# भारतीय दशन

[ भारतवर्ष की विविध दार्शनिक-वैदिक और तान्त्रिक-विचारधाराओं का प्रामाणिक विवेचन ]

( सभी विश्वविद्यालयों में बी. ए., एम. ए. का पाठ्यग्रन्थ ) संशोधित परिवधित द्वितीय संस्करण

लखक

आचांर्य बलदेव उप. याय

भूतपूर्व सञ्चालक, अनुसन्घान संस्थान, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, नाराणसी

्रप्रस्तावना-लेखक महामहोपाच्याय गोपीनाथ कविराज



# चौख्रभा ओरियन्टालिया

प्रात्यदिशा एवं दुर्लभ प्रन्थों के प्रकाशक तथा विक्रेता वाराणसी दिल्ली



R6 15219 उपा ध्याप (ध्यम्पव) भारतीय प्रोत्त ।

CC 0 Mumukahu Phawan Varanasi Collection Montzed by eGangotri

| कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित | तिथि के पूर्व अथवा उक्त |
|--------------------------------|-------------------------|
| तिथि तक वापस कर दें।           | विलम्ब से लौटाने पर     |
| प्रतिदिन दस पैसे विलम्ब        | श्रुल्क देना होगा।      |

| H. 17 1     |                                         |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|             |                                         |                                         |
|             |                                         |                                         |
|             | 100000000000000000000000000000000000000 |                                         |
| 100         |                                         |                                         |
|             |                                         |                                         |
|             |                                         |                                         |
|             | 34,                                     | •                                       |
|             |                                         |                                         |
|             |                                         |                                         |
|             |                                         |                                         |
|             |                                         | 100000000000000000000000000000000000000 |
|             | A B                                     |                                         |
|             |                                         |                                         |
|             | And the second                          |                                         |
|             |                                         |                                         |
|             | 8 4                                     |                                         |
|             | 47 4 7                                  | 11 1 1 1 1 1                            |
|             |                                         |                                         |
|             |                                         |                                         |
| TITIOT NEWS | <del>}</del> -2                         |                                         |

मुमुक्षु भवन वेद वेदाञ्ज पुस्तकालय, वाराणसी।



# भारतीय दर्शन

FIRE

[ भारतवर्ष की विविध दार्शनिक-वैदिक और तान्त्रिक-विचारधाराओं का प्रामाणिक विवेचन ] ( सभी विश्वविद्यालयों में बी. ए., एम. ए. का पाठ्यग्रन्थ )

> <sub>लेखक</sub> आचार्य बलदेव उपाध्याय

भूतपूर्व सञ्चालक, अनुसन्धान संस्थान, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

प्रस्तावना-लेखक महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज







चौखम्भा ओरियन्टालिया

प्राच्यविद्या एवं दुर्लभ प्रन्थों के प्रकाशक तथा विक्रेता वाराणसी

#### प्रकाशक

### चौखम्भा ओरियन्टालिया

पो॰ आ॰ चौखम्भा, पो॰ वाक्स नं॰ ३२ गोकुल भवन, के. ३७/१०६, गोपाल मन्दिर लेन बाराणसी-२२१००१ (भारत)

टेलीफोन : ६५,५६ े टेलीग्राम : गोकुलोत्सव

शाखा—बंगलो रोड, ६ यू० बी० जवाहर नगर दिल्ली-११०००७ फोन: २२१६१७

R6

© चौखन्मा ओरियन्टालिया द्वितीय संस्करण १६७६ मूल्य ६० ४५-००

अग्रह्म भग वेद नेदाङ्ग पुस्तकालय क आगत कमा ... 1251 ...... दिनाक..... १५/६

अन्य प्राप्तिस्थान

# चौखम्भा विश्वभारती

पो० बाक्स नं० १३६ चीक (चित्रा सिनेमा के सामने ) वाराणसी कोन: ६५४४४

# BHĀRATĪYA DARSANA

[ An authentic and comprehensive exposition of the doctrines of the different schools of the Indian Philosophy—Vedic and Tantric ]

( Text Book for B. A., M. A. of all the Universities )

# By . ACHĀRYA BALADEVA UPĀDHYĀYA

Ex-Director, Research Institute, Sampūrņānanda Sanskrit Vishvavidyālaya, Varanasi

Foreword by
MM. GOPINATHA KAVIRAJA



# CHAUKHAMBHA ORIENTALIA

A House of Oriental and Antiquarian Books
VARANASI

DELHI

#### **Publishers**

#### CHAUKHAMBHA ORIENTALIA

P. O. Chaukhambha, Post Box No. 32 Gokul Bhawan, K. 37/109, Gopal Mandir Lane VARANASI-221001 (India)

Telephone: 65889 Telegram: Gokulotsav

Branch—Bungalow Road, 9 U. B. Jawahar Nagar DELHI-110007

Phone: 221617

Chaukhambha Orientalia
Second Edition 1979
Price: Rs. 45-00

Printers—Vidya Vilas Press, Varanasi

#### एक तत्त्व

A Beet amed good treed would

एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति । (ऋग्वेद)

बहुधाडप्यागमैर्भिन्नाः पन्थानः सिद्धिहेतवः । त्वय्येव निपतन्त्योघा जाह्ववीया इवार्णवे ॥ (कालिदास)

रुचीनां वैचित्र्याद्दञ्जकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव । (पुष्पदन्त)

उद्घाविव सर्वसिन्धवः सम्रुदीर्णास्त्विय नाथ ! दृष्टयः । न च तासु भवान् प्रदृश्यते प्रविभक्तासु सरित्स्वोद्धिः । ( सिद्धसेन दिवाकर )

तीर्थिक्रियान्यसनिनः स्वमनीिषकािमरुत्प्रेक्ष्य तत्त्वमिति यद् यदमी वदन्ति ।
तत् तत्त्वमेव भवतोऽस्ति न किश्चिदन्यत्
संज्ञासु केवलमयं विदुषां विवादः ॥
(अभिनवगुप्ताचार्यं)

Thou Great First Cause least of understood, Who all my sense confin'd To know but this, that Thou art good, And that myself am blind.

-Pope.

Nur little systems have their day, They have their day and cease to be; They are but broken lights of Thee; And Thou, O Lord, art more than they.

-Lord Tennyson.

O God, our help in ages past,
Our hope for years to come,
Our shelter from the stormy blast,
And our eternal home.

-Isaac Watts.

...trailing clouds of glory do we come From God, who is our home.

-Wordsworth,

# प्राक्कथन

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वलदेव उपाध्याय ने इन पृष्ठों में प्राचीन भारतीय तत्त्वज्ञान का एक साङ्गोपाङ्ग विवरण हिन्दी पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। चार्वाक, जैन, वौद्ध, षड्दंर्शन, पाञ्चरात्र और (गौडीयमत को सिम्मिलित कर) पाँचों वैष्णव सम्प्रदाय, अद्वेतवादी तथा द्वेतवादी विभिन्न शैव तथा शाक्त आदि—सम्प्रदायों के महत्त्वशाली दर्शनशालों की इस प्रन्थ में आलोचना की गयी है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस प्रन्थ का विवेच्य विषय माधवाचार्य के 'सर्वदर्शन-संग्रह' की अपेचा कहीं अधिक व्यापक तथा विस्तृत है। स्थान परिमित होने के कारण प्रन्थकार को विभिन्न तान्त्रिक तथा शैव, शाक्तादि मतों का विवेचन कुछ संचिष्ठ रूप में देना पड़ा है, परन्तु जो कुछ कार्य वस्तुतः सम्पादित किया गया है वह इतना विशाल है कि यह आवश्यक संकोच विशेष महभ्व का प्रतीत नहीं होता।

हिन्दी जनता के सामने यह प्रन्थ भारतीय तत्त्वज्ञान के विषय में एक अत्यन्त मृत्यवान कृति है। दार्शनिक विचारों का परिपूर्ण तथा क्रमबद्ध विवेचन होने के अतिरिक्त इस पुस्तक में बहुत ही अधिक उपादेय आलोचना और इतिहास सम्बन्धी सामग्री संकल्पित की गई है। भारतीय विचारशास्त्र में महत्त्वशाली मतमेद होने पर भी, वह परस्पर-सम्बद्ध अखण्डरूप है और उनके प्रत्येक अंश पर वस्तुतः स्वयं परिपूर्ण होने की छाप पदी है। जितनी भिन्नतायें दिखलाई पदती हैं विभिन्न दृष्टियों के मानने के कारण, उनकी सुसङ्गत ज्याख्या की जा सकती है। 'सत्य' की खोज करने वाले साधकों की जाध्यात्मिक अनुमूतियाँ प्रगतिशील होती हैं। उन्हीं पर अवलिवत होने से

तार्किक विकास को ध्यान में रखकर, ये दृष्टियाँ सोपान-परम्परा की तरह कमबद्ध रखी जा सकती हैं। प्रत्येक दर्शन का गहरा अध्ययन करने से यह बात प्रमाणित की जा सकती है। प्रन्थकार के पास पर्याप्त स्थान नहीं है कि वह विषय का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करे। विभिन्न दर्शनों के विषयों के समालोचनात्मक और तुल्नात्मक अध्ययन के लिए स्वतन्त्र ग्रन्थ की आवश्यकता है।

सुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय दर्शन के प्रेमी हिन्दी पाठकों की मण्डली में ही नहीं; प्रत्युत भारत के समग्र विश्वविद्यालयों तथा शिचासंस्थाओं में जहाँ हिन्दी स्वतन्त्र रूप से पढ़ाई जाती है या शिचण का माध्यम है इस नितान्त उपादेय पुस्तक का सहानुभूति तथा आदर के साथ स्वागत किया जायेगा।

duty the tien of transplet with after

sense the field is finefic exclose as also employed the

number, where other to one it many we refuse it his serial

educated all the control of the relative process to got a second

this was a from a look made it that the second

A PART OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY.

of the property of the state of

408 term of he had by to be a

काशो गोपीनाथ कविराज ( महामहोपाध्याय, पद्मविभुषण )



पण्डित रामसुचित उपाध्याय (१९३२ सं०—१९७८ सं०)

गोलोकवासी

श्रीमंद्भागवत के मर्मज्ञ व्याख्याता

पूज्यपाद पितृचरण

पण्डित श्री रामसुचित उपाध्याय जा

की

पुण्यमयी स्मृति में

सादर सप्रेम

समपित

—बलदेव

fareho evino sable

#### वक्तव्य

विश्व एक रहस्यमयी पहेली है जिसे सुलझाने के लिए अनेक सम्य और शिक्षित देशों के चिन्ताशील विद्वानों ने श्राघनीय प्रयास किया है। भारतवर्ष के तत्त्ववेताओं ने अपने प्रातिम चक्षु के द्वारा जिन सूक्ष्म तत्त्वों का साक्षात्कार किया है और अपनी कुशाय बुद्धि के द्वारा जिन सिद्धान्तों का विश्लेषण किया है, वे दर्शन के इतिहास में नितान्त महत्त्वशाली हैं। यही विचारशास्त्र भारतीय धर्म तथा संस्कृति का मेरुदण्ड है। मानसिक दासता के पंक में लिप्त रहने वाले आजकल के भारतीय पश्चिमी सभ्यता के चक्रचिक्य के सामने इन अनुपम ज्ञानराशियों की अवहेलना मले ही करें, परन्तु उन्हें स्मरण रखना चाहिये कि यदि भारतवर्ष अतीव गौरवशाली था तो इन्ही के कारण; यदि वर्तमानकाल में वह ख्यातनामा है तो इन्ही के हेतु और यदि भविष्य में इस देश की चिन्तन-जगत् में स्वतन्त्र सत्ता बनी रहेगी तो पुण्यात्मा महर्षियों के द्वारा साक्षात्कृत इन्हीं दार्शनिक मिद्धान्तों के बल पर। तत्त्वज्ञान तो भारतीय संस्कृति और धर्म की मूल प्रतिष्ठा है जिसके उदय और अभ्युदय से परिचित होना प्रत्येक शिक्षित भारतीय का परम पावन कर्तव्य है। इसी भारतीय तत्त्वज्ञान का मार्मिक विश्लेषण और गम्भीर अध्ययन इस प्रन्थ का मूल उद्देश्य है।

इस यन्थ में चार खण्ड हैं:— प्रथम खण्ड में भारतीय दर्शन का उपोद्धात, श्रौत दर्शन और गीता का वर्णन है। द्वितीय खण्ड में वेदबाह्य दर्शनों का—चार्वाक, जैन तथा बौद्ध दर्शन का विवरण है। तृतीय खण्ड में प्रख्यात षड् दर्शनों का—न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, कर्ममीमांसा तथा ज्ञानमीमांसा (वेदान्त) का विवेचन है। चतुर्थ खण्ड में तन्त्रशास्त्र के रहस्यों का उद्धाटन है। इस खण्ड में तन्त्र की साधना और उपादेयता की मीमांसा है। तदन्तर वैष्णवतन्त्रों का—पाश्चरात्र, वैखानस तथा मागवत का—परिचय संक्षेप में दिया गया है। शैवतन्त्रों के नाना मेद उपमेद का—पाशुपत, कापालिक, कालामुख, वीरशैव, शैवसिद्धान्त, प्रत्यमिज्ञा तथा कमदर्शन का—कमशः सुबोध विवेचन किया गया है। शाक्त दर्शन के प्रसङ्ग में कौल दर्शन के सूक्ष्म रहस्यों का विश्लेषण है। तन्त्र भारतीय मनीषियों के विचारमन्दिर का कलश है जिसकी महनीयता और उदात्तता का परिचय तत्तद् विषयों के गम्भीर अध्ययन से ही प्राप्त किया जा सकता है। इनमें भी कमदर्शन और कुलदर्शन की मीमांसा नितान्त गम्भीर,

आवर्जनीय और मननीय है। निगमागममूलक भारतीय धर्म के दो प्रतिष्ठा-पीठ हैं—निगम (वेद) तथा आगम (तन्त्र)। अतएव सनातन धर्म को समझने के लिए वेदमूलक तथा तन्त्रमूलक उमयविध विचारधारा से परिचय प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक है। विना इस परिचय के भारतीय धर्म एक रहस्यमय पहेली बना रहेगा। इस प्रन्थ में तन्त्रों का विस्तृत विवेचन अपना विशिष्ट महत्त्व रखता है। यथासम्भव इन तथ्यों का मौलिक विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत है।

यन्थ में 'नामूलं लिख्यते किश्चित्, नानपेक्षितमुच्यते' की मिल्लनाथी प्रतिज्ञा निभाने का यथाशक्ति प्रयत्न किया गया है। प्रत्येक पृष्ठ के नीचे टिप्पणियाँ न देकर उन्हें परिशिष्ट भाग में पृथक् रूपसे संकलित किया गया है। कुछ ऐसे भी गम्भीर तथ्यों का प्रतिपादन है जो सामान्य पाठक को सद्यः बोधगम्य नहीं हो सकते, उन्हें भी परिशिष्ट में रखा गया है।

मूल यन्थ के स्थलनिर्देश के लिए पृष्ठों का संकेत किया गया है।

टिप्पणी-भाग की विषय-सूची पृथक रूप से प्रस्तुत की गई है जिससे तद्गत नवीन विषयों के प्रतिपादन की ओर पाठकों का ध्यान विशेषरूप से आहए हो। बौद्धदर्शन के प्रसङ्ग में 'निर्वाण' के स्वरूप तथा महत्त्व के विषय में गम्भीर विवेचन प्रस्तुत किया गया है जो एतद्-विषयक विवेचनों का सार अंश उपस्थित करता है तथा निर्वाण के विषय में मौलिक दृष्टि अपसर करता है। इसी प्रकार 'योगदर्शन' के अन्तर्गत 'निर्माणचित्त' का महनीय प्रसङ्ग तुलनात्मक दृष्टि से उपन्यस्त है जो इस महत्त्वपूर्ण विषय का रहस्य खोलने में वस्तुतः समर्थ होगा—इसकी लेखक पूरी आशा रखता है।

अन्त में भगवान् स्थामसुन्दर से प्रार्थना है कि यह प्रन्थ अपना सन्देश शिक्षित जनता में वितरण कर कृतकृत्यता प्राप्त करे। तथास्तु—

> नवीनघनसुन्दरे विमलहेमपीताम्बरे त्रिभिङ्गमकलेवरे मुरलिचुम्बिबम्बाधरे। मनोज्ञ-रसलम्पटे सिख ! विलोक्य वंशीवटे मनो मम निरन्तरं मदनमोहने मज्जतु।।

वाराणसी **ऋषिपंचमी**, वि० सं० २०३६ दिनांक २६–५–१६७६

- बलदेव उपाध्याय

# विषय-सूची

#### प्रथम खण्ड

पृष्ठ संख्या

(१) उपोद्घात

१-२६

'दर्शन' का अर्थ तथा उपयोग २, भारतीय दर्शन की कितपय विशेषताएँ ८, भारतीय दर्शन का लक्ष्य १२, भारतीय दर्शनों का श्रणी-विभाग १६, भारतीय दर्शनों का काल-विभाग १८, भारतीय दर्शनों की पारस्परिक समानता २०।

(२) श्रीत दर्शन

२७-४5

वेद का महत्त्व २७, वैदिक देवता—हिरण्यगर्भ ३२, पुरुष ३२, स्कम्भ ३३, उच्छिष्ट ३३, अद्वैत की भावना ३४, उपनिषद् ३६, उपनिषद् के सिद्धान्त—आत्मतत्त्व ३६, ब्रह्मतत्त्व ४१, उपनिषदों का व्यवहार पक्ष ४५, उपनिषदों का चरम लक्ष्य ४६।

🛵 ) गीता-दर्शन

50-3

महाभारत-पूर्वं काल ४६, श्रीमद्भगवद्गीता—महत्त्व ४४, स्वरूप ४४।

गीता का आध्यात्मपक्ष न्नह्म-तत्त्व ५५, प्रकृति ५७, जीव तत्त्व ५८, जगत-तत्त्व ५६, पुरुषोत्तम ६०।

' गीता का व्यवहार पक्ष — विभिन्न मार्गों का सामञ्जस्य ६०, गीता तथा कमंयोग ६२, गीता तथा ज्ञानयोग ६४, गीता तथा ध्यानयोग ६४, गीता तथा भक्तियोग ६६, समन्वय मार्ग ६७, सिद्धावस्था ६८, गीता का सुलभ साधन ६९, गीता का आदर्श मानव ७१।

#### द्वितीय खण्ड

(४) चार्वाक़ दर्शन

92-58

चार्वाक दर्शन आरम्भ ७६, नामकरण ७७, संस्थापक ७८, ग्रन्थ ७६।

चार्वाक ज्ञान-मीमांसा—प्रत्यक्ष ८०, अनुमान ८०, अनुमान तथा लोक ८०, स्वभाववाद ८१। चार्वाक तत्त्वमीमांसा—जगत् ८२, जीव ८२, ईश्वर ८४।
चार्वाक आचार-मीमांसा—धर्म की अस्वीकृति ८४, आधिभौतिक सुखवाद ८६।
समीक्षा ८७।

(५) जैन दर्शन

288-03

जैन धर्म का उदय तथा विस्तार ६०, जैन प्रमाण— साहित्य ६३।

जैन ज्ञानमीमांसा-परोक्ष ज्ञान १००, प्रत्यक्ष ज्ञान १००, स्याद्वाद १०१, नयवाद १०२।

जैन तत्त्व-समीक्षा--वस्तु १०६, द्रव्य १०६, जीव १०६, अजीव ११०।

जैन आचार-मीमांसा—रत्नत्रय ११३, कर्म ११३, पदार्थ ११३, गुणस्थान ११४। समीक्षा ११६।

(६) बौद्ध दर्शन

886-888

गौतम बुद्ध ११६, बुद्ध की आचार-शिक्षा १२१। दार्शनिक सिद्धान्त — नैरात्म्यवाद १२६, सन्तानवाद १२७, धार्मिक विकास १२८।

दार्शनिक विकास—परिचय १३२, वैभाषिक सम्प्रदाय १३८, सौत्रान्तिक सम्प्रदाय १४३; योगाचार सम्प्रदाय १४८, माध्यमिक सम्प्रदाय १४४।

समीक्षा १६१।

## तृतीय खण्ड

(७) न्याय दर्शन

१६७-२१२

नामकरण १६७, न्याय विद्या की उत्पत्ति १६८, न्यायदर्शन के प्रसिद्ध आचार्य १६९।

न्याय प्रमाण-मीमांसा—प्रमा १७६, प्रत्यक्ष १७८, सिन्नकर्ष १८०, अनुमान १८२, व्याप्ति १८६, हेत्वाभास १६२, उपमान १९७, शब्द १६८, कार्य-कारण-सिद्धान्त, न्याय और अरस्तू २०१। न्याय तत्त्व-समीक्षा—प्रमेय २०२, ईश्वर का रूप २०३, ईश्वर-सिद्धि के प्रमाण २०४। न्याय आचार-मीमांसा—मुक्ति २०७, मुक्ति के रूप २०८, मुक्ति मार्ग २०६। समीक्षा २१०।

#### ( = ) वैशेषिक दर्शन

२१३-२५०

नामकरण २१३, वैशेषिक दर्शन के आचार्य २१४, वैशेषिक की प्राचीन व्याख्यायें २१६।

वैशेषिक तत्त्वमीमांसा—द्रव्य २२४, आकाश २२५, काल तथा दिक् २२६, आत्मा २२६, मन २३०, गुण २३१, कर्म २३३, सामान्य २३४, विशेष २३४, समवाय २३६, अभाव २३८, विश्व की मृष्टि २३६, भारत तथा यूनान में परमाणुवाद २४२।

वैशेषिक ज्ञान मीमांसा २४३। वैशेषिक कर्त्तव्य-मीमांसा—मोक्ष २४५। समीक्षा २४७।

#### (६) सांख्य दर्शन

248-253

परिचय २५१, सांख्य दर्शन के प्रसिद्ध आचार्य २५१। सांख्य तत्त्व-मीमांसा—सत्कार्यवाद २५६, गुण २६१, पुरुष २६४, विश्व २६६।

सांख्य ज्ञान-मीमांसा—प्रमा २७२, प्रमाण २७४। सांख्य कर्तव्य शास्त्र—दुःख २%७, विवेक ज्ञान २७८, अपवर्ग २७१, जीवन्मुक्ति एवं विदेह मुक्तिः २८०। समीक्षा २८१।

#### (१०) योगदर्शन

258-300

परिचय २८४, योग दर्शन के आचार्य २८४। योग-मनोविज्ञान—चित्त-भूमि २६३, संस्कार २६४, योग २६६, समाधि २६७, क्लेश ३००।

योग कर्तव्य मीमांसा यम ३०१, नियम ३०१, आसन ३०२. प्राणायाम ३२०, प्रत्याहार.३०२, धारणा ३०३, ध्यान ३०३, समाधि ३०३, कैवल्य प्रकृति ३०४, सिद्धियाँ ३०४, ईश्वर ३०४।

उपसंहार ३०७।

(११) मीमांसा दर्शन

305-334

परिचय ३०८, कर्मकाण्ड के सिद्धान्त ३०८, मीमांसा का इतिहास ३१०, मीमांसा दर्शन के आचार्य — भाट्टमत के आचार्य ३११, गुरुमत के आचार्य ३१४।

मीमांसा दर्शन की ज्ञानमीमांसा — प्रत्यक्ष तथा अनुमान ३१४, उपमान ३१६, शब्द ३१७, वेद की अपौरुषेयता ३१८, अर्थापत्ति ३२०, अनुपलब्धि ३२१, प्रामाण्यवाद ३२२, भ्रमज्ञान ३२३।

मीमांसा की तत्त्वमीमांसा—पदार्थ ३२४, जगत् ३२६, शक्ति ३२७, आत्मा ३२८।

मीमांसा की आचारमीमांसा—धर्म की कल्पना ३१६, देवता ३२१, ईश्वर ३३३, मोक्ष ३३३। उपसंहार ३३५।

(१२) अद्वैत वेदान्त दर्शन

३३६-३८४

परिचय ३३६, ब्रह्मसूत्र ३३७, अद्वैत वेदान्त के प्रमुख आचार्य ३३९, अद्वैत वेदान्त का इतिहास ३४२।

वेदान्त तत्त्वमीमांसा—आत्मा की स्वयं-सिद्धि ३४७, आत्मा की ज्ञानरूपता ३४६, आत्मा की अद्वैत-सिद्धि ३४६, ब्रह्मविचार ३५१, अद्वैत-सिद्धि की युक्ति ३५३, विवर्त ३५४, माया ३५५, ईश्वर ३५६, उपास्य ब्रह्म३६१, जीव ३६१, जीव और ईश्वर ३६३, वेदान्त में जड तत्त्व ३६४, वैशेषिक मत का तिरस्कार ३६५, बौद्धमत का खण्डन ३६६, जगत् ३६७, सृष्टि ३६६, सत्य ३६६, सत्ता ३७०, अनिवैचनीयतावाद ३७१, विवर्तवाद ३७१, अध्यास ३७२।

वेदान्त आचारमीमांसा—कर्म-मार्ग ३७४, ज्ञान-कर्म समुच्चय ३७६, कर्म-ज्ञान-समसमुच्चय ३७६, ज्ञानमार्ग ३७७, अध्यारोप विधि ३७७, अपरोक्षज्ञान का उदय ३७८, आत्मसाधना ३७९, आत्मा एवं ब्रह्म की एकता ३७९, साधन का मार्ग ३८०, मुक्ति के भेद ३८१, मुक्ति का इप ३८२, शङ्करमत की मौलिकता ३८२।

उपसंहार ३५३।

(१३) वैष्णव दर्शन

**६**5५-४२८

- (१) रामानुज दर्शन-आलवार ३८५, आचार्य ३८७; रामानुज की तत्त्व मीमांसा-ईश्वर ३६२, अंश अंशी विचार ३६४, जीव ३६६, सृष्टि ३६७, जगत् ३६८, रामानुज का सावन-मार्गे ३६६।
- (२) माध्व दर्शन-आचार्य ४०१, माध्व पदार्थ मीमांसा-पदार्थ ४०३, शक्ति ४०४, परमात्मा ४०४, लक्ष्मी ४०५, जीव ४०५, माध्व का साधन-मार्ग ४०६।
- (३) निम्वार्क दर्शन-आचार्य ४०७, निम्वार्क की पदार्थ-मीमांसा-जीव ४०८, जड तत्त्व ४१०, निह्वर ४११, निम्बार्क का साधन-मार्ग ४१२।
- (४) वल्लभ दर्शन-आचार्य ४१३, बल्लभाचार्य के सिद्धान्त-ब्रह्म ४१४, लीला का रहस्य ४१५, जीव ४१७, जगत् ४१८, पुष्टिमार्ग ४१६।
- ( ४ ) चैतन्य दर्शन-आचार्य ४२१, साध्यतत्त्व-भगवान् ४२३, भगवान् की शक्तियाँ ४२४, जगत् ४२४, चैतन्य का साधन-मार्ग ४२५। As Me man -A

उपसंहार ४२७।

# चतुर्थ खण्ड तन्त्र-मत का इतिहास

(१४) वैष्णव तन्त्र

#### तन्त्रों का परिचय

AN E MULLINES

तान्त्रिक साधना ४३१; तन्त्र का अर्थ ४३२; कलियुग में तन्त्र का प्राधान्य ४३४; तन्त्रः विज्ञान ४३६; आगम-निगम ४३७; तन्त्र की प्राचीनता ४३८; तान्त्रिक आचार—समयाचार ४४०; कौलाचार ४४०; तन्त्र की प्रामाणिकता ४४१; तान्त्रिक संस्कृति ४४२; तन्त्रभेद ४४८ ।

वेष्णव तन्त्र

परिचय ४४६; पाश्वरात्र और वेद ४५०।

पाञ्चरात्र की तत्त्वमीमांसा—षाड्गुण्य ४५३, मुद्ध ४५४, जीव तत्त्व।

२ भू०, भा० द०

पाञ्चरात्र का साधन-मार्ग-शरणागति ४५७, मोक्ष ४५८, वैखानस आगम-परिचय ४५८, सिद्धान्त ४६०।

श्रीमद्भागवत परिचय ४६१; श्रीमद्भागवत का साध्यपक्ष ४६१, श्रीमद्भागवत का साधनमार्ग ४६३।

(१५) शैव-शाक्त तन्त्र

४६५-५२७

### इतिहास एवं साहित्य

परिचय ४६५; पाशुपत मत ४६६; पाशुपत साहित्य; शैव सिद्धान्त मत ४३७; शैवाचार्य; वीर शैव .सत ४७६; प्रत्यभिज्ञा शास्त्र ४७४; शाक्त तन्त्र; शाक्त पूजा केन्द्र ४७७; शाक्त तन्त्र के आचार्य ४७६।

#### सिद्धान्त

(१) शेव दर्शन

(i) पाशुपत-पदायं ४७६, क्रियाशक्ति ४७१।

- (ii) कापालिक एवं कालामुख—रसेश्वर दर्शन ४५२; व्याकरण दर्शन ४५३।
- (iii) वीर शैव—शक्ति ४८६; जगत् ४८७, सृष्टि ४८७, जीव ४८८, शिव तत्त्व ४८६।
- (iv) श्रैव सिद्धान्त-पति ४६१, पशु ४६२, 'पाश ४६३, साधन-मार्ग ४६४।
- (v) प्रत्यभिज्ञा दर्शन—परमतत्त्व ४६४, ईश्वराद्वयवाद ४६७, छत्तीस तत्त्व ४६६, परम तत्त्व का स्वरूप ५०१, साधनमार्ग ५०३, ब्रह्मवाद एवं ईश्वराद्वयवाद में भेद ५०४, बन्धन और मोक्ष ५०५।
  - (vi) क्रम दर्शन—साहित्य ५०६, सिद्धान्त ५१०, परतत्त्व ५११।

कुल' शब्द का अर्थ ५१५, आगम साहित्य ५१७, कुलाचार ५२०, दाशंनिक विचार ५२१, श्री चक्र ५२३, अनुत्तर तत्त्व ५२४. त्रिपुरा सिद्धान्त ५२६।

(१६) उपसंहार

प्रद-प्रदेष

भारतीय दर्शनों में समन्वय ५२८; दर्शनों का विकास ५२६, भारतीय दर्शन का भविष्य ५३३।

## परिशिष्ट खण्ड (टिप्पणियाँ)

उपोद्घात

<sup>●</sup>५३७–५४६

भारतीय दर्शन की व्यापक दृष्टि ५३७; भारतीय दर्शन पर मिथ्या आरोप ५३६, श्रुति और तर्क ५४०, भारतीय दर्शन का विकास ५४२, षड्दर्शन का विकास क्रम ५४३, बौद्ध दर्शन का उदय ५४४, जैन दर्शन की उत्पत्ति ५४५, दार्शनिक साहित्य का विकास ५४५।

श्रीत दर्शन

५४७-५५६

बैदिक देवता ५४७, देवता तत्त्व ५४८, ऋत ५५०, देवता के द्विविघ रूप ५५०, 'आत्मन्' की व्युत्पत्ति ५५२, शुद्ध आत्मा की चैतन्य स्वरूपता ५५२, ब्रह्म के द्विविघ लक्षण—स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण ५५४, विविध यान ५५५।

चार्वाक दशैन

४४४-६६१

'वैतण्डिक' का अर्थ ४४६, रामायण में लोकायत मत ४४६, 'चार्वाक' का अर्थ ४४७, चार्वाकी दृष्टि में अनुमान ४४७, उदयन द्वारा चार्वाक का खण्डन ४४६, पाश्चात्य दर्शन और चार्वाक मत ४६०।

बौद्ध दर्शन

४६२-४5१

बौद्ध घमं का विकास—घार्मिक सम्प्रदाय ५६२, महासंधिक, सर्वास्तिवादी, सम्मितीय, वैपुल्यवादी के सिद्धान्त ५६३, बोधिसत्त्व की क्रिमिक शिक्षा ५६४, आलय-विज्ञान का स्वरूप ५६६, विविध मत ५६६, परमतत्त्व ५६७, सत्य का द्वैविध्य ५६७, 'संवृत्ति' की व्युत्पत्ति ५६७, क्षणिकवाद का न्यायमञ्जरी में खण्डन ५६८, वासना का खण्डन ५६८।

निर्वाण का रूप—निर्वाण = निरोध १६८, हीनयानी निर्वाण १७१, हीनयानी निर्वाण तथा नैयायिक मुक्ति १७३, महायानी निर्वाण १७४, दोनों मत में निर्वाण का पार्थक्य १७७, निर्वाण का परिनिष्ठित रूप १७६; सांख्य-वेदान्त की मुक्ति से निर्वाण की तुलना १८०, वेदान्त में मुक्तिकल्पना १८१।

न्याय दर्शन

447-446

आन्वीक्षिकी का अर्थ ४८२, योगिप्रत्यक्ष ४८३, व्याप्ति की परीक्षा-बौद्ध दृष्टि ४८४, वेदान्त दृष्टि ४८४, आकाङक्षादिसाधन ४८४, कार्यंकारण का लक्षण तथा परस्पर सम्बन्ध ४८४, उदयन की ईश्वर-सिद्धि-युक्ति ४८६, न्याय मत में प्रवृत्ति का विचार ४८७, मुक्त आत्मा का रूप ४८८, मोक्ष का द्विविध रूप ४८६।

वैशेषिक दर्शन " ५६०-५६६

तम का द्रव्यत्व-परिहार ४६०, शरीर से आत्मा की भिन्नता ४६१, आत्मा का अनुभव ४६२, जाति तथा उपाधि का अन्तर ४६३, न्याय तथा वैशेषिक मत में अन्तर ४६५, अभाव की कल्पना ४६६, वैशेषिक मत में ईश्वर ४६७, बोढों के द्वारा जाति खण्डन ४६८।

सांख्य दर्शन :: ६२०-६१२

सांख्य का अर्थ ६००, सांख्य का उद्गम तथा विकास ६०१, सांख्य की आचार्य-परम्परा ६०३, व्यासभाष्य में प्रकृति का स्वरूप ६०४, गुणों का रूप और परिणाम ६०५, काल की कल्पना ६०६, शरीर की कल्पना ६०७, 'अनुभव' की प्रक्रिया ६०८, सांख्य-मत में भ्रमज्ञान तथा प्रामाण्यवाद ६०८, सांख्य मत में अहिंसा तत्त्व ६१०, सांख्य मत में ईश्वर ६११।

योग दर्शन स्१३-६२६

संहिता तथा ब्राह्मणों में योग ६१३, उपनिषदों में योग ६१४, व्यासभाष्य का रचनाकाल ६१४, असम्प्रज्ञात-समाधि के भेद ६१६, वैराग्य के प्रकार ६१७, योगी के प्रकार ६१८, निर्माण-काय की सिद्धि ६२०, निर्माणचित्त की उत्पत्ति ६२४।

मीमांसा दर्शन :: ६२७-६३६

मीमांसा की प्राचीनता ६२७, कुमारिल का मत ६२८, प्रमा का लक्षण ६२८, प्रमाण का लक्षण ६२८, वेद की अपौरुषेयता ६२८, स्फोट का खण्डन ६२९, मीमांसा में प्रामाण्यवाद ६३०, भ्रम के विषय में प्रभाकर मत ६३१, मुरारि मिश्र का पदार्थ-भेद ६३२, अणुवाद ६३२, आत्मा के विविध कमें, भावना का रूप तथा भेद ६३३, मीमांसा में कमेंयोग एवं ईश्वर ६३४, मुक्त दशा में आनन्द की सत्ता ६३५।

अद्वेत वेदान्त ... ६३७-६४५

उपनिषदों में 'वेदान्त' शब्द ६३७, आत्मा ज्ञानस्वरूप ६३८, सत्यं ज्ञानमनन्तम् का अर्थ ६३९, माया एवं अविद्या का रूप ६४०, ईश्वरं की लीला ६४१, जाग्रत् और स्वप्न में अन्तर ६४२, ज्ञान तथा कर्म का उद्देश्य ६४४, वेदान्त में वीजगणितीय प्रक्रिया ६४५, लक्षणा का रूप और भेद ६४५, शंकरके अनन्तर वेदान्त मत ४४६, आभासवाद ६४७, प्रतिबिम्बवाद ६४८, अवच्छेदवाद ६४८, एकजीववाद ६४८।

बैष्णव दर्शन " ६४९-६६३

शुद्धतत्त्व के विषय में मतभेद ६५०, भक्ति का उदय ६५१, शरणागित ६५२, भेदाभेद की ऐतिहासिक परम्परा—भर्तृप्रपश्च ६५४, भास्कर का मत ६५५, यादव का सिद्धान्त ६५७, भगवान का अवतार—हेतु ६५६; पुष्टिमार्ग की विशेषता ६६१, सिन्धनी ६६२, जगत् की सत्यता ६३६, "अचिन्त्यभेदाभेद" का ६६३।

वैध्यव तन्त्र ::: ६६४-६७५

कौल सम्प्रदाय ६६६, 'समय' तथा 'समयाचार' ६६६, पश्च मकार का रहस्य ६६७, तन्त्र की स्मृतिरूपता ६६९, 'सात्त्वत' का अर्थ ६७१, भगवान् का पुरुषावतार ५७३, ज्ञानमार्ग में क्लेश ६७४।

शैव-शाक्त तन्त्र ... ६७६-६८८

तन्त्रों के भेद तथा विस्तार ६७६, तान्त्रिक पूजा के केन्द्र ६७७, 'पशु' का अर्थ ६७८, भर्नु हिरि—मत में त्रयी वाक् ६७६, शक्ति की नित्यता ६८०।

उपसंहार प्रमुद्ध का तात्पर्यं ६८८, दर्शनों में क्रमिक विकास ६८९।

वैष्णव दर्शन प्रश्निक्षण का पूर्ण व्यक्तित्व ६६१, वेणुनाद का माधुर्य ६६३, रूप माधुर्य ६६४, कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् ६६४,

माध्य २६३, रूप माध्य ६६४, कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् ६६४, राधा = ह्लादिनी शक्ति ६६८, परमधाम = नित्य वृन्दावन ७००, दो विभूतियाँ-एकपाद विभूति-त्रिपादविभूति—७०१; वैकुष्ठ धाम ७०३, राधा का प्राकृत परिचय ७०४, उपनिषदों में राधा ७०८, राधा-तत्त्व विमर्श ७०६, रासलीला का रहस्य ७११, आध्यात्मिक रासलीला ७१३,

७१७-७२४

## संकेत सूची

अभि० को० = अभिधर्मकोष अहि॰ सं॰ = अहिर्बुघ्न्य संहिता ऐत॰ उप॰ = ऐतरेय उपनिषद् ऐत॰ आर॰ = ऐतरेय आरण्यक किरणा० = किरणावली कौषी० = कौषितकी उपनिषद् छा॰ उप॰ = छान्दोग्य उपनिषद् त० कौ० = तत्त्व कौमूदी त॰ वै॰ = तत्ववैशारदी त० सू० = तत्त्वार्थसूत्र ता॰ टी॰ = तात्पर्यं टीका तैत्ति॰ भा० = तैत्तिरीयभाष्य दी॰ नि॰ = दीर्घनिकाय न्या० क० = न्यायकन्दली न्या० भा० = न्यायभाष्य न्या॰ मं॰ = न्यायमंजरी न्या॰ सू० = न्यायसूत्र प्र॰ पा॰ भा॰ = प्रशस्तपादभाष्य बृ॰ सू॰ = बृहस्पतिसूत्र व्र॰ सू॰ = ब्रह्मसूत्र भा० भा० = भास्करभाष्य

भा० प० = भाषा परिच्छेद म० सि० सा = मध्वसिद्धान्तसार मा० का० = माण्ड्वयकारिका मा० मे० = मानमेयोदय मि॰ प्र॰ = मिलिन्दप्रश्न मी॰ सू॰ = मीमांसासूत्र मुक्ता० = मुक्तावली मु॰ उप॰ = मुण्डक उपनिषद् यो॰ भा॰ = योगभाष्य यो॰ सू॰ = योगसूत्र वा॰ प॰ = वाक्यपदीय व्या० भा० = व्यासभाष्य वे॰ प॰ = वेदान्तपरिभाषा वे० सा० = वेदान्तसार वै० सू० = वैशेषिकसूत्र श्लो॰ वा॰ = श्लोकवार्तिक शा० भा० = शाङ्करभाष्य शा० भा० = शारीरकभाष्य शा॰ दी॰ = शास्त्रदीपिका स॰ द॰ सं० = सर्व-दर्शन-संग्रह सां॰ का॰ = सांख्यकारिका



# भारतीय दर्शन

## प्रथम खण्ड

- (१) उपोद्धात
- (२) श्रीत दर्शन
- (३) गीता दर्शन

de tie (9)

क्षेत्र-कार्ट (ई)

भारतीय दर्शन

SAM MAN

# भारतीय दर्शन

with 14(57)10

The file from a topy dist from the fire property of the

to an algority in product of figuress of contract the attack of the part to place of the attack of the same too.

# प्रथम परिच्छेद

# कार के किए किए किए के **उपोद्धात** कर के किए हर

भारत का यह पुण्यमय देश सदा से प्रकृतिनटी का रमणीय रङ्गस्थल बना हुआ है। प्रकृति देवी ने अपने करकमलों से सजाकर इसे शोभा का आगार बनाया है। इसका बाह्य रूप कितना मनोरम है। उत्तर में हिमाच्छादित हिमालय, जिसकी उत्तुङ्ग शिखर-श्रेणियाँ मानो बाहरी संसार को भारत की आध्यात्मिक उन्नति का परिचय दे रही हैं। दक्षिण में नीलाभाम्य नीलाम्बुधि, जिसकी चञ्चल लहरिकार्ये इसके चरणयुगल को प्रक्षालित करती हुई शोभा का विस्तार कर रही हैं। पश्चिम में अरब सागर तथा पूरव में बङ्गाल की श्याम खाड़ी। मध्यप्रदेश में बहनेवाली गंगा-यमुना की विमल धारायें इसे शस्यश्यामल बना रही हैं। भारत का यह बाह्य रूप जितना ही भव्य तथा मनोहर है, उसका आन्तर रूप उतना ही अभिराम तथा आभामय है। इस जगतीतल पर सम्यता की जननी यही हमारी भारत-मही है। जिस समय अन्य देश अज्ञानान्धकार के गाढ पटल से संच्छन्न होकर अभी बर्वरता का जीवन बिता रहे थे, उस समय इस भारत के गगन में प्रथम प्रभात का उदय हुआ था, ज्ञानसूर्य की प्रकाशमान किरणों ने अविद्या के घने तिमिर-मंडल को छिन्न-भिन्न किया था। पृथ्वीतल पर सम्यता का विस्तार करने का श्रेय इसी देश को प्राप्त है। "इस देश के अग्रजन्मा ब्राह्मणों से पृथ्वीतल के समस्त मानवों ने अपने-अपने चरित्र को सीखा था"--- निखिल मानवों के

कल्याणार्थं स्मृति की रचना करनेवाले महाँष मनु का यह कथन कोरी कल्पना नहीं है; अपितु यह इतिहास की कसौटी पर कसे जाने पर नितान्त सत्य प्रमाणित हो चुका है। कुछ ऐसा ही कारण होगा जिससे इस कमंभूमि के अजिर में जन्म ग्रहण करने के लिए भोगभूमि स्वर्ग के अधिवासी देवतागण भी लालायित थे, तथा यहाँ के निवासियों की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कभी नहीं अघाते थे । इसी भारतवर्ष की विद्याओं में से सर्वश्रेष्ठ अध्यात्मविद्या के महत्त्व तथा स्वरूप, आविर्भाव तथा विकास की विविध प्रवृत्तियों के अध्ययन करने का प्रयत्न हम इस ग्रन्थ में कर रहे हैं।

१—'दर्शन' का अर्थ तथा उपयोग

इस संसार में आकर जीवन-संग्राम में अपने को विजयी बनाना प्रत्येक मनुष्य का कर्त्तव्य है। अन्य जीवित प्राणियों के समान मनुष्य भी अपने को जीवित बनाये रखने के लिए निरन्तर संघर्ष बनाये रहता है। कभी वह लड़ता है अपनी विरोधी परिस्थितियों से और कभी उपयोगिता वह संघर्ष करता है उसे दबानेवाले प्रतिपक्षी शत्रुओं से । भेद इतना ही रहता है कि अन्य जीव बिना विचार किये केवल स्वाभाविक प्रवृत्ति के वशीभूत होकर जीवन-संग्राम में लगता रहता है, परन्तु मनुष्य विवेक-प्रघान ज़ीव होने के कारण प्रत्येक अनुष्ठान के अवसर पर अपनी विचार-शक्ति का उपयोग करता है, चाहे इसका ध्यान उसे रहता है या नहीं, पर उपयोग करता है वह अवश्य। शान्त चित्त से विचार करने पर प्रतीत होगा कि प्रंत्येक मानव दृश्य या अंदृश्य जगत्-विषयक कतिपय श्रद्धाओं, विचारों तथा कल्पनाओं का एक समुदायमात्र है। निखिल मानवीय कार्यविघानों की आधारिशला मानवीय विचार है। गीता (१७।३) कहती है—''यो यच्छ्रद्धः स एव सः", अर्थात् श्रद्धाओं के अनुरूप ही मनुष्य होता है, उसकी कार्यप्रणाली निश्चित होती है तथा उसी के अनुरूप उसे फल की उपलब्धि होती है। इस

२. अहो अमीषां किमकारि शोभनं प्राप्त प्रसन्न एषां स्विदुत स्वयं हरिः।

यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे

मुकुन्दसेवौपयिकं स्पृहा हि नः ।। (श्रीमद्भागवत, स्कं० ४, अ० १६, श्लो० २१) प्रकार प्रत्येक मनुष्य का 'दर्शन' होता है, चाहे वह उसे जाने या न जाने । इस तरह 'दर्शन' हमारे जीवन के साथ अनुस्यूत है । हम उसे अपने जीवन से पृथक् नहीं कर सकते । यदि किसी प्रकार कोई उसे निकाल कर अलग फेंकने का दुःसाहस करे, तो उसका जीवन बुद्धि-जीवी चेतन प्राणी का जीवन न होगा; यह तो नैसर्गिक प्रवृत्तियों के दासभूत पशु का जीवन होगा। इसिलये पशुओं के साथ आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन के विषय में समानता होने पर भी मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है—धर्म = घारण करनेवाला वस्तुसमुदाय, उसका विवेक, उसका विचार या उसका दर्शन।

'दर्शन' शब्द का ब्युत्पत्ति-लक्ष्य अयं है दृश्यते अनेन इति दर्शनम् =
जिसके द्वारा देखा जाय। कौन पदार्थ देखा जाय? वस्तु का सत्यभूत
तात्त्विक स्वरूप। हम कौन हैं? कहाँ से आये हैं? इस सर्वतो
दर्शन का अर्थ दृश्यमान जगत् का सच्चा स्वरूप क्या है? इसकी उत्पत्ति
कहाँ से हुई? इसकी सृष्टि का कौन कारण है? यह
चेतन है या अचेतन? इस संसार में हमारे लिये कौन से कार्य कर्तव्य
हैं? जीवन को सुचारु रूप से बिताने के लिये कौन-सा सुन्दर साधन-मार्ग है?
आदि प्रश्नों का समुचित उत्तर देना 'दर्शन' का प्रधान ध्येय है। दर्शन को
शास्त्र कहते हैं। शास्त्र का अर्थ क्या है? 'शास्त्र' शब्द की ब्युत्पत्ति आगम
ग्रन्थों में इस प्रकार बतलाई गई है:—

शासनात् शंसनात् शास्त्रं शास्त्रमित्यभिघीयते । शासनं द्विविघं प्रोक्तं शास्त्रलक्षणवेदिभिः । शंसनं भूतवस्त्वेकविषयं न क्रियापरम् ।

'शास्त्र' की व्युत्पत्ति दो घातुओं से है—शास् = आज्ञा करना तथा शंस् = प्रकट करना या वर्णन करना। शासन करनेवाले शास्त्र विधिरूप तथा निषेधरूप होने से दो प्रकार के होते हैं। श्रुति तथा स्मृति प्रतिपादित कार्य अनुष्ठान करने योग्य हैं (विधि) तथा निन्दित कर्म-कलाप सर्वथा हेय हैं (निषेध)। अतः 'शासन' अर्थ में 'शास्त्र' शब्द का प्रयोग धर्मशास्त्र के लिये उपयुक्त है। 'शंसक' शास्त्र अथवा बोधक-शास्त्र वह है जिसके द्वारा वस्तु के सच्चे स्वरूप का वर्णन किया जाय। शासन-शास्त्र किया-परक होता है, पर शंसक-शास्त्र ज्ञान-परक होता है। शंसक-शास्त्र के अर्थ में ही शास्त्र का प्रयोग 'दर्शन' शब्द के साथ होता है। धर्मशास्त्र कर्तव्याकर्तव्य का प्रधानतया विधान करने में 'पुरुष परतन्त्र' है, पर दर्शनशास्त्र वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादक होने से 'वस्तुतन्त्र' है।

पाश्चात्त्य विचारशास्त्र की सामान्य संज्ञा 'फ़िलासफ़ी' है। यह शब्द दो
ग्रीक शब्दों के संमिश्रण से बना हुआ है—'फिलास' = प्रेम या अनुराग तथा
'सोफ़िया' = विद्या। अतः इस शब्द का अर्थ है विद्या
'फिलासफी' शब्द का प्रेम = विद्यानुराग। ग्रीस देश में इस शब्द का पहले
के साथ तुलना पहल प्रचलन हुआ। प्रसिद्ध ऐतिहासिक हिरोडोटस
(विक्रम पूर्व पश्चम शताब्दी) ने सर्वप्रथम कीसस के

द्वारा दार्शनिक सोलन के लिये इस शब्द के प्रयोग का उल्लेख किया है। पेरिक्लीज के प्रसिद्ध व्याख्यान में एथेन्स के निवासियों को विद्यानुरागी बतलाने के लिए व्युसिडाइड्स ने भी इस शब्द का प्रयोग किया। सुकरात ने उस समय के प्रसिद्ध, विज्ञान आदि विषयों के व्याख्याता सोफिस्ट (ज्ञानोपदेशक) लोगों से अपने को पृथक् करने के लिये अपने आपको फ़िलासफ़र (ज्ञानानुरागी = ज्ञान प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील ) बतलाया है । सुकरात के शिष्य अफलातूँ (प्लेटो ) तथा प्रशिष्य अरस्तू (अरिस्टाटल ) ने इसका प्रचार ही नहीं किया; प्रत्युत इसकी विभिन्न शाखाओं पर प्रामाणिक निवन्धों को निर्माण कर पाछ्रात्य दर्शन के वास्तविक प्रचारक वने। इस प्रकार 'फ़िलासफ़ी' का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है ─िविद्या का प्रेम या विद्यानुराग । जो विद्वज्जन जीव, जगत्, ईश्वर, धार्मिक या सामाजिक तत्त्वों की छानबीन करने में प्रयत्नशील होते थे वे 'फ़िलासफ़र' (विद्यानुरागी) कहलाते थे। इस मूल अर्थ की अधिक व्यापकता के कारण आजकल इसका प्रयोग कुछ संकुचित अर्थ में होने लगा है। आरम्भ में 'फ़िलासफ़ी' के अन्तर्गत विज्ञान भी आता था, पर आजकल पाश्चात्त्य देशों में दर्शन तथा विज्ञान का पार्थक्य स्पष्ट कर दिया गया है। इस जगतीतल के विभिन्न विषयों के विशिष्ट अध्ययन तथा वर्णन को 'विज्ञान' कहते हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन, ज्योतिःशास्त्र आदि। परन्तु इन विभिन्न विज्ञानों के द्वारा उद्भावित सत्यों का एकीकरण 'फिलासफी' का विषय है। अतः ब्रह्माण्ड-जगत्, जीव तथा ईश्वर के विशिष्ट स्वरूप का अध्ययन 'विज्ञान' में तथा सामान्य रूप का अध्ययन 'फ़िलासफ़ी' में किया जाता है। इस प्रकार सामान्य रूप से 'दर्शन' के लिये 'फ़िलासफ़ी' का प्रयोग किया जा सकता है, परन्तु दोनों के ध्येय में नितान्त पार्थक्य है, जिस पर दृष्टिपात न करना अनुचित होगा । क्षा अस्त में इस्त 'होत

१. 'फ़िलासफ़ी' के प्रयोग तथा अर्थ के लिये देखिए— कुल्पे—इन्ट्रोडक्शन टू फ़िलासफ़ी (परिच्छेद प्रथम )।

इन दोनों शब्दों की जो व्यत्पत्ति तथा व्याख्या ऊपर दी गई है, उससे दोनों के उददेश्यों के प्रथक होने की पर्याप्त सूचना मिलती है। 'फिलासफी' कल्पना-कशल कोविदों के मनोविनोद का साधनमात्र है। जगतीतल की अपूर्व, आश्चर्यमय वस्तुओं को देखकर उनके रहस्यों के जानने के लिए, कौतुक को शान्त करने के लिए, 'फिलासफी' की उत्पत्ति बतलाई जाती है। प्रत्येक वस्त की छानवीन करने में मनमानी कल्पना करने का दर्शन तथा फ़िलासफ़ी वाजार पश्चिमी दर्शन जगत् में खूब गरम है। पश्चिम में उद्देश्य-विषयक का तत्त्वज्ञ उस नाविक के समान होता है जो बिना पार्थक्य किसी गन्तव्य स्थान के निर्धारण किए ही अपनी नौका विचार-सागर में डाल देता है। उसे इसकी चिन्ता नहीं कि नाव किस घाट लगेगी; अगर वह मीरघाट पर अटक रही तो भी खुणी है, यदि तीरघाट पर लग जाय तो भी आनन्द है। इसके विपरीत भारतीय दर्शनकार दुःखत्रय - आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक-के रात्रिदिव विघात से उद्विग्न होकर इनके आमुल उच्छेद करने की भावना से प्रेरित होता है और साध्य का निश्चय अपनी सुक्ष्म विवेचना शक्ति के आघार पर करके ही वह साधन-मार्ग की व्याख्या में प्रवृत्त होता है। प्रत्येक दर्शन के कर्ता का मार्ग तथा गन्तव्य स्थान यथार्थतः विवेचित तथा निर्दिष्ट है। उसे अपने मार्ग से भटकने का तनिक भी डर नहीं है। अतः भारतीय दार्शनिक की दिष्ट

भारतीय दर्शन का पाश्चात्त्य दर्शन के साथ तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए पाश्चात्त्य दर्शन के श्रेणी-विभाग का पाश्चात्त्य दर्शन का ज्ञान अपेक्षित है। भिन्न-भिन्न ग्रन्थकारों ने इसे श्रेणी-विभाग विभिन्न रीति से किया है, पर निम्नलिखित श्रेणिविभाग में अधिकांश दार्शनिकों का ऐकमत्य है:—

पाश्चात्त्य दार्शनिक की अपेक्षा कहीं अधिक व्यावहारिक, लोकोपकारिणी,

सुव्यवस्थित तथा सर्वाङ्गीण होती है।

(१) मेटाफिजिक्स (तत्त्वमीमांसा)—इस दर्शन का विवेच्य पदार्थ 'सत्' है। इस संसार में प्रकृति स्वयं प्राणियों के सामने सत्य तथा प्रातीतिक सत्य पदार्थों को उपस्थित करती है। अतः 'प्रतीति' से 'सत्' को पृथक् करने में इस दर्शन-विभाग की उपयोगिता है। दो प्रकार की वस्तुओं के निश्चयात्मक रूप से सत्य माने जाने की सम्भावना है—(१) भौतिक पदार्थ (यथा—वृक्ष, पर्वंत नदी आदि) तथा (२) मानसिक दशा (यथा—सुख, दुःख औदासीन्य आदि)।

जिन दार्शनिकों की दृष्टि में भौतिक पदार्थ की ही स्वतन्त्र सत्ता है और मानसिक दशायों भौतिक सत्यता की आभास मात्र हैं, उन्हें मैटीरिअलिस्ट या नैचुरिलस्ट (भौतिकवादी) कहते हैं, पर जिनकी दृष्टि में सुख, दुःखादि मानसिक दशाओं की या मानस-मात्र की स्वतन्त्र सत्ता है और भौतिक पदार्थ केवल मानस सत्ता के प्रतीति मात्र हैं उन्हें आइडीअलिस्ट (प्रत्ययवादी) कहते हैं। कुछ दार्शनिक भौतिक तथा मानस दोनों जगतों की निरपेक्ष तथा शाश्वतिक सत्यता को अंगीकार करते हैं, उन्हें डचुअलिस्ट (द्वैतवादी) की संज्ञा दी जाती है। प्रत्ययवाद के विरोधी सिद्धान्त को रीअलिज्म (वास्तववाद) कहते है। इनके मन्तव्यानुसार इस जगत् के पदार्थ उसी रूप में 'सत्' हैं जिस रूप में हम उन्हें अपनी इन्द्रियों से साक्षात्कार करते हैं। वास्तववाद प्रत्ययवाद की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक तथा विषयप्रधान माना जाता है।

- (२) एपिस्टोमोलाजी (प्रमाणमीमांसा)—इसका विषय ज्ञान की विवेचना है। इसके भी अन्तर्गत अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों का समावेश किया जाता है। ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान की सीमा, ज्ञान की प्रामाणिकता, सत्यासत्य का निर्णय आदि विषयों की समीक्षा इस दर्शन में की जाती है। ज्ञान की सीमा के साथ-साथ ज्ञान-गम्यता तथा ज्ञानातीतता का विचार संवलित है। कुछ पदार्थ अनुभव के द्वारा अधिगम्य हैं, परन्तु कुछ अनुभव से अतीत हैं; इन दोनों का पृथक्करण नितान्त आवश्यक है। जो पदार्थ अपनी सत्ता के लिए अनुभव पर अवलम्बित रहते हैं उन्हें 'एपोस्टिओर' (अनुभवजन्य) कहते हैं और जो पदार्थ अपनी सत्ता के लिए अनुभव से स्वतन्त्र रहते हैं उन्हें 'एप्राओर' (अनुभवाजन्य) कहते हैं। इनकी विशद व्याख्या इस दर्शन में की जाती है।
- (३) लॉजिक (तर्कशास्त्र)—इसका उपयोग ज्ञान की व्यावहारिक प्रक्रिया के विवेचन में किया जाता है। किसी तर्क को सत्य तथा प्रामाणिक होने के लिए विशिष्ट नियमों का पालन करना नितान्त आवश्यक है। इन्हीं नियमों का यथार्थ तथा विशव वर्णन 'लॉजिक' में किया जाता है। 'लॉजिक के दो विभाग है—डिडिक्टव (निगमन)—सामान्य से विशेष का अनुसन्धान तथा (२) इन्डिक्टव—विशिष्ट दृष्टान्तों का अध्ययन कर सामान्य सिद्धान्त को खोज निकालना। पहले में केवल वैधिक सत्यता आवश्यक मानी जाती है, परं दितीय विभाग में वास्तविक भौतिक सत्यता विद्यमान रहती है। इन तीनों विभागों को सामान्य रूप से थिओरेटिकल फिलासफी (कल्पनात्मक दर्शन) कहते हैं।

- (४) एथिक्स (आचारमीमांसा या कर्तव्यशास्त्र)-आचार या कर्तव्य की मीमांसा इस दर्शन का प्रधान विषय है। मानवमात्र के सामने एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है कि वह अपने जीवन को क्यों कर उपयोगी बनावे। इस संसार के ऊपर दो प्रकार के दिष्टकोण से विचार किया जाता है। कतिपंय विद्वानों की दिष्ट में मानव-जीवन की दशा निसंगतः वरी है। जिन कामनाओं की सष्टि प्रकृति ने सख की उपलब्धि के उददेश्य से की है, वे वास्तव में दु:खोत्पादक ही हैं। अतः उनका कथमपि विश्वास नहीं किया जा सकता। इस जगत में दुःख ही एकमात्र वास्तविक सत्ता है। अतः इससे निराशा की उत्पत्ति ही अन्त में होती है। ऐसे मत का नाम है-पैसिमिजम (नैराश्यवाद)। परन्त दूसरे दार्शनिकों की दिष्ट में मानव-जीवन स्वभावतः शोभन है। द:ख आपाततः ही दिखलाई पडता है; विषाद मानव-जीवन को कतिपय क्षणों के लिए ही कलुषित करने में समर्थ होता है, अन्त में आनन्द की ही विजयं होती है; दु:ख का नाश अवश्य होता है। इस मत का नाम है - ऑप्टिमिजम (आशावाद)। जीवन का ध्येय क्या है? सुख की प्राप्ति या कल्याण की उपलब्धि ? 'कर्तव्य' किसे कहते हैं, तथा वह कितने प्रकार का होता है ? कर्तव्याकर्तव्य का निर्णय किस आधार पर किया जा सकता है? इन प्रश्नों का सम्चित विवेचन एथिक्स में किया गया है।
- (५) एस्थेटिक्स (सौन्दर्य-मीमांसा)—ग्रीस के प्राचीन दार्शनिकों ने इस विषय का स्वतन्त्र रूप से विवेचन नहीं किया, परन्तु १८ वीं शताब्दी में यूरोप में इस दर्शन का विशद छानबीन आरम्भ हुई, जो इस समय विस्तृत रूप में दृष्टिगोचर होती है। जर्मन दार्शनिक बाउमगार्टेन ने 'एस्थेटिक्स' शब्द का सबसे प्रथम सौन्दर्यशास्त्र के अर्थ में प्रयोग किया। इस दर्शन को स्वतन्त्र विवेचन का भाजन बनाने का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। इसके प्रधानत्या दो विभाग हैं:—
- (क) सौन्दर्य-निर्णय किसी चीज को सुन्दर बनाने का क्या कारण है? किसी वस्तु के अवलोकन से सुख या दुःख की उत्पत्ति कैसे होती है? 'सुन्दरता' की सात्त्विक व्याख्या क्या है? इन प्रश्नों का उचित उत्तर इस विभाग में मिलता है।
- (ख) व्यावहारिक सौन्दर्य सौन्दर्य को कला रूप में परिवर्तित होने की व्याख्या है। कला का विवेचन इसका प्रतिपाद्य विषय है। चित्रणीय वस्तु तथा चित्र में कौन सा सम्बन्ध होता है? कला कार में प्रकृति, कल्पना, स्मृति आदि किन गुणों की सत्ता होने से सामान्य वस्तु कला के रूप में परिवर्तित हो जाती है? इन्हीं का उत्तर इस विभाग में दिया जाता है।

(६) साइकोलाजी (मनोविज्ञान)—मन की विविध प्रवृत्तियों का शस्त्रीय विवेचन है। इस दर्शन ने आजकल इतनी उन्नित कर ली है कि इसे अधिकांश आलोचक 'विज्ञान' के अन्तर्गत मानने के पक्षपाती हैं। आजकल प्रयोगशाला में प्रयोग-द्वारा मानिसक दशाओं की शास्त्रीय तथा यथार्थ व्याख्यायें की जाती हैं। डाक्टर फायड ने अपनी मौलिक गवेषणाओं के बल पर मनोविज्ञान के जिस नूतन अंग (साइको-एनेलिसिस या मानिसक विश्लेषण) को प्रवितित किया है उसने दार्शनिक जगत् के बाहर भी एक विशिष्ट कान्ति उत्पन्न कर दी है।

# २-भारतीय दर्शन की कतिपय विशेषताएँ

प्रकृति ने इस भारतभूमि को मानव-जीवन की समग्र आवश्यक सामग्रियों से परिपूर्ण बनाकर इस देश के अधिवासियों को ऐहिक चिन्ता से निर्मुक्त करके पारलौकिक चिन्तन की ओर स्वतः अग्रसर किया है। यह देश निसगंतः विचारप्रधान है। अन्य देशों में जीवन-संग्राम इतना भीषण है, दिन-प्रतिदिन के व्यावहारिक जीवन की ही समस्याएँ इतनी उल्झी हुई हैं स्वतंत्र-स्थिति कि उन्हीं के सुलझाने में वहाँ के निवासियों का समय व्यतीत हुआ करता है। जगत् के महत्त्वपूर्ण तत्त्वों की छानबीन करना, यथार्थ रूप से विचार करना, उनके जीवन की आकस्मिक घटनाएँ हैं, परन्तु भारत में ऐसी दशा नहीं है। मुण्डक उपनिषद् ने ब्रह्मविद्या को सर्वविद्याप्रतिष्ठा बतलाया है । भगवान् श्रीकृष्ण ने गीता में अपनी व्यापक विभूतियों के वर्णन के अवसर पर समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या (विचारशास्त्र या दर्शनशास्त्र) को अपना ही स्वरूप बतलाकर उसकी महत्ता पर्याप्तरूपण प्रदिशत की है । अर्थशास्त्र के निर्माता कौटिल्य का कहना है कि आन्वीक्षिकी विद्या सब विद्याओं के लिए दीपक है, सब कर्मों के अनुष्ठान का साधन-मार्ग है तथा सब कर्मों का आश्रय है । जैसी स्वतन्त्रता विचारशास्त्र को इस देश में प्राप्त

है वैसी स्वतन्त्रता और कहीं भी इसे प्राप्त नहीं हुई। ग्रीस देश में अपनी उन्नति के

१. स ब्रह्मविद्यां सर्वेविद्याप्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ( १।१ )।

२. अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्—( गीता १०।३२ )।

३. प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः सर्वेकर्मणाम् । आश्रयः सर्वेधर्माणां शाश्यदान्वीक्षिकी मता ॥

<sup>(</sup> कौटिल्य अर्थशास्त्र १।२ )

समय में प्लेटो और अरिस्टाटल के महत्त्वपूर्ण काल में भी विचारशास्त्र, राजनीति या आचारशास्त्र के सहायक शास्त्र के रूप में अध्ययन का विषय था; माध्यमिक काल में किश्चियन धर्मशास्त्र के साथ तथा उन्नीसवीं शताब्दी में राजनीति, इतिहास तथा समाजशास्त्र के संग में इसके तत्त्वों का अन्वेषण किया गया है। परन्तु भारतवर्ष में दर्शनशास्त्र सदा अपने पैरों पर खड़ा रहा है, अध्ययन का स्वतन्त्र तथा महत्त्वपूर्ण विषय रहा है, साथ ही सदा अन्य विद्याओं की प्रगति में सहायता देता आया है।

भारतवर्ष में दर्शनशास्त्र की लोक-प्रियता जितनी है उतनी किसी भी अन्य देश में नहीं। पाश्चात्त्य देशों में दर्शनशास्त्र विद्वज्जनों के मनोविनोद का साधन-मात्र हैं। जिस प्रकार अन्य विषयों के अध्ययन में वे मन-दर्शन और धर्म मानी कल्पना किया करते हैं उसी प्रकार इस महत्त्वपूण विषय की भी स्थिति है, परन्तु भारतवर्ष में दर्शन तथा धर्म का, तत्त्वज्ञान तथा भारतीय जीवन का गहरा सम्बन्ध है। जिविध नाप से

धर्म का, तत्त्वज्ञान तथा भारतीय जीवन का गहरा सम्बन्ध है। त्रिविध ताप से सन्तप्त जनता की शान्ति के लिए, क्लेशमय संसार से आत्यन्तिक दु:खनिवृत्ति करने के लिए ही भारत में दर्शनशास्त्र का आविर्भाव हुआ है। विचारशास्त्र पण्डितजनों की कमनीय कल्पना का विज्म्भणमात्र नहीं है; अपितु उसका अधिराज्य इस व्यावहारिक जगतीतल पर है। अन्य देश में विचारशास्त्र तथा धर्म में पारस्परिक सम्बन्ध का अभाव ही लक्षित होता है, किन्तु भारत में दोनों का सम्बन्ध नितान्त घनिष्ठ है। दर्शनशास्त्र के द्वारा सूचिन्तित आध्या-त्मिक तथ्यों के ऊपर ही भारतीय धर्म की दृढ प्रतिष्ठा है; जैसा विचार, वैसा आचार। विना धार्मिक आचार के द्वारा कार्यान्वित हुए दर्शन की स्थिति निष्फल है और विना दार्शनिक विचार के द्वारा परिपुष्ट हुए धर्म की सत्ता अप्रतिष्ठित है। इन दोनों का सामझस्य जितना इस भारतवर्ष में दृष्टिगोचर होता है, उतना अन्य किसी देश में नहीं। पश्चिमी विचारशास्त्र के अनेकांश में प्रतिष्ठाता यूनानी दार्शनिक अफलातूँ ( प्लेटो ) की यह नितान्त विख्यात उक्ति है कि दर्शन का उद्गम आश्चर्य से होता है (फिलासफी बिगिन्स इन वन्डर ), आश्चर्य-जनक तथा कौतुकमय घठना की व्याख्या से विचारशास्त्र की उत्पत्ति होती है, परन्तु भारत में तो इसकी उत्पत्ति दुःख की व्यावहारिक सत्ता की व्याख्या तथा उसके निराकरण करने के लिए साधन-मार्ग की विवेचना से होती है। भारतीय जीवन तथा धर्म के ऊपर इतना प्रकृष्ट प्रभाव डालने के कारण ही दर्शन की इतनी लोकप्रियता है।

भारतीय दर्शन की धारा सुदूर वैदिककाल से अविच्छित्ररूप से प्रवाहित होती चली आ रही हैं। इस धारा में विराम के दर्शन तो कभी नहीं हुए। अन्य देशों के दर्शनशास्त्र से तुलना करने पर इस विशेषता अविच्छित्रता की महत्ता का पर्याप्त रूप से अनुभव किया जा सकता है। क्या किसी अन्य देश में विचार-धारा इतने प्राचीन-

काल से प्रवाहित हो रही है ? आधुनिक काल में महत्ता पानेवाला पाश्चात्त्य दर्जन क्या अपने जीवन में इतना विपुल विकास पाने में समर्थ हो सका है ? पाश्चात्त्य दर्शन की उत्पत्ति विक्रम-पूर्व सातवीं शताब्दी के आसपास प्राचीन यूनान में हुई, परन्तु उसका प्रवाह चलते चलते रक गया; फिर किसी विशेष दार्शनिक का जन्म हुआ और उसके प्रभाव से वह विचारधारा कुछ और अग्रसर हुई। जब तक उसका प्रभाव बना रहता है तब तक इसका प्रवाह भी समीचीन रूप से वहता है, परन्तु उसके प्रभाव के न्यून होते ही यह प्रवाह फिर स्थगित हो जाता है। इस प्रकार पाश्चात्त्य दर्शन की धारा उस नदी के समान है, जो कभी दृष्टिगत होती है और कभी दृष्टि से ओझल हो जाती है, परन्तु भारतीय दर्शन की धारा उस पुण्यसलिला गंगा के समान है, जो अनेक खुद्र नद तथा विपुलकाय नदियों के जल से परिपुष्ट होती हुई शुष्क स्थानों को जलाप्लावित तथा क्षेत्रों को शस्य-सम्पन्न बनाती हुई अपने निश्चित गन्तव्य स्थान की ओर समभाव से सदैव बहती चली जाती है। इस दीर्घकाल के जीवन में विभिन्न सम्यताभिमानी जातियों तथा धर्माभिमानी पुरुषों के साथ सम्पर्क होने पर भी भारतेतर विचारों का प्रभाव इस दर्शन पर तनिक भी न पड़ सका; प्रत्युत अपनी विशालता तथा विशुद्धता के कारण इसी ने अन्य दर्शनों के ऊपर प्रकृष्ट प्रभाव जमाने में विशेष क्षमता प्राप्त की। प्राचीन यूनान के विचारक-मूर्धन्य पाइथेगोरस के रेखागणित, धर्म तथा दर्शन-सम्बन्धी सिद्धान्तों पर-विशेषतः पुनर्जन्म, अहिंसा आदि के ऊपर-भारतीय दर्शन के प्रभाव पंड़ने की घटना इतिहास के साक्ष्य पर प्रामाणिक मानी जाती है। सूफी लोगों के ऊपर वेदान्त तथा तन्त्र के सिद्धान्तों का प्रभाव विशेष रूप से पड़ा ही था। दाराशिकोह ने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कर उनके सिद्धान्तों को स्वधमविलम्बियों में फैलाने का स्तुत्य प्रयत्न किया। फारसी भाषा में अनूदित इन्हीं उपनिषदों का अनुवाद लैटिन भाषा में किया गया, जिसके कारण भारतीय विचार की श्रेष्ठता तथा सुन्दरता का परिचय पहले पहल यूरोप के दार्शनिकों को हुआ। इन्हीं अनुवादों को पढकर जर्मनी के सुप्रसिद्ध दार्शनिक शोपेनहावेर उपनिषदों के सूक्ष्म, उन्नत विचारों पर इतने रीझ गये थे कि उन्हें अनेक सिद्धान्तों की स्फूर्ति इन ग्रन्थों से हुई और उन्होंने यह उदार हृदयोद्गार निकाला कि उपनिषद् मेरे जीवन में सन्तोष देनेवाले हैं और मेरी मृत्यु में भी सन्तोष देनेवाले रहेंगे। आजकल भारतीय दर्शन के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के अनुवाद संसार की समस्त सम्य भाषाओं में हो गये हैं या हो रहे हैं। साथ ही इन अनुवादों के द्वारा भारत के विचार-शास्त्र का प्रभाव अलक्षित रूप से संसार के धर्मों तथा दर्शनों पर पड़ रहा है। इस प्रकार अन्य किसी विचारधारा से विना प्रभावित हुए अन्य दर्शनों पर प्रभाव डालने की विशेषता भारतीय दर्शनों की महत्ता सूचित कर रही है।

भारतीय तत्त्वज्ञान भारतीय धर्मज्ञान के समान उदार तथा व्यापक, विशाल तथा विवेचनात्मक रहा है। भारतीय जनश्रुति का वोझ कभी इसके उन्नति-मार्ग में व्याघातक नहीं रहा है। ऐहिक तथा पारलीकिक तत्त्वों विवेचनात्मकता के विश्लेषण कार्य में तार्किक बुद्धि का उपयोग करने में ही दर्शन की दर्शनता है। यदि घार्मिक परम्परा इस नैसर्गिक कार्य में व्याघातक बनती है, तो विचारों का विकास स्वाभाविक रूप से अग्रसर नहीं हो सकता । यूरोप के माध्यमिक काल में ईसाई धर्म के संप्रदाय ने दर्शन का गला घोंट डाला। वह उस घर्म के अस्वाभाविक तर्क-विरोधी सिद्धान्तों की पुष्टि करने में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझने लगा। फलतः माध्यमिक काल में यूरोपीय तत्त्वज्ञान की बाढ़ एक गई, वह धर्म के स्रोतहीन जलाशय के ऊपर ही तैरता रह गया। परन्तु इस पुण्यमय भारत देश में ऐसी विषम स्थिति कभी उपस्थित ही नहीं हुई। आरम्भ से ही भारतीय तत्त्वज्ञान समीक्षात्मक रहा है और तार्किक बुद्धि की कसौटी पर घर्म के मानवीय सिद्धान्तों को भी बताने तथा परखने से वह कभी नहीं हिचकता। ईश्वर जैसे महत्त्वपूर्ण विषय के ऊपर भी वह अपना स्वतन्त्र विचार प्रकट करने में तिनक भी पीछे नहीं हटता। सांख्य ने ईश्वर की सत्ता के विषय में मौनावलम्बन करना ही श्रेयस्कर समझा, यद्यपि उसे निश्चय है कि वह तार्किक युक्तियों के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता<sup>र</sup>। योग एक निरित्तशय ज्ञान-सम्पन्न परम पुरुष की कल्पना को स्वीकार करता है<sup>3</sup>, परन्तु नैयायियों की भाँति यह उसे जगत् का कर्ता

। हां के ते विकास के विकास के शासिक शासिक शासिक ।

१. कीय-रिलिजन ऐण्ड फिलासफी आफ वेद, पृ० ६३४-३७।

२. ईश्वरासिद्धः-सांख्यसूत्र १।६२।

३. वलेशक में विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः।

मानने के लिए उद्यत नहीं है। कर्ममीमांसा खंडन करने के लिए पूर्व पक्ष के रूप में ईश्वर का उल्लेख अपने प्रन्थों में करती हैं, क्योंकि जगत् के समस्त ब्यवहार के लिए वह कर्म को ही सर्वप्रधान स्थान देती हैं। प्राचीन बौद्धों (हीनयान मतावलिम्बयों) को तथा जैनों को इस संसार के कार्य-कलाप की व्याख्या के लिए ईश्वर के प्रति तिनक भी पक्ष-पात नहीं है। भौतिकवादी चार्वाकों ने स्पष्ट शब्दों में ईश्वर का निराकरण किया है, वैदिक विधिविधानों की अस्वाभाविक तथा तर्क-विरुद्ध होने के कारण खुले शब्दों में खिल्ली उड़ाई है, ब्राह्मण पुरोहितों पर गालियों की बौछार की है, परन्तु भारतीय दर्शनशास्त्र के इतिहास में वेद-बाह्म चार्वाक भी उतना ही महत्त्व रखते हैं जितना वेदानुयायी नैयायिक। निरीश्वरवादी सांख्य को उतना ही महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है जितना ब्रह्मप्रतिपादक वेदान्त को। इस प्रकार भारत के तत्त्वज्ञान में जो व्यापकता, उदार-हृदयता, विवेचना-शक्ति आलोचकों की दृष्टि को आनिन्दत करती है, वह अन्य देश के तत्त्वज्ञान में अप्राप्य ही है।

३--भारतीय दर्शन का लक्ष्य

आर्यावर्तं के प्राचीन तपोनिष्ठ महर्षियों ने इस विश्व की पहेली को समझाने का जो प्रयत्न अपनी कुशाग्र बुद्धि के बल पर किया है वह विचारशास्त्र के इतिहास में अत्यन्त गौरव की वस्तु है। इन अनेक रूपात्मक, क्षण-क्षण में विलक्षण रूप घारण करनेवाले पदार्थों के अन्तस्तल में विद्यमान रहनेवाली एकरूपता, अनेकता के भीतर एकता को खोज निकालना प्राचीन वैदिक ऋषियों की दर्शनशास्त्र को बहुमूल्य एवं महत्त्वपूर्ण देन है। जिस प्रकार परिवर्तनशील ब्रह्माण्ड के भीतर एक अपरिवर्तनशील तत्त्व विद्यमान है, उसी प्रकार इस पिण्ड के भीतर भी एक अपरिवर्तनशील तत्त्व की सत्ता विद्यमान हैं—ब्रह्माण्ड की नियासक सत्ता का नाम ब्रह्म है तथा पिण्डाण्ड की नियासक सत्ता का नाम ब्रह्म है तथा पिण्डाण्ड की नियासक सत्ता की संज्ञा आत्मा है। प्राचीन दार्शनिकों ने ब्रह्माण्ड तथा पिण्डाण्ड का ऐक्य सर्वतोभावेन स्वीकार किया है और बह्म तथा आत्मा की एकता प्रतिपादित की है। ब्रह्म कोई अलभ्य तथा अलौकिक और अद्भुत पदार्थ नहीं है; प्रत्युत प्रत्येक प्राणी अपने भीतर नियासक (अन्तर्यामी) आत्मा के रूप में उसी की सत्ता का अनुभव किया करता है। इसीलिए ब्रह्म का साक्षात्कार करने तथा उसे पहचानने का सबसे बड़ा उपाय है आत्मा की

१. मानमेयोदय ( अडचार संस्करण, पृ० १६६-१७१ । )

२. देखिए इसी ग्रन्थ में इन दर्शनों का वर्णन।

पहचानना और उसका साक्षात्कार करना। जगत् के समस्त प्रिय पदार्थों में श्रेष्ठ पदार्थ आत्मा ही है। १

क्या आत्मा की श्रेष्ठता प्रमाणित करने की आवश्यकता है ? जीवन के समस्त कार्य-कलापों के बीच इसी की शक्ति काम करती हुई दीख पड़ती है। किसी जगह से शुरू कीजिए, अन्ततोगत्वा आत्मा के आत्मा की श्रेष्ठता ही ऊपर पर्यवसान होगा। शिक्षालयों के छात्र कितनी लगन से विद्याध्ययन में प्रवृत्त रहते हैं ? किस उद्देश्य से ?

मानना पड़ेगा कि ज्ञान-प्राप्ति की ही कामना से। ज्ञानोपलिंध्य का फल है धन, धन से कौटुम्बिक सुख और कौटुम्बिक सुख का अन्तिम लाभ है—आत्मसुख। इसी से हम कहते हैं कि कहीं से भी देखा जाय प्रिय पदार्थों की गणना में आत्मा ही प्रियतम (श्रेष्ठ) ठहरता है। इस विशाल विश्वरूपी वृत्त के केन्द्र में स्थित होनेवाल। है—यही आत्मा। प्रियतम होने के कारण ही पुत्रवत्सल करुणामयी माता की भाँति श्रुति उपदेश देती है कि आत्म-तत्त्व का साक्षात्कार करो—''आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः''। मुक्ति की कल्पना में पर्याप्त मतभेद होने पर भी विभिन्न दार्शनिक इस विषय में नितान्त एकमत हैं—''आत्मनः स्वरूपेणावस्थितिमोंक्षः''। आत्मा का ज्ञान कराना, चाहे वह ब्रह्म से भिन्न हो या अभिन्न हो, प्रत्येक दर्शन का लक्ष्य है।

बृहदारण्यक उपनिषद (२।४) की यह कथा प्रसिद्ध है कि बृद्धावस्था आने पर दार्शनिक-शिरोमणि याज्ञवल्क्य ने अपनी सम्पत्ति का विभाजन अपनी दोनों पत्नियों (कात्यायनी तथा मैत्रेयी) के बीच में कर दिया। तब विदुषी मैत्रेयी ने अस्थिर लौकिक सम्पत्ति के याज्ञवल्क्य का ग्रहण करने में बड़ी अनास्था दिखलाई और पूछा कि यदि उपदेश यह सम्पूर्ण पृथ्वी मेरे लिए धन से पूर्ण हो जाय तो क्या मैं उससे अमरत्व को प्राप्त कर सक्रुंगी? 'बिल्कुल नहीं' महिष ने उत्तर में कहा। "तुम्हारा जीवन उस आदमी के जीवन के समान होगा जिसे आनन्द की समस्त सामग्रियाँ प्राप्त हैं, परन्तु केवल वन-प्राप्ति से अमरत्व पाने की तनिक भी आशा नहीं हैं"। तब मैत्रेयी ने पुनः पूछा कि जिस धन से अमरत्व की प्राप्ति नहीं होती उसको लेकर मैं क्या करूँगी ? मैं तो अमरत्व की भूखी हैं। तब महर्षि ने उससे सम्पत्ति से बढ़कर प्रियतर वस्तुओं का नाम पूछा। मैत्रेयी ने ऐसी अनेक वस्तुओं का नाम लिया। इस उत्तर को सुनकर याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को जो आध्यात्मिक उंपदेश दिया वह भारतीय धर्म तथा दर्शन के इतिहास में सदा अमर रहेगा। उन्होंने कहा—''पित के लिए पित प्यारा नहीं है, बिल्क आत्मा के लिए। पत्नी के लिये पत्नी प्यारी नहीं है, बिल्क आत्मा के लिये। पत्नी के लिये। पुत्र के लिए पुत्र प्यारा नहीं है, बिल्क आत्मा के लिये। संसार की समस्त वस्तु अपने लिये प्यारी नहीं होती, बिल्क आत्मा के लिए। अतः सबसे प्रिय वस्तु आत्मा ही है। इसलिये इस आत्मा का प्रत्यक्ष करना चाहिये, श्रवण करना चाहिये, मनन करना चाहिये तथा निदिध्यासन (सतत ध्यान करना) चाहिये। क्योंकि आत्मा के दर्शन, श्रवण, मनन तथा विज्ञान से सव कुछ जाना जा सकता है ।"'

महींप याज्ञवल्क्य का यह उपदेश भारतीय दर्शन तथा धर्म की मूल भित्ति है। मानव जीवन का चरम लक्ष्य आत्मा का साक्षात्कार—आत्मा का साक्षात् अनुभव है। इस अनुभव के लिये उपनिषद् तीन साधनों का उपदेश देती है:—श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन। आत्म-तत्त्व का श्रवण करना चाहिये श्रुति-वाक्यों से, मनन करना चाहिये तिकंक युक्तियों से तथा निदिध्यासन करना चाहिये योग-प्रतिपादित उपायों के द्वारा?।

श्रवण—आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान उन्हीं ग्रन्थों से हमें प्राप्त करना चाहिये जिनमें आत्मिनष्ठ ब्रह्मवेत्ता पुरुषों के अनुभवों का वर्णन है। भारतीय साहित्य में ऐसे ग्रन्थ-रत्न वेद हैं। इसीलिये भारतीय दर्शन में वेदों की इतनी महत्ता है, क्योंकि जिन ग्रन्थकारों ने अपने अनुभव के विना दूसरों के अनुभवों का वर्णन किया है उनके वचन हमारे लिये मान्य नहीं हो सकते। इसीलिये महर्षियों की स्वानुभूति को प्रदर्शित करनेवाली श्रुति तत्त्वों के यथार्थ स्वरूप के प्रकट करने में सबसे अधिक प्रमाण मानी जाती है । इसीलिये आत्म-तत्त्व-विचार के लिये भगवती श्रुति (वेद) की शरण लेना परमावश्यक है।

१. आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, मन्तव्यः, निदिध्यासितव्यः। आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन, मत्या, विज्ञानेनेदं सर्वं विज्ञातं भवति ।। ( बृह० उप० २।४।८ )

२. श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येम्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभः । मत्वा तु सततं ध्येय एते दर्शनहेतवः ॥ ३. धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ।

मनन आत्मानुभव का दूसरा साधन मनन है। मनन युक्तियों के सहारे किया जाता है। वेद में प्रतिपादित सिद्धान्त निःसंदिग्ध हैं, संशय के लिये उसमें कोई भी स्थान नहीं है; तथापि मनन जरूरी है। विना तर्क का उपयोग किये किसी वस्तु का स्वरूप हृदयंगम नहीं किया जा सकता। संदेहहीन ज्ञान के एकमात्र उपयोगी होने से मनन की आवश्यकता है। इसी मननरूपी द्वितीय साधन के परमोपयोगी होने से दर्शनों का वास्तविक मूल्य है। दर्शनों ने इसी प्रमेयसिद्धि को लक्ष्य में रख कर स्वमतानुसार प्रमाण तथा उसकी पद्धित का विवेचन किया है। प्रमाणों का वास्तविक उपयोग प्रमेय की सिद्धि में ही होता है। इसीलिये मननोपयोगी दर्शनों ने प्रमाण-मीमांसा को इतना अधिक महत्त्व दिया है।

निर्दिध्यासन—आत्म-साधना का नृतीय साधन है— निर्दिध्यासन। योग-दर्शन में यह साधन प्रधानतया वर्णित तथा विवेचित है। 'अष्टाङ्गयोग' निर्दिध्यासन ही का उपाय है। ध्यान के द्वारा जब तक आत्मा का स्वानुभव नहीं होता, तबतक श्रवण तथा मनन का उपयोग ही क्या है? दिक् काल से अनव-च्छित्र, शान्त, तेजःस्वरूप परमात्मा की सत्ता का प्रधान प्रमाण है अपने आपका अनुभव। इसलिये भर्नू हिर ने ब्रह्म को ''स्वानुभूत्येकमान'' बतलाया हैं। ध्यान ही इसके लिये प्रधान साधन है। संशय तभी हटाया जा सकता है जब मनन के द्वारा प्रतिष्ठित्र सिद्धान्तों का निरन्तर चिन्तन किया जाय। इन भ्रान्तियों को अपने हृदय से विना उन्मूलित किये सच्चे सिद्धान्तों की कल्पना नहीं जम सकती। इसलिये निर्दिध्यासन आत्म-साधन का अन्तिम उपाय बतलाया गया है।

आत्म-साधन के इन त्रिविद्य साधनों में केन्द्रभूत उपाय मनन का निरूपण भारतीय दर्शनों की सहायता से ही किया जा सकता है। इसलिये दर्शन के साथ भारतीय धर्म का नितान्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। ये आपस में एक दूसरे के उपकारी हैं। धर्म के सहयोग से भारतीय विचारशास्त्र की जीवन के ऊपर व्यापक दृष्टि आघ्यात्मिकता से अनुप्राणित है तथा दर्शन की आधार-शिला पर प्रतिष्ठित होने के कारण भारतीय धर्म तर्कसिद्ध सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता है। इस प्रकार इस पुण्य भूमि भारतवर्ष में गङ्गा और यमुना के सम्मिलन के समान धर्म तथा दर्शन का मधुर मिलन भारतीय संस्कृति के परम सामझस्य का सूचक है।

१. दिक्कालाद्यनविच्छिन्नानन्तिचिन्मात्रमूर्तये । स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेज्से ॥ (भर्नु हरि—नीतिशतक, श्लो०१)

# ४- भारतीय दर्शन का श्रेणी-विभाग

हिन्दू ग्रन्थकारों ने भारतीय दर्शनों को दो विभागों में विभक्त किया है :— आस्तिक तथा नास्तिक।

- (१) साधारण बोलचाल की भाषा में 'आस्तिक' ईण्वर की सत्ता मानने वाले को तथा 'नास्तिक' उस सत्ता के निषेध करने वाले को कहते हैं। परन्तु इस प्रचलित अर्थ में इन शब्दों का प्रयोग दर्शनों के साथ नहीं किया गया है। आस्तिक दर्शनों में अन्तर्भुक्त होने पर भी कर्म-मीमांसा कर्म की महत्ता स्वीकार कर तथा फल के लिये 'अपूर्व' की कल्पना को प्रमाणयुक्त मानकर ईश्वर का निषेध करती है तथा सांख्य प्रकृति और पुरुष के पारस्परिक संयोग से सुध्टिकार्य की कार्य की सुसम्पन्नता मानकर ईश्वर की आवश्यकता को स्वीकार करने के लिए उद्यत नहीं है। बौद्ध, जैन तथा चार्वाक दर्शनों के लिये ईश्वर सत्ता के निषेधक होने के हेतु 'नास्तिक' शब्द प्रयोग के उपयुक्त भले हो, पर मीमांसा तथा सांख्य का आस्तिक दर्शनों के भीतर अन्तर्भाव इस दृष्टि से नितान्त अनुचित होगा।
- (२) पाणिनि ने इसकी शास्त्रीय व्याख्या अपनी अष्टाइयायी में की है—'अस्ति परलोक इति मित्यंस्य स आस्तिकः'—अर्थात् परलोक की सत्ता में विश्वासशील पुरुष । आस्तिक, नास्तिक तथा दैष्टिक शब्दों की व्युत्पत्ति—'अस्ति नास्ति दिष्टं मितः' (४।४।६०) सूत्र से ठक् प्रत्यय के द्वारा सिद्ध मानी गई है । इस व्युत्पत्ति-लम्य अर्थ में व्यवहृत होने पर जैन तथा बौद्ध दर्शनों की भी गणना आस्तिक मतों में होने लगेगी, क्योंकि इन दर्शनों में भी अन्य दर्शनों के समान कर्म-सिद्धान्त अंगीकृत है तथा परलोक की सत्ता में इन्हें पक्का विश्वास है । इस दृष्टि से चार्वाक दर्शन ही नास्तिक दर्शन ठहरेगा।
- (६) अतः यहाँ 'आस्तिक' का प्रयोग पूर्वोक्त दोनों अर्थों में न होकर एक तीसरे ही अर्थ में किया गया है। 'आस्तिक' वह है जो वेद की प्रामाणिकता में विश्वास करे तथा 'नास्तिक' वह है जो वेद की प्रमाणिकता का समर्थंक न होकर उसका निन्दक है। मनु ने वेद-निन्दक को (नास्तिको वेदनिन्दकः २।११) नास्तिक माना है। इसी अर्थ में इसका प्रयोग यहाँ किया गया है। वेद की प्रमाणिकता मानने से न्याय, वैशेषिकं, सांख्य, योग, मीमांसा तथा वेदान्त प्रधानतया आस्तिक दर्शन माने जाते हैं तथा वेद की प्रमाणिकता न मानने से चार्वाक, जैन तथा बौद्ध नास्तिक माने जाते हैं। तिस पर भी सब दृष्टि से ईश्वर, वेद तथा परलोक को न माननेवाला चार्वाक ही पक्का नास्तिक है।

परन्त भारतीय दर्शनों का यह श्रेणी-विभाग उतना युक्तियुक्त नहीं है। पाश्वरात्र संहिता, शैव संहिता तथा शाक्त संहिता में वैदिक तथा वेदवाह्य सिद्धान्तों का विचित्र संमिलन है। ब्रह्मसूत्र के तर्कपाद (२।२) में बादरायण ने पाञ्चरात्र तथा शैव सिद्धान्तों को अवैदिक मानकर इनका सप्रमाण खण्डन. किया है। पाञ्चरात्र के अंश को शंकराचार्य खण्डनात्मक मानते हैं, परन्तुः रामानुजाचार्य के मन्तव्यानुसार सूत्रों में पाञ्चरात्र का मण्डन किया गया है। इतना तो निश्चित सा प्रतीत होता है कि पाशुपत तथा पाश्वरात्र के सिद्धान्त नितान्त वेद-सम्मत स्वीकार नहीं किये जाते थे। शिवमहिम्नःस्तोत्र में "त्रयी सांख्य योगः पश्पतिमतं वैष्णविमति" पद्यांश में पाश्रपात मत तथा वैष्णव मत की त्रयी से पृथक् गणना करने का तात्पर्य भी यही है। अतः तन्त्रमूलक दर्शनों का निर्वाह पूर्वोक्त वर्गीकरण के स्वीकृत होने पर कहीं नहीं हो सकेगा, क्योंकि इनके सिद्धान्तों (चतुर्व्यृह की कल्पना आदि ) को वेदानुकुल न मानने पर भी कर्म सिद्धान्त, पुनर्जन्म, दुःखात्यन्त-निवृत्ति आदि अनेक सिद्धान्तों की वेदानुकूलता स्पष्ट है। अतः इन आगम प्रन्थों के आधार पर निर्मित दर्शनों की उत्पत्ति के लिये पूर्वोक्त आस्तिक तथा नास्तिक दर्शनों का श्रेणी-विभाग नितान्त अनुपयुक्त है।

इस ग्रन्थ के प्रथम खण्ड में श्रुति तथा गीता के आध्यारिमक तत्त्वों का विवेचन है। द्वितीय खण्ड में चार्वाक, जैन तथा बौद्ध दर्शनों का वर्णन किया जायेगा, जो सर्वसाधारण में 'नास्तिक' दर्शन के नाम से प्रसिद्ध हैं। तृतीय खण्ड में उन षड्दर्शनों (न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, कर्म-मीमांसा तथा वेदान्त) का विवेचन किया जायेगा, जो श्रुतिमूलक होने से 'आस्तिक' दर्शनों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इसके प्रधात् चतुर्थं खण्ड में भक्ति की सुन्दर कल्पना को महत्त्व देनेवाले तथा आगमों की मूल भित्ति पर अवलम्बित होनेवाले पाश्वरात्र, शैव तथा शाक्त दर्शनों के सिद्धान्तों का वर्णन किया जायेगा। साधारणतया बौद्ध दर्शन के चार सम्प्रदायों (वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार तथा माध्यमिक) में विभक्त होने से नास्तिक दर्शन भी आस्तिक दर्शनों के समान छः प्रकार का होता है और इन्हीं बारह दर्शनों का विवेचन प्रचलित दर्शन पुस्तकों में उपलब्ध होता है, परन्तु आगममूलक दर्शनों का विवेचन न करना एक बड़ी भारी त्रुटि है। भारतीय धर्म तथा सम्यता निगमागम मूलक है। एक धारा है निगम (वेद)-मूलक और दूसरी है आगम (तंत्र)-मूलक । अतः इन द्विविध विचार-धाराओं से प्रभावित दर्शनों का निरूपण करना व्यापक दृष्टि से नितान्त उपयुक्त है।

२ भा० द०

# ५-- भारतीय दर्शनों का काल-विभाग

भारतीय दशंन के इतिहास को हम निश्चित कालों में बाँट सकते हैं— (१) वैदिक काल—यह काल बड़े महत्त्व का है। इस काल में ऋग्वेदीय तथा अथवंवेदीय संहिताओं में संकेतिक तत्त्वों का विकास ब्राह्मण तथा आरण्यकों से होता हुंबा उपनिषदों में पूर्णक्ष्पेण सम्पन्न हुआ है। उपनिषदों में हम अनेक तत्त्वों की पर्यालोचना पाते हैं। इन तत्त्वों का विवेचन आत्म-स्फूर्ति या प्रातिभज्ञान के बल पर इतनी सुन्दर रीति से किया गया है कि वे हमारे अन्तस्तल को स्पर्श करते हैं। उपनिषदकालीन दार्शनिकों के विचारों के अध्ययन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनके द्वारा चरम तत्त्व का साक्षात्कार अनुभव के ही सहारे किया गया था, अन्यथा उनके वर्णनों में इतनी तलस्पिशता रोचकता तथा सरलता नहीं होती।

- (२) आदिम उत्तरवैदिक काल—यह काल वैदिक धर्म के विरोध का युग है। उपनिषत्काल में ही अनेक वेदिवरोधी मतों की दबी हुई अस्फुट वाणी हमें सुनाई पड़ती है, लेकिन इतनी अस्फुटता से कि उसकी और हमारा ध्यान आकृष्ट नहीं होता। परन्तु उपनिषदों के महत्त्वशाली युग के बीतते ही इन विरोधी दलों ने अपनी वाणी ऊँची की; ये अपने मतों की घोषणा उच्च स्वर से करने लगे। इन विरोधी दलों में आजीवक तथा चार्वाक का प्रभाव तो योड़े ही समय तक व्यापक था, किन्तु जैन तथा बौद्ध दार्शनिकों ने अपना प्रभाव इतना जमा लिया कि अवान्तर काल में ब्राह्मण दार्शनिकों से वे सदा टक्कर लेते रहे, साथ ही साधारण जनता के प्रेमपात्र होने से अपनी वृद्धि करने में कृतकार्य भी हुए।
- (३) दर्शनकाल—इस काल को हम दो अवान्तर विभागों में बाँट सकते हैं—(क) सूत्रकाल तथा (ख) वृत्तिकाल। सूत्रकाल में न्याय तथा वैशेषिक, सांख्य तथा योग, मीमांसा तथा वेदान्त दर्शनों के सूत्रों की रचना हुई। उपनिषदों में सूचित तथ्यों को ग्रहण कर दार्शनिकों ने विभिन्न मतों की स्थापना इसी युग में की। सूत्रों की रचना का यह अभिप्राय नहीं है कि उसी समय से दर्शनशास्त्र का आरम्भ होता है; प्रत्युत ये सूत्र अनेक शताब्दियों की आध्यात्मिक गवेषणा के परिनिष्ठित फलस्वरूप है। सूत्रों में पारस्परिक निर्देश उपलब्ध होते हैं। वेदान्त सूत्रों (३।४।२८) में मीमांसा का उल्लेख है, न्याय-सूत्र (अ०३, आ०२) वैशेषिक सूत्रों से परिचित है। सांख्य-सूत्र (पञ्चमाध्याय) अन्य दर्शनों के सिद्धान्त का निर्देश करता है। इन सूत्रों के रचनाकाल के विषय में विद्वान् लोगों के भिन्न-भिन्न मत है, परन्तु मोटे तौर

से ४०० विक्रम-पूर्व से २०० विक्रम-पूर्व तक इनका निर्माण-काल स्वीकार किया जा सकता है।

(ख) वृत्तिकाल सूत्रों की शब्दावली इतनी स्वल्प तथा निगूढ है कि वृत्ति की सहायता के विना इसका अर्थ बोधगम्य नहीं होता। अतः भाष्य, वार्त्तिक तथा टीका ग्रन्थों की रचना सूत्रों के रहस्य समझाने के लिए इस युग में की गई। शवर तथा कुमारिल, वात्स्यायन तथा प्रशस्तपाद, शङ्कर तथा रामानुज, वाचस्पति तथा उदयन के आविर्माव-काल होने का श्रेय इसी युग को प्राप्त है। टीकाकार होने से इन आचार्यों की रचनाओं की मौलिकता कम नहीं है; प्रत्युत मूल लेखक के समान ही ये भी नितान्त प्रामाणिक हैं। इनकी सहायता से प्राचीन आचार्यों के मतों का रहस्योद्घाटन ही नहीं होता; प्रत्युत अपने स्वतन्त्र मत की स्थापना कर ये तत्तद्दर्शनों के सिद्धान्तों को विकसित करनेवाले हैं। तार्किक युक्तियों के द्वारा प्रतिपक्षी के मत का खण्डन करना इस काल की प्रमुख विशेषता है। उपनिषद् के पृष्ठों में स्फुरित तत्त्वों की तर्क के द्वारा स्थापना करना इस युग के लिए एक गौरव की वस्तु है। यह काल ३०० विक्रमी से लेकर १५०० विक्रमी तक माना जा सकता है।

भारतीय दर्शन के काल-विभाग की यही सामान्य रूप-रेखा है, परन्तु 'पूर्वोक्त काल-विभाग एकदम नियमित तथा सुव्यवस्थित नहीं है। हमने इस ग्रन्थ में इन तीनों गुगों के दर्शनों का परिचय दिया है। दूसरे परिच्छेद में श्रीत दर्शन के वर्णन के रूप में वैदिक कालीन तत्त्वज्ञान के सामान्य सिद्धान्तों का संक्षित, किन्तु तथ्यपूर्ण निरूपण किया गया है। गीता, चार्वाक, जैन तथा बौद दर्शनों का आविर्भाव दूसरे युग से सम्बन्ध रखता है, जिनका भिन्न-भिन्न परिच्छेदों में वर्णन किया गया है। ग्रन्थ के तृतीय तथा चतुर्थ खण्ड में निरूपित दर्शनों का विवेचन तीसरे युग का संक्षित विषय है। इस प्रकार इस ग्रन्थ में भारतीय दर्शन के विभिन्न गुगों के विकास का संक्षित परिचय उपस्थित किया गया है। भिन्न-भिन्न कालों की आध्यात्मिक प्रवृत्तियों की चर्चा तत्तत् स्थानों पर उचित रीति से की गई है।

कपर निर्दिष्ट षड्दर्शन के सिद्धान्तों में पार्थक्य होने पर भी कतिपय अंशों में उनमें समानता दीख पड़ती है। हिन्दू दार्शनिक अधिकार-भेद से दर्शन

षड्दर्शन का श्रेणी-विभाग

न प्रता है । रिद्र दाशानक आधकार-भद से दर्शन का भेद मानता है। मनुष्य का मानसिक विकास - निसर्गतः भिन्न-भिन्न श्रेणी का है। सब मानवों की विचारधारा एक ही प्रवृत्ति को लेकर प्रवृत्त नहीं होती। दर्शन के ब्यावहारिक होने से प्रत्यक्ष है कि

मनुष्य के बौद्धिक विकास के अनुरूप ही दर्शनों का निर्माण होना चाहिए। इसका ध्यान भारतीय दर्शन में सुन्दर ढंग से रक्खा गया है। दर्शन का विकास स्थूल से आरम्भ कर सूक्ष्म की ओर बढ़ने में है। सबसे स्थूल तथा प्रत्यक्ष गम्य वस्तु है—यह जगत् तथा इसका अनुभव। अतः जगत् के अनुभव की व्याख्या करने में प्रवृत्त होने से न्याय-वैशेषिक की गणना सर्व-प्रथम की जाती है। अनन्तर सांख्य-योग की गणना है, जो मानस अनुभव तथा मानसिक प्रक्रिया के वर्णन में विशेष रूप से व्यस्त है। मीमांसा तथा वेदान्त का स्थान इन दोनों दर्शनों के अनन्तर है। मीमांसा धर्म का तथा वेदान्त परमात्म-तत्त्व का अत्यन्त सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत करता है। इस प्रकार षड्दर्शनों की तीन श्रीणयाँ मानी जाती हैं:—

(१) न्याय तथा वैशेषिक, (२) सांख्य तथा योग, (३) कर्म-मीमांसा (मीमांसा) तथा ज्ञान-मीमांसा (वेदान्त) । परस्पर विभिन्नता के सद्भाव में भी इनमें विशेष समानता है, जिसका वर्णन यहाँ किया जा रहा है।

## ६-भारतीय दर्शनों की पारस्परिक समानता

किसी देश का विचारशास्त्र उस देश की सम्यता और संस्कृति का सबसे मूल्यवान् पदार्थ होता है। उस देश के धार्मिक तथा सांस्कृतिक वाता-वरण का प्रभाव विचारशास्त्र की विभिन्न धाराओं पर निश्चित रूप से पड़ता है। अतः किसी देश में उत्पन्न होनेवाले विचारशास्त्र के विभिन्न सम्प्रदाय आपस में कुछ भेद भले ही दिखलावें, परन्तु वातावरण में समानता होने के कारण इन सम्प्रदायों के मतों में अनेक समानतायों दृष्टिगोचर होती हैं। इसी कारण भारतीय दार्शनिक सम्प्रदायों के भी अनेक सिद्धान्तों में एकता दृष्टिगोचर होती है।

सबसे बड़ी विशेषता भारतीय दर्शनों की यह है कि उनका उद्देश्य व्यावहारिक है। जनता के आधि-व्याधि-पूरित दैनिक जीवन से हटकर वे

किसी काल्पनिक जगत् में विचरण नहीं करते। व्यावहारिक उद्देश्य विपद्ग्रस्त प्राणियों को विपत्ति से सदा के लिये मुक्ति प्राप्त करा देना ही उनका प्रधान लक्ष्य है। इनका

लक्ष्य मानसिक कौतूहल का हटाना ही नहीं; अपितु ऐसा जीवन व्यतीत करना सिखलाना है जो राग-द्वेष से संयुक्त नं होने के कारण नितान्त आदरणीय और स्पृहणीय है।

इस व्यावहारिक उद्देश्य का कारण यह है कि भारतीय दर्शन वर्तमान जीवन के आध्यात्मिक असन्तोष के ऊपर अवलम्बित है। वर्तमान से असन्तोप, विन-प्रतिदिन की दुःखद घटनाओं से निराशा वर्तमान से सन्तोष विचारशास्त्र का जनक होता है। दुःखमय वर्तमान से असन्तोष हुए बिना सुखमय भविष्य की कल्पना दुराशा-

मात्र है। इस लिये भारतीय दर्शन के सम्प्रदाय इस मौलिक प्रश्न को लेकर आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने निरतिशय गाढ समाधि के बल पर जिन चार 'आर्य सत्यों' को खोज निकाला, वे समग्र सम्प्रदाय में उसी प्रकार माननीय हैं। व्यासी तथा विज्ञानभिक्षु<sup>२</sup> का यह कथन नितान्त सत्य है कि अध्यात्मशास्त्र चिकित्साशास्त्र के समान चतुर्व्यूह है। जिस प्रकार चिकित्साशास्त्र रोग, रोगनिदान, आरोग्य तथा भैषज्य — इन चार तथ्यों के यथार्थ निरूपण में प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार अध्यात्म-शास्त्र दुःख, दुःखहेतु, मोक्ष तथा मोक्षोपाय-इस सिद्धान्त-चतुष्ट्य को मूल-भूत मानकर इनकी व्याख्या यथाशक्ति करता है<sup>3</sup>। इस जगत् के कार्य-कलाप पर दृष्टिपात करने पर विवेकी जन इसी निश्चय पर पहुँचते हैं कि यह संसार नितान्त दुःखमय है तथा दुःख ही परम सत्यभूत पदार्थ है। यह पहिला सत्य है, दूसरा सत्य इस दुःख का कारण द्रष्टा तथा दृश्य का संयोग है (यो० सू० २।१७), तीसरा सत्य यह है कि इस दु:ख का निरोध (रोकना) है और अन्तिम सत्य इस निरोध के मार्ग की व्याख्या करने में है। इस प्रकार भारतीय दर्शन दुःख की सत्ता को इस जगतीतल पर विद्यमान मान कर अवस्य प्रवृत्त होता है, परन्तु वह वहीं समाप्त नहीं हो जाता; प्रत्युत आगे बढ़कर उसे दूर करने का मौलिक उपाय खोज निकालता है। सांख्यकारिका के आरम्भ में विचारशास्त्र की प्रवृत्तिका यही कारण बतलाया है । इस प्रकार भारतीय दर्शन के प्रत्येक सम्प्रदाय में वर्तमान दशा से असन्तोष प्रकट कर उसके सुधारने की प्रवृत्ति साधारण रूप से पाई जाती हैं। भारतीय संस्कृति में निराशावाद के

१. 'यथा चिकित्साशास्त्रं चतुर्व्यूहम्—रोगो रोगहेतुः, आरोग्यं भैषज्यमिति । एविमदमिष शास्त्रं चतुर्व्यूहम् । तद् यथा—संसारः, संसारहेतुः, मोक्षः, मोक्षोपायः'' इति—( व्यासभाष्य २।१४ )

२. सांख्यप्रवचनभाष्य, पृ० ६।

रे. दुःखमेव सर्वं विवेकिनः । हेयं दुःखमनागतम् । ( योगसूत्र २।१५, १६ )

४. दु:खत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तदपघातके हेती। (सां० का०, का०१)

अभाव का साहित्यिक प्रमाण भी है। संस्कृत नाटकों में दुःखान्त नाटक (ट्रैजडी) का अभाव है। संस्कृत नाटककार मनुष्यमात्र के हृदय में आशासंचार को उन्नत भावना से प्रेरित होकर दुःखमय अन्त दिखलाने की कभी कल्पना ही नहीं करता। नाटक के भीतर दुःखमयी घटनाओं का प्रदर्शन करने पर भी वह अन्त में इन्हीं घटनाओं को दुःखमय और आनन्दमय बना डालता है।

मनुष्य स्वभाव से ही आशावादी है। निराशावाद की कालिमा उसके जीवन तथा विचार के नभो मण्डल को क्षण भर के लिये भले ही दूषित कर दे, परन्तु आशावाद की नैसर्गिक प्रवृत्ति इस कालिमा को वहुत शीव नैतिक व्यवस्था में धो डालने में समर्थं होती है। क्रान्तदर्शी कविजनों की दृष्टि ने इस तरह तत्त्व को खोजा था कि इस विश्व में अव्यवस्था के लिए तनिक भी स्थान नहीं है, प्रत्युत सर्वत्र व्यवस्था ने अपना साम्राज्य जमा रखा है। यह जगत् व्यवस्था नर्तकी की मनोरम रंग-शाला है, जिसकी छोटी से छोटी वस्तु भी यदृच्छा से प्रवृत्त नहीं होती; प्रत्युत एक व्यापक नियम के वशीभूत होकर अपने जीवन का विस्तार करती है। दिन के अनन्तर रात का आगमन, नित्य प्रातःकाल सुवर्णमय रश्मियों को छिटकाते हुए पूर्व क्षितिज पर भगवान् सविता का मंगलमय उदय, रात्रि के समय रजत-रिष्मयों का विस्तार करने वाले सुधाकर का आविर्भाव तथा ऋमशः वृद्धि और ह्रास आदि प्राकृतिक दृश्यों का निरीक्षण करने वाले वैदिक ऋषियों के हृदय में यह विश्वास स्वाभाविक रीति से उत्पन्न हो गया कि इस जगत् के मूल में ब्यवस्था है। ऋग्वेद के ऋषियों ने इस अपरिवर्तनीय नैतिक व्यवस्था को 'ऋत' की संज्ञा दी है। इस जगत् में सबसे प्रथम उत्पन्न होने वाला 'ऋत' हीं है "ऋतं च सत्यं चाभीद्वात्तपसोऽध्यजायत" (ऋ० वे० १२।१६०।१) । ऋत की उत्पत्ति पहले हुई तदनन्तर सत्य का आविर्भाव सम्पन्न हुआ। भारतीय दार्श-निकों ने इसी 'ऋत' के सिद्धान्त को मिन्न-भिन्न रूपों में अपनाया है। वैदिक कार्यंकलाप अनुष्ठान किये जाने पर सर्वथा लुप्त नहीं हो जाते; प्रत्युत एक 'अपूर्व' की सृष्टि करने में वे समर्थ होते हैं। यही अपूर्व फलोत्पत्ति का प्रधान कारण है। अतः मीमांसा ने ऋत को ही 'अपूर्व' के रूप में अंगीकार किया है। न्याय-वैशेषिक में 'अदृष्ट' की कल्पना का मूल आधार 'ऋत' की यही वैदिक कल्पना है।

जगत् की नैतिक सुव्यवस्था का मूल कारण कर्म-सिद्धान्त है, जिसे प्रत्येक दर्शन स्वीकार करता है, जो कुछ कार्य हम अपने प्रयत्न से करते हैं, उसका फल अवस्य उत्पन्न होता है, उसका नाश कथमि नहीं होता और कर्म-सिद्धान्त जिस फल को हम इस समय भोग रहे हैं वह पूर्व जन्म में किये गये कर्म का ही परिणाम है। वह बिना कारण उद्भूत होने वाला नहीं है। कर्म-सिद्धान्त का यही तात्पर्य है कि इस विश्व में यदृच्छा के लिए कोई भी स्थान नहीं, सर्वत्र नैतिक सुव्यवस्था का साम्राज्य विराजमान है। कर्म-सिद्धान्त को अंगीकार करने से मनुष्य की आन्तरिक शक्तियों के विकास के लिये उसे पर्याप्त अवसर मिलता है। कर्म-सिद्धान्त की उत्पत्ति उपनिषत्काल में हुई थी और वेदमूलक दर्शनों के समान जैन तथा बौद्ध दर्शनों ने इस सिद्धान्त को वहीं से ग्रहण किया है।

संसार के जितने बन्धन हैं उनका एकमात्र कारण अविद्या है। अविद्या से ही इस जगत् में प्राणीमात्र का जन्म-मरण हुआ करता है तथा वह अपने को विपुल क्लेशों का भाजन बनाये हुए है—इस सिद्धान्त को अविद्या से बन्धन भारतीय दर्शन के समस्त सम्प्रदाय एक रूप से स्वीकार तथा विद्या से करते हैं। अविद्या के स्वरूप-निरूपण में भी सर्वत्र ऐकमत्य मुक्तिलाभ है। योगसूत्रों के अनुसार अनित्य, अशुचि, दुःख तथा अनात्मा को ऋमशः नित्य, शुचि, सुख तथा आत्मा मान बैठना अविद्या कहलाता है—"अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्म-ख्यातिरविद्या" (यो० सू० २१५)। यह अविद्या ही अन्य समस्त, अस्मिता, राग, द्रेष तथा अभिनिवेश क्लेशों की जननी है। वस्तु के यथार्थ स्वरूप का अज्ञान अविद्या का सामान्य लक्षण है। ज्ञान ही मुक्ति का एकान्त उपाय है। ऋते ज्ञानाञ्च मुक्तिः—यह सिद्धान्त सबको समान रूप से मान्य है।

तत्त्व ज्ञान के साधन से केवल मानसिक कौतूहल की निवृत्ति ध्येय नहीं है; अपितु उसका उपयोग व्यावहारिक जगत्के तापत्रय (आध्यात्मिक, आधिभौतिक

१. (क) पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेनेति । ( बृह० उप० ३।२।१३ ।

<sup>(</sup>ख) योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः।
स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्॥
(कठ उप० २।४।७)

तथा आधिदैविक सन्तापों ) से सदा के लिये प्राणीमात्र को मोक्ष छूटकारा प्राप्त कराने में है, इस सिद्धान्त का प्रतिपादन ऊपर किया जा चुका है। इसी कारण जैनधर्म के आचारों की संज्ञा 'तीर्थंकर' है। इस शब्द का अर्थ है - नदी के ऊपर उस पार जाने के लिये मार्ग का निर्माणकर्ता। इस अभिद्यान की उपयुक्तता इस कारण से है कि साघन मार्ग के उपदेशक आचार्यगण इस आधिव्याधिप्रपूरित भवसागर से पार जाने के लिए साघनाभूत तत्त्वज्ञान की साघना का उपदेश देते हैं। मनुष्यमात्र का जीवन जिन ध्येयों को आगे रखकर प्रवृत्त होता है, उन्हें शास्त्रीय भाषा में 'पुरुषार्थ' कहते हैं। हिन्दू धर्म के अनुसार पुरुषार्थ चार प्रकार के होते हैं— धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष । इनमें मोक्ष सबसे श्रेष्ठ माना जाता है । विचार-शास्त्ररूपी कल्पतर का मोक्ष ही अमृतफल है। मोक्ष के विषय में एक विचित्र घारणा फैली हुई है कि इसकी प्राप्ति का स्थान यह जीवन नहीं है, परन्तुं वस्तु-स्थित ऐसी नहीं है। अधिकांश दर्शनों में इस जन्म में ही ताप-संताप से आत्यन्तिक निवृत्ति प्राप्त कर लेना-जीवन्मुक्ति-परम लक्ष्य स्वीकृत किया गया है। यह नितान्त दूरस्य आदर्श अवश्य है, परन्तू ऐसा नहीं है कि इस जन्म में साघ्य न हो सके। मानव जीवन का लक्ष्य काल्पनिक परलोक में दुःखनिवृत्ति न होकर जीते जी इसी देह में उस आदर्श को सिद्ध करने में है। जैन, बौद्ध तथा वेदान्त आदि षड्दर्शन जीवनमुक्ति को ही जीवन का लक्ष्य बतलाते हैं। विशिष्टाहैत आदि वंष्णव दर्शनों में भी यद्यपि जीवनमूक्ति का आदर्श मान्य नहीं है, तथापि तत्त्वज्ञान के साधन से आत्मा ऐसी उन्नत अवस्था में पहुँच जाती है जिसमें जीवन का उद्देश्य ही साधारण कोटि से बदल कर एक महत्त्वपूर्ण वैशिष्टच प्राप्त कर लेता है। जीवन्मुक्ति का आदर्श उपनिषदों की बहुमूल्य देन है। कठोपनिषद् ने स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित किया है कि जब हृदय में रहने वाली समग्र कामनाओं का नाश हो जाता है, तब मनुष्य अमरत्व को प्राप्त कर लेता है और यहीं उसे बहा की उपलब्धि ही जाती है। ये मोक्ष के घ्येय के विषय में दार्शनिकों में मतैक्य होने पर भी उसके स्वरूप के विषय में

( SIVIS OPE SP

( कठ उप॰ २।३।१४ )

१. द्रष्टव्य श्रीभाष्य ४।१।१३।

यदा सर्वे विमुच्यन्ते कामा ह्यस्य हृदि स्थिताः ।
 तदा मत्योंऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ।।

पर्याप्त मतवैषम्य है। कुछ दार्शनिक (न्याय तथा वैशेषिक) मोक्ष की उन्नत अवस्था में दुःख की केवल निवृत्तिमात्र मानते हैं, परन्तु अन्य दार्शनिकों (मीमांस, वेदान्त, जैन तथा महायान बौद्ध) के मत में उस समय आनन्द की उपलब्धि निश्चितरूपेण होती है।

मोक्ष की प्राप्ति के विभिन्न उपायों में जो अनेक दर्शनों ने बता रक्खा है,
एक विचित्र एकता का भाव दृष्टिगोचर होता है। विचारशास्त्र सिद्धि के
द्वार तक पहुँचकर विरत हो जाता है। इस द्वार के भीतर
मोक्ष-मार्ग प्रवेश करने के लिए साधन की नितान्त आवश्यकता है।
हम लोग गाढ़ अन्धकार से परिपूरित इस संसार में अपने

गन्तव्य स्थानों को जाने के लिए अपने-अपने रास्ते टटोल रहे हैं। दर्शनशास्त्र उज्ज्वल प्रकाश की किरणों को दिखाकर हमारे लिए मार्ग की सूचना देता है, परन्त केवल भूष्क ज्ञान हमें लक्ष्य-प्राप्ति में कथमपि सहायता नहीं दे सकता। सुविचारित औषध भी क्या नाममात्र से आतुर पुरुष को रोग से उन्मक्त करने में समर्थ हो सकती है ? काल्पनिक तत्त्वज्ञान को व्यावहारिक रूप में परिवर्तन करना चाहिए। इसका वर्णन योगसूत्रों में पूर्णरूपेण किया गया है। योगदर्शन में वर्णित प्रक्रियायें भारत के प्रत्येक दर्शन को सर्वथा मान्य है। बौद्धर्म में मोक्षोपयोगी विविध साधनों में समाधि विशिष्ट साधन के रूप में स्वीकार की गई है । जैन धर्म 'सम्यक चारित्र्य' के लिये यम, नियम तथा ध्यान को सबसे अधिक महत्त्व देता है<sup>२</sup>। न्यायदर्शन में भी यौगिक प्रिक्रियार्थे आत्म-साक्षात्कार के लिए अत्यावश्यक बतलायी गई है । सांख्य-दर्शन में इन प्रक्रियाओं की स्वीकृति स्वतः सिद्ध है। वेदान्त-दर्शन में भी ज्ञान के आन्तरिक साधनरूप में योगसम्मत यम, नियमादि का उपयोग स्वीकार किया गया है, यद्यपि उनकी कल्पनाओं में कुछ पार्थक्य दृष्टिगोचर होता है । इन दर्शनों के अनुयायियों का यह दृढ़ विश्वास है कि तर्क के द्वारा सिद्ध किया गया दार्शनिक सिद्धान्त तब तक हमारे अज्ञान को दूर करने में समर्थ नहीं हो सकता, जब तक उसे हम आत्मसातु न कर लें। इसके लिये इन तत्त्वों का निरन्तर अविच्छिन्न रूप से अभ्यास तथा मनन आवश्यक है। हमारे व्यावहारिक जीवन के ऊपर अविद्या, राग तथा द्वेष का तमःपटल इतना गाढ है कि ज्ञानतत्त्व के निरन्तर मनन तथा अभ्यास के विना यह छिन्न-

१. द्रष्टव्य - दीर्घनिकाय (हिन्दी अनुवाद )-पृ० २८-२१।

२. तत्त्वार्थसूत्र ६।३६।४६।

३. न्यायसूत्र — अध्याय ४, आह्निक २, सूत्र ३८-४८।

४. वेदान्तसार, पृ० ४७-५०।

भिन्न नहीं किया जा सकता । इसीलिये भारतीय दर्शन में तर्क-सिद्ध तत्त्वों के ऊपर निरन्तर गाढ मनन तथा निदिध्यासन की बात स्वीकार की गई है।

उपनिषद् का कहना है कि प्राणीमात्र के जीवन-यापन के हेतु दो मार्ग हैं — प्रेयोमार्ग तथा श्रेयोमार्ग । प्रेयोमार्ग में मनुष्य आपाततः रमणीय विषयों की ओर आकृष्ट होकर संसार में प्रवृत्त होता है । इस प्रवृत्ति के मूल कारण राग तथा द्वेष हैं । सुख देनेवाले पदार्थों से राग, अनुराग तथा प्रेम उत्पन्न होता है और दुःख पहुँचानेवाली चीजों से चित्त स्वतः घृणा करने लगता है । इन्हीं राग-द्वेषों का प्रभाव हमारे चित्त तथा इन्द्रियों पर इतना अधिक होता है कि वे अवश वन 'श्रेयोमार्ग' की अवहेलना कर 'प्रेयोमार्ग' का ही अवलम्बन किया करती हैं । 'श्रेयोमार्ग' वास्तव में परम मंगलसाधन करने का रास्ता है । जब तक विषयोन्मुखी इन्द्रियों को बाह्य पदार्थों से वलात् खींचकर अन्तर्मुखी न बनाया जायगा, तब तक सच्चे कल्याण की साधना नहीं हो सकती । इस प्रकार मंगल मार्ग पर चलने के लिए आत्म-संयम तथा शुद्धि की नितान्त आवश्यकता है । चित्तशुद्धि के लिए योगदर्शन ने आठ योगाङ्गों की व्यवस्था बतलाई है—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि । इन उपायों को प्रत्येक दर्शन ने आवश्यक बतला कर स्वीकार किया हैं ।

इस प्रकार भारतीय दर्शनों के विभिन्न सम्प्रदाय यह प्रकट करते हैं कि भारतीय विवेचक नाना मौलिक दृष्टिकोणों से तत्त्वों का विवेचन कर सकता है। वह लकीर का फकीर नहीं है, बल्कि अपनी बुद्धि से नये-नये तत्त्वों की मीमांसा करने में असमर्थ है। इसीलिए इन सम्प्रदायों में एकता है, भिन्नता नहीं; सामरस्य है, विरोध नहीं। ये सम्प्रदाय अपनी-अपनी दृष्टि से परमतत्त्व का सुन्दर विवेचन कर एक दूसरे के पूरक हैं। अधिकारी भेद से उनमें भेद होना स्वाभाविक हैं। प्रत्येक मनुष्य की दृष्टि एक समान नहीं हो सकती। इसलिए यह सबके लिए चिन्तन का विषय प्रस्तुत करता है।

भारतीय दर्शन संश्लेषण प्रधान है। उसमें नाना दृष्टियों से विवेचित तत्त्वों को एक साथ एक लड़ी में पिरोने का श्लाघनीय उद्योग है। यह पाश्चात्त्य दर्शन के समान विश्लेषण-प्रधान नहीं है। इस विवेचना से भारतीय दर्शन का रूप पाठकों के सामने भली-भौति आ सकता है।

鄉

१. श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः । श्रेयो हि घीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते ॥ (कठ उप० १।२।२)

में हैं है। के होते के हैं कि कर कर में किस के हैं कि किस के के किस है हैं

PINE THEFT

द्वितीय परिच्छेद श्रीत दर्शन

वेद भारतीय घर्म तथा दर्शन का प्राण है। भारतीय धर्म में जो जीवनी शक्ति दृष्टिगोचर होती है उसका मूल कारण वेद ही है। वेद अक्षय विचारों का मानसरोवर है, जहाँ से विचारधारा प्रवाहित होकर भारतभमि के मस्तिष्क को उर्वर बनाती हुई निरन्तर वेद का महत्त्व बहती है तथा अपनी सत्ता के लिए उसी उद्गमभूमि पर अवलम्बित रहती है। ये भारतीय साहित्य के ही सर्व-प्रथम ग्रन्थ नहीं हैं; प्रत्युत मानवमात्र के इतिहास में इनसे बढ़कर प्राचीन ग्रन्थ की अभी तक उपलब्धि नहीं हुई है। भारतीय धर्म तथा तत्त्वज्ञान की आकृति एवं प्रकृति उद्गम तथा विकास के समुचित अनुसन्धान के लिए इन प्रन्थमणियों का पर्यालोचन नितान्त आवश्यक है, परन्तु श्रुतिसम्मत दार्शनिक विचारों की रूपरेखा के विषय में पर्याप्त मतभेद है। वेदों का अध्ययन आजकल दो प्रकार से किया जाता है-प्राचीन पद्धति से तबा अर्वाचीन पाश्चाच्य रीति से। पाश्चात्त्य पद्धति वेदार्थं परिशीलन के लिए अन्य देशों के साहित्य की सहायता की अपेक्षा रखती है, प्राचीन पद्धति इतिहास पुराण की वेदार्थ का उपबृंहण मानती है विथा वैदिक रहस्यों के यथार्थ ज्ञान के लिए उनकी सहायता को बहुमूल्य बतलाती है। इसी दृष्टिभेद को मीमांसा उभयमत में भिन्त-भिन्त प्रकार से की गई है। पाश्चात्त्य लोग वेदों को असम्य या अर्धसभ्य आरम्भिक आर्यंजनों के अनगढ़ गायनों से बढ़कर अधिक महत्त्व देना नहीं चाहते, परन्तु भारतीय कल्पना के अनुसार वेद नित्य, निखिल ज्ञान के अमृल्य भाण्डागार एवं धर्मं का साक्षात्कार करनेवाले महर्षियों के द्वारा अनुभूत परमतत्त्व के परिचायक हैं। इष्ट,प्राप्ति तथा अनिष्ट-परिहार के अलौकिक उपाय को बतलाने वाले ग्रन्थ वेद ही है । वेद की 'वेदता' इसी में है कि वे प्रत्यक्ष से अगस्य

१. इतिहासपुराणाम्यां वेदं समुपवृहयेत्। बिभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥

<sup>(</sup> महाभारत आदिपर्व १।२५ )

२. द्रष्टव्य सायणकृत तैत्तिरीयसंहिताभाष्यभूमिका, पृ० २।

तथा अनुमान के द्वारा अनुद्भावित अलौकिक उपाय का बोध कराते हैं। इसी भारतीय दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर श्रुति-प्रतिपादित आध्यात्मिक रहस्यों का संक्षिप्त विवेचन इस परिच्छेद में प्रस्तुत किया गया है।

'मन्त्रब्राह्मणात्मको वेदः' ( आप० परि० ३१ )। वेद के दो विभाग हैं - मन्त्र तथा ब्राह्मण । किसी देवता विशेष की स्तुति में प्रयुक्त होनेवाले अर्थ स्मारक वाक्य को 'मन्त्र' कहते हैं तथा यज्ञानुष्ठान का विस्तारपूर्वक वर्णन करनेवाले ग्रन्थ को 'ब्राह्मण' संहिता कहते हैं। मन्त्रों के समुदाय को 'संहिता' कहते हैं. संहिताएँ चार हैं - ऋक् संहिता, साम संहिता, यज् संहिता तथा अथवं संहिता। पुराणों का कहना है कि इस संहिता-चतुष्टय का संकलन महर्षि वेदव्यास ने यज्ञ की आवश्यकताओं की दृष्टि में रख कर किया । यज्ञानुष्ठान के लिए चार ऋत्विजों की आवश्यकता होती है-होता, उद्गाता, अध्वर्यु तथा ब्रह्मा । होता (पुकारनेवाला ) देवता के प्रशंसात्मक मन्त्रों को उच्चारण कर तत्तद्देवता का आवाहन किया करता है। होत्र कार्य के लिए आवश्यक मन्त्रसमुदाय का संकलन ऋग्वेद में किया गया है। उद्गाता का कार्य ऋचाओं के ऊपर स्वर लगाकर मधुर स्वर में उन्हें गाना होता है। इस कार्य के लिए सामवेद का संकलन किया गया है। याग के विविध अंग तथा उपांगभूत अनुष्ठानों का विधिवत् सम्पादन करना अध्वर्यु का उत्तरदायी कर्तव्य है। इस आध्वयंव कर्म के लिए यजुः संहिता का उपयोग किया जाता है। ब्रह्मा का महत्त्वपूर्ण कार्य समग्र याग का विधिवत निरीक्षण करना होता है, जिससे किसी प्रकार की त्रुटि अनुष्ठान की पूर्णता तथा सिद्धि में कथमि बाधा उपस्थित न होने दे। ब्रह्मा को समग्र वेदों का ज्ञाता होना चाहिए। इनका विशिष्ट वेद अथवंवेद है। इस प्रकार यज्ञ-विधान के सुचार रूप के निष्पादन के लिए भिन्न-भिन्न ऋत्विजों के उपयोग के लिये भिन्न-भिन्न संहिताओं का संकलन किया गया है। वेद को 'त्रयी' के नाम से भी पुकारते हैं। इस नामकरण का भी एक रहस्य है। यह संज्ञाविधान मंत्रों की उपयोगिता की अपेक्षा मंत्रों के स्वरूप के ऊपर अवलम्बित है। पाद से युक्त छन्दोबद्ध मन्त्रों की 'ऋक्' संज्ञा है। इन ऋचाओं के गायन-गीति को 'साम' कहते हैं तथा इन दोनों से पृथक् गद्यात्मक वाक्यों को 'यजुः' के नाम से

१. श्रुतिश्च नः प्रमाणमतीन्द्रियार्थं विज्ञानोत्पत्तौ । ( शांकरभाष्य २।३।१ ) । २. द्रष्टव्य श्रीमद्भागवत, स्कन्ध १।४।११-२२ ।

पुकारते हैं। वेद को ऋक, यजः तथा साम रूप से विभक्त होने के कारण 'त्रयी' कहते हैं। इसीलिए वेद-प्रतिपाद्य धर्म को 'त्रयी धर्म' तथा इस धर्म के मर्मज्ञ विद्वज्जन को 'त्रैविद्य' कहते हैं।

वेद के तीन विभाग हैं-संहिता, ब्राह्मण तथा आरण्यक । संहिता मन्त्रों के समह को कहते हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञ-यागादि के अनुष्ठान का विस्तृत तथा परिनिष्ठित वर्णन किया गया है। 'ब्राह्मण' नामकरण का कारण यह है कि इनका प्रधान विषय ब्रह्मन् (वृह वर्धने, बढ्ने वाला, अर्थात् वितान, यज्ञ) है। आरण्यक का स्थान ब्राह्मणों के अनन्तर है। अरण्य में पठनीय होने से इन्हें 'आरण्यक' कहते हैं। इन ग्रन्थों में वानप्रस्थ आश्रम के उपयोगी किया-कलापों का वर्णन है, विशेषतः याग-विधान के आध्यात्मिक रहस्य की मीमांसा इन ग्रन्थों में उपलब्ध होती है। आरण्यकों के अन्तिम भाग उपनिषद हैं। उपनिषदों में अध्यात्मविषयक महत्त्वपूर्ण समस्याओं का विद्वत्तापूर्ण विवेचन किया गया है। उपनिषद् को ही 'वेदान्त' कहते हैं। इस नामकरण के दो कारण हैं -एक तो यह कि इनका स्थान वेद के अन्त में आता है। उपनिषद् वेद के अन्तिम भाग हैं; अतः वे वेदान्त (वेद + अन्त) कहलाते हैं। दूसरा कारण यह है कि इनमें वेदों के निश्चित प्रतिपाद्य सिद्धान्त विवेचित हैं। इसी कारण उपनिषदों का अध्यात्मशास्त्र-विषयक समस्याओं के सुलझाने के लिए प्रकृष्ट महत्त्व है। प्रतिपादित विषय की दृष्टि से वेद के दो विभाग हैं कर्मकाण्ड तथा ज्ञान-काण्ड । संहिता, ब्राह्मण तथा आरण्यकों में प्रधानतया कर्म की विवेचना होने के कारण इनका कर्मकाण्ड में अन्तर्भाव है। ज्ञान की विवेचना करने के कारण उपनिषद् ज्ञानकाण्ड कहलाते हैं। भारतीय दर्शन के मूल सिद्धान्त इन उप-निषदों में प्रतिपादित किये गये हैं, पर कर्मप्रधान होने पर भी संहितादि में अध्यात्म-विषयक विपुल रहस्यों का उद्घाटन उपलब्ध होता है।

वैदिक साहित्य का जो अंग प्रकाशित हो चुका है वह भी मात्रा में अधिक है। अप्रकाशित अंश भी मात्रा में न्यून नहीं है, परन्तु खेद का विषय है कि हमारी अवहेलना से वेद की अनेक शाखायें लुप्त हो गई। वैदिक साहित्य महाभाष्य (पस्पशाह्निक) के अनुसार ऋग्वेद की २१ शाखायें, यजुर्वेद की १०० शाखायें, सामवेद की

१. तेषामृग् यत्रार्थंवशेन पादव्यवस्था। गीतिषु सामाख्या। शेषे यजु:-शब्दः—(जैमिनिसूत्र २।१।३५—३७)। २ द्रष्टव्य गीता ६।२०-२१ ।

१ हजार शाखायें तथा अथर्ववेद की केवल ६ शाखायें थीं। इस प्रकार कुल मिलकर ११३० शाखायें थीं, जिनमें आजकल दस-बारह शाखाओं से अधिक नहीं मिलतीं। विषय की दृष्टि से समस्त संहिताओं में ऋग्वेद संहिता महत्त्वपूर्ण तथा प्रथम मानी जाती है। ऋ खेद के सुक्तों की संख्या सब मिला कर १०२८ है। ऋग्वेद का विभाग दो प्रकार से उपलब्ध होता है—(१) मण्डल, अनुवाक तथा सूक्त; (२) अष्टक, अध्याय तथा सूक्त। समस्त ऋग्वेद १६ मण्डलों में विभक्त है; प्रत्येक मण्डल में अवान्तर विभाग को अनुवाक कहते हैं तथा उनके विभाग की सूक्त । अष्टकों की संख्या प है, प्रत्येक अष्टक में प अध्याय होते हैं। इस प्रकार पूरे ऋग्वेद में ६४ अध्याय हैं। अध्यायों के भीतर सूक्त होते हैं। इन दोनों में प्रथम विभाग ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण माना जाता है। इन मण्डलों में से प्रथम तथा दशम मण्डल में भिन्न-भिन्न ऋषियों के द्वारा दृष्ट मन्त्रों का संग्रह है। नवम मण्डल में केवल 'सोम' विषयक मंत्र हैं, परन्तु अन्य मण्डलों में एक ही ऋषि के मन्त्रों का संग्रह किया गया है। द्वितीय मण्डल से लेकर अष्टम मण्डल तक ऋषियों के नाम क्रमशः गुत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज, वसिष्ठ तथा कण्व हैं। ये ऋषि मन्त्रों के द्रष्टा मात्र है, रचयिता नहीं। ऋग्वेद की आध्यात्मिक तत्त्व-विवेचना ही हमारे लिए यहाँ आवश्यक है। अतः उसके ही अनुसन्धान में हम प्रवृत्त होते हैं।

वेदों में देवताओं की स्तुति ही प्रधान विषय है। निरुक्तकार यास्क ने स्थान विभाग की दृष्टि से देवताओं को तीन श्रेणियों में विभक्त किया :-पृथ्वीस्थान, अन्तरिक्षस्थान तथा द्यस्थान । पृथ्वीस्थान

देवता-बहुत्व देवताओं में अग्नि का स्थान सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है, अन्तरिक्षस्थान देवताओं में इन्द्र का तथा आकाशस्थान देवताओं में इन्द्र का तथा आकाशस्थान देवताओं में सूर्य, सिवता, विष्णु आदि सौर देवताओं का। अग्नि प्राणियों का सबसे अधिक हितकारक देवता है। अग्नि प्राचीन तथा अर्वाचीन ऋषियों के द्वारा स्तुति किया जाता है। उसीकी कृपा से दिन प्रतिदिन प्राणी धन, अक्ष, पुत्र, पौत्र तथा समृद्धि को प्राप्त करता है। वरुण का स्थान वैदिक देवताओं में नितान्त महत्त्वपूर्ण है। वह विश्वतश्चक्षः (सर्वत्र दृष्टि रखनेवाला), धृत्रत (नियमों को धारण करने वाला), सुत्रतु (शोभन कर्मों का निष्पादन करने वाला) तथा सम्राट (सम्यक् रूप से प्रकाशित होने वाला तथा शासन करने वाला) कहा गया है (ऋ० १।२५)। सर्वेज्ञ वरुण प्राणिमान्न के शुभाशुभ कर्मों का द्रष्टा तथा तत्तत् फलों का दाता है। इन्द्र वीर

योद्धाओं को संग्रामाङ्गण में विजय प्रदान करने वाले देवता हैं। वज्जवाहु (वज्ज के समान बलशाली वाहु वाले) इन्द्र के हाथ में वज्ज है; जिसकी सहायता से वह वृत्रादि अनेक दानवों को मार डालते हैं तथा शत्रुओं के किलावन्द नगरों को छिन्न-भिन्न कर डालते हैं (पुरन्दर) इन्हों के अनुप्रह से आर्यों ने काले रंग वाले दस्युओं या दासों को पहाड़ियों में खदेड दिया है तथा वृत्र के द्वारा रोकी गई गायों को वे गुफा तोड़कर निकाल बाहर करते हैं। इन्द्र वृष्टि के देवता हैं (ऋ०२।१२)। विष्णु आकाशगामी सतत कियाशील सूर्य के प्रतीक हैं। उन्होंने तीन डगों से इस विश्व को माप डाला। इस कारण वे 'उरुगाय' तथा 'उरुक्तम' कहलाते हैं। तीसरे लोक में जहाँ उनका वृतीय पादविन्यास किया गया है मधु का कूप है। वहाँ शीघ्रगामिनी भूरिष्टुं क्ला गाएँ (किरणें) उधर से इधर सतत आया जाया करती हैं (ऋ०१५४)।

सिवृदेव सुप्त प्राणियों में जीवन का संचार कर पुनः प्रवृत्त करते हैं।
पुषा (ऋ॰ ६।५३) भूले-भटकों को राह लगाते हैं। उनका रथ बकरों के द्वारा
खींचा जाता है तथा उनके हाथ में चाबुक रहता है। वह मृत प्राणियों को
पितरों के पास ले जाते हैं। नित्य मानवमात्र का कल्याण साधन करते हैं।
देवों के साथ-साथ देवियों की भी कमनीय कल्पना ऋग्वेद में पाई जाती है।
सबसे सुन्दर देवी उषा है, जो छौ: (आकाश ) की पुत्री है। वह तमोमयी
रजनी की रमणीय रूप-धारिणी भिगनी है। वह पुराणी युवती है—पुरानी
होने पर भी सतत युवती है। वैदिक मन्त्रों में सबसे सुन्दर कमनीय कल्पना
वाले मंत्र उषा की स्तुति में प्रयुक्त किये गये हैं (ऋ॰ ३।६१)। आगे चलकर
देवताओं की संख्या में भी वृद्धि-हास होता रहा। वरुण की महिमा में हास
होने लगा और मन्यु, श्रद्धा आदि नये-नये देवताओं की सृष्टि होने लगी।

देवताओं की जो भौतिक दृश्यों के अधिष्ठाता या प्रतीक रूप में पाश्चात्य करपना है वह निर्मूल है, उसी के साथ वैदिक धर्म के विकास का किएत क्रम भी निःसार है। सच बात तो यह है कि ऋग्वेद इस विश्व के अनुपम शक्तिशाली एक नियन्ता से परिचित है तथा वह विभिन्न देवताओं को उसी की नाना शक्तियों का प्रतिनिधि वतलाता है। अतः वैदिक धर्म ही अद्वैत तत्त्व के ऊपर अवलम्बित है। नानात्व के बीच में एकता की भावना, भिन्नता के बीच अभिन्नता की कल्पना दार्शनिक जगत् में एकदम मौलिक तत्त्व हैं और इस निगूढतम तत्त्व के अनुसन्धान करने का समस्त गौरव हमारे वैदिक-कालीन आर्षचक्षुःसम्पन्न महर्षियों को ही है।

इस एक देवता की विभिन्न संज्ञायें उपलब्ध होती हैं — प्रजापित, हिरण्यगर्भ, पुरुष आदि। ऋग्वेद के दशम मण्डल का १२१वाँ सक्त गहरे आध्यात्मिक
तत्त्वों से भरा हुआ है। उच्च दार्शनिक विचारों के कारण
हिरण्यगर्भ यह सक्त ऋग्वेद के सक्तों में महत्त्वपूर्ण समझा जाता है।
आनग्द रूप होने से अथवा इदिमार्थारूप से अनिर्वचनीय
होने के कारण ये प्रजापित 'कः' शब्द के द्वारा व्यवहृत किये गये हैं, क्योंकि
उनका स्वरूप अनिर्वचनीय है या सुखस्वरूप है। 'यही हिरण्यगर्भ सबके आगे
उत्पन्न हुए, उत्पन्न होने पर ये समस्त प्राणियों के एक अद्वितीय अधिपित
हुए। इस पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा आकाश को वे धारण करनेवाले हैं। यज्ञयागों में उन्हीं के प्रसादनार्थ हम लोग हविष्य का होम किया करते हैं"। वे
समस्त प्राणियों के प्रणदाता (आत्मदा) तथा बलदाता हैं। अमरता तथा
मृत्यु छाया के समान उनके अधीन रहती है। ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रजापित ही
सर्वश्रेष्ठ देवता बतलाये गये हैं। शतपथ ब्राह्मण (४।१।२।१०) का कहना
है कि देवताओं की संख्या तैतीस है, परन्तु प्रजापित २४ वें देवता है, अर्थात्

ब्रह्म के सर्वव्यापी होने की महत्त्वपूर्ण कल्पना का वर्णन अनेक सूक्तों में मिलता है। इसका सबसे सुन्दर दृष्टान्त पुरुषसूक्त (१०१०) तथा अदिति सूक्त (१८६०) में मिलता है। वह हजार मस्तक (सहस्रशीर्षा पुरुष), हजार आंखों तथा हजार पैर वाला 'पुरुष' चारों ओर से इसी पृथ्वी को घेर कर परिणाम में दस अंगुल अधिक है। ''जो कुछ समय वर्तमान है, जो कुछ उत्पन्न हुआ है (भूतकाल में) तथा जो कुछ उत्पन्न होने वाला है (भविष्य काल में) वह सब पुरुष ही है":—

सर्वश्रेष्ठ देवता हैं।

# पुरुष एवेदं सर्व यद् भूतं यच्च भाव्यम् ।

इस सूक्त में सर्वेश्वरवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन सुस्पष्ट है। इसी प्रकार अदिति के वर्णन के अवसर पर रहूगणपुत्र गौतम ऋषि का कहना है कि अदिति ही आकाश है, अदिति ही अन्तरिक्ष है; अदिति ही माता है, अदिति ही पिता है तथा पुत्र है; अदिति समस्त देवता है, अदिति पञ्चजन (निषादसहित चतुर्वेणं) है।

१. हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। स दाघार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवायं हविषा विघेम ॥ (ऋ० वे० १०।१२१।१)

जो कुछ उत्पन्न है तथा जो कुछ उत्पन्न होने वाला है वह सब अदिति ही है।

इस प्रकार पुरुष तथा अदिति की सर्वव्यापकता मानकर उनकी विश्व से अभिन्नता स्वीकार की गई है।

अथवंवेद के 'स्कम्भ' सूक्त (१० काण्ड, ७वाँ तथा पवाँ सूक्त) तथा 'उच्छिष्ट' सूक्त (१११६) की परीक्षा करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि ब्रह्म की व्यापकता तथा आत्मा से अभिन्नता के सिद्धान्त अथवंवेद को स्कम्भ सर्वथा मान्य हैं। ब्रह्म की ही अन्यतम संज्ञा 'स्कम्भ' (आधार) है। जगत् के समस्त पदार्थ उसी के आश्रय में निवास करते हैं तथा अपनी सत्ता बनाये रहते हैं। अतः उसकी 'स्कम्भ' संज्ञा अन्वर्थक है। 'स्कम्भ' विश्व का कारण है, ब्रह्म का भी वह कारण है। अतः उसे ज्येष्ट ब्रह्म भी कहते हैं। ''जिसमें भूमि, अन्तरिक्ष, आकाश समाहित हैं, अग्न, चन्द्रमा, सूर्य तथा वायु जिनमें अपित होकर रहते हैं, वही 'स्कम्भ' है'' (१०।२।११); द्यावापृथिवी, अन्तरिक्ष, प्रदिशों का घारण करनेवाला वही 'स्कम्भ' है (१०।७।३५)। इतना ही नहीं, वह भूत, भव्य (भविष्य) तथा समस्त वर्तमान का अधीश्वर है (१०।८।१) एक मन्त्र 'स्कम्भ' की आत्मा के साथ एकता भी स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित करता है:—

अकामो घीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृष्तो न कुतश्चनोनः। तमेव विद्वान् न बिभाय मृत्यो-रात्मानं घीरमजरं युवानम्।।

(१०।८।४४:)

'उच्छिष्ट' सूक्त में उच्छिष्ट नाम के द्वारा ब्रह्म का ही प्रतिपादन है। 'उच्छिष्ट का अर्थ है बचा हुआ, शेष पदार्थ। दृश्य-प्रपश्च के निषेध करने के अनन्तर जो

मदितिर्माता स पिता स पुत्रः।

विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् ॥

(ऋ०वे० शान हा१०)

रे भा० द०

१. अदितिद्योरिदतिरन्तरिक्ष-

अविशष्ट रहता है वही 'उच्छिष्ट है, अर्थात् बाधा-रहित परब्रह्म । ब्रह्म के इसी स्वरूप की अभिव्यक्ति के लिए उच्छिष्ट बृहदारण्यक उपनिषद् ब्रह्म को 'नेति' 'नेति' पुकारता है। भूक्तं भर में विश्व के समस्त पदार्थं 'उच्छिष्ट' के ऊपर अवलम्बित बतलाये गये हैं। सूक्त में प्रथम मन्त्र<sup>२</sup> में प्रतिपादित ''उच्छिष्ट पर नाम-रूप अवलम्बित है" सिद्धान्त अद्वैत-वेदान्त की दृष्टि से कितना महत्त्वपूर्ण है। 'नामरूप' का दृश्यमान जगत् के लिये प्रयोग कितना सारगिभत है। समस्त वेद तथा पुराण की उत्पत्ति 'उच्छिष्ट' से हुई है ( २४ ); प्राण, अपान, चक्षु तथा श्रोत्र, अक्षिति ( स्थिति ) तथा क्षिति ( लय )—सब 'उच्छिष्ट' से उत्पन्न हुए हैं ( २५ )। अतः 'उच्छिष्ट' की महिमा अवर्णनीय है। इन सूक्तों के अनुसन्धान से स्पष्ट है कि प्रजापति, पुरुष, हिरण्यगर्भ, स्कम्भ तथा उच्छिष्ट एक ही परमतत्त्व के वाचक हैं। उपनिषदों के ब्रह्मतत्त्व तथा ब्रह्मात्मैक्यवाद की यह पूर्वपीठिका है। इन्हीं संकेतों का पल्लवीकरण उपनिषदों का प्रधान लक्ष्य है। इस विवेचन को पढ़कर गीता (१५।१५) के 'विदेश सर्वेरहमेव वेदाः" तथा "आदावन्ते च मध्ये च हरि: सर्वत्र गीयते" पुराण के इस वाक्य में किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता।

इस प्रकार वैदिक ऋषियों ने इस जगत् के कर्ता तथा नियामक मूल तत्व को अपनी सूक्ष्म तात्त्विक दृष्टि से ढूँढ़ निकाला था। इस विषय में नासदीय सूक्त (ऋ० वे० १०।१२६) ऋषियों की आध्यात्मिक अद्वैत की भावना दृष्टि को पूर्णतया व्यक्त करने के कारण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यह सूक्त ऋग्वेदीय अद्वैत भावना को जिस रूप में अभिव्यक्त करता है उस रूप में अभिव्यक्त करनेवाले अन्य सूक्तों का नितान्त अभाव है। नासदीय सूक्त के ऋषि के सामने इस विश्व की उत्पत्ति की विषम पहेली विद्यमान थी। यह विश्व कहाँ से उत्पन्न हुआ ? इसके मूल में कौन-सा तत्त्व विद्यमान था ? किस वस्तु की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई ? आदि

१. अयात आदेशो नेति नेति — वृ० उप० २।३।११। नेह नानास्ति किञ्चन — वही, ४।२।२१।

२. उच्छिष्टे नामरूपं चोच्छिष्टे लोक आहितः । उच्छिष्ट इन्द्रश्चाग्निश्च विश्वमन्तःसमाहितम् ॥ ( अ० सं ११।७।१ )

प्रश्नों का समुचित उत्तर देना सरल काम नहीं है, परन्तु इस सूक्त में इन्हीं प्रश्नों का उचित उत्तर अन्तर्वृष्टि की सहायता से प्रस्तुत किया गया है। 'सृष्टि के आदिकाल में न तो असत् ही था और न सत् ही था। वहाँ न तो आकाश था, न तो स्वगं ही विद्यमान था, जो उससे परे है। किसने ढका था? यह कहाँ था? और किसकी रक्षा में था? क्या उस समय गहन तथा गम्भीर जल था (जिसमें वह पड़ा हुआ था?), उस समय न मृत्यु थी, न तो अमरत्व ही था, उस समय दिन तथा रात का पार्थक्य न था। 'इतने निषेघों के वर्णन के अनन्तर ऋषि सत्तात्मक वस्तु का वर्णन कर रहा है कि उस समय बस एक ही था, जो वायुरहित होकर भी अपने सामर्थ्य से श्वास ले रहा था। उससे अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु थी ही नहीं।

यह है नितान्त उदात्त एकत्वभावना । "तदेकम्"—वह एक । उसके लिक्न-निर्धारण में असमर्थ होकर वैदिक ऋषियों ने सर्वत्र उस परमतत्त्व के लिए नपुंसक 'तत्' तथा 'सत्' शब्दों का प्रयोग किया है। वही इस जगत् का मूल कारण है। उसी से यावत् चेतन और अचेतन वस्तुओं की उत्पत्ति हुई है। वह एक है, अद्वितीय है; उसके साथ तथा समकक्ष रहनेवाले अन्य वस्तु का वास्तव अभाव है। अन्नि, मातरिश्वा, यम आदि देवता उसी के भिन्न-भिन्न रूप को धारण करने वाले हैं। वह एक ही है, परन्तु किव लोग उसे भिन्न-भिन्न नाम से पुकारते हैं:—

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् । एकं सद् विप्रा बहुघा वदन्ति अग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ (ऋ०वे० १।१६४।४६)

मनृष्य की मघुर-वाणी में वही बोलता है, पिक्षयों के कलरव में वहीं चहकता है, विकसित पृष्पों के रूप में वहीं हँसता है, प्रचण्ड गर्जन तथा तूफान में वहीं कोध-भाव प्रकट करता है, नभोमण्डल में चन्द्र. सूर्य तथा ताराओं को वहीं तत्तत् स्थानों पर स्थित कर देता है। भिन्नता के स्तरों में अभिन्नता को यदि किसी ने पहचाना, तो वैदिक आर्यों ने। इस अभिन्नता का पल्लवीकरण उपनिषदों का प्रधान विषय है, पर इसका बीज ऋ वेदीय-संहिता में सुस्पष्ट रूप से निहित है, जिसमें सन्देह करने के लिए तनिक भी स्थान नहीं।

१. ऋ० वे० १०।१२।१४।

बाह्मण तथा आरण्यक की समीक्षा करने से हम उनके सिद्धान्तों का परिचय पाते हैं। ब्राह्मण-काल संहिता तथा उपनिषद् काल का मध्यवर्ती युग

है। इसमें वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा पर्याप्त रूप से सम्पन्न ब्राह्मण तथा की गई। तैतिरीय ब्राह्मण ने (३।१२।३) चारों आरण्यक वर्णों के साथ चारों आश्रमों के कर्त्तव्यों का वर्णन किया है। 'ब्राह्मणों' में कर्मकाण्ड का खूब विस्तार किया

गया है। यज्ञ का महत्त्व इतना ही नहीं है कि वह किसी देवता-विशेष के उद्देश्य से द्रव्य का त्यागरूप है; प्रत्युत वह इस विश्व के नियामक रूप में ग्रहण किया गया है। समस्त विश्व ही यज्ञ रूप है। यज्ञ के कारण देवता लोग अपने-अपने अधिकारों का निर्वाह करते हैं। यज्ञ की निष्पत्ति से समस्त विश्व का कल्याणसाधन होता है। यज्ञ विष्णु का रूप बतलाया गया है (विष्णुर्वे यज्ञ:)। आरण्यकों में यज्ञ की दार्शनिक व्याख्या है तथा उसके रहस्यों की यथार्थ मीमांसा है। आरण्यकों में कमों से उत्पन्न फल के प्रति अश्रद्धा का माव दीख पड़ता है। स्वर्ग के क्षय होने से कममार्ग आत्यन्तिक सुख का सम्पादक नहीं माना जा सकता। अतः कमं से लोगों की अभिरुचि हटने लगी और जनका ध्यान आकृष्ट होने लगा। अतः ज्ञान-कमं के समन्वय की जो बात उपनिषद् काल में प्रधानतया विद्यमान है उसका आरम्भ इसी युग में हो गया था।

## उपनिषद्

वेद के अन्तिम भाग उपनिषद् हैं। हुन प्रन्थरतों में वैदिक ऋषियों ने आध्यात्मिक विद्या के गूढतम रहस्यों का विश्वद विवेचन किया है। भारतीय तत्त्व-ज्ञान का मूल स्रोत इन्हीं उपनिषदों में है। महत्त्व उपनिषद् वास्तव में आध्यात्मिक मानसरोवर हैं, जिससे भिन्न-भिन्न ज्ञान-सरितायों निकलकर इस पुण्यभूमि आर्यावर्त में मानवमात्र के सांसारिक अभ्युदय तथा पारलौकिक कल्याण-साधन के लिए प्रवाहित होती हैं। हिन्दू दर्शन में तीन प्रस्थान ग्रन्थ हैं, जो वैदिक धर्मानुसार गन्तव्य मागं तथा उसके साधन के प्रतिपादक हैं। भारतीय विचार शास्त्र के लिए सर्वश्रेष्ठ उपजीव्य ग्रन्थ होने के कारण उपनिषद् प्रस्थानत्रयी के अन्तर्गत प्रथम प्रस्थान के रूप में गृहीत किये गये हैं। द्वितीय प्रस्थान श्रीमद्भा वद्गीता है, जो समस्त उपनिषद्-रूपी घेनुओं का वत्सरूपी पार्थ के लिए भगवार्ष वद्गीता है, जो समस्त उपनिषद्-रूपी घेनुओं का वत्सरूपी पार्थ के लिए भगवार्ष

गोपाल कृष्ण द्वारा दूहा गया सुधा-सहोदर सारभूत दूध है। तृतीय प्रस्थान वादरायण-व्यास-विचरित ब्रह्मसूत्र है, जिसमें आपाततः विरोधी उपनिषद्-वांक्यों का समन्वय तथा एकमात्र अभिप्राय ब्रह्म में दिखलाकर अन्य तार्किकों की युक्तियों का प्रवल खण्डन किया गया है। इसी प्रस्थान-त्रयी—उपनिषद्, गीता तथा ब्रह्मसूत्र पर भारतीय वैदिक-धमें तथा दर्शन अवलम्बित है। परन्तु गीता तथा ब्रह्मसूत्र के उपनिषदों पर आश्रित होने के कारण उपनिषदों का महत्व सबसे अधिक है। इसी से नवीन मत के संस्थापक आचार्यों ने अपने सिद्धान्तों की प्रामाणिकता तथा अक्षुण्णता प्रदिश्चित करने के लिये इन्हीं तीनों ग्रन्थरत्नों पर स्वमतानुकूल भाष्यों की रचना की है।

उपनिषद् शब्द 'उप' तथा 'नि' उपसर्गक 'सद्' घातु से 'निवप्' प्रत्यय जोड़ने पर निष्पन्न हुआ है । सद् घातु के तीन अर्थं होते हैं — विशरण = नाश होना; गति = प्राप्ति होना, अवसादन = शिथिल उपनिषद् का अर्थं करना । उपनिषद् का अर्थं है अध्यात्मविद्या । जिस विद्या के अध्ययन से दृष्टानुश्चविक विषयों से वितृष्ण

मुमुक्षुजनों की संसार-वीजभूत अविद्या नष्ट हो जाती है, जो विद्या उन्हें ब्रह्म की प्राप्ति करा देती है तथा जिसके परिशीलन से गर्भवासादि दुःख-वृन्दों का सर्वदा शिथिलीकरण हो जाता है, वही अध्यात्मविद्या उपनिषद् है। शंकरा-चार्य के इस आख्यान के अनुसार उपनिषद् का मुख्य अर्थ है — ब्रह्मविद्या तथा गौण अर्थ है — ब्रह्मविद्या-प्रतिपादक ग्रन्थ विशेष (कठभाष्य)। ब्रह्म के स्वरूप, उससे उत्पन्न जीव तथा जगत् के साथ उसका वास्तविक सम्बन्ध, ब्रह्म की प्राप्ति के उपाय आदि विषयों का विस्तृत तथा विशद वर्णन इन ग्रन्थों में किया गया है। अतः इनकी 'उपनिषद्' संज्ञा अन्वर्थंक है।

प्राचीन काल में प्रत्येक वैदिक शाखा का अपना विशिष्ट उपनिषद् था, परन्तु आजकल उतने उपनिषदों की उपलब्धि नहीं होती। मुक्तिकोपनिषद् में उपलब्ध उपनिषदों की सूची दी गई है। उसके अनुसंख्या सार उपनिषद् १०० हैं, जिसमें १० उपनिषद् ऋग्वेद से, १६ शुक्लयजुर्वेद से, ३२ कृष्णयजुर्वेद से, १६ सामवेद से तथा ३१ अथवंवेद से सम्बद्ध हैं, परन्तु मुक्तिकोपनिषद् के ही अध्ययन से पता चलता है कि उपनिषदों की संख्या इससे भी कहीं अधिक थी। अष्टोत्तरशत उपनिषद् तो उपनिषत्साहित्य के सारभूत हैं। कित्पय वर्ष हुए

अडचार (मद्रास ) की थिओसोफिकल सोसायटी ने अप्रकाशित उपनिषदों को प्रकाशित किया है, जो संख्या में लगभग साठ हैं और जिनमें कतिपय उपनिषदों का अनुवाद दाराशिकोह (बादशाह शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र) ने फारसी भाषा में १७ वीं शताब्दी में किया था।

इन १०५ उपनिषदों में भी बारह-तेरह उपनिषद् विषय-प्रतिपादन की विशवता तथा प्राचीनता के विचार से नितान्त प्रामाणिक माने जाते हैं। ऋ वेदीय उपनिषदों में ऐतरेय तथा कौषीतिक, साम उपनिषदों में छान्दोग्य तथा केन, कृष्णयजु- उपनिषदों में तैतिरीय, महानारायण, कठ, श्वेताश्वतर तथा मैत्रायणी, शुक्लयजुर्वेद के ईशोवास्य तथा बृहदारण्यक; अथर्व उपनिषदों में मुण्डक, माण्डूक्य तथा प्रश्न नितान्त प्रसिद्ध, प्राचीन तथा प्रामाणिक स्वीकार किये गये हैं। शंकराचार्य ने इन्ही उपनिषदों पर भाष्य लिखा है—ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक तथा नृसिंहपूर्वतापनी । इनके अतिरिक्त अपने भाष्यों में उन्होंने लगभग ६ अन्य उपनिषदों को प्रमाण के लिए उद्घृत किया है। इनमें शङ्कराचार्यं के द्वारा व्याख्यात उपनिषद्-ग्रन्थ अत्यन्त महत्त्वशाली माने जाते हैं तथा लोकप्रिय होने से उन्हीं का पठनपाठन विशेषतया आजकल होता है। इनमें भी छान्दोग्य तथा बृहदारण्यक सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण तथा प्राचीन स्वीकृत किये जाते हैं। कुछ उपनिषद् गद्यात्मक, कुछ पद्यात्मक और कति-पय गद्यपद्यात्मक हैं। उपनिषदों के रचना काल के विषय में आलोचकों में पर्याप्त मतभेद है। इतना तो निश्चित है कि प्रधान उपनिषदों की रचना बुद के अविर्भाव से पहले हो चुकी थी, परन्तु समस्त उपनिषदों का निर्माण एक काल का विषय न होकर अनेक शताब्दियों के उद्योग का परिणाम है। विषय-वर्णन की दृष्टि से उपनिषदों का श्रेणी-विभाग किया जा सकता है। कुछ उपनिषद् वेदान्त (आत्मा तथा ब्रह्म के स्वरूप तथा परस्पर सम्बन्ध) के प्रतिपादक हैं, कुछ योग के स्वरूपविवेचन में 'निरत हैं, परन्तु उपनिषदीं की महती संख्या विष्णु, शिव तथा शक्तिपरक है।

उपनिषदों के प्रतिपाद्य सिद्धान्त को लेकर भारतीय दार्शनिकों ने बड़ी छानबीन की है। भारतीय टीकाकार उपनिषदों में एक ही प्रकार के सिद्धान्तों की सत्ता स्वीकार करते हैं। उपनिषदों में अद्वैत श्रुति, मुख्य तात्पर्य विशिष्टादैत श्रुति तथा द्वैत श्रुतियों का सद्भाव है, इसे कोई भी विद्वान् अस्वीकार नहीं कर सकता। ये सब

श्रुतियाँ युक्तियुक्त हैं, केवल दृष्टिकोण का ही भेद हैं। आचार्यों ने स्वसिद्धान्त-प्रतिष्ठापक श्रुतियों को प्रधानत्वेन स्वीकार किया है तथा अन्य श्रुतियों को गौण मानकर उनकी उपपत्ति दिखलाई है। श्रीशङ्कराचार्य ने उपनिषदों पर भाष्य लिखकर उनमें अद्वेत का ही प्रतिपादन किया है। श्रीरामानजाचार्य ने स्वयं उपनिषदों पर भाष्य की रचना तो नहीं की, परन्तु अवान्तरकाल में उनके शिष्यों ने विशिष्टाद्वैतानुसार वृत्तियाँ लिखीं। रामानुज के व्याख्याना-नसार उपनिषद विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त के प्रतिपादक हैं। श्रीमध्वाचार्य ने कतिपय प्रधान उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। उनकी दिष्ट में इन ग्रन्थरत्नों का मुख्य तात्पर्य ब्रह्म तथा आत्मा की भिन्नता ( द्वैत ) के प्रतिपादन में है। आधुनिक आलोचकों के मत से उपनिषदों में समस्त दर्शनों का बीज निहित है। इन्हीं सूक्ष्म सूचनाओं को ग्रहण कर पीछे के दार्शनिकों ने अपने-अपने सिद्धान्तीं को पल्लवित किया है तथा उन्हें स्वतन्त्ररूपेण प्रतिष्ठित किया है। आस्तिक दर्शनों की कौन कहे ? जैन तथा बौद्ध जैसे नास्तिक दर्शनों के भी मूल सिद्धान्तों की उपलब्धि उपनिषदों में होती है। सच्ची बात तो यह है कि उपनिषद् वैदिककालीन ऋषियों के आध्यात्मिक विचारों के बहुमूल्य भाण्डा-गार हैं। इन विचारों में सुब्यवस्था होने पर भी कहीं-कहीं विकीर्णता है। ऋषियों के आध्यात्मिक अनुभव सूत्ररूपेण इन ग्रन्थों में वर्णित हैं। अतः इन उपदेशों में सामञ्जस्य का अभाव होना नितान्त स्वाभाविक है; तथापि उपनिषदों की तारतम्य परीक्षा से उनके मूलभूत सिद्धान्तों का स्पब्टीकरण किया जा सकता है।

#### १--आत्मतत्त्व

जपनिषदों में आत्मा के स्वरूप का विवेचन बड़ी छान-बीन के साथ किया गया है। आत्मा की सत्ता इसी जीवनकाल तक विद्यमान रहती है अथवा इन जीवन की समाप्ति के पश्चात् भी उसकी स्थिति बनी रहती है? इस समस्या की मीमांसा कठोपनिषद् में बड़ी सुन्दर रीति से की गई है। निचकेता ने यमराज् से इसी समस्या को सुलझाने के लिए आग्रह किया। मृत्यु सब रहस्यों का रहस्य है। उसका यथोचित विवेचन यमराज ने स्वयं किया। आत्मा नित्य वस्तु है, वह न कभी मरता है, न कभी अवस्थादिकृत दोषों को प्राप्त होता है। वह विषयों को ग्रहण करनेवाली हमारी समस्त इन्द्रियों से, संकल्पविकल्पातंमक मन से, विवेचनात्मक बुद्धि से तथा हमारी सत्ता के कारण-भूत प्राणों से पृथक् है। एक रमणीय रूपक के द्वारा इस तत्त्व का

वर्णन किया गया है—'यह शरीर रथ है, बुद्धि सारिथ है, मन प्रग्नह (लगाम) है, इन्द्रियाँ घोड़े हैं, जो विषयरूपी मार्ग पर चला करते हैं और आत्मा रथस्वामी है।'' आत्मा को रथी बतलाकर यम ने आत्मा की सर्वश्रेष्ठता प्रतिपादित की है। रथस्वामी के कार्य के लिए ही रथादि वस्तुओं का व्यापार हुआ करता है, उसी प्रकार रथी-स्थानीय आत्मा के लिए ही शरीरादि विषयों का व्यापार होता है। बाह्य विषयों से आरम्भ कर श्रेष्ठताक्रम से विचार करने पर आत्मा ही सबसे श्रेष्ठ ठहरता है।

माण्डूक्य उपनिषद् में भी शुद्ध आत्मा को 'तुरीय' वतलाया गया है। जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति उसी आत्मा की विभिन्न अवस्थाएँ हैं। जाग्रत दशा में आत्मा बाह्य वस्तुओं का अनुभव करता है, स्वप्नदशा आत्मा की चार में यह आभ्यन्तर मानस जगत का अनुभव करता है, सुष्टित अवस्थाएँ (घोर निद्रितावस्था) में वह अपने केवल आनन्द-स्वरूपता का अनुभव करता है। ये तीनों दशाएँ आत्मा की अपर अवस्थाओं को सूचित करती हैं और इनमें आत्मा को ऋमशः विश्व, तैजस तथा प्राज्ञ कहते हैं। इन तीनों अवस्थाओं में आत्मा के अंशमात्र का ही परिचय प्राप्त होता है, यरन्तु पूर्ण आत्मा में उन सब गुणों का अभाव रहता है जो इन दशाओं में उपलब्ध होते हैं। 'उस समय न तो वाह्य चेतना रहती है, न अन्तश्चेतना और न दोनों का संमिश्रण; न प्रज्ञा रहती है और न अप्रज्ञा। अदृष्ट, अग्राह्म, अव्यवहार्य, अलक्षण ( लक्षण या चिह्न से विहित ), अचिन्तनीय, अव्यपदेश्य ( नामरहित ), केवल आत्म-प्रत्ययसार (एक आत्मा की ही सत्ता का केवल भान होता है ), प्रपश्चोपशम (जहां समस्त वाह्य जगत् शान्त रहता है ), शान्त, शिव, अद्वैत, यह चतुर्थ कहा जाता है, यही आत्मा है, इसे ही जानना चाहिए' (माण्डूक्य उप०७)। इस आत्मा को 'तुरीय' (चतुर्थं) कहते हैं। वह जाग्रतादि अवस्थात्रय से पृथक् है। यह आत्मा कूटस्य अधिकारी है और इसी कूटस्य आत्मा की एकता निर्गुण ब्रह्म से सर्वती-भावेन सिद्ध मानी जाती है। ओंकार इसी आत्मा का द्योतक अक्षर है।

( कठोपनिषद् १।३-४ )

१. बात्मानं रिथनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। बुद्धि तु सार्राथ विद्धि मनः प्रग्रहमेव च।। इन्डियाणि हयानाहुविषयांस्तेषु गोचरान्। बात्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमंनीषिणः।।

#### २--- ब्रह्मतत्त्व

कहा गया है कि उपनिषद् के अध्यात्मवेत्ता ऋषियों ने इस नानात्मक सतत परिवर्तनशील अनित्य जगत् के मूल में विद्यमान शाश्वत सत्तात्मक पदार्थ का अन्वेषण तात्त्विक दृष्टि से कर निकाला है। इस अन्वेषण कार्य में उन्होंने तीन विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग किया है - आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आद्यात्मिक । आधिभौतिक पद्धति इस भौतिक जगत् की उत्पत्ति, स्थिति तथा विनाश के कारणों की छानबीन करती हुई विलक्षण नित्य पदार्थ के निर्वचन में समर्थ होती है। आधिदैविक पद्धति नाना रूप तथा स्वभावधारी विपूल देवताओं में शक्ति-संचार करने वाले एक परमात्मतत्त्व को खोज निकालती है। आध्यात्मिक पद्धति में मानस-प्रक्रियाओं तथा शारीरिक कार्य-कलापों के अवलोकन करने से उनके मूल-भूत आत्मतत्त्व का निरूपण किया जाता है। इन तीनों शैलियों के उपयोग करने से उपनिषद-कालीन दार्शनिकों ने जिस प्रमतत्त्व, परम सत्यभूत पदार्थ का ऊहापोह किया, उसे 'ब्रह्म' कहते हैं। उपनिषदों में ब्रह्म के दो स्वरूपों का विशव वर्णन है सविशेष अथवा सगुण रूप, निविशेष अथवा निर्गुण रूप । इन दोनों भावों में भेदनिर्देश करने के अभिप्राय से निर्विशेष भाव को कहीं 'परब्रह्म' कहा द्विविघ ब्रह्म- गया है और सविशेषभाव को कहीं 'अपर ब्रह्म' तथा कहीं सगुण तथा निर्गुण 'शब्दब्रह्म' कहा गया है। निर्विशेष ब्रह्म वह है जिसे किसी विशेषण या लक्षण से लिक्षत नहीं किया जा सकता, किसी चिह्न का परिचय नहीं दिया जा सकता, जिसके द्वारा उसे पहचानने में हम समर्थं हो सकते हैं, ऐसे गूण का उल्लेख नहीं किया जा सकता जिससे उसे धारण किया जा सके। इसलिए इस निविशेष भाव को निर्गुण, निरुपाधि तथा निविकल्प आदि संज्ञाओं से अभिहित करते हैं। सिवशेष भाव ठीक इससे विपरीत होता है। इसमें गुण, चिह्न, लक्षण तथा विशेषणों की सत्ता विद्यमान रहती है, जिनके द्वारा उसका उक्त स्वरूप हृदयञ्जम किया जा सकता है। इन दोनों भावों को प्रदर्शित करने के लिए उपनिषदों ने दो प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया है। एक निविशेष-लिङ्ग, दूसरा सविशेष लिङ्ग । सविशेषलिङ्ग श्रुतियाँ सर्वं कर्मा, सर्वं कामः, सर्वं गन्धः, सर्वं रसः इत्यादि है । निविशेषलिङ्ग श्रुतियाँ अस्यूलम्, अनणु, अह्नस्वम्, अदीर्घम् आदि हैं। इन वाक्यों में एक विशेषता

१. सन्ति उभयलिङ्गाः श्रुतयो ब्रह्मविषयाः । सर्वेकर्मेत्याद्याः सविशेष-लिङ्गाः, अस्थूलमनणु इत्येवमाद्याश्च निर्विशेषलिङ्गाः।—शाङ्करभाष्य ।

और ध्यान देने योग्य है। सिवशेष ब्रह्म के लिए पुंल्लिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है, यथा—सर्वकर्मा, सर्वरसः आदि। परन्तु निर्विशेष ब्रह्म के लिए नपुंसक शब्दों का प्रयोग किया गया है। 'अस्थूलम्' आदि नपुंसक शब्दों के द्वारा परब्रह्म का निर्देश किया जाता है। यही कारण है कि परब्रह्म 'तत्' पद के द्वारा निर्देश किया जाता है, 'सः' पद के द्वारा नहीं। श्रुतिवाक्यों में इस प्रकार पार्थक्य होने पर भी तद्द्वारा प्रतिपाद्य पदार्थ में किसी प्रकार का वैषम्य नहीं है। निर्विशेष तथा सविशेष भाव-विभेद के सूचक हैं, इनमें वस्तुगत विभेद का सर्वथा अभाव है। सगुण तथा निर्गुण, सोपाधि तथा निरुपाधि आदि शब्द एक ही ब्रह्मतत्त्व के निर्देशक हैं, क्योंकि ब्रह्मतत्त्व की प्रतिपादक श्रुतियों के एक ही मन्त्र में उभयलिङ्ग शब्दों का प्रयोग किया गया है। मुण्डक-उपनिषद (१।१।६) में ब्रह्म का वर्णन इस प्रकार किया गया है:

"यत् तद् अद्रेश्यमग्राह्यम्, अगोत्रम्, अवर्णम्, अचक्षुःश्रोत्रम्, तद् अपाणि-पादम्" (यहां निर्विशेष ब्रह्म की सूचना है) "नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तद्व्ययं तद्भूत्योनि परिपश्यन्ति घीराः" (इन पुंल्लिंग पदों में सविशेष ब्रह्म का निर्देश किया गया है)।

इस प्रकार जब एक ही मन्त्र उभयविद्य पदों के द्वारा ब्रह्मतत्त्व का प्रतिपादन कर रहा है, तब निश्चय है कि उसमें किसी प्रकार का वस्तुगत पार्थंक्य नहीं है। भाष्यकारों में इन उभयिल क्ष्म वाक्यों को लेकर गहरा मतभेद है। आचार्य शंकर श्रुति को निर्मूण ब्रह्म का प्रतिपादक मानते हैं, पर बाचार्य रामानुज उसे सगुण ब्रह्म का प्रतिपादक स्वीकार करते हैं, परन्तु परम तत्त्व एक ही है, उसे सगुण कहा जाय या निर्मुण।

## (क) सगुण ब्रह्म

अपर या सगुण ब्रह्म का परिचय उपनिषद् में दो प्रकार से दिया गया है। किसी वस्तु के परिचय के लिए उसके लक्षण की आदश्यकता होती है। यह लक्षण दो प्रकार का होता है—तटस्य लक्षण तथा स्वरूप लक्षण। जिसके द्वारा वस्तु के शुद्धस्वरूप का परिचय प्राप्त किया जाता है, वस्तु के तात्त्विक रूप की उपलब्धि होती है; वह स्वरूप लक्षण कहलाता है। तटस्थ लक्षण के द्वारा वस्तु के अस्थायी, परिवर्तनशील गुणों का वर्णन किया जाता हैं। सगुण ब्रह्म के उभयविद्य लक्षण उपनिषदों में प्राप्त होते हैं।

# (ख) निर्गुण ब्रह्म

पहले दिखाया गया है कि ब्रह्म का जो निर्विशेष या निर्गुण भाव है उसे किसी विशेषण से विशेषित नहीं किया जा सकता, किसी चिह्न के द्वारा चिह्नित नहीं किया जा सकता, किसी गुण से निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता; अर्थात् पर- ब्रह्म निर्विकल्प तथा निरुपाधि है। वह अनिर्देश्य है—उसका किसी प्रकार निर्देश नहीं किया जा सकता। वस्तु का निर्देश किसी गुण के द्वारा हो सकता है, परन्तु जब ब्रह्म निर्गुण है, तो उसका निर्देश किया जाना नितान्त असम्भव है। इसी कारण बाष्क लि ऋषि के द्वारा ब्रह्म के विषय में बारबार पूछे जाने पर बाध्य होकर ऋषि ने मौनालम्बन धारण कर ही उनके प्रशन का उत्तर दिया। गुणों के अत्यन्त अभाव के कारण ब्रह्म का भावात्मक वर्णन नहीं हो सकता । उसे हम निषेधमुखेन ही जान सकते हैं कि वह ऐसा नहीं है, इसीलिये श्रुति सदा 'नेति' 'नेति' ( यह नहीं, यह नहीं ) कहकर उसका परिचय देती है।

इसलिये परब्रह्म के वर्णन में श्रुतिवाक्यों में 'न' अव्यय का इतना बाहुल्य दृष्टिगोचर होता है। वृह० (३।६।६) के अनुसार वह अस्थूल, अनणु, अह्रस्व तथा अदीर्घ है। कठ० (१।३।१५) उसे अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय, अरस, अगन्धवत्, अनादि तथा अनन्त वतलाती है।

वृहदारण्यक उपनिषत् (३।६।६) में याज्ञवल्क्य गार्गी को उपदेश देते समय 'अक्षर' के स्वरूप का विवेचन करते हैं—''हे गार्गी! वह अक्षर ब्रह्म स्थूल नहीं है, न अणु है; ह्रस्व नहीं है, दीर्घ नहीं है; रक्त नहीं है, न चिकना है; वह छाया से भिन्न है और अन्धकार से पृथक् है; वायु तथा आकाश से अलग है, असङ्ग है; रस तथा गन्ध से विहीन है; न चक्षु उसे ग्रहण कर सकती है, न श्रोत्र; मन तथा वाणी का वह विषय नहीं है; वह तेज से रहित है; प्राण तथा मुख से उसका सम्बन्ध नहीं है; वह परिणाम-रहित है; न अन्दर है, न बाहर है; वह कुछ नहीं खाता, न उसे कोई खा सकता है।"

१. बाष्किलिना च बांध्वः पृष्टः सम्मवचनेनैव ब्रह्म प्रोवाचेति श्रूयते । स होवाच अधीहि भो इति । स तूष्णीं बभूव । तं ह द्वितीये वा तृतीये वचन उवाच 'ब्रूमः खलु त्वं तु न विजानासि । उपशान्तोऽयमात्मा । (शांकरभाष्य ३।२।१७)

२. बृहदारण्यक श्रुति (४।४।२२) कहती है—स एव नेति नेति आत्मा ।
. अर्थात् आदेशो भवति, नेति नेति, नह्यतस्माद् अन्यत् परम् अस्ति ।

केनोपनिषद् में निष्प्रपन्त ब्रह्म का बड़ा ही सजीवन वर्णन है :---

यद् वाचाऽनम्युदितं येन वागम्युद्यते । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ (१५)

[ जिसे वाणी कह नहीं सकती, पर जिसकी शक्ति से वाणी वोलती है, उसे ही तुम 'ब्रह्म' जानो। यह नहीं, जिसकी तुम उपासना करते हो।]

परब्रह्म निरुपाधि है। देश, काल तथा निमित्तरूपी उपाधियों से वह नितान्त विरहित है। वह देशातीत, कालातीत तथा निमित्तातीत है। प्रमाणातीत होने से वह नितरां अप्रमेय है, चैतन्यात्मक होने से ब्रह्म स्वयं विषयी है। अतः वह किसी भी प्राणी के अन्तःकरण-वृत्ति के ज्ञान का विषय कथमपि नहीं हो सकता। ब्रह्म को 'अरस' आदि कहने का तात्पर्य यही है कि वह शब्द, स्पर्शादि के तुल्य विषय नहीं हो सकता। वह विपुलकाय अगाध प्रशान्त समुद्र के समान कहा जा सकता है। इस जगत् के समस्त प्रकाश का हेतुभूत यही ब्रह्म है। 'वहाँ न तो सूर्य चमकता है, न चन्द्रमा, न तारायें। ये विजलियाँ भी नहीं चमकतीं; यह अग्नि कहाँ से चमक सकता है? उसी के चमकने के पीछे सब चीजें चमकती हैं, उसी के प्रकाश से यह सब प्रकाशित होता है (कठ उप० ४।१४)।"

बहा ही उस पृष्टि का उपादान तथा निमित्त कारण है। मुण्डक उपनिषद् (१।१७) का कहना है कि जिस प्रकार मकड़ा अपने शरीर से जाला
तानता है तथा उसे अपने शरीर में फिर समेट लेता हैं,
जगत् जिस प्रकार पृथिवी में ओषिधयाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे
पुरुष से केश लोम उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार उस नित्य
बहा (अक्षर) से यह समस्त विश्व उत्पन्न होता है। परमात्मा से पहले
उत्पन्न हुआ आकाश, आकाश से वायु; वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से
पृथिवी, पृथिवी से समस्त जीवजन्तुमय जगत्। इस जगत् के लय होने का
कम इससे ठीक विपरीत है।

१. यथोर्णनाभिः सृजते गृह्धते च यथा पृथिव्यायोषघयः सम्भवन्ति । यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथाक्षरात् सम्भवतीह विश्वम् ॥ ( मृ० उप० १।१।७ )

# ३-- उपनिषदों का व्यवहार-पक्ष

उपनिषदों का व्यवहार-पक्ष वड़ा ही सुन्दर है। हम पहले कह आये हैं कि दार्शनिक तत्त्वों को व्यवहार में लाकर उससे मानव जीवन को प्रभावित करने में भारतीय विचार-शास्त्र की विशेषता है। उपनिषदों की आचार-मीमांसा नितान्त उपयोगी तथा मनोरम है। उन्नत आध्यात्मिक पथ पर आरूढ होने के लिए अनेक सद्गुणों का सद्भाव आवश्यक है। बृहदारण्यक उपनिषद् ( ५।२।१-३ ) ने एक बड़ी रोचक आख्यायिका के द्वारा दम (आत्मसंयम), दान तथा दया की सुशिक्षा दी है। छान्दोग्य (३।१७।४) ने तपस्या, दान, आर्जव, अहिंसा, सत्यवचन को आध्यात्मिक उन्नति में साधन बतलाया है। तैत्तिरीय (१।२।१-३) ने गुरुगृह से प्रत्यावर्तन के समय स्नातक को बड़ी सुन्दर शिक्षाएँ दी है। इन शिक्षाओं में माता, पिता तथा गुरु की सेवा, स्वाध्यायचिन्तन तथा धर्माचरण का महत्त्वपूर्ण स्थान है, परन्तु 'सत्यं वद' को समस्त उपदेशों में विशिष्ट गौरव प्राप्त है। छान्दोग्य (४।४१-५) ने सत्य:काम जाबाल की कथा में सत्य की शिक्षा पर खूब जोर दिया है। प्रश्नोपनिषद् में अनृतभाषण की निन्दा<sup>२</sup> तथा मुण्डक (३।१।६) में सत्य की प्रशंसा है<sup>3</sup>। सत्य के अनन्तर शम, दम, उपरित, तितिक्षा तथा समाधान की प्राप्ति भी उतनी ही आवश्यक है (बृह० उप० ४।४।२३), परन्तु ज्ञान-साधन में मूलभूत गुण हैं...विवेक तथा वैराग्य । ब्रह्मप्राप्ति के लक्ष्य की ओर तब तक जीव अग्रसर नहीं होता, जब तक उसे विवेक, सत्यासत्य का विवेचन, श्रेय तथा प्रेय का वास्तव निर्घारण तथा जगत् से आत्यन्तिक वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। मुण्डक (१।२।१२) ने इन गुणों को विशेष महत्त्व दिया है। "कर्म के द्वारा प्राप्त लोक विनश्वर है, इस बात को जानने से ही ब्राह्मण के हृदय में

(बृह० उप० ४।२।३)।

( प्रश्नोप॰ ६।१ )

( मु॰ उप॰ ३।१।६ )

एषा दैवी वागनुवदित स्तनियत्नुदं द द इति दाम्यत दत्त दयध्वमिति । तदेतत् त्रयं शिक्षेद् दमं दानं दयामिति ।

२. समूलो वा एष परिशुष्यति योऽनृतं वदति ।

३. सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्या विततो देवयानः।

निर्वेद — वैराग्य का उदय होता है। विवेक ही उसे निश्चय करा देता है कि कृत (कर्म) के द्वारा अकृत (नित्य, ब्रह्म) की उपलब्धि नहीं हो सकती।"

कर्म करने में हम स्वतन्त्र हैं या नहीं ? उपनिषद् स्पष्ट शब्दों में कहता है
कि कर्म करने में आत्मा स्वतन्त्र है। वृहदारण्यक ने निःसंदिग्ध शब्दों के संकल्प
की स्वतन्त्रता प्रतिपादित की है। ''यह पुरुष काममय है;
कर्म-स्वातन्त्रय जैसी उसकी इच्छा है, वैसा ही उसका ऋतु (संकल्प) होता
है तथा संकल्प के अनुसार ही वह कर्म करता है'।'' कौषीतिकि
(३।६) ने मनुष्य की कर्म करने में स्वतन्त्र प्रवृत्ति का निषेध किया है, परन्तु
छान्दोग्य में इस स्वतन्त्रता का सुन्दर वर्णन है। आत्मज्ञान हो जाने पर ही
मनुष्य सब लोकों में विचरण कर सकता है (छा० उप० ८।१६); वह जिस
चीज की कामना करता है वह उसके संकल्प-मात्र से उत्पन्न हो जाती है
(छा० उप० ८।२।१०)। मुक्तिकोपनिषद् (२।४।६) में स्पष्टतः पुरुषायं
पर जोर दिया गया है।

"वासनारूपी नदी दो मार्गों में प्रवाहित होती है— शुभ मार्ग से तथा अशुभ मार्ग से । मनुष्य को चाहिए कि प्रयत्न द्वारा अशुभ में लगी वासना को शुभ में ही ले जाय" । कर्म-निष्पादन में आत्म-स्वातन्त्र्य का उपपादन ही उपनिषद् की समस्त शिक्षाओं का सार है।

## ४--उपनिषदों का चरम लक्ष्य

उपनिषदों का चरम लक्ष्य क्या है ? कतिपय ग्रन्थों के अध्ययन से निष्पन्न आत्मतत्त्व-विषयक ज्ञान उनका लक्ष्य नहीं है । उपनिषद् के सिद्धान्तों में मौलि- भूत सिद्धान्त है आत्मा की अपरोक्षानुभूति । परोक्ष अनुभूति से हमें अपना कौन सा स्वार्थ सिद्ध हो सकता है ? जब तक हम अपने प्रयत्न से अपने को तात्त्विक रूप से न जानें या 'स्व' रूप का साक्षात् अनुभव न करें, तबतक शास्त्र का रोमन्थन (चिंवत-चवंण) व्यर्थ है । शंकराचार्य ने शुष्क ज्ञान की निन्दा करने में

१. अयो खल्वाहुः काममय एवायं पुरुष इति । स यथाकामो भवति तत्त्रतुः भैवति, यत्त्रतुर्भवति तत् कर्म कुरुते, तदिभसंपद्यते ।
( बृह० उप० ४।४।५ )

२. शुभाशुभाभ्यां मार्गाभ्यां वहन्ती वासनासरित् । पौरुषेण प्रयक्तेन योजनीया शुभे पथि ॥ अशुभेषु समाविष्टं शुभेष्वेवावतारयेत् ।

उपनिषत्तत्व का ही अनुसरण किया है । उपनिषदों ने इस अपरोक्षानुभूति के लिए आचार्य की महिमा का वर्णन सुन्दर शब्दों में किया है । ओंकार की उपासना इसका प्रधानतम साधन है । ओंकार के निरंतर ध्यान करने से निगूढ देव का दर्शन किया जा सकता है (श्वेता० १।१४)। इसी प्रसंग में 'योग' की उपयोगिता का वर्णन श्वेताश्वतर में किया गया है (२।६-१०)। सुख दो प्रकार के होते हैं—छोटा सुख तथा बड़ा सुख । विषय-प्रपश्च में सुखोपलब्धि अल्पकोटि की ही है, परन्तु वास्तव सुख तो उस 'भूमा' = आत्मा की उपलब्धि में ही है, जो सर्वत्र विद्यमान है। ऊपर है तथा नीचे है, आगे है तथा पीछे है, दक्षिण की ओर है तथा उत्तर की ओर है। परम तत्त्व की ही संज्ञा 'भूमा' है। जहाँ पर न तो दूसरे को देखता है, न दूसरे को सुनता है, न दूसरे को जानता है, वह है 'भूमा'। भूमा ही अमृत है। जो अल्प है, वह मत्यं है, अनित्य है:— 'यो वै भूमा तत् सुखम्, नाल्पे सुखमस्ति। यत्र नान्यत् पश्यित, नान्यच्छृणोति, नान्यद् विजानाति स भूमा। यो वै तदमृतम्, अय यदल्पं तन्मत्यंम्'' (छा० ६।२२)।

इस आत्मा की साक्षात् उपलब्धि होने पर क्या होता हैं? वह 'स्वाराज्य' प्राप्ति कर लेता है, वह अपने आत्मा से प्रेम करता है (आत्मरित), अपने आत्मा से क्रीडा करता है (आत्मक्रीडः), अपने स्वाराज्य प्राप्ति आत्मा के संग का अनुभव करता है (आत्मिमियुनः) तथा अपने आत्मा में निरितिशय आनन्द को प्राप्त करता है (आत्मिमियुनः)। आत्मा तो आनन्दरूप ठहरा, अतः स्वोपलब्धि का अर्थ यही है कि वह अपने आनन्दमय रूप में विहार करता है। परन्तु क्या उस आनन्द की मात्रा लौकिक दृष्टान्तों से बतलाई जा सकती है? बृहदारण्यक (४१३।२१) ने एक लौकिक उदाहरण से उसका तिनक आभास सा दिया है। उसका कहना हैं कि जिस प्रकार प्रिया से आर्लिगन किये जाने पर पुरुष न तो किसी बाहरी वस्तु को जानता है और न भीतरी वस्तु को, उसी प्रकार प्राज्ञ आत्मा (परमात्मा) से आर्लिगन किये जाने पर यह जीव न तो बाह्य को

१. विवेकचूडामणि ६०-६१।

२. तद् यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद, नान्तरम्; एवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद, नान्तरम्। तद् वा अस्य एतदाप्तकामम् आत्मकामम् अकामं रूपम्। (बृह० ४।३।२१)।

जानता है, न अन्तर को । उस समय उसकी समस्त कामनायें पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि आत्मा की उपलब्धि से किसी भी इच्छा की पूर्ति अविशय्ट नहीं रह जाती।

पर क्या लौकिक भाषा में उस अचिन्त्य, सर्वकाम, सर्वगन्ध परमात्म-तत्त्व की उपजिद्य समझाई जा सकती है ? ये समस्त उपाय व्यर्थ हैं। आत्मवेत्ता ही उसे जानता है, समझता है, पर उस अवस्था में पहुँचते ही उसकी वाणी का व्यापार बन्द हो जाता है, वह मूक वन जाता है। कौन कहे और कौन सुने ? उस समय वस ''शिवः केवलोऽहम्'' की अपूर्व उपलब्धि होती है। आत्मा निरतिशय आनन्द का अनुभव करने लगता है। यह स्थिति स्वानुभूत्येकगम्य हैं; अपनी ही अनुभूति उसे बता सकती है, परानुभूति तो उसकी एक फीकी झलक है। यह अपरोक्षानुभूति ही वैदिक तत्त्वज्ञान का हृदय है। इसे हम उपनिषदों का 'रहस्यवाद' कह सकते हैं। उपनिषद् के अन्य सिद्धान्त इसके साधनमात्र हैं। यह रहस्यवाद 'श्रोत-दर्शन' का सार है; रहस्यों का रहस्य है तथा उप-निषदों का उपनिषद् है। औषनिषद तत्त्वज्ञान का यह चूडान्त सिद्धान्त है— जीव की शिव के साथ एकता तथा साधनों के द्वारा उस एकता को पा लेना। उपनिषद् के तत्त्व-ज्ञान की यहीं समाप्ति है। यह केवल सिद्धान्त ही नहीं है, उपायों के द्वारा उसका ज्ञान भी प्रत्येक मानव प्राप्त कर सकता है। भारतीय दर्शन का आग्रह है ज्ञान तथा कर्म के समुच्चय पर। "ज्ञानं भारः ऋियां विना" विना किया के ज्ञान केवल एक बोझ है, जिसे व्यर्थ ही ढोना पड़ता है और उसका जीवन में कुछ भी उपयोग नहीं होता । फलतः उपनिषद् का कहना है कि ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है; प्रत्युत उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना भी है। इसीलिए उपनिषद् अध्यात्म तत्त्व-ज्ञान के ऊपर आश्रित एक श्लाधनीय साधन मार्ग है।

# वृतीय परिच्छेद

## गोता दर्शन

## (१) महाभारत-पूर्व काल

उपनिषद् युग से पीछे की शताब्दियाँ वड़ी विलक्षण थीं। उपनिषत्काल में ही वैदिक धर्म से विरोध रखने वाले दार्शनिकों के सद्भाव का पता चलता है (कठ उप॰ १।१।२०), परन्तु जो विरोधाग्नि अब तक मन्दरूप से जल रही थी, वह अव अपने प्रखर रूप से धघकने लगी। भिन्न-भिन्न मतवालों ने विरोध का झंडा ऊँचा किया। विरोध का विषय वैदिक धर्म तथा दर्शन था। इन लोगों ने धार्मिक तथा दार्शनिक श्रद्धा का मूलोच्छेद कर डाला। इन विरोधी मतवादों की संख्या भी अपनी अधिकता से हमारा ध्यान आकृष्ट करती है। इस युग के इतिहास के साधन नितान्त स्वल्प हैं, परन्तु जो कुछ आज उपलब्ध है उसी से इस युग से सिक्रिय विरोध की तीव्रता का अनुमान किया जा सकता है। जैन-अंगो, बौद्ध-निकायों तथा ब्राह्मण-ग्रन्थों में पिछले उपनिषदों तथा महाभारत में जो एतद्विषयक प्रचुर सामग्री उपलब्ध होती है वह एक दूसरे को पूरा करती है तथा उसकी प्रामाणिकता प्रविशत करती है। इनकी छानबीन से जैन तथा वौद्ध धर्म के सच्चे स्वरूप का परिचय मिलता है। इन्होंने इन विरोधी दलों में सामञ्जस्य उत्पन्न करने का पूरा प्रयत्न किया। उस समय अक्रियावाद का वोल-बाला था कि न तो कोई कर्म है, न तो कोई किया, न तो कोई प्रयत्न ( नित्थ कम्म, नित्थ किरियं, नित्थ विरियं ) । इसके उत्तर में जैन दर्शन ने इस मत का खण्डन करते हुए यह घोषणा की कि कर्म है, े उत्यान ( उद्योग ) है, बल है, वीर्य है ( अत्थि उत्थानेति वा, कम्मोति वा, वलेति वा, विरियेति वा, पुरिसकारे परक्कमेति वा; भगवतीसूत्र १।३।४)। इस प्रकार के सिद्धान्त को बुद्ध धर्म ने भी स्वीकृत किया, जिनके कारण उसे भी कर्मवाद या कियावाद के नाम से पुकारते हैं। अतः अधिकतर सयुक्तिक होने के कारण जैन तथा बौद्ध दर्शन तो जनता के प्रियपात्र हुए तथा अपनी सत्ता बनाये रखने में समर्थ हुए, परन्तु अन्य मत कुछ दिनों तक ही अपना प्रभाव जमाये रहे। अन्ततः तर्कहीन होने के कारण वे सदा के लिए लुस हो गए।

४ भा० द०

जैन प्रन्थों ने क्रियावाद, अक्रियावाद, अज्ञानवान तथा विनयवाट के अन्तर्गत ३६४ जैनेतर मतों का उल्लेख किया है। इन मतों के प्रचार को हम सन्देह की दृष्टि से देखते हैं, परन्तु कतिपय मतों का प्रचलित होना अवश्य निःसंदिग्ध है। दीर्घनिकाय के 'ब्रह्मजाल सुत्त' में बुद्ध के आविर्भाव के समय प्रचलित ६२ मतवादों का वर्णन किया गया है । ब्राह्मण ग्रन्थों में घवेताश्वतर तथा मैत्रायणी उपनिषद् ने मूल कारण की मीमांसा के विषय में भिन्न-भिन्न **खल्लेख किया है, जिसके अनुसार काल, स्वभाव, नियति (भाग्य), यदुच्छा** भूत आदि जगत् के मूल कारण माने जाते थे<sup>3</sup>। अहिर्बुंडन्यसंहिता (१२।२०।२३) ने प्राचीनतम सांख्य ग्रन्थ 'विष्टतन्त्र' के विषयों का संक्षेप वर्णन किया है; उनमें ब्रह्मतन्त्र, पुरुषतन्त्र, शक्तितन्त्र, नियतितन्त्र, कालतन्त्र, गुणतन्त्र, अक्षर-तन्त्र आदि ३२ तन्त्रों का उल्लेख किया गया है। सम्भवतः इन तन्त्रों में कतिपय तन्त्र श्वेताश्वतर के निर्दिष्ट मत से सम्बन्ध रखते हैं। महाभारत में भी इन मतवादों का वर्णन तथा खण्डन है, जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि पूर्व-महाभारत युग में इन अवैदिक सिद्धान्तों की प्रचण्ड आँघी ने वैदिक धर्म को डौवाडोल कर दिया था। सामान्यवाद के साथ-साथ विशिष्ट दार्शनिकों का नामोल्लेख भी किया गया है। ऐसे आचार्यों में ६ तीर्थ क्रूरों के नाम आदर के साथ लिखे गये हैं तथा इनके मत का वर्णन विस्तार के साथ किया गया है ।

पूर्णंकश्यप के मतवाद का नाम अक्रियावाद है। उनके अनुसार किसी भी किया का, चाहे वह शुभ हो या अशुभ, फल कर्ता को भोगना नहीं पड़ता है।

१. देखिए दीर्घनिकाय (हिन्दी अनुवाद ), पृ० ४-१५।

२. कालः स्वभावो नियतिर्यंदृच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम् । संयोग एषां न त्वात्मभावादात्माप्यनीणः सुखदुःखहेतोः॥ ( भ्वेता० उप० १।२ )

<sup>3.</sup> कालवाद नितान्त प्राचीन सिद्धान्त है। अथवंबेद के १८ वें काण्ड के १२ वें सूक्त में काल की महिमा का वर्णन है। काल की सृष्टि का मूल कारण मानना वैदिक तत्त्व है। कालतत्त्व का वर्णन महाभारत में भी है। (आदिपर्व २४७-२५१)

४. लेखक का 'बौद्ध-दर्शन मीमांसा'--प्०१६-४२।



उनका कहना है कि गाँव लूटने से, चोरी करने से, बटमारी
पूर्णकश्यप करने से, परस्त्री गमन करने से, झूठ बोलने से-न तो पाप
किया जाता है और न पाप का आगम होता है। इसी
प्रकार दान देने से, दान दिलाने से, यज्ञ करने से या कराने से-न पुण्य होता
है, न पुण्य का आगम।

इनका व्यक्तिगत नाम अजित था। 'केशकम्बल' उपाधि के समान जान
पड़ता है, जो इनके मतवाद के कारण तिरस्कार प्रदर्शन के लिए दिया गया
था। ६नके मत का नाम था—उच्छेदवाद या जडवाद।
अजित केशकम्बल मृत्यु के अनन्तर कोई भी पदार्थं स्थायी नहीं रहता।
शरीरस्थ सभी पदार्थं अस्थायी हैं। मृत्यु के बाद पृथ्वी,
जल, तेज, वायु अपने मूलक्ष्प में लीन हो जाते हैं। शरीर के भस्म हो जाने
पर कुछ अविशष्ट नहीं रहता। आत्मा की सत्ता भी एक झूठी बात है।

इनके मत का नाम शाश्वतवाद है। इनकी सम्मित में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख, दु:ख तथा आत्मा—ये सातों पदार्थ अकृत तथा अनिर्मित हैं, अतः कूटस्थ, स्तम्भवत अचल हैं। सब पदार्थ शाश्वत हैं, प्रक्रुघ कात्यायन नित्य हैं, न उनकी उत्पत्ति होती है, न विनाश। न कोई हन्ता है न घातियता। जो तीक्ष्ण शस्त्र से शीश भी काटे, तो भी किसी को प्राण से नहीं मारता, क्योंकि उसका हथियार सात कायों से अलग, विवर में—खाली जगह में—गिरता है।

यह दार्शनिक वेलट्ठ कुल में उत्पन्न संजय नामधारी था। यह बड़ा तर्क-कुशल प्रतीत होता है। इसके मत का नाम था—अनिश्चिततावाद। किसी भी वस्तु का रूप किसी भी प्रकार से निश्चित नहीं है। संजय वेलट्ठिपुत्त न तो उसके विषय में 'हाँ' कहा जा सकता है और न 'नहीं'। परलोक के विषय में पूछे जाने पर वह न तो उसकी सत्ता को स्वीकार करता है और न उसकी असत्ता का निषेध करता है। उसका सब बल वस्तु की अनिश्चितता के ऊपर है। बहुत सम्भव है 'स्याद्वाद' की उत्पत्ति ऐसी ही किसी कल्पना से हुई हो।

यह अपने समय का एक विशिष्ट दार्शनिक था। मंखलि का शुद्ध संस्कृत रूप मस्करी था, जो ग्रा तो मस्कर (बाँस) के धारण करने से या कर्मनिषेध

८८-० अध्याक्ष अवन वेद वेदाङ पुस्तकालय क्ष

के उपदेश देने के कारण इन्हें दिया गया था। मंखलि गोसाल महावीर के साथ यह बहुत दिनों तक रहता था, पर सिद्धान्त में भेद होने से उसने पृथक् होकर

'आजीवक' मत की स्थापना की। वह नियतिवाद का समर्थंक था। प्राणियों के क्लेश का उदय विना किसी हेतु या प्रत्यय के ही होता है और विना किसी हेतु के ही वह स्वतः शान्त हो जाता है। अतः गोसाल के उपदेशों का सार यही था 9-( नित्य कम्भ, नित्य किरिय, नित्य विरियं ) न कमं है और न वीर्य। भाग्य का सहारा लेना चाहिए। जो कुछ होगा भाग्य से । अतः शास्त्र-निर्दिष्ट यज्ञ-याग, दान-पुण्य का सुखद पन्था निरर्थंक है। पक्के भाग्यवादी के लिये कर्मों का आश्रय अभीष्ट नहीं है। इस सम्प्रदाय का विस्तृत इतिहास है । पाणिनि के समय में भी 'मस्करी' परिवाजक की कहानी अतीत की चर्चा न थी3, क्योंकि इस नाम की व्युत्पत्ति उन्होंने प्रदिशत की है। महाभाष्यकार (द्वितीय शताब्दी विक्रम पूर्व) इनसे परिचित ये तथा इस मत का उल्लेख नितान्त प्रामाणिक है - ( मा कृत कर्माणि, मा कृत कर्माणि, शान्तिवं: श्रेयसी )। षष्ठ शताब्दी के महाकवि कुमारदास 'मस्करी' के आकार-प्रकार से अभिज्ञ प्रतीत होते हैं, क्योंकि उन्होंने रावण का जानकी के हरण के अवसर पर इस तापस-वेश में वर्णन किया है । अतः 'आजीवक' मत का प्रचार अन्य मतों की अपेक्षा समधिक व्यापक प्रतीत होता है। लोकायत मत की उत्पत्ति का काल यही युग है। चार्वाक-दर्शन की प्राचीनता दिखलाते समय बृहस्पति को ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में प्रदिशत किया जायगा। इस यूग का आध्यात्मिक वायुमण्डल लोकायत मत के उदय के लिए अत्यन्त उपयुक्त था। इस युग के कतिपय साधारण विचार तथा आचार पर भी ध्यान देना आवश्यक है। अब तक विचार-शास्त्र उच्च श्रेणी के विद्वार्गी की कल्पना की वस्तु था, परम्तु इस युग में इसका प्रचार साधारण जनता में किया जाने लगा।

(जानकीहरण १०।७६)

१. अंगुत्तर निकाय, जिल्द १, पृ० २८६।

२. डाक्टर वेणीमाधव बक्आ-आजीवक ( अ० )

३. मस्करमस्करिणोर्वेण-परिव्राजकयोः । ४।१।१४४ ।

४. दम्भाजीविकमुत्तुङ्गजटामण्डितमस्तकम् । कित्वद् मस्करिणं सीता ददशिश्रममागतम् ॥

स्थान-स्थान पर घूम-घूम कर अपने विचारों के प्रचार करने की प्रवृत्ति का उदय इसी समय में प्रथमतः उत्पन्न हुआ, जिसका अनुकरण महावीर तथा बुद्ध ने अवान्तर काल में किया। अपने आध्यात्मिक विचारों को व्यावहारिक रूप देने की तथा अपने विचारों के अनुरूप जीवन यापन करने की प्रवृत्ति का विशेष लक्ष्य इस युग में दीख पड़ता है।

इन समस्त विरोधी मतों का खण्डन कर वैदिक धर्म की पुनः प्रिष्ठा करने की जरूरत पड़ी। विरोधियों के झंझावात से वचाकर वैदिक धर्म की नौका को सुरक्षित घाट पर लगाने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। इस आवश्यकता की पूर्ति महाभारत ने की। महाभारत ने इन अवैदिक मतों की अप्रामाणिकता दिखलाकर वैदिक मत की पुनः प्रतिष्ठा का पित्र कार्य सम्पन्न किया। महाभारत के पश्चम वेद होने का यही रहस्य है। भागवत (१।४।२५) ने ठीक ही कहा है कि स्त्री, शूद्र तथा पितत द्विजों को श्रुति के अनिधकारी होने के कारण कारुणिक कृष्ण द्वैपायन ने महाभारत की रचना की। 'महाभारत' सरहस्य वेदचतुष्ट्य से भी अधिक महत्त्वपूर्ण माना गया है (म० भा०, आदिपर्व १।२७२)। महाभारत इसं युग का प्रतिनिधि ग्रन्थ है।

इस काल में आस्तिक विचारों की घारा रुकी नहीं, प्रत्युत परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप वह भी प्रवाहित होती रही। इस काल में भक्ति के कपर विशेष जोर दिया जाने लगा तथा भिन्न-भिन्न देवताओं का रूप परिष्कृत होने लगा। शिव तथा विष्णु के प्रधान देवता की कल्पना इसी युग की वस्तु है। 'एकायन' नाम से जिस भक्ति-प्रधान सम्प्रदाय का उल्लेख 'छान्दोग्य उपनिषद्' (७।१) में किया गया है; उस पांचरात्र मत का अभ्युदय तथा विपुल प्रचार इस काल में आकर निष्पन्न हुआ। यादववंशी क्षत्रियों में विशेष प्रचार होने के कारण इसे 'सात्त्वत' संज्ञा भी प्राप्त हुई। आस्तिक दर्शनों के अंकुर भी भारत की मस्तिष्क भूमि में इसी काल में उगने लगे थे। इन दर्शनों में सांख्य के आध्यात्मिक विचारों का प्रचार विशेषता से लक्षित होता है। 'योग' की प्रक्रिया तो उपनिषत्काल से ही भारतीय दार्शनिकों के लिए श्रद्धा तथा आदर का विषय बन गई थी। वेद से अपना नाता तोड़ने वाले मतवादियों ने भी 'योग' के व्यावहारिक बहुमूल्य उपदेश ग्रहण करने में आना-कानी नहीं की। व्यावहारिक जगत् में 'अहिंसा' की ओर जनता की रुचि स्वतः बढ़ रही थी और पशुयाग उनके लिए मीमांसा तथा सन्देह का विषय बन रहा था। ऐसे ही समय में महाभारत की रचना हुई, जिसने विरोधवादियों का

खण्डन कर औपनिषद ज्ञान के साथ नवीन आस्तिक धारा के सामक्षस्य को उपस्थित किया। इस युग की दार्शनिक प्रवृत्तियों की जानकारी के लिए महत्त्वशाली आध्यात्मिक रहस्य शान्तिपर्व तथा अनुशासन पर्व में भी भरे पड़े हैं, परन्तु महाभारत के इस लक्षश्लोकात्मक विपुलकाय ग्रन्थ में 'शतसाहस्री संहिता' में गीता ही सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण तथा मूल्यवान् मानी जाती है। अतः उसके विशेष अध्ययन की ओर अब हम प्रवृत्त होते हैं।

## २-श्रीमद्भगवद्गीता

महाभारत जैसे विशालकाय ग्रन्थ का 'श्रीमद्भगवद्गीता' सारतम अंश है। इसके सात सौ श्लोकों के भीतर निःश्रेयस प्राप्ति के उपाय इतनी सुवोध तथा सरल भाषा में अभिव्यक्त कर दिये गये हैं कि सर्वसाधारण उन्हें आसानी से समझ सकते हैं और बिना किसी झगड़ा-महत्त्व टंटा के राजमार्ग का अनुसरण कर अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँच सकते हैं। गीता दलवन्दी के दलदल से कोसों दूर है। अध्यात्म-तत्त्व के निरूपणार्थ जितने भिन्न-भिन्न मतों की उद्भावना उस समय तक हो चुकी थी, उन सबका उपयोग कर गीता एक परम रमणीय साधन-मार्ग की व्यवस्था करती है, जो भिन्न-भिन्न आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले प्राणियों के लिए भी नितान्त सुखकर है। इसीलिए केवल सात सी श्लोकों की लघुकाय गीता को कामघेनु तथा कल्पवृक्ष से उपमा दी गई है। गीता के महत्त्व का कारण उसकी समन्वय दृष्टि है। गीता के समय में मानव-जीवन के लक्ष्य के विषय में अनेक सिद्धान्तों का प्रचार था। आत्मा के अपरोक्षानुभृति की प्रतिपादक थी उपनिषद्; प्रकृति-पुरुष की विवेकख्याति से मोक्षलाभ का उपदेशक था सांख्य; समाज तथा धर्म के द्वारा प्रतिष्ठित विधिविधानों के अनुष्ठान से परम-सुखभूत स्वर्ग की शिक्षा देने वाली थी कर्म-मीमांसा; अष्टांग-साधन के द्वारा प्रकृति के बन्धन से जीव को निर्मुक्त कर कैवल्य का प्रतिपादक था योग तथा रागात्मिका भक्ति के द्वारा अखिल कर्मी का परमात्मा में समर्पण सिद्धान्त को बतलाने वाला था पाश्वरात्र। इन समस्त दार्शनिक तत्त्वों का जैसा मनोरम सामञ्जस्य गीता में प्रदर्शित किया गया है वह परम रमणीय एवं नितान्त उपादेय है। प्राञ्जल तथा सुबोध भाषा में आध्यात्मिक समन्वय उपस्थित करने के कारण गीता का इतना गौरव है। भारतीय दशनकारों ने गीता की गणना द्वितीय प्रस्थान में कर इसकी महिमा का पूरा आभास दिया है तथा अवान्तर काल के घार्मिकमतों के संस्थापक आचार्यों ने इसे भाष्य से सुशोभित कर इसके गूढ़तम तात्पर्य को अपनी दृष्टि से अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है। भारत के बाहर भी गीता का प्रचार कम नहीं है। शायद ही ऐसी कोई सम्य भाषा होगी, जिसमें गीता का अनुवाद न मिले। गीता के कितने ही सुन्दर अनुवाद हैं तथा कितने ही पाण्डित्यपूर्ण विवेचनात्मक ग्रन्थ हैं। गीता का आकर्षण सार्वजनिक है, वह सब देश तथा काल के लिए समान है।

जिस परिस्थिति में गीता का उपदेश दिया गया था, वह विलक्षण थी। महाभारत का प्रलयंकारी संग्राम होने जा रहा था, जिसमें भाई के सामने भाई उसका खून पीने के लिए तैयार खड़ा था। ऐसी गीता का स्वरूप दशा में अर्जुन का विषादी होना नितान्त स्वाभाविक है ( अर्जुन महाभारत-कालीन योद्धाओं में परम प्रसिद्ध, नितान्त वीर्यशील था। इस प्रकार सांसारिक परिस्थितियों के बीच पड़ कर कर्म के विषय में संशय रखने वाले मानव का प्रतिनिधित्व हमें अर्जुन में दृष्टिगोचर होता है। गीताज्ञान के वक्ता स्वयं श्रीकृष्ण थे, जो उस युग के परम मेघावी विद्वान् तथा कर्तव्यपरायण पुरुष थे। अर्जुन के सामने समस्या थी - युद्ध करूँ यान करूँ ? इस विकट प्रश्न के उत्तर की मीमांसा करने में ही गीता का उदय होता है। अतः गीता के उपदेशों की दिशा सुस्पष्ट है; वह आचार-मीमांसा का प्रतिपादन करती है। इसलिये गीता 'योगशास्त्र' कहलाती है। योग के अनेक अर्थों में एक अर्थ व्यवहार है। 'सांख्य' का अर्थ है - तत्त्वज्ञान तथा 'योग' का अर्थ व्यवहार या कर्ममार्ग है। प्रत्येक अध्याय की पुष्पिका में 'ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे' कहने से तात्पर्य यही है कि गीता का मुख्य विषय ब्रह्मविद्या पर प्रतिष्ठित व्यवहार का प्रतिपादन है। तत्त्व-समीक्षा के आधार पर ही आचार मीमांसा की सुन्दर प्रतिष्ठा होती है। अतः गीतार्थं के विवेचन के लिए इन उभय पक्षों का निरूपण नितान्त आवश्यक है।

## (क) गीता का अध्यात्मपक्ष

अध्यात्म-तत्त्व का विवेचन गीता में वड़ी ही साफ-सुथरी भाषा में स्थान-स्थान पर किया गया है, परन्तु इन सब का समन्वय कर एक निश्चित सिद्धान्त स्थापित करना कुछ कठिन कार्य है। इसलिए १. ब्रह्मतत्त्व आचार्य शंकर गीता को दुविज्ञेयार्थ बतलाते हैं—''तिद्दिं गीताशास्त्रं समस्तवेदार्थसारसंग्रहभूतं दुविज्ञेयार्थम्"— गीताभाष्य का उपोद्वात । चरमतत्त्व के निर्देश भिन्न-भिन्न अध्यायों में किये गये हैं, परन्तु आठवें तथा तेरहवें अध्याय में इसका वर्णन विस्तार के साथ मिलता है। गीता ब्रह्म के सगुण तथा निर्गुण उभय रूप से परिचित है, परन्तु यह जानती है कि दोनों एक ही अभिन्न तत्त्व हैं। निम्न क्लोक में इन रूपों की एकता स्पष्टतः प्रतिपादित की गई है:—

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् । असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च ॥ (१३।१४)

ब्रह्म समग्र इन्द्रिय-वृत्तियों के द्वारा विषयों की उपलव्धि में समर्थ होता है - आन्तर तथा बाह्य इन्द्रियों के व्यापारों के द्वारा यह प्रतिभाषित होता है। अथ च वह स्वयं समस्त इन्द्रियों से हीन है, वह सब प्रकार के देहादिक संबंध से रहित है, परन्तु सबको धारण करता है। वह निर्गुण है, तथापि गुणों का भोक्ता है - सत्त्वादि गुणों के परिणाम रूप, शब्द, स्पर्शादि विषयों का उपभोक्ता है। वह सत्भी है, असत्भी है तथा इन दोनों से परे भी है (सदसत् तत्परं यत्-११।३७); परब्रह्म न तो सत् और न तो असत् कहा जाता है (न सन्नासदुच्यते १३।१२); ब्रह्म भूतों के भीतर तथा वाहर दोनों स्रोर है। वह अचर, चर दूरस्थ तथा अन्तिकस्थ है (१३।१५)। इन वर्णनों में विरोध की कल्पना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देश-काल निमित्तादि उपा-वियों से विरहित परम तत्त्व समस्त विरोघों का अन्त है, यह विचारशास्त्र का गूढ सिद्धान्त है। भगवान् जगत् का प्रभव (उत्पत्ति) तथा प्रलय (लयस्थान) है (७।६); वह समस्त प्राणियों में वास करता है। जिस तरह डोरे में मणियों का समूह पिरोया हुआ रहता है, उसी तरह भगवान में समग्र जगत् ओत-प्रोत, अनुस्यूत, गूँथा हुआ है (७।७)। उसके हाथ-पैर चारों ओर हैं, आँख, सिर, कान, तथा मुँह चारों तरफ हैं, वह इस पूरे विश्व को आवरण कर स्थित है (१३११३)।

इस प्रकार गीता की दृष्टि में ब्रह्म सगुण तथा निर्गुण दोनों प्रकार का है

और इन रूपों में किसी प्रकार का विरोध नहीं है।

गीता भगवान् के दो प्रकार के भावों की सत्ता बतलाती है। भगवान् के दो भाव हैं—अपर भाव तथा पर भाव। ईश्वर एक ही अंश से योगमाया से युक्त रहता है तथा उसी अंश से जगत् में अभिव्यक्त होती सहा के दो भाव है। वह एक अंश से जगत् को व्याप्त कर स्थित होता है (विष्ठ भ्याहिमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्—१०।४१);

इसका नाम है—अपर भाव या विश्वानुग रूप। परन्तु भगवान् केवल जगन्मात्र ही नहीं हैं, प्रत्युत वे इसे अतिक्रमण करनेवाले भी हैं। यह उनका वास्तव रूप है। इस अनुत्तम, अव्यय रूप का नाम है—पर भाव, विश्वतिग रूप; (परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्—७।२४)। गीता की यह कल्पना ठीक पुरुषसूक्त के अनुरूप है। 'पुरुष का यह जगत् केवल पादमात्र है; उसके अमृत तीन पाद आकाश में स्थित हैं।' ब्रह्म के उभय भाव भी इसी प्रकार हैं। 'भगवान् विश्व के घट-घट में व्याप्त हो रहे हैं। ऐसा कौन पदार्थ है जिसमें उनका अंश न हो? फिर तिभूतिमान्, शोभायुक्त तथा अजित पदार्थों में भगवच्छक्ति का प्राकटच समधिक दीखता है'।' दशम अध्याय में भगवान् की विभूतियों का साङ्गोपाङ्ग वर्णन किया गया है।

यह स्थावर तथा जंगम विश्व भगवादाकार ही है, इसमें सन्देह का लेश भी नहीं है। इसीलिए गीता भगवान् की दो प्रकृतियों का वर्णन करती है। इस विषय में सांख्य तथा गीता के तत्त्वविवेचन के पार्थक्य पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। सांख्यशास्त्र में सृष्टि दो प्रकृतियाँ के मूल में अचेतन जड प्रकृति तथा चेतन पुरुष को प्रतिपादित कर यह बतलाया गया है कि समस्त पदार्थ इन्हीं दोनों तत्त्वों से उत्पन्न होते हैं - इनसे पृथक् तीसरा तत्त्व नहीं है, परन्तु गीता इससे सहमत नहीं है। उसकी दृष्टि से इन दोनों से परे भी एक सर्वव्यापक, अव्यक्त तथा अमृत तत्त्व है, जिससे चराचर सृष्टि का उदय होता है। सांख्याभिमत प्रकृति-पुरुष उस व्यापक ब्रह्म के विभृतिमात्र हैं। परमेश्वर की प्रकृतियाँ दो प्रकार की हैं—अपरा तथा परा (७।४-५)। अपरा प्रकृति का ही दूसरा नाम क्षेत्र तथा क्षर पुरुष है। परा प्रकृति की अन्य संज्ञा क्षेत्रज्ञ तथा अक्षर पुरुष है। परा ( उत्कृष्ट ) प्रकृति से तात्पर्यं जीव से है (७।५) तथा अपरा, चैतन्य के अभाव से निकृष्ट प्रकृति से अभिप्राय जीवेतर समस्त पदार्थों से है। समस्त भौतिक पदार्थों का ग्रहण 'क्षर' पुरुष के रूप में किया गया है (क्षर: सर्वाणि भूतानि-१५।१६), जिसका विकास अष्टविधा अपरा प्रकृति तथा चतुविशति प्रकार के क्षेत्र के रूप में

( 30188 )

१. पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि । ( ऋग्वेद १०।६०।३ )

२. यद्यद् विभूतिमत् सत्त्वं श्रीमदूर्णितमेव वा । तत्त्रदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्।।

अन्यत्र प्रदिश्ति किया गया है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार—यही अष्टधा भिन्ना अपरा प्रकृति है (७।४) तथा पश्च महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त (प्रकृति) पश्च ज्ञानेन्द्रिय, पश्च कर्मेन्द्रिय, मन तथा शब्दस्पर्शादि पश्च इन्द्रियविषय—यही चौवीस प्रकार का क्षेत्र है (१३-५)। इस प्रकार सांख्यों के २४ तत्त्वों का अन्तर्भाव गीता क्षेत्र, अपरा प्रकृति अथवा क्षर पुरुष में करती है। एक विषय और ध्यान देने योग्य है। इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, संघात (देह तथा इन्द्रियों का समूह), चेतना (प्राणशक्ति) तथा धृति—इन्हें गीता 'क्षेत्र' का विकार मानती है (१३१६)। इनमें इच्छा-द्वेषादि को वैशेषिक दर्शन आत्मा (क्षेत्रज्ञ) का गुण मानता है, परन्तु गीता की सम्मित में इनका सम्बन्ध क्षेत्रज्ञ से न होकर क्षेत्र से ही है।

जीव चैतन्यात्मक होने से परमेश्वर की परा प्रकृति अर्थात् उत्कृष्ट विभूति है, वहीं 'क्षेत्रज्ञ' कहा गया है। किये गये कर्मों का फल धारण करने के कारण या भोगायतन होने से शरीर की ही क्षेत्र (खेत) संज्ञा है। क्षेत्र के ज्ञाता को 'क्षेत्रज्ञ' कहते हैं। आत्मा चरण से लेकर मस्तक पर्यन्त समग्र शरीर की स्वाभाविक अथवा उपदेश द्वारा प्राप्त अनुभव से विभागपूर्वक स्पष्टतः जानता है,

अतः उसे क्षेत्रज्ञ कहना उचित ही है। आत्मा का २. जीवतत्त्व वर्णन भिन्न-भिन्न अध्यायों में किया गया है, विशेषतः द्वितीय अध्याय में। आत्मा षड्विकारों से रहित है।

न तो वह जन्मता है, न मरता है; वह सत्ता का अनुभव कर कभी अभाव को प्राप्त नहीं होता (भूत्वा न अभिवता)। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुराण-अर्थात् प्राचीन होने पर भी नवीन ही है। हन्यमान शरीर में कभी उसका हनन नहीं किया जा सकता (२।२०); अत: जो व्यक्ति उसे मारने वाला, या मारे जाने वाला समझता है, वे दोनों उसके तत्त्व से अपरिचत हैं, क्योंकि वह न तो मरता है, न मारा जाता है (२।१६)। जिस प्रकार मनुष्य जीर्ण वस्त्रों का परित्याग कर नवीन वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीव प्रारब्ध-भोग द्वारा जीर्ण (क्षीणकर्म) शरीर को छोड़कर नये शरीरों को पाता है (२।३०)। वह स्वयं अविकार है; वह अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य तथा अशोष्य है, वह नित्य, सवंव्यापी, स्थिर, अचल तथा सनातन है (२।२४)।

यह जीव नाना न होकर एक ही है। गीता में इस विषय में एक उपमा दी गई है— 'जैसे एक सूर्य सारे जगत् को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ सब क्षेत्र को (शरीर को) प्रकाशित करता है, (१३।३३)। इस श्लोक में क्षेत्री की उपमा सूर्य से देकर उसकी एकत्व-मावना का सुस्पष्ट समर्थन है। जीव परमेश्वर का

सनातन अंश है (ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः—१५१७)।
भगवान् अंशी है तथा जीव अंश। ब्रह्मसूत्र (२१३१४२-५३) का भी यही
तात्पर्य है, जिसमें यही गीतावाक्य स्मृति कह कर प्रमाण रूप में उल्लिखित
किया गया है। यह अंशाशी भाव गीता के अनुसार किस प्रकार का है? इसका
स्पष्ट पता नहीं चलता। परवर्ती अद्वैती टीकाकारों ने प्रतिबिम्बवाद तथा
अवच्छेदवाद का आश्रय लेकर इस कल्पना की उपपत्ति विखलाई है, परन्तु ये
सव कल्पनार्ये पीछे की जान पड़ती हैं।

जगत् की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय भगवान् के कारण है। गीता के शब्दों में भगवान् सब भूतों का सनातन, अविनाशी बीज है (सनातनं बीजम् ७।१०)

या अव्यय वीज है (बीजमव्ययम् ६।१८)। जिस प्रकार

3. जगत्तत्त्व वीज से बृक्ष उत्पन्न होता है तथा अन्त में फिर बीज में
ही लीन हो जाता है, उसी प्रकार यह जगत् भगवान् से

उत्पन्न होता है तथा फिर उन्हीं में लीन हो जाता है। जगत् के अवान्तर आविर्मान काल को 'ज़ह्मा का दिन' कहते हैं तथा अवान्तर तिरोभाव काल को 'ज़ह्मा की रात्रि' कहते हैं ( ८।१८–१६ )। गीता में साख्यों की 'प्रकृति' स्वीकृत की गई है। गीता में प्रकृत को कहीं 'अव्यक्त' ( ८।१८;८।२० ) तथा कहीं 'महद् ज़ह्म' (१४।३) की संज्ञा दी गई है। सांख्य 'प्रकृति' से ही जगत् की उत्पत्ति मानता है, परन्तु गीता इस सिद्धान्त से सहमत नहीं है। उसके मतानुसार प्रकृति का अध्यक्ष ईश्वर है। उसी की अध्यक्षता में प्रकृति जगत् को पैदा करती है, नहीं तो अचेतन जड़ात्मिका प्रकृति में इतना सामर्थ्य कहाँ से आता?

मयाष्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् । हेतुनानेन कौन्तेय जगद् विपरिवर्तते ॥ ( ६।१० )

पशु-पक्षी आदि सब योनियों में उत्पन्न होने वाली मूर्तियों की योनि ( उत्पत्ति स्थान ) महत् ब्रह्म है तथा ईश्वर बीज रखने वाला है (१४।४)। अंतः स्पष्ट है कि प्रकृति विश्व की मातृस्थानीया है तथा ईश्वर पितृस्थानीय है। इस प्रकार प्रकृति का स्थान ईश्वर से न्यून है। गीता 'नासतो विद्यते भावो नभावो विद्यते सतः' का प्रतिपादन करती है। यह सत्कार्यवाद है। अतः गीता की दृष्टि में जगत् मायिक तथा काल्पनिक न होकर सर्वथा सत्य तथा वास्तविक है।

पुरुषोत्तम-तत्त्व भगवद्गीता का परम रहस्य तथा महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक तत्त्व माना जाता है। साख्य की आलोचना के अनुसार जगत की कारणभूता अजन्मा प्रकृति ही सबसे 'अव्यक्त' है। अतः सांख्य-४. पुरुषोत्तम ग्रन्थों में उसी के लिए 'अव्यक्त' का प्रयोग पाया जाता है, परन्तु गीतानुशीलन के अवसर पर याद रखना चाहिए कि अव्यक्त तथा अक्षर का प्रयोग गीता में व्यक्ताव्यक्त से परे, प्रकृति-पुरुष के ऊपर एक विशिष्ट तत्त्व के लिए भी किया गया है। वह तत्त्व है अक्षर ब्रह्म, परब्रह्म, जिसकी प्रकृति (अव्यक्त) निकृष्ट विभूति है। गीता में अचला प्रकृति को क्षर तथा क्टस्थ अधिकारी पुरुष को अक्षर कहा गया है। अक्षर से

> यस्मात् क्षरमतीतोऽहमक्षरादिप चोत्तमः। अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः।। (१४।१८)

भी उत्तम है 'पुरुषोत्तम' । कहा गया है :--

अक्षर ब्रह्म तथा पुरुषोत्तम का पार्थंक्य जान लेना अत्यन्त आवश्यक है। जड जगत् से भिन्न चेतन ब्रह्म को या अव्यक्त प्रकृति से भी परे विद्यमान रहने वाले सचेतन तत्त्व को 'अक्षर ब्रह्म' कहते हैं (६१२०-२१), परन्तु जो ईश्वर इस विश्व को व्याप्त करता हुआ भी इससे परे है, जगत् के समस्त पदार्थों में स्थित और साथ ही साथ उनसे पृथक् भी है—जो विश्वानुग होकर विश्वातीत है—वही ईश्वर 'पुरुषोत्तम' पद-वाच्य है। पूर्वोक्त श्लोक में 'पुरुषोत्तम' क्षर को अतिक्रमण करने वाले तथा अक्षर से उत्तम बतलाये गये हैं। 'अतीतः' उनके विश्वातिक्रमणकारी स्वरूप का परिचायक है तथा 'उत्तम' शब्द 'अक्षर' से उनकी उत्तमता का द्योतक है। इसी पुरुषोत्तम को सर्वकर्म-समर्पण कर देने की शिक्षा गीता देती है। इस प्रकार गीता में औपनिषद ब्रह्मवाद, सांख्य-सम्मत प्रकृतिपुरुष-वाद तथा भागवतधर्माभिमत ईश्वरवाद का हृद्य समन्वय उपस्थित किया गया है। (ख) गीता का व्यवहारपक्ष

गीता का अध्यात्मपक्ष जितना युक्तियुक्त तथा समन्वयात्मक है उसका व्यवहारपक्ष भी उतना ही मनोरम तथा आदरणीय है। गीता के जन्मकाल की परिस्थितियों के अध्ययन से हम इसी परिणाम पर विभिन्न मार्गों का पहुँचते हैं कि गीता का प्रधान उद्देश्य व्यावहारिक सामञ्जस्य शिक्षा देना था, परन्तु गीता के इस चरम लक्ष्य के विषय में विद्वानों में गहरा मतभेद है। श्रीशंकराचार्य के

मत में गीता का मुख्य प्रयोजन निवृत्तिमार्ग का प्रतिपादन है तथा ज्ञान ही उसका केवल उपाय है। श्रीरामानुजा चार्य भगवत्प्राप्तिरूप लक्ष्य के लिए भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ गीताश्रिमत उपाय बतलाते हैं। उनके मत में गीता का सारांश ज्ञान-दृष्टि से विशिष्टाद्वैत तथा आचार-दृष्टि से वासुदेव-भक्ति ही है। वे भी कर्मसंन्यास के ही समर्थक माने जा सकते हैं, क्योंकि कर्माचरण से चित्तशृद्धि के सम्पन्न हो जाने पर प्रेमपूर्वक वासुदेवभक्ति में तत्पर रहने से सांसारिक कर्म का निष्पादन सिद्ध नहीं होता। इधर लोकमान्य तिलक जी ने 'गीता-रहस्य' की रचना कर प्राचीन आचार्यों के सिद्धान्तों में अरुचि दिखलाकर भागवतधर्माभिमत प्रवृत्ति-मार्ग को गीता का लक्ष्य तथा कर्मयोग को तत्साधन वतलाया है। ग्रन्थकार ने अपने सिद्धान्त की पुष्टि में बड़ी ही विद्वतापुर्ण, व्यापक तथा प्राञ्जल युक्तियाँ दी हैं। इन विद्वान भाष्यकारों की युक्तियाँ अपन दृष्टिकोण से नितान्त सारगिभत हैं, इसे कोई भी आलोचक मानने से नहीं हिचक सकता, परन्तु पूर्वोक्त मतों में गीता के उपदेशों की समग्रता तथा व्यापकता पर पूर्णतः ध्यान नहीं दिया गया है। शास्त्रों ने मानवी प्रकृति की भिन्नता का ध्यान रख चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए त्रिविद्य उपायों की व्यवस्था की है। चिन्तन का प्रेमी साधक ज्ञानमार्ग से, सांसारिक विषयों की अभिरुचि वाला पुरुष कर्मयोग से तथा अनुरागादि मानसिक वृत्तियों का विशेष विकास वाला व्यक्ति भक्ति की सहायता से अपने उद्देश्य पर पहुँच सकता है। इन भिन्न-भिन्न मार्गों के अनुयायी साधक अपने ही मार्ग की विशिष्टता तथा उपादेयता पर जोर देते थे तथा अन्य मागों को नितान्त हेय बतलाते थे। गीता के अध्ययन से ही पता चलता है कि उस समय भारतवर्ष में चार प्रकार के पृथक्-पृथक् मार्ग प्रचलित थे (१३।२४-२५)। इन चारों के नाम हैं - कर्ममार्ग, ज्ञानमार्ग, ध्यानमार्ग तथा भक्तिमार्ग । जो जिस मार्ग का पथिक था वह उसे ही सबसे बढ़िया मानता था; उसकी दृष्टि में मुक्ति का दूसरा मार्ग था ही नहीं, परन्तु भगवान् ने इस गीता का प्रचार कर इन विविध साधनों का अपूर्व समन्वय कर दिया है, जिसका फल यह है कि जिस प्रकार प्रयाग में गंगा, यमुना तथा सरस्वती की धारायें भारत भूमि को पवित्र करती हुई त्रिवेणी के रूप में बह रही हैं, उसी प्रकार कमें, ज्ञान, ध्यान तथा भक्ति की धारायें गीता में मिलकर तत्त्वजिज्ञासुओं की ज्ञान-पिपासा मिटाती हुई भगवान्

नारायणपरो धर्मः पुनरावृत्तिदुर्लभः । प्रवृत्तिलक्षणश्चेव धर्मो नारायणात्मकः ॥

<sup>(</sup> महाभारत शान्ति-पर्व ३४७।८० )

की ओर अग्रसर हो रही हैं। यह समन्वय गीता की अपनी विशिष्टता है। इस समन्वय को अच्छी तरह न समझने से गीतार्थ का महत्त्व ध्यान में नहीं आ सकता।

गीता के वहुत पहले मीमांसा कर्म के महत्त्व को स्वीकार करती है।
मीमांसा के मत से वेद का कर्मकाण्ड ही सार्थक है, ज्ञानकाण्ड निर्थक है।
जैमिनि ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आम्नाय (वेद) का
(१) गीता तथा मुख्य प्रयोजन कर्म का प्रविधान है। अस्

(१) गीता तथा मुख्य प्रयोजन कर्म का प्रतिपादन है, अतः उससे कर्मयोग भिन्न ज्ञान-प्रतिपादक वाक्य निरर्थक है । कर्म से अभिप्राय यज्ञ से है और यह यज्ञ है क्या ? देवतो देशेन

द्रव्यत्याग, अर्थात् किसी देवताविशेष के लिए हिविष्यादि द्रव्य का समर्पण करना। गीता कर्मकाण्ड की निरर्थंकता से न सहमत है और न यज्ञ का यह संकुचित अर्थं ही उसे पसन्द है। वह 'यज्ञ-चक्न' की उपादेयता को मानती है (३११०-१६), क्योंकि इस चक्र में अन्न से लेकर ब्रह्म तक सब पदार्थं एक साथ अनुस्यूत हैं, परन्तु गीता ने 'यज्ञ' का प्रयोग एक विस्तृत अर्थं में किया है। निःस्वार्थं बुद्धि से किये गए परमात्मा की ओर ले जाने वाले समस्त कर्मों को 'यज्ञ' कहते हैं। यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं—द्रव्य-यज्ञ, त्रपोयज्ञ, ज्ञान-यज्ञ आदि (४।१५-३२)। परन्तु गीता का कहना है कि फलाकांक्षा की दृष्टि से न किये गये कर्म कभी बन्धन उत्पन्न नहीं कर सकते। कर्मचक्र से कभी कोई भाग नहीं सकता। इस जीवनयात्रा का प्रधान आधार कर्म ही है। एक क्षण के लिए ही कोई आदमी विना कर्म किये नहीं रह सकता। प्रकृति के तीनों ही गुण बलात्कार से उस प्राणी से कर्म कराते ही हैं (३।५)।

परन्तु कमें के बीच एक दुर्गुण का निवास है, जो कर्ता को बन्धन में डालने के लिए तैयार रहता है। इसका नाम है वासना—फलकांक्षा या आसि । इस विषदन्त को तोड़ना आवश्यक है। जिस कामना या इच्छा से कर्म किया जाता है, उस फल को तो भोगना ही पड़ेगा, उससे किसी प्रकार कर्ता को छुटकारा नहीं मिल सकता; परन्तु फल के बन्धन से मुक्ति भी पाई जा सकती है। कार्य का इस प्रकार कुशलता से सम्पादन करना कि वे बंधन न उत्पन्न करें 'योग' कहलाता है ( योगः कर्म मुक्ति को शिलम् )। कर्मसंन्यास से बढ़कर कर्मयोग है (गी० ५।२), परन्तु साधारण कर्मवाद को कर्मयोग में प्रवितित करने के लिए तीन सोपानों की

१. आम्नायस्य क्रियार्थत्वाद् आनर्थक्यमतदर्थानाम् मी० सू० १।२१।

आवश्यकता है—(१) फलकांक्षा का वर्जन, (२) कर्नुंत्व के अभिमान का परित्याग, (३) ईश्वरार्पण । गीता का उपदेश है कि मानव का अधिकार कमें करने में है, फल में कभी नहीं है; फल की आकांक्षा से कभी कमें मत करो तथा अकमें में—कमें के न करने में—कभी तुम्हारी इच्छा न होनी चाहिए।

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूमी ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि।। (गी० २।४७)

कर्भयोग का यही महामन्त्र है। इस क्लोक के चारों पदों को हम कर्मयोग की 'चतुःसूत्री' कह सकते हैं। अतः आसक्ति का परित्याग कर कर्म करने में किसी प्रकार की बुराई का तिनक भी डर नहीं है। गीता का मान्य सिद्धान्त है कि प्राणी को कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत कर्म के फल का त्याग करना चाहिए। इसलिए कुछ पण्डित लोग काम्य कर्म के त्याग को संन्यास कहते हैं, परन्तु चतुर पण्डितों की सम्मित में सर्वकर्मों के फल का त्याग ही वास्तव संन्यास है:—

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ (१८१२)

कर्ता को कर्म करने में कर्तृ त्वाभिमान को भी छोड़ना चाहिए, क्योंकि समस्त जीव त्रिगुणात्मिका प्रकृति के गुणों के दास हैं, जो बलात्कार से प्राणियों से कार्य कराया करती है। तब कर्तृ त्व का श्राभिमान कहाँ? तीसरा सोपान यह है कि समस्त कार्यों की निष्पत्ति भगवदर्ण बुद्धि से करनी चाहिए। कर्मों के फल को भगवान् को समर्पण करना चाहिए। गीता (६।२७) में श्रीकृष्ण की स्पष्ट उक्ति है कि 'जीव जो कुछ करे, खाय आहुति दे, दान करे या तपस्या करे, उन सबको भगवान् को समर्पण कर दे। इसका फल यह होगा कि कर्मबन्धन धुभाधुभ फलों से मुक्त हो जायेगा।' इस प्रकार कर्मयोग की निष्पत्ति होती है। अज्ञ तथा पण्डित के कर्म करने में यही तो अन्तर है। अज्ञ आसक्ति से कर्मों का आचरण कर्तव्य-बुद्धि से 'लोक-संग्रह' के निमित्त करता है (३।२५)। 'लोक-संग्रह' गीता का एक विशिष्ट सारगिमत शब्द है। इस शब्द से अभिप्राय लोककार्यों का यथावत् रूप से निर्वाह है।

संक्षेप में कर्म तथा फल के विषय में चार सिद्धान्त हो सकते हैं:— (१) आलस्यवश फलों की इच्छा न रखना और न उसके लिए कर्म करना। यह प्रकृत जन-सम्मत मार्ग निकृष्ट, निन्द्य तथा हेय है। (२) फल की आकांक्षा रखना तथा तदुचित कर्मों का निष्पादन करना—यह 'सकाम' मार्ग है, जिसमें कर्म बन्धन उत्पन्न करते हैं। (३) फल की अनावश्यकता के कारण आकांक्षा न रखना तथा कर्मों का सम्पादन न करना—यह 'निष्काम' मार्ग है, परन्तु इसमें लोक-यात्रा का निर्वाह भलीभांति नहीं हो सकता। (४) फल की आकांक्षा न रखना, तथापि कर्मों का सम्पादन करना—यही गीतासम्मत कर्मयोग है। इसमें द्वितीय तथा तृतीय मतों का समन्वय है। इस उभय-विलक्षण मार्ग की सुचाइ योचना उपस्थित करने में गीता की विशिष्टता है।

पक्के कर्मयोगी होने के लिए ज्ञान तथा भक्ति के पुट की नितान्त आवश्यकता है। कर्म से कर्नृ त्वाभिमान को छोड़ना ज्ञानी पुरुष ही कर सकता है तथा ईश्वर में कर्मों का समर्पण भक्तिप्रवण चित्त से ही किया जा सकता है। गीता ज्ञानमार्ग के महत्त्व को स्वीकार करती है, २. गीता तथा परन्तु उसका ज्ञानयोग अन्य ज्ञानमार्ग से विलक्षण है। ज्ञानयोग ज्ञानवादी (जैसा सांख्य ) जिसे मोक्ष-प्राप्ति का साधन वतलाये हैं, वह चित्-अचित्, प्रकृति-पुरुष का विवेकज्ञान है, परन्तु गीतासम्मत ज्ञान आत्मा की एकता का सम्पूर्ण अनुभव है। इस ज्ञान की दो दिशायें हैं (६।२६)—सर्वभूतों में आत्मा का दर्शन (सर्वभूतस्थमात्मानम्) एक दिशा है, जिसमें सर्वभूत आधार तथा आत्मा आधेय है, परन्तु इतना ही ज्ञान पर्याप्त नहीं है। इसकी दूसरी दिशा भी है-आत्मा में सब भूतों को देखना (सर्वभूतानि चात्मिनि)। इसमें आघारभूत आत्मा में आध्यभूत सर्वभूतों का अनुभव करना है। गीताज्ञान की ये दोनों दिशायें परस्पर पूरक हैं। ऐसा पुरुष 'समदर्शन' कहलाता है। 'सर्वभूतस्थमात्मानम्' का दृष्टान्त जगत् में सर्वत्र उपलब्ध होता है, परन्तु 'सर्वभूतानि चात्मनि' के दृष्टान्त को भगवान् ने अर्जुन को अपने देवदुर्लभ विराट् रूप में दिखलाया है। एक विराट् आत्मा के भीतर एक जगह पर अनेकद्या विभक्त समस्त जगत् को अर्जुन ने दिव्यचक्षु से देखा। विराट् दर्शन का रहस्य 'एकस्थ कृत्स्नं जगत् के प्रत्यक्ष दिखलाने में है। तब अर्जुन का आत्मैकत्व ज्ञान यथार्थ हुआ, परन्तु ऐसा सच्चा ज्ञानी महात्मा होना विल्कुल दुर्लभ बात है, जो सब किसी को वासुदेव समझे, स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक प्राणियों में एक ही अन्तर्यामी पुरुष का साक्षात्कार करे (वासुदेव: सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ:--७।१६)। ऐसे समदृक् पुरुष को विद्या-विनयसम्पन्न ब्राह्मण, वैता हाथी, कुत्ते तथा चाण्डाल में समदृष्टि रहती है (४।१८) । गीता 'पण्डिताः समदर्शिनः' में 'समदिशिनः' शब्द का प्रयोग करती है, 'समवर्तिनः' का नहीं । गीता समस्त प्राणियों के साथ एक प्रकार का व्यवहार, अर्थात् समवर्तित्व का निषेध करती है । इसे भूलना नहीं चाहिए ।

गीता ने ध्यानयोग को भी अपनाया है। छठे अध्याय में ध्यानयोग का विशद वर्णन उपनिषद्पद्धति के अनुसार है। इस वर्णन में भ्वेताभ्वतर (२८-१५) की झलक साफ तौर पर दीख पड़ती है।

३. गीता तथा चञ्चल मन को एकाग्र करने के लिए गीता आसन, ध्यानयोग प्राणायाम, प्रत्याहारादि समस्त योग-साधनों का उपदेश देती है (६।११-१८), परन्तु ध्यान के द्वारा

एकसंस्थ चित्त का उपयोग क्या है ? अखिलाधार भगवान् में उसका अपंग करना। मनुष्य विषयपंक से अशुद्ध, कलुषित चित्त को भगवान् को क्यों कर अर्पण कर सकता है ? प्राणायामादि से परिष्कृत शुद्ध चित्त को ही भगवान् के आश्रय में लगाना उचित है। गीता (६।३१) कहती है कि योगी एकत्व की भावना कर सर्वभूतों में निवास करने वाले भगवान् को भजता है, वह जिस किसी अवस्था में रहने पर भी भगवान् के ही साथ रहता है। अतः गीता शुष्क ध्यान का पक्षपात नहीं रखती है। उसके अनुसार तो ध्यानयोग का उपयोग एकाग्र चित्त से सर्वत्र वर्तमान घट-घट में व्यापक भगवान के भजन करने में है (६।२८) । भगवान् ने (६।४६) योगी का पद तपस्वी, ज्ञानी तथा कर्मी—इन तीनों से बढ़कर बतलाया है, तथा योगी होने का उपदेश दिया है। योगी भी गीता के अनुसार दो प्रकार का होता है युक्त. तथा युक्ततम । ज्ञान-विज्ञान से तृप्त अन्तः करण वाला, मिट्टी, पत्थर तथा सोने को एक समान समझने वाला, जितेन्द्रिय, विकाररहित योगी 'युक्त' कहलाता है (६।८), परन्तु इन 'युक्त' योगियों में भी वही सर्वश्रेष्ठ युक्ततम है, जो अपने अन्तरात्मा को भगवान् में लगाकर पूरी श्रद्धा रखता हुआ भगवान् का निरन्तर भजन करता है :--

योगिनामिप सर्वेषां मद्गतेदान्तरात्मना । श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ (६।४७)

ध्यानयोग का यही निष्कर्ष है। विना भगवान् के श्रद्धापूर्वक हृदय से भजन किये ध्यानयोग केवल शारीरिक ध्यायाममात्र है, काया को कष्ट पहुँचाना है। अतः गीता को ध्यान तथा भक्ति का सामञ्जस्य अभीष्ट है।

४ भा० द०

भक्तियोग गीता-ज्ञान का अमृत फल है। यह सब विद्याओं का राजा है (राजविद्या) तथा समस्त रहस्यों का रहस्य (राजगुह्य-१।२) है। गीता का

हृदय भक्ति है। विविध साधनों की आलोचना से हम ४. गीता तथा इसी तत्त्व पर पहुँचते हैं कि विना भक्ति से सम्पुटित भक्ति-योग हुए इसका आचरण अधूरा है, अपूर्ण है। विराट् रूपदर्शन के अन्त में इस रूप के दर्शन की साधना

बतलाते समय श्रीकृष्ण ने स्वयं प्रतिपादित किया है कि यह देव दुर्लभ रूप न वेद, न तपस्या, न दान, न इज्या के द्वारा साक्षात्कार किया जा सकता है (११।५३)। इसका एकमात्र साधन है—अनन्या भक्ति। इसी के द्वारा जीव भगवान् को प्रत्यक्ष देख सकता है, ठत्त्वतः जान सकता है तथा प्रवेश कर सकता है, भगवान् के साथ ऐक्य भाव को प्राप्त हो सकता है (८।२२, ११।५४)। पर अनन्या भक्ति किसे कहते हैं ? गीता ने इस तत्त्व को इस एलोक में समझाया है:—

> मत्कर्मकृद् मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः। निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव॥ (११।५५)

यज्ञ, दान, तप आदि सम्पूर्ण कर्तव्य कमों को भगवान् का ही समझ कर करने वाला, भगवान् को परम आश्रय मानकर उनकी प्राप्ति के लिए सतत उद्योगशील (मत्परमः), भगवान् की सच्ची भक्ति करने वाला, आसक्ति रहित, सम्पूर्ण प्राणियों में वैरभाव से रहित पुरुष अनन्य भक्त कहलाता है। ऐसे भक्ति का फल भगवत् प्राप्ति ही है। गीता सकाम (६।१०, २१) तथा निष्काम उपासना (६।२२) के भेद को मान कर अन्तिम को श्रेष्ठ बतलाती है (६।२६, २७); वह निराकार उपासना को नितान्त क्लेशकर बतला कर (१२।५) सगुण उपासना का उपदेश देती है (१२।६-६)। गीता के भक्तियोग में अन्य साधनों से भी अविरोध है। आर्त, जिज्ञासु तथा अर्थार्थी भक्तों से कहीं बढ़कर

२. उपासना के तात्पर्य को शंकराचार्य ने बड़े सुबोध शब्दों में समझाया है 'उपासनं नाम यथाशास्त्रामुपास्यस्य अर्थस्य विषयीकरणेन सामीप्यमुप गम्य तैलधारावत् समानप्रत्ययप्रवाहेण दीर्घकालं यद् आसनं यद् उपासन माचक्षते' अर्थात् उपास्य वस्तु को शास्त्रोक्त विधि से बुद्धि का विषय बनाकर उसके समीप पहुँच करतेलधारा की तरह समानवृत्तियों के प्रवाह से दीर्घकाल तक उसमें स्थिर रहने को उपासना कहते हैं। द्रष्ट्य गीता १२।३ पर शाङ्करभाष्य ।

ज्ञानी भक्त का पद है। ज्ञानी भक्त तो भगवान् का आत्म-स्वरूप है (ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्—७।१८), अतः सर्वश्रेष्ठ है (तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते—७।१७)।

इस प्रकार गीता भिन्न-भिन्न मार्गों में समन्वय प्रदर्शित कर साधनमार्ग को सुगम तथा सुलभ बना लेती है। गीता की सम्मति में कमें, ज्ञान, ध्यान तथा मक्तियोग भिन्न-भिन्न स्वतन्त्र साधनसरणी न होकर प्र. समन्वय माग एक ही रास्ते के विभिन्न ठिकाने हैं, जिन्हें आध्यात्मिक पथिक को पार करना आवश्यक होता है। अठारहवें अध्याय में इन मार्गी का परस्पर सामझस्य संक्षेप में दिखलाया गया है। गीता के साधन-मार्ग का आरम्भ निष्काम-कर्म से तथा अन्त शरणागति से है। निष्काम कर्म करने से तथा नियम पूर्वक ध्यान-योग के अभ्यास से साधक ब्रह्मभाव को प्राप्त कर लेता है, जिस दशा में वह प्रसन्न चित्त होकर समस्त प्राणियों में समता का भाव रखता है (१८।५१-५३)। इस ब्राह्मी स्थिति के उदय होने पर साधक द्वारा भक्ति -परमेश्वर में उत्कृष्ट भक्ति को प्राप्त करता है (१८।५४) तथा भक्ति के उदय होने से यह 'परज्ञान' का अधिकारी होता है, जिसके द्वारा वह भगवान् के स्वभाव तथा स्वरूप (यश्चास्मि), विभूति तथा गुण को (यावान्) यथार्थरूपेण जानता है। इसका फल भगवत्-प्रवेश-ईश्वरोपालब्धि है ( १८।५५ ), परन्तु इस अन्तिम फल के लिए प्रपत्ति की नितान्त जपयोगिता है। गीता का 'सर्वगुह्मतम' ज्ञान यही है कि हृदयस्थित अन्तर्यामी ईश्वर के शरण में जाकर सब धर्मी का परित्याग कर दे। स्वरूपतः परित्याग न करे, अपितु ईश्वर को समर्पण-बुद्धिसे उनका निष्पादन करे (१८।६६), प्रपत्ति-मार्गे अन्य मार्गों का नैसर्गिक पर्यवसान है। गीता का गुह्यतम ज्ञान यही है:--

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।
मामेवैष्यसि युक्त्यैवमात्मानं मत्परायणः ।। (१।३४)
गीता के साधन-मार्गं की जानकारी के लिए यह श्लोक अत्यन्त
महत्त्वपूर्णं है। किंचित् पाठभेद से गीता में दो बार आया है (१।३४; १८।६५)।
एक प्रकार से यह गीता का सार है। इसका ताल्पर्यं यह है कि जितने
विभिन्न साधन विद्यमान हैं, ईश्वर उनके केन्द्र में स्थित रहने बाला है।

उसी को लक्ष्य में रखने से विभिन्न साधनों का अपूर्व सामझस्य निष्पन्न होता है। श्लोक का तात्पर्य यह है कि मन लगाना चाहिए भगवान् में (ज्ञानयोग), भक्ति करनी चाहिए भगवान् की (भक्तियोग), यज्ञ करना चाहिए भगवान् के निमित्त (कर्मयोग) तथा आश्रय लेना चाहिए भगवान् का ही (शरणागित)—इस प्रकार इन विविध मार्गों का अविरोध केवल भगवान् में आश्रित होने से ही होता है। गीताकार 'मत्परायणः' शब्द को श्लोकान्त में रखकर तथा इसे 'सर्वगुह्यतमं वचनम्' कह कर (१८।६४) शरणागित की श्रेष्ठता स्पष्टतः प्रतिपादित करते हैं।

इन साधनों के फल का भी वर्णन गीता ने विस्तार के साथ किया है। आत्मा को जानने वाले, परमात्मा के साथ ऐक्य स्थापित करने वाले जानी

को भिन्न-भिन्न नामों से पुकारती है। वह स्थितप्रज्ञ है

६. सिद्धावस्था (२।५२), भक्त है (१२।१३), त्रिगुणातीत है
(१४।२२-२७), ब्रह्मभूत है (१६।४५)। ऐसे
ब्रह्मभूत की स्थित 'ब्राह्मी स्थित' (२।७२) कहलाती है। साधनाओं
का चरम लक्ष्य परमतत्त्व का अपरोक्ष ज्ञान है। यह ज्ञानमाणें से, भिक्तमाणें
से, सांख्य से समभावेन प्राप्य है। इसीलिए गीता में सिद्ध पुरुष के लिए
भिन्न-भिन्न संज्ञाओं का व्यवहार किया गया है, परन्तु तत्त्व एक ही है।
सिद्ध पुरुष सब प्राणियों का अद्धेष्टा, सबका निःस्वार्थ प्रेमी, दयालु, ममता
तथा अहंकार से रहित, सुख तथा दुःख की प्राप्ति में सम, शान्तिचत्त तथा
क्षमावान् होता है (१२।१३)। वह अपने मनोगत समस्त कामनाओं का
परित्याग कर देता है, आत्मा से ही आत्मा में सन्तुष्ट रहता है, दुःखों के बीच
वह उद्देग-रहित रहता है तथा सुखों की प्राप्ति होने पर वह स्पृहा नहीं
रखता; सर्वत्र आत्मस्वरूप को देखने के कारण राग, भय तथा क्रोध के
भावों से वह उन्मुक्त रहता है। ऐसे पुरुष की ही संज्ञा है—स्थितप्रज्ञ,
स्थितधी तया प्रतिष्ठितप्रज्ञ (२।५५-५५)। गीता के अनुसार मानव जीवन के लिए यही आदर्श है, सफल जीवन के परखने की यही कृंजी हैं।
'जीवन्मुक्ति' के औपनिषद आदर्श का इससे सुन्दर सरल रोचक वर्णन नहीं
मिल सकता।

भगवान् को स्मरण करते हुए इस संसार-युद्ध में प्रवृत्त होने तथा अपने समस्त धार्मिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का यथावत् पालन करते रहने ''मामनुस्मरयुष्यं क' की गीता-शिक्षा आज भी उसी प्रकार उपयोगी तथा उपादेय है जिस प्रकार वर्ष महाभारतकाल में थी। भारतीय धर्म तथा दर्शन का यह परम प्रामाणिक प्राञ्जल, सरल तथा सरस सारांश है। इसीलिए शास्त्र इसी के अध्ययन करने की उपदेश देते हैं। शास्त्रविस्तार से लाभ क्या? 'गीता' को ही 'सुगीता' करनी चाहिए। (गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै: शास्त्रविस्तरैं:—गीतां माहात्म्य)। गोता का ज्ञान पुण्यसलिला गंगा के जल के समान पावन, पित्रव

तथा कलिकल्मधनाशन है, जिसमें स्नान कर कौन मनुष्य विधूतपाप नहीं हो जाता ? गीताकल्पद्रुम की शीतल छाया का आश्रय लेने पर किसकी मनोवाञ्छा सफल नहीं होती ? इसीलिये गीता का अनुशीलन तथा मनन आजकल नितान्त अपेक्षित है। शास्त्र से बढ़कर गीता का व्यवहार परमोपयोगी है। गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारना प्रत्येक मानव का कर्वव्य है। गीता का सुलभ साधन

भगवान् को पाने का सुलभ साधन कौन-सा है ?विचार करने पर भगवान् की शरण में जाने से बढ़कर अन्य कोई साधन है ही नहीं। जो सब शक्तियों का आधार है, जो अघटना को भी घटित कर सकता है, उस परमात्मा की शरण में जाने से दुर्वल आत्मा में अमित बल का संचार हो जाता है। उस मार्ग को पकड़ने पर अनायास ही हम लोग भगवान के पास पहुँच सकते हैं। गीता का भी तात्पर्य इसी शरणागित में प्रतीत होता है। गीता के नवें अध्याय में भगवान् ने अर्जुन को वह विद्या बतलाई है, जो सब विद्याओं की सार है और सब गुह्य बातों में भी गुह्य है। वह है भगवान को अनन्य भाव से भजना। 'अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्' में 'अनन्य' पद महत्त्व का है, जिसके लिए कोई आधार या आश्रय न हो उसके ऊपर भगवान् की दया होती है। जबतक हम जगत् की वस्तुओं का अवलम्बन कर बैठे हुए हैं तबतक भगवान् की दया हो तो कैसे हो ? जब हृदय सबसे विमुख होकर केवल भगवान ही पर अवलम्बित हो यह कहता है कि हे भगवान् — मुझे किसी का सहारा नहीं, कोई देखभाल करने वाला नहीं, अन्धकारमयी रजनी में कहीं से भी प्रकाश की झलक नहीं आ रही है, आगे का रास्ता सूझता नहीं, क्या करूँ? कहाँ जाऊँ ? तब भगवान् का आसन डिगने लगता है, भक्त की आर्त पुकार भगवान् के आसन को हिला देती है। परन्तु भक्त को 'नित्ययुक्त' होना चाहिए, भगवान् में भक्त की निष्ठा होनी चाहिए। इसी प्रकार अठारहवें अध्याय में भी इसी बात को भगवान् ने गुह्मतम बतलाया है। १८।६४ में गुह्मतम ज्ञान के बतलाने की प्रतिज्ञा है और वह ज्ञान दो पद्यों में है-'मन्मना भवं तथा 'सर्वेधर्मान् परित्यज्य ।' इसलिए गीता का तात्पर्यं यही शरणागत वाली भक्ति है; पर उस भक्त को ज्ञानसम्पन्न होना चाहिए 'ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्।' परलोकसंग्रह के लिए सब कर्मों को करते रहना होगा। अतः गीता के अनुसार भक्ति को प्रधानता दी गई है।

ज्ञान और कर्म का समन्वय भक्ति में है। भक्त ही यथार्थ में ज्ञानी और कर्मयोगी हो सकता है। मेरे विचार से गीता में प्रधान लक्ष्य इसी समन्वय की

बोर है, जिसमें भक्ति की प्रधानता बनी रहती है। शुब्क ज्ञान को लेकर हम क्या करेंगे; साथ ही इसी प्रकार केवल भक्ति से भी हमारा काम नहीं चलेगा। देखने में ये भिन्न-भिन्न दो मार्ग प्रतीत होते हैं, परन्तु वस्तुतः इनमें भेद नहीं है।

गीता के तात्पर्य के ऊपर जितना विचार किया जाता है, उतना ही अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान् के भजन का ही तात्पर्य निकलता है। भगवान ने अपने श्रीमुख से यही कहा है कि शास्त्र का ज्ञान, प्रत्यक्षरूप से दर्शन (ग्यारहवा अध्याय), तथा तन्मयता से भगवान् के साथ एकीकरण-इन तीनों की प्राप्ति अनन्य भक्ति के द्वारा होती है। (११।५४)। इससे बढ़कर स्पष्ट उक्ति और क्या हो सकती है। भगवान का सदा स्मरण करते हुये अपने काम में लगे रहना चाहिए, परन्तु सदा अनन्यभाव से । भगवान् से बढ़कर अत्य हमारी गति नहीं है। वही हमारा आधार है। वही, अथर्ववेद के अनुसार, 'स्कम्भ' है। उसी से यह हमारा जीवन है। नाशवान् पदार्थों में वह स्वयं अनश्वर होकर विद्यमान रहने वाला है। ऐसे भगवान के ऊपर अपना सर्वस्व अपंण कर देना चाहिए। जो हम करते हैं, वह उसका है, क्योंकि वह उसी की अध्यक्षता में निष्पन्न हुआ है। ऐसे भाव की अहेतुकी भक्ति ही वास्तव में भगवान् के प्रति सच्चा अनुराग है। प्रियतम को सर्वस्व मानकर जो अनुराग नहीं किया जाता, वह भला सच्चा अनुराग क्योंकर माना जा सकता है। अतः अनुराग को 'अनन्य' होना ही पड़ेगा। यदि भगवान् से माँगने की प्रवृत्ति बनी रही तो भी वह सच्चा नहीं हो सकता। जब पक्का प्रेम हुआ, तब मांगना क्या ? जो अपने हृदय में निवास करता है, जो हृदय की बातों से सर्वथा परिचित है, उससे कुछ कहना या मांगना उसकी सर्वज्ञता का अनादर करना है और अपनी तुच्छता प्रकट करना है। अतः भगवान् से माँगने की प्रवृत्ति बड़ी बुरी है। यह तो लेन-देन का व्यापार बनियापन हुआ। बणिक्-वृत्ति में साधुता के संसार की प्रिय वस्तुओं से अपने चित्त को समेट भगवान् के चरण में लगा देना ही मनुष्य का काम है। यही अनन्य भजन हुआ। पर बिना सात्त्विकी श्रद्धा तथा देवी सम्पत्ति के पाये यह हो नहीं सकता। अतः भगवद्भक्ति के लिए अभय, सत्त्वशुद्धि आदि सद्गुणों का उपार्जन करना नितान्त आवश्यक है। ये भी सात्त्विकी श्रद्धा से ही उत्पन्न हो सकते हैं, अत दैवी सम्पत्ति को पाकर कर्मयाग तथा ज्ञान में लगाकर अनन्य भक्ति करनी ही गीता का तास्पर्य प्रतीत होता है।

ज्ञान और भक्ति में कुछ लोग अन्तर बतलाते हैं और एक को दूसरे का प्रतिबन्धक समझते हैं, पर बात ठीक इसके विपरीत है। जबतक ज्ञान नहीं तबतक सच्ची भक्ति नहीं होती। जिस व्यक्ति के रूप के अवलोकन का अवसर ही नहीं मिला है, भला उससे हम प्रेम क्यों कर सकते हैं। अनुराग करने के लिए यह आवश्यक है कि उस व्यक्ति को हम सब प्रकार से जानें, उससे परिचित्त हो जाँग, उसके भीतरी तथा बाहरी तत्त्वों से हम अवगत हो जागें। अतः ज्ञान होने पर ही सच्चे अनुराग का उदय होता है। दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध भी कितना सुन्दर है। बिना भक्ति के ज्ञान नीरस है और बिना ज्ञान के भक्ति अंधी है। अतः इनकी जुगल जोड़ी ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ज्ञानी भक्त को पहला दर्जा देकर इस बात की पृष्टि की गई है। ज्ञान से सम्पन्न भक्त हो तो सच्चा भक्त हो सकता है। भक्त ज्ञान की उपेक्षा नहीं कर सकता और न ज्ञानी को भक्ति की उपेक्षा करनी चाहिए।

#### आदर्श भाव

गीता के अनुसार जीवन का आदर्श क्या है ? आदर्श मानब कैसा होता है ? वह जो घरवार छोड़कर जंगल में भागकर अरण्य की शरण लेता है अथवा वह, जो इस संसार में विश्वम स्थितियों के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाकर जीवन को आगे वढ़ाता है ? इस विषय में भिन्न-भिन्न मत हैं, परन्तु तथ्य तो यह है कि गीता व्यवहार-शास्त्र है, जो अध्यात्म-ज्ञान की दृढ भूमि पर अवस्थित है । इसीलिए गीता की पुष्पिका में 'ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे' ये दो महत्त्व के शब्द मिलते हैं । यह योगशास्त्र है—कर्तव्यशास्त्र है, जो अपने खड़े होने के लिए ब्रह्मविद्या के दृढ आधार पर आश्रित है । गीता का सारांश कहीं श्लोक में, कहीं श्लोक के अर्धभाग में और कहीं श्लोक के चतुर्थ भाग में ही उद्घोषित किया गया है । इस श्लोक में गीता का तात्पर्य निविष्ट है—

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्। स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः।।

(गीता १८।४६)

अर्थात्—जिससे प्राणियों की प्रवृत्ति हुई कि वे अपने विशिष्ट कर्मों में लगे तथा जिससे यह समस्त विश्व रचित है, उस भगवान् को अपने कर्म से पूजा कर मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है—इस श्लोक के अनुसार सिद्धि-लाभ का एक ही मार्ग है—भगवान् की अर्चना और वह सिद्ध होती है 'स्वकमं' की उपासना से। फलतः मानव को चाहिए कि वह अपने वर्णाश्रम के द्वारा नियत कर्मों का सम्पादन करे, उनके फलों को भगवान् के चरणों में अपित करे अर्गेर इस प्रकार उसे अपने जीवन में सिद्धि अवश्यमेव प्राप्त होती है। इस प्रकार स्वकर्म से भगवत्-चर्चा और भगवत्-चर्चा से सिद्धि-लाभ यह साधना का व्यवहारिक पक्ष गीता को अभीष्ट है। 'मामनुस्मर युध्य च' (मुन्ने सतत स्मरण करते हुए युद्ध करो, जीवनसंग्राम में अपनी विरुद्ध शक्तियों से ) इसका भी आशय यही है। इस प्रकार गीता संसार से भागने का उपदेश नहीं देती, प्रत्युत संसार में डटकर खड़ा होने, अपनी विषम परिस्थितियों से जूझने तथा अन्त में विजय पाने की उदात्त शिक्षा गीता हमें सर्वंदा देती है। इसलिए गीता का आकर्षण सार्वभौम तथा सार्वकालिक है—सब समयों के लिए, सब परिस्थितियों के लिए, सब मानवों के लिए इसका उपदेश समान रूप से उपयोगी है।

गीता ने बादशं मानव का वर्णन तीन स्थलों पर किया है—स्थितप्रज्ञ (द्वितीय अध्याय ५५-७२), भक्त (१२।१३।१६) तथा गुणातीत (१४।२१-२७)। ये तीनों वर्णन एक समान हैं—इनमें समरसता है। यही गीताभिमत जीवन्मुक्त का भी लक्षण है। आदर्श मानव सब प्राणियों से मित्रता करनेवाला, बद्धेष्टा, करुणा, ममता तथा अहंकार से हीन, दुःख और सुख को समान मानने वाला तथा क्षमाशील होता है। वह न हर्ष के वश में जाता है और न देष के; न शोक करता है और न आकांक्षा रखता है। वह शुभ तथा अशुभ कर्मों के फल का त्याग करने वाला होता है। 'स्थितप्रज्ञ' का मान्य लक्षण यही है—

दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः। वीतरागभयक्रोषः स्थितधीर्मुनिरुच्यते।।

(गीता १२।१३)

अर्थात्—वह दु:खों से कभी उद्विग्न नहीं होता, सुखों में स्पृहा नहीं रखता। राग, भय तथा क्रोध से विरहित होता है। यही मननशील व्यक्ति स्थितघी, स्थितप्रज्ञ, स्थिरधी—आदि नाना नामों से अभिहित किया जाता है।

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमो।।

(गीता १२।१३)

गीता की दृष्टि में ऐसा ही मानव जगत् का उपकार करने वाला तथा स्वार्थ स्वौर परमार्थं का समन्वय कर जीवन की लक्ष्यसिद्धि करने वाला होता है।

# भारतीय दर्शन

# द्वितीय खण्ड

- (१) चार्वाक
- (२) जैन
- (३) बौद्ध

क्षिक अधिकार

अंति होते ।

# चतुर्थं परिच्छेद

## चार्वाक दर्शन

सन्देहवाद बड़ी विचित्र वस्तु है। इसके वीज यदि किसी दर्शन की भूमि में लग जाते हैं, तो उन्हें दूर करने के सतत प्रयत्न करने पर भी वे सर्वथा निर्मूल नहीं होते। वृक्षरूप में वे बढ़कर तैयार हो ही जाते हैं। महाभारतोत्तर युग उन्हें कितना भी काटा जाय, बेर के पेड़ के समान वे आप से आप पुनः उत्पन्न हो जाया करते हैं। विचार का झोंका सन्देह के बादलों को इतस्ततः विक्षिप्त करने में कितपय क्षण के लिए ही समर्थ हो सकता है, परन्तु ज्यों ही उसका वेग कम होता है, वे फिर गगन मण्डल में आ धमकते हैं और गाढ तिमिर-पटल से ज्ञानसूर्य को भी निगल जाने के लिए तैयार रहते हैं।

भारतीय तत्त्वज्ञान के इस नये युग के इतिहास पर दृष्टि डालने से इस कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाती है। हमने गत परिच्छेद में देखा है कि उपनिषद् के पीछे की शताब्दियों ने अनेक अवैदिक मतवादों को जन्म दिया। अक्रियाचाद, यदृच्छावाद, नियतिवाद आदि समस्त वादों के मूल में यही सन्देहवाद क्रियाशील था। इन मतवादों को भारतभूमि से निकाल कर वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा के लिए पञ्चम वेद — महाभारत — का निर्माण किया गया। गीता ने सन्देहवादियों के आपाततः रमणीय युक्तियों की निःसारता भी दिखलाई। आसुरी सम्पत् के वर्णन के अवसर पर सोलहवें अध्याय में गीता उन लोगों की प्रवृत्तियों का उल्लेख करती है जो जगत् को आश्रय-रहित, नितान्त असत्य, अनिश्वर, अपने आप स्त्री-पुरुष के संयोग से उत्पन्त होने वाला (अपरस्परसंभूत) तथा केवल मोगवृत्ति को चरितार्थं करने वाला (कामहेतुक) बतलाते हैं (१६।६), जो काम को परम पुरुषार्थं (कामोपमोगपरमा) मान कर मरणपर्यन्त अनन्त चिन्ताओं के शिकार बने रहते हैं (१६।११) तथा जो नाममात्र के यज्ञों का पाखण्ड से अविधिपूर्वंक सम्पादन करनेवाले हैं (१६।१७)। परन्तु गीता के

अनन्तर चार्वाकों की प्रगित रुकी नहीं, प्रत्युत अनुकूल स्थिति में वे और भी पनपे। इन लोगों ने वैदिक धर्म के अध्यात्म-पक्ष तथा व्यवहार-पक्ष दोनों की आमूलतः उपेक्षा कर भूतात्मवाद का प्रचार किया। ये उस युग के सच्चे विज्ञानवादी प्रतीत होते हैं, परन्तु इनका मतवाद समाज तथा धर्म के लिए इतना विद्रोही था कि इनके सिद्धान्तों का विशेष प्रचार न हो सका। कोई भी व्यवस्थित समाज 'चार्वाक-दर्शन' का अनुयायी बन अपना वास्तव कल्याण-साधन नहीं कर सकता। अतः ये जनता की दृष्टि को अपनी ओर आकृष्ट न कर सके।

इन युग में पनपनेवाले अन्य धर्मों की दशा इससे भिन्न थी। जैनघमं तथा बौद्धवर्म ने जनता के पीड़ित हृदय को पहचाना, उससे सहानुभूति दिखलाई, भवरोग के औषध ढूँढ़ निकाले और सामाजिक व्यवस्था के पक्षपाती होने के हेतु जनता के प्रेमभाजन बने । जरामरण के क्लेश से मुक्ति प्राप्त करना प्राचीन उपनिषत्-कालीन ऋषियों का भी लक्ष्य था तथा उनकी बतलाई पगडंडी पर चलने वाले महावीर और बुद्ध का भी। महावीर और बुद्ध ने उपनिषत्-प्रतिपादित विचार-पद्धति का ही अवलम्बन किया है, परन्तु अपने सिद्धान्तों में , विशिष्टता लाने के लिए इन्होंने कहीं-कहीं श्रुतिमूल का तिरस्कार किया है। इसे आगे दिखलाया जायेगा कि महावीर तथा बुद्ध उपनिषत्-परम्परा के बहिर्भूत नहीं हैं। एक ही विशालकाय प्रच्छाय शीतल भारतीय धर्मरूपी महाद्रम की जिस प्रकार वैदिक धर्म एक शाखा माना जाता है, उसी प्रकार जैनधर्म तथा बौद्धधर्म भी शाखायें हैं। आरम्भ काल में दोनों का अवान्तर भेद नगण्य या, पर परवर्ती शताब्दियों ने इतने भेदभाव की कल्पना कर दी कि दोनों एक दूसरे से नितान्त विभिन्न प्रतीत होने लगे। परश्व सच्ची बात ऐसी नहीं है। श्रुति-प्रमाण के निषेध करने के कारण ये तोनों 'अवैदिक' कहे जाते हैं। इन्हीं अवैदिक सम्प्रदायों का वर्णन इस खण्ड का विषय है।

अवैदिक दर्शनों में 'चार्वाक-दर्शन' ही प्राचीनता की दृष्टि से सर्वप्रथम माना जाता है। यही लोक आत्मा का क्रीडास्थल है; इसके बाद परलोक नामक कोई वस्तु नहीं है; यह शरीर ही आत्मा है, मरण ही मुक्ति है। आरम्भ अत एव जब तक इस शरीर में प्राण है, तब तक सुख प्राणि की ही चिन्ता करनी चाहिए। धर्म कोई पुरुषार्थ नहीं है। मानव जीवन के लिए 'काम' ही पुरुषार्थ है—आदि चार्वाक सिद्धान्तों का प्रवार इस देश में सुदूर प्राचीन काल से चला आया है। उपनिषत्-काल में भी चार्वाकों के समान सिद्धान्त का प्रचार जहाँ-तहाँ इस देश में था। इस समय में भी मृत्यु के

अनन्तर आत्मा की स्थिति के विषय में लोगों में सन्देह का भाव बना हुआ था (कठ उप॰ १।१।२०)। कुछ लोग आत्मा की सत्ता मरणानन्तर स्वीकार करते थे, पर अन्य जन स्पष्ट शब्दों में उसके अभाव का प्रतिपादन करते थे। कुछ लोगों की सम्मति में 'न प्रेत्य संज्ञास्ति' (वृह० उप० ४।५ १३) वाक्य 'मरण के अनन्तर चैतन्य नहीं रहता' इस अर्थ में चार्वाकों की प्राचीन स्थिति की सूचना दे रहा है। गत परिच्छेद में सप्रमाण दिखलाया गया है कि बौद्ध ग्रन्थों में चार्वाक सिद्धान्तों का निर्देश अनेक स्थलों पर मिलता है। उच्छेवाद के प्रतिपादक 'अजित केशकम्बल' का सिद्धान्त लोकायतिक मत के अनुरूप ही है। जैन ग्रन्थों में भी इस मत का निर्देश पाया जाता है। इस प्रकार चार्वाक मत की प्राचीनता का अनुमान इन पुष्ट प्रमाणों के आधार पर किया जा सकता है। श्रुतिकाल में यज्ञानुष्ठान तथा तपस्याचरण पर विशेष रूप से जोर दिया जाता था; ऐहिकता की अपेक्षा पारलीकिकता की चिन्ता प्राणियों को विशेष थी। चार्वाक-दर्शन में इन सिद्धान्तों की प्रतिक्रिया दीख पड़ती है। परलोक की चर्चा सुनते-सुनते लोग इतने ऊब गये थे कि उन्होंने परलोक को ही उड़ा डाला तथा परलोक के साधनभूत धर्म की सत्ता को ही चट कर डाला। उस लोक में जाने वाले नित्य आत्मा के ही अस्तित्व का लोप कर डाला; इन्द्रिय-गम्य जगत् ही सत्य है, इसी सिद्धान्त पर डट गये। इस प्रकार श्रौतकालीन अधिक धर्मानुष्ठान की प्रतिक्रिया के रूप में इस दर्शन का उदय मानना उचित होगा।

इस दर्शन का सबसे प्राचीन नाम 'लोकायत' है। इसके मानने वाले लोग शुद्ध बुद्धिवाद पर आस्था रखते थे तथा परपक्ष का खण्डन ही उनका प्रधान ध्रयेय था। स्वपक्ष की स्थापना में उनका ध्र्यान न था; नामकरण प्रत्युत इन लोगों का लक्ष्य वैदिक मार्गानुयायी लोगों के पक्ष का केवल शुष्क तर्क से खण्डन करना ही था। इस तरह लोकायतिक प्राचीनकाल के वैत्रण्डिक थे। अपने तकों को छोड़ ये लोग किसी भी शास्त्र का प्रमाण नहीं मानते थे। ये वेद के विदूषक तो थे ही; साथ ही साथ बुद्ध तथा जैन आगमों के भी निन्दक थे। इसलिए आपस में सिद्धान्तगत मतभेद होने पर भी ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन धर्माचार्य इनके प्रति बड़ी घृणा का भाव रखते थे। रामायण में रामचन्द्र ने भरत से इन लोकायतिकों की निन्दा की है । विनयपिटक में बुद्ध भगवान् ने भिक्षुओं को लोकायत शास्त्र सीखने या सिखाने का स्पष्ट निषेध किया है। सद्धमंपुण्डरीक में (१३ परिच्छेद), बोधिसत्त्व को इस शास्त्र के पढ़ने तथा पढ़ाने का स्पष्ट निषेध मिलता है।

जैन ग्रन्थ इसे 'मिच्छादिट्टि' ( मिथ्यादृष्टि ) का एक प्रकार मानता है। इस प्रकार तीनों धर्मों का लोकायतमत की निन्दा के विषय में ऐकमत्य था। सामान्य निर्विचार लोगों की तरह आचरण करने के कारण इन लोगों की 'लोकायत' या 'लोकायतिक' संज्ञा पड़ी थी। आगे चल कर इन्हें 'चार्वाक' कहने लगे। कुछ लोग वृहस्पति के शिष्य चार्वाक के द्वारा प्रचारित होने के कारण इन्हें इस नाम से पुकारते हैं । खाओ, (चव् = भोजन करना) पीओ, मौज उड़ाओ इसी सिद्धान्त के कारण 'चार्वाक' संज्ञा भी मानी जाती है। पुण्य-पापादिक परोक्ष वस्तुजात के चर्चण कर जाने से (चटकर जाने से) इन दार्शनिकों का नाम 'चार्वाक' पड़ा; यह गुणरत्न का कहना है । यह भी सम्भव है कि बहुत से लोग सुखप्राप्ति के उपदेशक इन दार्शनिकों की 'चार वाक्' को सुनकर इन्हें 'चार्वाक' कहने लगे थे। जो कुछ भी सच्चा कारण हो, पर इस नाम का खूब प्रचार हुआ। आजकल किसी प्रकार की नास्ति-कता के सिद्धान्त को मानने वाला 'चार्वाक' नाम से पुकारा जाता है। इस दर्शन का तीसरा नाम 'बार्हस्पत्य दर्शन' है। भारतीय दर्शन के इतिहास में बृहस्पति चार्वाक मत के संस्थापक माने जाते हैं। इसी कारण इस मत को 'बाईस्पत्य' मत तथा उनके अनुयायी को 'बाईस्पत्य' कहते हैं।

नास्तिक मत के संस्थापक कोई बृहस्पित नाम के आचार्य थे। यह सिद्धान्त काल्पनिक नहीं है, प्रत्युत इसके लिए ऐसे अनेक प्रमाण उपलब्ध हुए

हैं। यह बृहस्पित की ऐतिहासिकता सिद्ध करने के लिए प्रयास माने जा सकते हैं। वृहस्पित-रचित सूत्रों का उल्लेख अनेक प्राचीन दर्शन-ग्रन्थों में मिलता है। ''एक आत्मनः

शरीरे भावात्" ( ब्र॰ सू॰ ३।३।५३ ) के भास्कर-भाष्य में तथा शांकर भाष्य में, गीता ( १६।११ ) की नीलकण्ठी, श्रीधरी तथा मधुसूदनी में और अहैत-ब्रह्मसिद्धिं में निम्नलिखित सूत्र उद्धृत किये गये हैं—

- (१) पृथिव्यप्तेजोवायुरिति तत्त्वानि ।
  - (२) तत्समुदाये शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञा।
  - (३) तेभ्यश्चैतन्यम्।
- (४) किण्वादिश्यो मदशक्तिवद् विज्ञानम्।
  - ( ५ ) मदशक्तिवद् विज्ञानम् ।
- (६) चैतन्यविशिष्टः कायः पुरुषः।
  - ( ७ ) काम एवैकः पुरुषार्थः।
  - ( ८ ) मरणमेवापवर्गः।

ये सूत्र वृहस्पित की ऐतिहासिक सत्ता के लिए पर्याप्त साधन हैं। इसके अतिरिक्त राजनीति-शास्त्र के इतिहास में बृहस्पित का मत उल्लिखित किया गया है। भास ने प्रतिमा नाटक में वाईस्पत्य अर्थशास्त्र का तथा कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में (१।२) बृहस्पित के मत का निर्देश किया है। उनकी दृष्टि में ऐहिक सुख के साधनभूत वार्ता तथा दण्डनीति ही प्रधान विद्यार्थे हैं (वार्ता दण्डनीतिश्चेति बाईस्पत्याः)। कहा नहीं जा सकता कि ये दोनों बृहस्पित—चार्वाकमत के संस्थापक तथा अर्थशास्त्रप्रणेता—अभिन्न व्यक्ति हैं या भिन्न। मतों की समानता दोनों की अभिन्नता मानने के लिए हमें प्रलोभित करती सी प्रतीत होती है।

ये ही इने-गिने बाईस्पत्य-सूत्र चार्वाक दर्शन के सर्वस्व हैं। जान पड़ता है कि प्राचीन काल में चार्वाक दर्शन के मूल ग्रन्थ भी विद्यमान थे, परन्तु इन सिद्धान्तों के प्रति अवहेलना के कारण उन ग्रन्थों का लोप

चार्वाक ग्रन्थ हो गया। पतञ्जलि के समय में (वि॰ पू॰ द्वितीय शतक)

'भागुरी' नामक टीका-प्रत्थ विद्यमान था"। भट्ट जयराशि विरिचित 'तत्त्वोपप्लविस्तह' में भी चार्वाक के तथ्यों का ही प्रतिपादन हैं । यह तर्कबहुल प्रत्थ १० वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया था। इस मत के सिद्धान्तों का परिचय हमें सब दर्शनों के संग्रहात्मक ग्रन्थों से तथा न्याय-वैशेषिक, वेदान्त आदि दर्शनों के ग्रन्थों से मिलता है, जिन में ये पूर्वपक्ष के रूप में बहुलतया निविष्ट किये गये हैं । ब्रह्मसूत्र के ३।३।४३-४४ सूत्रों के भाष्य, न्यायमञ्जरी, विवरणप्रमेय-संग्रह, सर्वं सिद्धान्त-संग्रह, सर्वमत-संग्रह, षड्दर्शन-समुच्चय तथा इसकी गुणरत्न-कृत टीका, कमलशीलकृत तत्त्वसंग्रह की पित्धका, नैषघ काव्य का १७ वां सर्ग, कृष्णायितिमिश्च-कृत प्रबोध-चन्द्रोदय नाटक (द्वितीय अंक) के अध्ययन करने से इसके मूलभूत तत्त्वों का पता पर्याप्त रूप से चलता है। 'सर्वदर्शनसंग्रह' के प्रथम अध्याय में माघवाचार्य ने चार्वाकमत का प्रतिपादन कुछ विस्तार के साथ किया है।

अब इस परिच्छेद में चार्वाकों के सिद्धान्त तीन मीमांसाओं ज्ञान-मीमांसा, तत्त्व-मीमांसा, आचार-मीमांसा—के अन्तर्गत दिखलाये जायेंगे।

# (१) चार्वाक ज्ञान-मीमांसा

चार्वाक मत में प्रत्यक्ष ही केवल प्रमाण है। अनुमान, शब्द आदि प्रमाणों की सत्ता निराधार मानी जाती है। विषय तथा इन्द्रिय के सम्पक से होने वाला

ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है । प्रमेय की सिद्धि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष की प्रमाण से ही हो सकती है । हमारी इन्द्रियों के द्वारा प्रामाणिकता प्रत्यक्षीकृत जगत् ही सत् है, उससे अन्य पदार्थ नितरा असत् हैं; ये केवल कल्पना के विषय हैं; वास्तविकता के नहीं । स्पर्शेन्द्रिय के द्वारा मृदु, कठोर, शीत, उष्णादि भावों का ग्रहण होता है; रसनेन्द्रिय से कटु, कषाय, अम्ल, मधुरादि रसों का ग्रहण होता है; घाणेन्द्रिय से मृगमद, मलयचन्दन, कपूर आदि सुरिभ पदार्थों का परिचय प्राप्त होता है; चक्षुरिन्द्रिय से भू, भूधर, घट, पट, पशु, मनुष्यादि स्थावर- जंगम पदार्थों का ज्ञान हमें प्राप्त होता है; श्रोत्रेन्द्रिय से शब्द का ज्ञान हमें होता है । इन्हीं पाँच प्रकार के प्रत्यक्षों के द्वारा अनुभूत वस्तु प्रमाणभूत मानी जाती है । अस्पृष्ट, अनास्वादित, अनाघात, अदृष्ट तथा आश्रुत पदार्थ की सत्ता किसी प्रकार भी स्वीकृत नहीं की जा सकती ।

वौद्ध, जैन आदि अवैदिक दर्शन तथा न्याय-वैशेषिकादि वैदिक दर्शन अनुमान की प्रामाणिकता मानते हैं। प्रत्यक्ष के द्वारा समस्त प्रमेय पदार्थ की सत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती और न समस्त लोक अनुमान की व्यवहार की उपपत्ति सिद्ध हो सकती है। अतः अगत्या इन अप्रामाणिकता दर्शनों को अनुमानप्रमाण मानना ही पड़ता है, पर चार्वाक दर्शन अनुमान को प्रमाण कोटि में स्वीकार नहीं करता। इस विषय में उसकी तर्कप्रणाली बड़ी ही पैनी नथा मर्मस्पर्शिनी है।

अनुमान लोकव्यवहार का साधक माना जाता है; पर चार्वाक का कहता है कि लोकव्यवहार के लिए निश्चय की आवश्यकता नहीं; आवश्यकता है सम्भावना की । सम्भावना के आधार पर जगत् का समल अनुमान तथा व्यवहार चलता है। दूर पर कटोरे में रखी गई सफेंद लोक-व्यवहार रंग की चीज दूध सी है, तथा उसके लिये बार्क आगे बढ़ता है। यह प्रवृत्ति सम्भावना-मूलक है। निश्चय-मूलक नहीं। बालक उस वस्तु को ग्रहण करने के लिये जब प्रवृत्त होता है, तब वह इसीलिये नहीं आगे बढ़ता कि वहाँ उसे दूध मिल ही जाया। प्रत्युत सम्भव है दूध मिल जाय; यही ज्ञान उसकी प्रवृत्ति के लिए प्याप्त कारण है। ऐसी दशा में निश्चय की कोई आवश्यकता नहीं। अतः सम्भावनामा कारण है। ऐसी दशा में निश्चय की कोई आवश्यकता नहीं। अतः सम्भावनामा को उत्पन्न कर देने से ही लोकव्यवहार के लिये अनुमान आवश्यक है।

अनुमानवादी यदि धूम-विह्नि के कार्य-कारणभाव को मान कर उनके साहचर्यं को न्यायसंगत स्वीकार करे तो भी चार्वाक व्याप्ति मानने के लिए तैयार नहीं है। उसकी दृष्टि में जगत् में कार्य-कारणभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। संसार की विचित्रता कार्य-कारणभाव की विचित्रता से नहीं है,

बिल्क स्वभाव के कारण है। सुखी मनुष्य को देखकर धर्म की कल्पना तथा दुःखी मनुष्य को देखकर अधर्म स्वभाववाद की कल्पना न्यायसंगत नहीं प्रतीत होती। सुख का

कारण न तो धर्म है और न दुःख का अधर्म। मनुष्य स्वभाव से सुखी अथवा स्वभाव से दुःखी हुआ करता है। इसके लिए दूसरा कोई कारण नहीं। अग्नि जलाने वाला है तथा जल स्पर्श में शीतल होता है; इसके लिए किसी कारण को मानना ठीक नहीं है। यहाँ तो वस्तु का स्वभाव ही कारण है। मयूरों को इतना रंग-विरंगा किसने पैदा किया ? कोकिल की वाणी किसने इतनी मीठी बनाई? इसका कारण स्वभाव के अतिरिक्त और क्या हो सकता है। चार्वाक का सिद्धान्त स्वभाववाद के नाम से दार्शनिक जगत् में विख्यात है। वे जगत् की उत्पत्ति तथा विनाश का मूल कारण 'स्वभाव' ही मानते हैं। वस्तु-स्वभाव जगत् की विचित्रता का कारण है, अन्य कुछ भी नहीं ।

कार्य-कारण का ठीक ज्ञान भी सिद्ध नहीं हो सकता। कार्य की उत्पत्ति के समय अनेक साधक-उपाधियों की सत्ता रहती है जिनमें बहुत से व्यक्त और बहुत से छिपे रहते हैं। इन समग्र व्यक्त तथा अव्यक्त उपाधियों के पूर्ण ज्ञान हुए बिना कार्य-कारणभाव की ठीक कल्पना हो ही नहीं सकती। यही कारण है कि चार्वाक लोग कार्य-कारणभाव को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। विना हेतु के ही वस्तु के सद्भाव अकस्मात् भूति को अंगीकार करते हैं। 9°

इन्हीं सब कारणों से बाध्य होकर चार्वाक लोग अनुमान को प्रमाण नहीं मानते । वे शब्द को भी प्रमाण नहीं मानते ।

शब्द प्रमाण की सत्यता पर विभिन्न दर्शनों का पूर्ण विश्वास है। जैन तथा बौद्ध दर्शनों में वेद-प्रामाण्य के न मानने पर भी शब्द-प्रामाण्य का तिरस्कार नहीं किया गया है। जैनागमों तथा बुद्धवचनों की पर्याप्त प्रामाणिकता सिद्ध मानी जाती है, पर चार्वाक 'शब्द' को प्रमाण नहीं मानता । उसका कहना है कि किसी आस पुरुष के वाक्य को सुनने से जो अर्थज्ञान होता है वह तो प्रत्यक्ष से ही सिद्ध होता है, उसके लिए एक स्वतन्त्र प्रमाण की कल्पना नितरां व्यर्थ है। किसी पुरुष के आप्त, प्रामाणिक, सत्यवचन तथा हितेच्छु होने के कारण उसके वचनों में

६ भा० द०

शब्द-प्रमाण की असिद्धि

आस्था रखना अनुमान ही है और अनुमान की प्रामा-णिकता का खण्डन अभी प्रबल युक्तियों से किया जा चुका है। अतः आस पुरुषों के वाक्यों की सत्यता में विश्वास करना एकदम निःसार है। यदि वे प्रत्यक्ष

पदार्थों का वर्णन करें, तो विश्वास रखा भी जाय, पर अदृष्ट लोक के अश्रुतपूर्व पदार्थों का वर्णन मनोरक्षन कहानी से बढ़कर और सत्यता नहीं रखता। इसी कारण वे वेदों की प्रामाणिकता स्वीकार नहीं करते। आपस में विरोध होने से, अनर्थंक शब्दों के प्रयोग करने से तथा अप्रत्यक्ष पदार्थों की कल्पना करने से वेद प्रमाण-बाह्य हैं। अश्वमेध में घृणित कार्यंकलाप के वर्णन करने से, जर्भरी, तुर्फरी, पफरीका, जेमना, मदेरू आदि अनर्थक शब्दों के प्रयोग से ( ऋं॰ १०।१०६।६) तथा वज्ञों में मांसभक्षण के विधान करने से यही प्रतीत होता है कि वेद के बनाने वाले भण्ड, धूर्त तथा निशाचर थे । वेदों का जितना खण्डन चार्वाकों ने किया है, उतना शायद ही किसी ने किया हो। उन्होंने वैदिक ऋषियों को तथा तद्वणित श्रौत विधियों को पानी पी-पी कर कोसा है।

## (२) चार्वाक तत्त्वमीमांसा

चार्वाकों की तत्त्वसमीक्षा भी अपने ढंग की एक निराली वस्तु है। पृथिवी, जल, तेज तथा वायु ये ही चार जगत् के तत्त्व हैं। वौद्धों के ही समान चार्वाकों का भी मत या कि आवरणाभाव के कारण आकाश शून्य ही है; कोई सत्तात्मक

पदार्थं नहीं । ये ही चार पदार्थं अपनी आणविक अवस्था १. जगत् में जगत् के मूलकारण हैं। बाह्य जगत् , इन्द्रियाँ तथा

भौतिक शरीर इन्हीं चार मूलभूतों से उत्पन्न होते हैं,

पर इनकी उत्पत्ति होती है कैसे ? इस प्रश्न का उत्तर देने से चार्वीक लोगसदा विरत थे। उन्होंने इस सम्बन्ध को समझाया ही नहीं। दृष्ट तथा अदृष्ट कारणों के साक्षात् निषेध करने से तथ। इस जगत् के किसी चेतन अन्तर्यामी की सत्ता न मानने से यह विश्व, चार्वाकों की दृष्टि में अकस्मात् सम्मिलित होने वाले भूतचतुष्ट्य का एक संग्रहमात्र है। इसकी उत्पत्ति के रहस्य का पता अभी तक मानवबुढि को लगा ही नहीं है। अतः इसे ठीक-ठीक समझाने की चेष्टा विडम्बनामात्र है।

पृथिवी आदि चारों भूत के सम्मिश्रण से शरीर की सृष्टि होती है और इस शरीर के अतिरिक्त आत्मा नामक अन्य कोई ् २- जीव पदार्थ है ही नहीं। चैतन्य बात्मा का धर्म है; पर इस चैतन्य का सम्बन्ध शरीर से होने के कारण शरीर को ही आत्मा मानने के लिए वाध्य होना पड़ता है। चैतन्य तथा शरीर का सम्बन्ध तीन प्रकार से पुष्ट किया जा सकता है:—

- (क) नैयायिकपद्धति से अरीर रहने पर ही चैतन्य का उदय होता है और शरीर के नाश हो जाने पर चैतन्य का भी नाश सिद्ध हो जाता है। अन्नपान के उपयोग से शरीर में प्रकृष्ट चेतना का उदय होता है तथा उसके न होने से चेतना का हास हो जाता है। चैतन्य के कारण कार्य करने के लिए शरीर आवश्यक साधन है। अतः चैतन्य शरीर का ही सिद्ध होता है, आतमा का नहीं।
- (ख) अनुभव से—'में स्थूल हूँ', 'मैं कृश हूँ', 'मैं श्रान्त हूँ', 'मैं प्रसन्त हूँ', आदि अनुभवों का ज्ञान हमें जगत् में पद-पद पर प्राप्त होता है। यहाँ पर स्थूलता, कृशता, श्रान्ति तथा प्रसन्नता का सम्बन्ध चैतन्य के साथ शरीर में निष्पन्न है।
- (ग) वैद्यकणास्त्र के प्रमाण से चैतन्य का भौतिक पदार्थ के साथ सम्बन्ध सत्य प्रतीत होता है । ब्राह्मीघृत के उपयोग से संस्कृत कुमार शरीर में प्रज्ञा की पटुता उत्पन्न होती है । इतना ही नहीं, वर्षा काल में दही में बहुत ही जल्द छोटे-छोटे कीड़े रेंगते हुए दिखलाई पड़ते हैं । इन सब प्रमाणों के आधार पर शरीर में चैतन्य मानना क्या तकसंगत नहीं है ? अतः 'चैतन्यविशिष्टः कायः पुरुषः' यह बृहस्पति का सूत्र युक्तियुक्त है । यही है चार्वाकों का सुप्रसिद्ध 'मूतचैतन्यवाद'।

पर भूतों में चैतन्य की उत्पत्ति कैसे हुई ? इसका भी उत्तर चार्वाक लोग लोकसिद्ध अनुभव के आधार पर देते हैं। मदिरा के सामक द्रव्यों में मादकशिक्त नाममात्र को नहीं है, पर मदिरा में मादकता का आविभाव अनुभवसिद्ध है। इससे पता चलता है कि किन्हीं पदार्थों को एक विशेष प्रकार या मात्रा में सम्मिलत करने से अवस्थाविशेष में नये धर्म का उदय आप से आप हो जाता है । भूत की एक विशेष ढङ्ग या परिणाम में समष्टि होने पर चैतन्य की उत्पत्ति स्वयं सिद्ध हो जाती है। इसके लिये एक दूसरा उदाहरण भी दिया जाता है — पान, खैर, चूना तथा सुपारी में अलग-अलग ललाई दीख नहीं पड़ती, पर एक विशिष्ट मात्रा में इनके संयोग होने से पान खानेवाले के मुँह में ललाई की उत्पत्ति हो जाती है। इसी प्रकार चैतन्य के उदय की घटना

१. न्यायमञ्जरी (चौखम्भा संस्करण) द्वितीय भाग, पृ० १३।

२. द्रष्टच्य 'किण्वादिम्यो मदशक्तिवद् विज्ञानम्' (घृ॰ सू॰) 'किण्व' एक प्रकार का बीज होता है, जिसका प्रयोग शराब बनाने में किया जाता था।

भी अनुभव की आधार-शिला पर समझाई जा सकती है। अतः चैतन्य की जत्पत्ति और विनाश के साधन तथा आधार होने के कारण इस शरीर की ही वार्वाक लोग आत्मा मानते हैं।

चार्वाकों में अत्मतत्त्व के विवेक के विषय में अनेक मत थे। सदानन्द ने इस मतों का उल्लेख किया है। कुछ चार्वाक लोग एक-देशीय श्रुति तथा अनुभव के आधार पर इन्द्रियों को, कुछ लोग प्राणों को और अन्य लोग मन को आत्मा मानते थे। १९१

ईश्वर की सत्ता शब्द-प्रमाण तथा अनुमान-प्रमाणों से सिद्ध मानी जाती है। श्रुति एक स्वर से पुकार कर रही है कि ब्रह्म इस ३. ईश्वर संसार के जनन, स्थित तथा नाश का कारणभूत है। पर श्रुति के प्रमाण्य को न मानने से चार्वाक ईश्वर की सत्ता शब्द के आधार पर मानने के लिए उद्यत नहीं है। नैयायिक लोग ईश्वर का सद्भाव अनुमान के आधार पर मानते हैं। वे लौकिक दृष्टान्तों की सहायता से ईश्वर को स्वीकार करते हैं। यदि घड़ा कोई कार्य पदार्थ है तो उसका कर्ता कुम्भकार अवश्य ही विद्यमान है। यह जगत् भी कार्य है, अतः इसका भी कर्ता कोई अवश्यमेव होगा। पर चार्वाक अनुमान की भी प्रामाणिकता नहीं मानता। अतः उसके मत में शब्द तथा अनुमान के झूठा होने से ईश्वर असिद्ध है। स्वभाव से ही जगत् की विचित्रता की सृष्टि तथा स्वभाव से ही जगत् के लय की समस्या हल कर देने से चार्वाकों के लिए ईश्वर मानने की जरूरत ही नहीं होती।

## (३) चार्वीक आचार-मीमांसा

चार्वाकों की ज्ञान-मीमांसा तथा तत्त्व-मीमांसा के अध्ययन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे इस जगत् के अतिरिक्त किसी भी पदार्थ को अंगीकार नहीं करते। इन्हीं मीमांसाओं के आधार पर वे मानव जीवन के कर्तव्य की भी विश्वद समीक्षा करते हैं। दार्शनिक लोग मानवमात्र के लिए धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष इन चार पदार्थों को उपादेय बतलाते हैं तथा पुरुषमात्र के लिए उपादय होने के हेतु इन्हें पुरुषार्थ नाम से पुकारते हैं। पर चार्वाक दार्शनिक आदिम तथा अन्तिम पुरुषार्थों के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते।

१. जडभूतविकारेषु चैतन्यं यत्तु दृश्यते । ताम्बूलपूगचूर्णानां योगाद् राग इवोत्थितम् ॥ (स० सि० सं० २।७)

मीमांसकगण देवविहित विधिविधानों के अनुष्ठान को धर्म के नाम से अभिहित करते हैं। मानवमात्र का कर्तंच्य है कि वेदप्रतिपाद्य यज्ञयागादिकों का अनुष्ठान कर मरने के बाद स्वर्ग सुख का उपभोग घर्म की अस्वीकृति करे। पर इस लोक के ही अस्तित्व को माननेवाले

चार्वाक लोग स्वर्ग को स्वीकार नहीं करते। जब स्वर्ग

नामक सुख प्रधान ही लोक है, तब उसके लिए शरीर को तरह-तरह का क्लेश देकर तपस्या करना तथा द्रव्य का व्यय उठा कर यज्ञानुष्ठान करना एकदम व्यर्थ है। इस प्रसंग में चार्वाकों ने वैदिक धर्म की बड़ी कड़ी आलोचना की है तथा उसकी शिक्षा देनेवालों को बड़ी खरी-खोटी सुनाई है। उनका कहना है कि किसी कपोलकल्पित पारलौकिक सुख की प्राप्ति के लिए जीव-विशेष की हत्या कर योग-साधन करना पहले दर्जे की मूर्खता है। 'ज्योतिष्टोम' यज्ञ में मारा गया पशु यदि वास्तव में स्वर्ग पहुँचाने में समर्थ होता, तो यजमान अपने ही पिता को क्यों नहीं मारता? कौन कहता है कि श्राद्ध करने से फल की प्राप्ति होती है ? 'यदि श्राद्ध करने से मरे हुए जन्तुओं की तृष्ति होती, तो तेल डालने से बुझे हुए दीपक की भी शिखा बढ़ती ?' पर जगत् में क्या ऐसी घटना देखी गई है ? -दीपक के बुझ जाने पर कितना भी तेल क्यों न डाला जाय, उसकी शिखा कभी नहीं बढ़ सकती। इन स्पष्ट उदाहरणों के आधार पर मृतक की तृप्ति के लिए श्राद्ध करने की कल्पना नितान्त निराधार है। क्या यहाँ दान देने से स्वर्गस्थित पुरुषों की तृष्ति कभी सिद्ध हो सकती है? यदि ऐसी बात सम्भव मानें, तो महल के कपर रहने वाले पुरुष के लिए निचले खण्ड में ही चीजें देदी जातीं। इन उदाहरणों से श्राद्ध की अयुक्तिमता सिद्ध होती है। चार्वाक लोग वेद-विधानों को कपोलकल्पना सिद्ध करने के लिये बड़े-बड़े लौकिक दृष्टान्त उपस्थित करते हैं <sup>93</sup>। वे स्पष्ट शब्दों में घर्म तथा अघर्म में न तो विश्वास करते हैं और न पाप-पुण्य के फल को अंगीकार करते हैं।

मोक्ष की कल्पना भी चार्वाकों की विलक्षण है। प्रत्येक क्लेश का निकेतन यहीं भोगायतन शरीर है। जबतक शरीर है तबतक जीव नाना प्रकार के संकटों को झेलता हुआ जीवन-यापन में प्रवृत्त रहता है। अतः इस देह के पतन के साथ ही दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार 'मरणमेवापवर्गः' (बृ॰ सू॰) मरण को अपवर्ग मानना युक्तियुक्त है।

मोक्षावस्था में आत्मा अपने स्वरूप में विद्यमान रहता है (आत्मनः स्वरूपेणावस्थितिमोक्षः), परन्तु चार्वाक मत में इसकी उपपत्ति नहीं होती;

देह ही आत्मा ठहरा, तब देह-पात हो जाने पर अभिमत आत्मा के अभाव में कौन अपने स्वरूप में विद्यमान रहेगा? मरण के साथ-साथ आत्मा भी जब नष्ट हो गया, तब 'स्वरूप' में स्थिति किस पदार्थ की मानी जाय? अतः देहपात के अनन्तर किसी स्थायी नित्य पदार्थ को न मानने के कारण ही चार्वाकों की मुक्ति सर्वथा असत्य है।

तव जीवन के लिए लक्ष्य क्या है ? अर्थ और काम । काम ही प्रधान पुरुषार्थ है और तत्-सहायक होने से अर्थ भी । प्राणिमात्र के लिए जीवन का

उद्देश्य होना चाहिए ऐहिक सुख की प्राप्ति । लौकिक सुख आधिभौतिक ही जीवन का चरम-लक्ष्य है और उसकी प्राप्ति अर्थ के ही सुखवाद द्वारा हो सकती है, अतः अर्थ और काम दो ही पुरुषार्थ हैं । चार्वाकों का यह कथन सर्वत्र प्रसिद्ध है कि जब तक

जीए, सुखपूर्वक जीए । अपने पास द्रव्य न होने पर ऋण लेकर घृत पीए— आनन्द से मालपूवा चामे । ऋण के लौटाने की व्यर्य चिन्ता न करे, क्योंकि शरीर के भस्म हो जाने पर भला जीव का पुनरागमन होता है ?

यावज्जीवेत् सुखं जीवेद् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् । भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ।।

अतः 'खासो, पीओ, मौज उड़ाओ' — यही जीवन का आत्यन्तिक लक्ष्य है। दुःख से मिश्रित होने से सुख त्याज्य नहीं है ? विशुद्ध सुख की सत्ता जगत् में नहीं है, तो क्या मिश्रित सुख की चाह हमें नहीं करनी चाहिए? जिस प्रकार मछली खानेवाला कण्टक युक्त मछलियों को ग्रहण कर ग्राह्मांश को ले लेता है और अन्य अंश को छोड़ देता है; जैसे धान्य को चाहनेवाला पुरुष पलाल से युक्त धान्य को ग्रहण कर उपादेय अंश को ले लेता है, उसी प्रकार सुखार्थी दु:ख से मिश्रित सुख को ग्रहण करता है और उपादेय भाग को लेकर ही तृष्ति-लाभ करता है। यह तो मूर्खता की पराकाष्ठा ही ठहरी कि दुःख के भय से सुख का सर्वथा त्याग किया जाय। जगत् में मृग हैं, तो उनके डर से क्या धान नहीं रोपे जाते ? माँगनेवाले भिक्षुओं की सत्ता बनी हुई है, तो क्या भीजन बनाने के लिए आग पर हाँड़ी न चढ़ायी जाय ? विषय के संगम से उत्पन्न सुख दु:ख के साथ होने से त्याज्य है-यह मूर्खी का विचार है। क्या कोई हितेच्छु सफेद, सुन्दर कणों से युक्त धान को इसी कारण छोड़ देता है कि उनके ऊपर भूसी का हलका छिलका लगा रहता है । सारांश यही है कि जीवन भोगविलास के साथ सुख की प्राप्ति में विताना चाहिए। स्वर्ग-नरक तो इसी जगत् में विद्यमान है। सुख की

प्राप्ति स्वर्गे तथा दुःख का मिलना नरक है। अतः सांसारिक सुखवाद चार्वाकों के अनुसार प्राणिमात्र का प्रधान लक्ष्य है।

## (४) समीक्षा

ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन दार्शनिक चार्वाक मत के खण्डन करने के लिए सतत उद्यत थे, क्योंकि व्यवहार की सिद्धि केवल प्रत्यक्ष के अंगीकार करने से नहीं हो सकती। यदि प्रत्यक्ष ही केवलमात्र प्रमाण हो, तो पित के विदेश चले जाने पर उसके न रहने पर उसका नितान्त अभाव मानकर, क्या पत्नी अपने को विधवा मान लेती है ? यदि लोकव्यवहार में ऐसा कभी नहीं होता तो प्रत्यक्ष अकेले लँगड़ा है। भूतिचिद्वाद भी इसी प्रकार प्रबल युक्तियों के आधार पर टिक नहीं सकता। चार्वाक के आधार-सिद्धान्त से समाज के विशेष अस्त-व्यस्त होने की सम्भावना है। अतः इस सिद्धान्त का खण्डन बड़े मार्मिक ढंग से किया गया है। इस प्रसंग में यह जान लेना नितान्त आवश्यक है कि बाईस्पत्य सूत्रों में उच्छृङ्खल जीवन का−ऋण लेकर घृतपान का−कहीं भी विधान नहीं मिलता। वृहस्पति विश्व की पहेली को समझाने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का अवलम्बन करने वाले विद्वान् थे। उनकी व्याख्या वैज्ञानिक व्याख्या के अनुरूप है। दार्शनिकों ने इन लोकप्रिय उपदेशों को चार्वाक के मत्थे मढ़कर उन्हें स्वार्थी भौतिक सुखवादी बतलाया है, परन्तु वास्तविक बात कुछ दूसरी ही थी। अतः ये सिद्धान्त चार्वाक के न होकर पीछे किसी के द्वारा उनके ऊपर मढ़े गये जान पड़ते हैं।

चार्वाकों की निन्दा दार्शनिकों ने जी खोलकर शतमुख से की है। इस निन्दा के यथार्थ होने में कोई सन्देह नहीं, पर इसका मूल आघार उनकी आचार-मीमांसा ही है। जिस दर्शन में धर्म के लिए स्थान नहीं, पाप-पुण्य का अस्तित्व नहीं, स्थूल भौतिक सुखवाद ही प्राणिमात्र के लिए परम पुरुषार्य है, वह मानवजीवन की गुत्थियों को सुलझाकर उनके लिए एक आदर्श मार्ग की सृष्टि करेगा? यह आशा दुराशा मात्र है। अतः चार्वाकमत में त्रुटियों का होना अनिवार्य है, पर फिर भी उसकी विशेषताओं की ओर ध्यान न देना भी उसके साथ अन्याय करना है।

चार्वाक ज्ञानमीमांसा की प्रधान विशेषता है — अ। प्रवचनों में अन्धश्रद्धा या विश्वास का न रखना। श्रद्धा किसी भी सत् सिद्धान्त की जननी नहीं है; सिद्धान्त की सृष्टि तो तक से होती है। सच्चा चार्वाक ज्ञानमीमांसा अविश्वास अन्वविश्वास की अपेक्षा दार्शनिक तत्वों की विशेषतायें की समीक्षा के लिए अधिक मूल्य रखता है। आप्तवाक्यों के व्यामोह से अपना उद्धार विना किए तथा अपनी तर्क-प्रधान बुद्धि का सहारा लिए विना दर्शन का उदय नहीं हो सकता। शुद्ध तर्क की उपयोगिता दिखलाकर चार्वाकों ने भारतीय विचारकों के लिए एक मनोरम मार्ग की सृष्टि की है।

अनुमान की अप्रामाणिकता दिखलाते समय इन लोगों ने 'व्याप्ति' के जिन दोषों का उद्घाटन किया है उन्हें आधुनिक पश्चिमी तर्क के पण्डितों ने 'इन्डक्शन' (आगमन) की परीक्षा करते समय अनेक व्याप्तिनिरसन अंशों में स्वीकृत कर लिया है। जान स्टुअर्ट मिल ने वड़ी - सुन्दर युक्तियों के आधार पर आगमन (इन्डक्शन) को सम्भावनामात्र बतलाया है। आगमन के निश्चय के लिए यूनिवर्सल मेजर प्रेमिस (व्याप्तिवाक्य) की सत्यता नितान्त अपेक्षित है, परन्तु 'सब मनुष्य मरणशील हैं' इस वाक्य की सत्यता क्या कभी प्रमाणित की जा सकती है? समस्त मानवों में मरणशीलता की सत्ता को व्यापक बतलाना केवल अन्दाजा ही है। अतः उस सन्दिग्ध वाक्य के आधार पर आगमन का किला खड़ा करना ठीक नहीं है। मिल की इस तर्क प्रणाली का चार्वाकशैली से साम्य रखने में आश्चर्यं न होना चाहिए, क्योंकि मिल भी दार्शनिक अभिरुचि में मेटीरीअलिस्ट (भौतिकवादी) ही थे। अड

इसके अतिरिक्त चार्वाकों ने ऐहिक सुखमय जीवन के साधनभूत कर्जाकौशल की सृष्टि की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। आचार्य
वृहस्पित ने अर्थ-शास्त्र लिखकर मनुष्यमात्र के लिए उच्छृङ्खलता का त्याग
कर नियमपूर्वक जीवन बिताने की पद्धित पर आगृह
समाज व्यवस्था दिखलाया। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य के
जीवन की उन्नित समाज की उन्नित को छोड़कर कभी नहीं
हो सकती। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन को समाज के
अनुकूल बनावे। समाज का नियमामुकूल चलना संसार के लिये निताल
आवश्यक है। चार्वाक लोग इसी कारण मनुष्यों के निग्नह तथा अनुगृहिं
दण्ड तथा दया करने वाले राजा को ही ईश्वर मानते थे (निग्नहानुग्रहकर्ता राजा ईश्वरः)। वे जानते थे कि दण्ड का भय न होने
पर मनुष्य को पशुक्ष्प में परिवर्तित होने में विलम्ब नहीं लगेगा।
इसी कारण चार्वाक उच्छृद्धल जीवन के पक्षपाती न थे, प्रत्युय नियमवर्ध

सामाजिक जीवन को ही आदर्श मानते थे। अतः आधिभौतिक सुखवाद के पुजारी होने पर भी चार्वाकों ने मानव-जीवन को विश्वंखल होने से बचाया और पारलौकिक सुख की मृगतृष्णा में अपने बहुमूल्य शरीर को व्यर्थ गलाने वाले अधिकांश लोगों के सामने इस जीवन को सुखमय बनाने का ठोस उपदेश दिया। उनकी इस सेवा की ओर ध्यान देना हमारे लिए न्यायसंगत ही है।

चार्वाक के मत में एक ही प्रधान .विद्या है दण्डनीति और वार्ता नामक विद्या इसी के भीतर अन्तर्भुं क्त होती है। यहाँ दण्डनीति से तात्पर्य 'राजनीति' से तथा वार्ता से अभिप्राय कृषि, वाणिज्य, व्यापार आदि विषयों से संविलत अर्थशास्त्र से है। प्राचीन काल में वृहस्पति नामक आचार्य थे जिनके मत में दण्डनीति तथा वार्ता की विद्याओं में प्रमुखता थी। 'वार्ता दण्डनीतिश्चेति वाईस्पत्याः कौटिल्य ने इस सूत्र में इनके अनुयायियों का उल्लेख किया है। ये वृहस्पति चार्वाक मत के प्रतिष्ठापक से अभिन्न प्रतीत होते हैं। चार्वाक को 'लौकिक मार्ग' का अनुसरण अभीष्ट है। इस तथ्य का प्रमापक उनका सूत्र ही है- लौकिको मार्गोऽनुसर्तव्यः। 'लौकिक' शब्द का अर्थ है लोकोपकारी। वहुजनहिताय तथा बहुजनसुखाय वाला मार्ग ही चार्वाक को अभीष्ट है। फलतः चार्वाकमत को लौकिक मार्ग का पोषक मार्ग मानना नितान्त उचित है। भारतीय दृष्टि से वह सम्पूर्ण रूप से नास्तिक है; वह न वेद को मानता है, न परलोक को, न ईश्वर को और न धर्म को। वह प्रत्यक्षवादी दार्शनिक है, जो इन्द्रिय के अननुभूत पदार्थ को असत्य मानता है। इसी प्रकार समाज की दृष्टि से भौतिक सुख पर ही आस्था रखना इसका विप्लवकारी सिद्धान्त था। अतः चार्वाकों की निन्दा शास्त्र में सर्वेत्र है। परन्तु चार्वाक की समाज-च्यवस्था के भीतर विद्यमान तथ्यों को अवहेलना नहीं की जा सकती है।

सच पूछिए तो चार्वाक प्राचीन काल के भारतीय वैज्ञानिक हैं जो 'तकं' की कसौटी पर ही सत्य को कसते हैं, परन्तु आधुनिक वैज्ञानिकों की अपेक्षा वे संयमी हैं तथा संयत जीवन विताने के पक्षपाती हैं। इसलिए वे ऋण लेकर भी घी पीने का उपदेश देते हैं, शराब पीने का नहीं। सुन्दर समाज में रह कर ही प्राणी अपनी उन्नति कर सकता है, इस बात की ओर चार्वाकों ने अधिक आग्रह दिखलाया है। अतः उनके सिद्धान्तों का भी मूल्य है। वे एकदम निःसार नहीं हैं।

# पश्चम परिच्छेद जैन दर्शन

HIST PIETE

THE I TO HELD WHEN IN THE PROPERTY.

## (१) जैनधर्म का उदय तथा विस्तार

जैनधर्म का उदय बौद्धधर्म से पहले की घटना है। दीर्घनिकाय (पृ० १८) में जैनवर्म के अन्तिम तीर्थं द्वार वर्धमान महावीर का तत्कालीन विख्याततम ६ तीर्थक्दरों में 'निगण्ठ नातपुत्त' के नाम से उल्लेख ही नहीं मिलता, बल्कि उनके 'चतुर्यामसंवर' के सिद्धान्त तथा उनकी मृत्यु का वर्णन भी उपलब्ध होता है। इस धर्म का प्राचीन नाम 'निगण्ठ' था, जो 'निर्ग्रन्थ' शब्द का पाली रूपान्तर है। भवबन्धन की प्रात्थियों के खुल जाने के कारण महावीर को यह उपाधि दी गई थी। इस धर्म में सर्वज्ञ, रागद्वेष के विजयी, त्रैलोक्य-पूजित, यथास्थितार्थवादी तथा सामर्थ्यवान् सिद्ध पुरुषों की संज्ञा 'अर्हत्' है । अतः तद्द्वारा प्रचारित होने से यह धर्म 'आर्हत' कहलाता है। रागद्वेषी शत्रुओं पर विजय पाने के कारण वर्धमान की उपाधि 'जिन' (जेता) थी। अतः उनके द्वारा प्रचारित वर्म 'जैन' कहलाता है। इन नामकरणों के मूल में इस धर्म की प्राचीन आचार-प्रधानता ही कारण है। जैन लोग अपने धर्म के प्रचारक सिद्धों को 'तीर्थं क्कर' कहते हैं, जिनमें आद्य तीर्थं क्कर ऋषभदेव थे। इनकी ऐतिहासिकता के विषय में पुराणों के आधार पर संशय नहीं किया जा सकता। श्रीमद्भागवत के कई अध्याय (स्क० ५, अ० ४—६) ऋषभनाथ के वर्णन में लगाये गये हैं। ये मनुवंशी महीपति नाभि तथा महाराज्ञी मरुदेवी के पुत्र थे। इनकी विजय-वैजयन्ती अखिल महीमण्डल के ऊपर फहराती थी। इनके सौ पुत्रों में से सबसे ज्येष्ठ थे महाराज भरत, जो जडभरत के नाम से अपनी अलौकिक आध्यात्मिकता के कारण प्रसिद्ध थे और जिनके नाम से प्रथम अधीश्वर होने के हेतु हमारा देश 'भारतवर्ष' के नाम से विख्यात हुआ है। ऋषभनाथ को जैन लोग ही आद्य तीर्थं क्रूर होने से आदर नहीं करते प्रत्युत ब्राह्मण-धर्म में भी विष्णु के चौबीस अवतारों में इनकी गणना की गई

१. सर्वज्ञो जितरागादिदोषवस्त्रैलॉक्यपूजितः । यथास्थिताथंवादी च देवोऽहंत् परमेश्वरः ॥ (स॰ द॰ सं॰, पृ० ६।)

है। इनके पीछे होने वाले २३ तीर्थं द्धरों का विस्तृत विवरण जैन ग्रन्थों में उपलब्ध है, पर इनकी ऐतिहासिकता मान्य आलोचकों के लिए आज भी संशय का विषय बनी हुई है। अन्तिम दो तीर्थं द्धर—पार्श्वनाथ तथा महावीर निःसन्देह ऐतिहासिक पुरुष थे।

विवेचक विद्वान् पार्श्वनाथ को ही इस धर्म का आद्य प्रवर्तक स्वीकार करते हैं। इन्होंने चाहे कालक्रम से विलुप्त तथा शिथिलप्राय धर्म को नवीन जीवन प्रदान कर पुनरुज्जीवित किया, चाहे स्वयं जैनधर्म को पार्श्वनाथ प्रवर्तित किया, इतना तो निश्चित है कि ये ऐतिहासिक व्यक्ति थे और महावीर से ढाई सौ वर्ष पहले इस देश को इन्होंने अपने जन्म से अलंकृत किया था। इनके पिता काशी के राजा अश्वसेन थे तथा माता थी महारानी वामादेवी। काशी नगरी में ५७४ वि० पू० = ६१७ ईसवी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म से पहले इनकी माता ने एक कृष्णवर्ण सर्प को अपने वगल में रेंगते हुए देखा था। इसी कारण इनका नाम पार्श्वनाथ पड़ा। तीस वर्षों तक इन्होंने सांसारिक वैभव के बीच गाहंस्थ्य जीवन को विताया। बाद में इन्होंने अगणित सम्पत्ति को लात मारकर भिक्ष-जीवन को स्वीकार किया तथा घोर तपस्या कर कैवल्यज्ञान का सम्पादन किया। इन्होंने सत्तर वर्ष तक अपने सदुपदेशों द्वारा जैनधर्म का प्रचार किया। अनन्तर 'समेत शिखर' पर निर्वाण प्राप्त किया।

जैन ग्रन्थों में उपलब्ध इनकी आचार-शिक्षा तथा महावीर की शिक्षा में कुछ भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। पार्श्वनाथ ने चार महाव्रतों — अहिंसा, सत्य, अस्तेय तथा अपरिग्रह — के विद्यान पर जोर दिया है, पर महावीर ने ब्रह्मचर्य को भी उतना ही आवश्यक तथा उपादेय बतला कर इसकी भी गणना महाव्रतों में की है। पार्श्वनाथ वस्त्र धारण करने के पक्षपाती थे, पर महावीर ने नितान्त वैराग्य की साधना के लिए यितयों के लिए वस्त्र परिधान का बहिष्कार कर नग्नत्व को ही आदर्श आचार बतलाया है। आज कल के श्वेताम्बर तथा दिगम्बर सम्प्रदायों का विभेद इस प्रकार अत्यन्त प्राचीन काल से चला आता है।

जैनधर्म के अन्तिम तीर्थं क्कर का नाम था — वर्धमान । ये वैशाली (बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बसाढ़ ग्राम ) में पाश्वंनाथ से ढाई सौ वर्ष बाद (६५६ वि० पू०) में पैदा हुये थे । वैशाली में उस समय वर्षमान महावीर कई क्षत्रिय सरदार मिलकर राज्य किया करते थे । ऐसे ही 'ज्ञातृक' नामक क्षत्रियवंश में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था सिद्धार्थं तथा माता का त्रिशला। इनकी पूजनीय जननी

राजकन्या थी। अपने कुल के नाम पर ही पाली ग्रन्थों में इन्हें नातपुत्त (ज्ञातु-पूत्र ) के नाम से निर्देश किया गया है। इनका शुभ विवाह यशोदादेवी के साथ सम्पन्न होना श्वेताम्बर लोग बतलाते हैं। इन्होंने माता-पिता के अनन्तर अपने ज्येष्ठ भ्राता नन्दिवर्धन की अनुमति लेकर घर-वार से नाता तोड़ा। हृदय में सच्चे वैराग्य के बीज पहले से विद्यमान थे, अवसर पाकर वे अंकुरित हो उठे। तीस वर्षं की अवस्था में (लगभग ६७२ वि० पू०) इन्होंने यतिधमं को ग्रहण किया - बड़ी कठोर तपस्या का साधन किया तथा अन्त में तेरह वर्षों के लगातार अम्यास के अनन्तर इन्हें 'कैवल्य' ज्ञान प्राप्त हुआ । इन्होंने पहले-पहल पञ्च महाव्रतों की शिक्षा अपने प्रथम शिष्य गौतम इन्द्रभूति को दी। इसके अनन्तर इन्होंने अङ्ग, मगघ, कौशाम्बी आदि राज्यों के अधिपतियों को अपने धर्म का मधुर उपदेश दिया, जिसके फलस्वरूप वे इनके धर्म में दीक्षित हो गये, पर इनका प्रधान स्थान मगघ की तत्कालीन राजधानी 'राजगिर' थी। उत्तर भारत में 'अर्घमागधी' भाषा के द्वारा अपने प्रभावशाली व्याख्यानों से जैनधमें का प्रचुर विस्तार सम्पादन कर पावापुरी में ७२ वर्ष की नुआयु में बुद्ध के निर्वाण से पचास वर्ष पहले महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया। रागद्वेषरूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेने के उपलक्ष्य में इन्हें 'जिन' तथा 'महावीर' की उपाधि प्राप्त हुई। जैन सम्प्रदाय के अनुसार इनका जन्म ६४६ वि० पू॰ = ( ४९६ ई॰ पू॰ ) तथा मृत्यु ४५४ वि॰ पू॰ ( ४२७ ई॰ पू॰ ) में बतलाई जाती है।

इनकी मृत्यु के अनन्तर इस धर्म को विशेष राजाश्रय प्राप्त हो गया। मगध के नन्दवंशी नरेश तथा कॉलग के अधिपति सम्नाट् खारवेल इसी धर्म में दीक्षित

्ष्वेताम्बर' तथा परिश्रम किया । मौर्यवंश के संस्थापक आर्यावर्त के 'दिगम्बर' का भेद एकछत्र सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य भी जैन-धर्मानुयायी थे। मगघ में अकाल के प्रचण्ड ताण्डव के कारण यतिवर

भद्रवाहु सम्राट् चन्द्रगुप्त तथा अन्यान्य अनुयायियों के साथ दक्षिण की ओर चले गये। चन्द्रगुप्त ने महीशूर प्रदेश के 'श्रवणबेल गोल' के पास तपस्या में निरत रह अपनी ऐहिक लीला समाप्त की, पर भद्रवाहु अकाल के शान्त होते पर उत्तरी भारत में आये और जैन यितयों में आचार सम्बन्धी परिवर्तनों की देखकर वे नितान्त दु:खित हुए। संघभद्र इस समय के जैनसंघ के प्रधान नेता थे। इन्होंने समय की गित के कारण उग्र तपस्या के शुद्ध भाव को भुला कर जैनाचार में अनेक संशोधन कर डाला था। प्राचीन संघ में नग्नता के आदर्श का ही बोलबाला था, पर अब मगघ संघ ने घ्वेताम्बर (सफेद कपड़ा) को धारण करना न्यायानुमोदित वतलाया। इस प्रकार ई० पूर्व द्वितीय शतक से घ्वेताम्बर तथा दिगम्बर इन दो अवान्तर भेदों का उदय जैनधमं में हुआ। घ्वेताम्बर सम्प्रदायं के अनुसार दिगम्बरों की उत्पत्ति महावीर के निर्वाण के ६०६ वर्ष बाद (अर्थात् वि० सं० १३६ = ६२ ई०) हुई है। तत्त्वज्ञान के विषय में इन दोनों में कोई भी मतभेद नहीं है, पर अनेक विषयों में आचारगत पार्थंक्य दृष्टिगोचर होता है।

दिगम्बर सम्प्रदाय में धार्मिक नियमों की उग्रता स्पष्ट दीख पड़ती है, पर श्वेताम्बरों ने मानव कमजोरियों का स्मरण कर कुछ अंशों में कठोर नियमों में शिथिलता ला दी है। दिगम्बरों का कहना है कि केवली (केवलज्ञानसम्पन्न पुरुष) भोजन नहीं करता, न स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। स्त्रियों को पुरुष-जन्म ग्रहण के अनन्तर ही मोक्ष प्राप्त का विद्यान है।

भुंक्ते न केवली न स्त्री मोक्षमेति दिगम्बर: । प्राहुरेषामयं भेदो महान् श्वेताम्बरै: सह ।। ( सर्वेदर्शन-संग्रह में जिनदत्तसूरि का श्लोक )

इन प्रसिद्ध सम्प्रदायों के अतिरिक्त यापनीय या 'गोप्य' संघ प्राचीन काल में कभी बड़ा ही प्रसिद्ध था। 'दर्शनसार' के कर्ता देवसेनसूरि के कथनानुसार वि० सं० २०५ से इसका पता चलता है। इसकी भी उत्पत्ति उन दोनों सम्प्रदायों के समय में ही हुई। इनके कितपय सिद्धान्त दिगम्बरियों से तथा अन्य श्वेताम्बरियों से मिलते हैं। इस संघ के मुनि नग्न रहते थे, मोर का पिच्छ रखते थे, पाणितल भोजी थे, नग्न मूर्तियाँ पूजते थे और बन्दना करनेवाले श्रावकों को 'धर्मलाभ' देते थे, इन बातों में वे दिगम्बरियों के समान थे, परन्तु साथ ही वे यह भी मानते थे कि स्त्रियों को भी इसी जन्म में मोक्ष हो सकता है और केवली भोजन करते हैं (जिसे श्वेताम्बर लोग मानते हैं)। इनका विपुल साहित्य नष्टप्राय सा है ।

## (२) जैन प्रमाण-साहित्य

जैन दर्शन के दार्शनिक ग्रन्थों की बहुलता है, पर आचार सम्बन्धी ग्रन्थों की संख्या प्रमाण-सम्बन्धी ग्रन्थों की अपेक्षा कहीं अधिक है। ऐतिहासिक दृष्टि से हम इन दर्शन-ग्रन्थों को चार काल-विभागों में विभक्त कर सकते हैं:—

१. द्रष्टच्य 'जैन-साहित्य और इतिहास' पृ० ४१-६०।

(क) आगम ग्रन्थ—जैनधर्म के मूल आगम ग्रन्थों की रचना के विषय में दोनों सम्प्रदायों में पर्याप्त मतभद है। दिगम्बरों का कहना है कि 'पूर्व' संज्ञक मूल आगम विलुप्त हो गये हैं, आजकल समुपलब्ध आगम प्रवेताम्वर सम्प्रदाय में ही संरक्षित हुआ है। इसकी आदिम रचना के काल का पता हमें नहीं चलता, पर अन्तिम संशोधन छठी शताब्दी में वलभी की समिति में आचार्य देविधगणि के द्वारा किया गया था। ऐसा श्वेताम्वरों का सम्प्रदाय है कि भद्रवाहु के कर्नाटक चले जाने पर स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में जैन-यितयों की समिति ने जैनागमों का स्थिरीकरण किया था। ११ अङ्गों का रूपविनिश्चय उसी समय हुआ था तथा विलुप्त १४ पुढ्वों के अविशष्ट अंशों को १२ वें (दिद्ववाय नामक) अङ्ग में संकलन किया गया था, पर दिगम्बर सम्प्रदाय इस पर आस्था नहीं रखता। उसका कहना है कि पूर्व तथा अङ्ग दोनों सदा के लिए विस्मृति के गर्भ में विलुप्त हो गये हैं।

जैनसिद्धान्तों की संख्या ४५ हैं -जिनमें ११ अंग, १२ उपांग, १० प्रकीणं, ६ छेदसूत्र, ४ मूलग्रन्थ तथा २ स्वतन्त्र ग्रन्थ (नन्दीसूत्र तथा अनुयोगद्वार) माने जाते हैं । अंगों की महत्ता के कारण उनके नाम यहाँ दिये जाते हैं :— (१) आयारंग सुत्त (आचारांग सूत्र), (२) सूयगडंग (सूत्रकृतांग), (३) थाणंग (स्थानांग), (४) समवायांग, (५) भगवतीसूत्र, (६) नायाधम्म कहाओ (ज्ञाताधमंकथाः), (७) उपासगदसाओ (ज्ञपासकदशाः), (८) अन्तगडदसाओ (अन्तन्कृद्शाः), (६) अणुत्तरोववाइयदसाओ (अनुतर्रोपपादिकदशा), (१०) पण्हावागरणअआई (प्रशन्व्याकरणानि), (११) विवागसुयं (विपाकश्रुत्), (१२) विट्टवाय (दृष्टिवाद—जो अधुना उपलब्ध नहीं होता)। इन आगमों की रचना अर्धमागधी भाषा में की गई है। अनेकान्तवाद, जीव तथा पुद्गल आदि दार्शनिक सिद्धान्तों का विवेचन उन आगम ग्रन्थों में मिलता है।

(ख) आरम्भकाल जैन दर्शन की सुव्यवस्था विक्रम की प्रथम शताब्दी में आरम्भ हुई। इस काल में तीन विद्वान् तथा महामान्य ग्रन्थकारों ने इसकी दार्शनिक नींव को खूव मजबूत बनाने का उद्योग किया। इनमें एक का नाम था उमास्वाति, दूससे का कुन्दकुन्दाचार्य और तीसरे का समन्तभद्र।

१. इत ४५ ग्रन्थों के विषय-विवेचन के लिए ब्रष्टब्य डाक्टर विन्टरित्स हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर, भाग २, पृ० ४२८-४७४।

उमास्वाति—इन्हें दोनों सम्प्रदाय के लोग बड़े आदर तथा श्रद्धा के भाव से देखते हैं तथा इन्हें अपने सम्प्रदाय का अनुयायी मानते हैं। दिगम्बर लोग इन्हें उमास्वामी के नाम से पुकारते हैं। ये मगध के निवासी थे तथा विक्रम के आरम्भ काल में कुसुमपुर में इन्होंने अपना प्रख्याततम ग्रन्थ 'तत्त्वार्थं मूत्र' या 'तत्त्वार्थाधिगमसूत्र' की रचना की। इस ग्रन्थ की महत्ता इसी बात से समझी जा सकती है कि इसकी वृत्ति, भाष्य तथा टीकायें मान्य जैनाचार्यों ने समय-समय पर कीं। न्यायसूत्र के समान निगूढार्थ यह तत्त्वार्थसूत्र जैन दर्शन के माननीय मन्तव्यों का प्रकाण्ड भाण्डार समझा जाता है। उमास्वाति ने स्वयं इस पर अपना भाष्य बनाया। पूज्यपाद देवनन्दि का 'सर्वार्थं सिद्धं दिगम्बरों के सम्प्रदायानुसार समन्तभद्र का तथा श्वेताम्बरों के मतानुसार सिद्धसेनदिवाकर का तथा ऐतिहासिक आलोचना के अनुसार सिद्धसेनगणि (विक्रम ७ शतक—६ शतक के बीच उत्पन्न होने वाले) का 'गन्धहस्तिभाष्य', भट्ट अकलंक का 'राजवात्तिक' तथा विद्यानन्दि का 'श्लोकवार्त्तिक'—ये इस ग्रन्थ के प्रामाणिक तथा प्रघान भाष्य एवं वृत्तियाँ हैं'।

कुन्दकुन्दाचार्य — द्रविड देश के विख्यात दिगम्बर जैनाचार्य थे। इनके काल के विषय में वड़ा मतभेद है, पर मान्य ऐतिहासिक इन्हें विक्रम की प्रथम शताब्दी में विद्यमान बतलाते हैं। इस प्रकार ये उमास्वाति के समसामियक प्रतीत होते हैं। ये जैन दर्शन के प्रकाण्ड आचार्य माने जाते हैं तथा इनके ग्रन्थ इस सम्प्रदाय के सिद्धान्तों के विश्वकोष का काम करते हैं। इनका द्राविड नाम 'कोण्डकुण्ड' था जिसका संस्कृत रूपान्तर 'कुन्दकुन्द' के रूप में सर्वत्र प्रसिद्ध हुआ। इनके लिखे अनेक ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जिनमें प्रथ पाहुडों (या प्राभृत-एक विश्वष्ट विषय पर लिखे गये ग्रन्थ) का नाम बतलाया जाता है। इनके अतिरिक्त इनके चार ग्रन्थ जैनागम के सर्वस्व माने जाते हैं:—(१) नियमसार, (२) पञ्चास्तिकायसार, (३) समयसार, (४) प्रवचनसार। विद्वत्ता की दृष्टि से तथा विषयप्रतिपादन की शैली की दृष्टि से ये प्रामाणिक तथा विद्वत्तासूचक माने जाते हैं। अन्तिम तीन ग्रन्थों की जैन सम्प्रदाय में 'नाटकत्रयी' की संज्ञा है। जिस प्रकार बाह्मण दर्शन में प्रस्थानत्रयी—उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र तथा गीता का समधिक

१. उमास्वाति के जीवन-चरित तथा ग्रंथ के लिए देखिए पण्डित सुखलालजी की तत्त्वार्थ की विस्तृत भूमिका, पृ०—३६।

२. द्रष्टव्य प्रोफेसर उपाध्ये प्रवचनसार की भूमिका, पृष्ठ २२।

आदर है, उसी प्रकार जैन तत्त्व-ज्ञान में नाटकत्रयी को समधिक महत्त्व तथा आदर प्राप्त है।

समन्तभद्र—जैन दर्शन के सर्वमान्य आचार्य हैं। इनके समय के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है; परन्तु इनके ग्रंथों की अन्तः परीक्षा से इनका समय तृतीय या चतुर्थ शतक विक्रमी में पड़ता है। देवनन्दि (अपर नाम पूज्यपाद) के ग्रन्थों में समन्तभद्र का उल्लेख मिलता है। पूज्यपाद ने अपने 'जैनेन्द्र व्याकरण' में समन्तभद्र के मत का उल्लेख किया है ('चतुष्ट्यं समन्तभद्रस्य' ५।४।१६८)। पूज्यपाद ने आचार्य उमास्वाति के तत्त्वार्थसूत्र पर जो 'सर्वायंसिद्धि' नामक टीका लिखी है उस पर समन्तभद्र के सिद्धानों का प्रचुर प्रभाव पड़ा है। ऐसी दशा में इनका समय पूज्यपाद (वि० षष्ठ शतक) से प्राचीन मानना ही न्यायसंगत है। ये दिङ्नाग से भी प्राचीन प्रतीत होते हैं।

स्वामी समन्तभद्र एक साथ ही धमंशास्त्री, तार्किक तथा योगी तीनों थे। इनकी रचना-सम्पत्ति बड़ी मार्मिक है। इनका प्रख्याततम ग्रन्थ 'आत्ममीमांसा' है, जो आरम्भिक शब्दों के आघार पर 'देवागमस्तोत्र' भी कहलाता है (११४ कारिकाओं में) भट्ट अकलंक रचित 'अष्टशती' तथा विद्यानन्दकृत 'अष्टसाहस्री' प्रसिद्ध व्याख्यायें हैं। युक्त्यनुशासन ६४ पद्यों द्वारा स्वमत तथा परमत के गुणदोषों का सूत्ररूप में विवेचन करता है। स्वयंभूस्तोत्र (समन्तभद्रस्तोत्र) जैनधमं के चौबीसों तीर्थंक्करों के धमं का प्रतिपादन १४३ पद्यों में करता है। स्तुतिविद्या (अपर नाम 'जिनस्तुतिशतक', 'जिनशतक' तथा 'जिनशतकालक्कार') भक्ति रस से लवालव भरा है। चित्रकाव्य के उत्कर्ष से मण्डित होने से नितान्त दुक्कह तथा विद्वानों के लिए व्याख्या के अभाव में अगम्य है। पद्यों की संख्या ११६ है। धमंशास्त्रीय आचार के विषय में समन्तभद्र की प्रमुख रचना 'रत्नकरण्ड श्रावकाचार' हैं। जिसमें अखिल सागर मार्ग का प्रकाशन किया गया है। इस प्रौढ ग्रन्थ की प्रसिद्धि जैन समाज में नितान्त व्यापक है। कन्नड़ी तथा तिमल में इसकी टीका अथवा भावार्थ उपलब्ध होता हैं।

<sup>(</sup>ग) मध्ययुग—(६ वीं शताब्दी-६ म शताब्दी) यह युग जैन दर्शन के इतिहास में सुवर्ण-युग समझा जाता है। इस काल को अनेक मौलिक

१. विशेष द्रष्टव्य श्री जुगलिकशोर मुख्तार रिचत 'जैन साहित्य और इतिहास पर 'विशद प्रकाश' नामक ग्रन्थ, पृ० २४८—२७० (क्लकत्ता, सं० २०१३)।

विद्वत्तापूर्णं सारगिभत रचनाओं के निर्माण करने का गौरव प्राप्त है। इस काल का आरम्भ गुप्तकाल के भीतर पड़ता है। कतिपय माननीय आचायों का संक्षिप्त वर्णन किया जाता है:—

सिद्धसेन दिवाकर (पंचम शताब्दी) अपने समय के सबसे बड़े पण्डित थे। उज्जैन के किसी विक्रमादित्य के साथ उनकी घनिष्ठ मित्रता थी। इनके गुरु का नाम 'वृद्धवादी' था। इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं:—(१) न्यायावतार (सिद्धिष ने १०वें शतक में टीका लिखी), (२) सन्मतितकं (विशद-व्याख्याकार अभयदेवसूरि), (३) तत्त्वार्थटीका, (४) कल्याणमन्दिर-स्तोत्र तथा अनेक द्वात्रिशिकार्ये। न्यायावतार की रचना कर इन्होंने जैन-न्याय को जन्म दिया है। 'सन्मित-तकं' नितान्त प्रमेयबहुल ग्रन्थ हैं ।

हरिभद्र ( प्र शतक विक्रमी ) — जैनधर्म तथा दर्शन पर अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ के रचयिता होने के अतिरिक्त इन्होंने लोकप्रिय 'षड्दर्शन-समुज्वय' तथा. 'अनेकान्त-जयपताका' की रचना की है।

भट्ट अकलंक—(द शतक) — दिगम्बर मतानुयायी थे। अष्टम शताब्दीः के उत्तरार्द्ध में उत्पन्न हुए थे। इन्होंने तत्त्वार्थसूत्र पर महत्त्वपूर्ण 'राजवात्तिक' तथा आप्त-मीमांसा के व्याख्यारूप में 'अष्टशती' की रचना की है। अभीः हाल में इनके जिन तीन छोटे दार्शनिक ग्रन्थों का प्रकाशन हुआ है उनके नाम—लघीयस्त्रय, न्यायविनिश्चय तथा प्रमाणसंग्रह हैं। इन सब ग्रन्थों का विषय जैनन्याय है।

विद्यानन्द—(नवम शताब्दी) इन्होंने 'अष्टशती' पर 'अष्टसाहसी' तथा 'तत्त्वार्थसूत्र' पर 'श्लोकवार्त्तक' लिखकर मीमांसकमूर्घन्य कुमारिलभट्ट की शैली का अनुकरण किया है। अकलंक और विद्यानन्द जैनदर्शन को प्रतिष्ठित तथा सर्वमान्य बनाने वाले विद्वान् हैं। इन दोनों की कृतियाँ प्रौढ, विद्वत्तापूर्ण तथा माननीय हैं। विद्यानन्द के 'तत्त्वार्थ-श्लोकवार्त्तिक' में जितना और जैसा पूर्व-मीमांसा का सबल खण्डन है, वैसा तत्त्वार्थ की किसी टीका में उपलब्ध नहीं। भट्ट अकलंक के 'राजवार्त्तिक' में दार्शनिक अभ्यास की विशालता है, तो 'श्लोकवार्त्तिक' में इसके साथ गम्भीरता भी विशेष रूप से है। भट्ट अकलंक ने जैन परम्परा में न्याय, अर्थात् प्रमाणशास्त्र का जो प्राथमिक निर्माण किया,

१. इनके जीवन चरित तथा ग्रन्थों के विशेष वर्णन के लिए द्रष्टव्य— 'सन्मति-तर्क' की पं० सुखलालजी कृत भूमिका (अं०), पृ० १-५५ ।
७ भा० द०

परिभाषायें निर्दिष्ट कीं, लक्षण और परीक्षण किया, वही सर्वमान्य हुआ। इन्होंने सर्वज्ञत्व, जीवत्व आदि की सिद्धि के द्वारा धर्मकीर्ति को मुँहतोड़ उत्तर दिया था। विद्यानन्द ने शान्तरक्षित के परीक्षणों की जैन परम्परा में सभीक्षा का सूत्रपात किया। ये दोनों जैनेतर दर्शनों के भी प्रकाण्ड विद्वान् थे।

विदाजसूरि (एकादश शतक)—दिगम्बर सम्प्रदाय के एक बड़े ताकिक माने जाते हैं। ये ब्राविड़ संघ के अनुयायी थे। षट्तर्कषण्मुख, स्याद्वाद, विद्यापित आदि उपाधियों से इनकी विद्यत्ता का स्पष्ट पता चलता है। इनके 'एकीभावस्तोत्र' के अनुसार इनके समान कोई भी अन्य शाब्दिक, तार्किक तथा किव न था'। दक्षिण के सोलंकी वंण के विख्यात राजा जयसिंह प्रथम ( ६३८ श० सं० — ६६४ श० सं० ) के ये समकालीन थे। काव्यग्रन्थ में 'पार्श्वनाथचरित' की पर्याप्त ख्याति है, (रचनाकाल ६४७ शक = १०२५ई०)। 'त्यायविनिश्चिय-विवरण' इनका न्यायविषयक सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है जिसमें भट्ट अकलंकदेव के 'न्यायविनिश्चय' का भाष्य है। यशोधर के प्रख्यात जैन आख्यान पर वादिराज का 'यशोधरचरित' नामक चार सर्ग का लघुकाव्य प्रख्यात है। इस प्रकार ये किव तथा तत्त्वज्ञ रूप से सम्प्रदाय में प्रसिद्ध हैं।

(घ) अवान्तरयुग के दार्शनिक जैन ग्रन्थों की संख्या अत्यधिक है। इनमें से समधिक प्रसिद्ध कतिपय ग्रन्थकारों का ही परिचय देना पर्याप्त होगा -

देवसूरि—(१२वीं शताब्दी) इन्होंने 'प्रमाणनयतत्त्वालोकालंकार' तथा इसकी टीका 'स्याद्वादरत्नाकार' की रचना की है। ये ग्रन्थ जैनन्याय के महत्त्वपूर्ण प्रमाणभूत ग्रन्थ माने जाते हैं।

हेमचन्द्र—(११४५ वि०—१२२६ वि० = १०८८-११७२ ई०)— ये देवसूरि के समकालीन थे। ये अपने समय के उद्भट विद्वान् तथा विख्यात जैनाचार्य माने जाते थे। ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित काव्य, व्याकरण तथा अलंकार ग्रन्थों के स्थान पर इन्होंने स्वयं जैनियों के उपकारार्थं अनेक काव्यादिकों की रचना की। इसके अतिरिक्त इन्होंने जैनन्याय के विषय में 'प्रमाणमीमांसा' नामक विद्वतापूर्ण तथा प्रमेयबहुल ग्रन्थरत्न का भी निर्माण किया है। निर्धित्यः शास्त्र-निपुणता तथा वहुक्तता के कारण इन्हें 'किलकालसर्वंक्न'की उपाधि प्राप्तथी।

१. वादिराजमनु शाब्दिकलोको वादिराजमनु तार्किकसिंहः। वादिराजमनु काव्यकृतस्ते वादिराजमनु भव्यसहायः॥

२. विस्तार के लिए द्रष्टव्य डॉ॰ सतीशचन्द्र विद्याभूषण—हिस्ट्री आफ इण्डियन लॉजिक (पृ॰ १८८—२२०)।

मिललेषेणसूरि—(१३४६ वि० = १२६२ई०) की रचना 'स्याद्वादमक्करी' है जो हेमचन्द्र की 'अन्ययोगव्यवच्छेदद्वात्रिशका' की विस्तृत तथा विद्वत्तापूर्ण टीका है। इस ग्रन्थ की विशेषता यह है कि इसमें ब्राह्मण, बौद्ध तथा चार्वाक दर्शनों की जैन-दृष्टचा समालोचना है एवं जैन-सिद्धान्तों का प्रमाणपुरःसर विवेचन है।

गुणरत्त—(१४६६ वि० = १४०६ ई०)—इन्होंने हिरभद्र के षड्दर्शन-समुच्चय की बड़ी सुन्दर तथा विस्तृत व्याख्या लिखी है, जिसमें सब दर्शनों के सिद्धान्तों की मार्मिक विवेचना की गई है तथा उनके विषय में अनेक विशिष्ट साम्प्रदायिक बातों का भी उल्लेख किया है।

यशोविजय—(१७ वीं शताब्दी का पूर्वार्घ)—इन्होंने संस्कृत, प्राकृत;
गुजराती तथा हिन्दी में खण्डनात्मक, प्रतिपादनात्मक तथा समन्वयात्मक अनेक
ग्रन्थों की रचना की है। इनका 'जैन-तर्कभाषा' सरल, संक्षिप्त तथा अत्यन्त
उपादेय है।

## (३) जैनज्ञानमीमांसा

जैनमतानुसार जीव चैतन्य है, ज्ञान उसका साक्षात् लक्षण है। वह निसर्गतः अनन्तज्ञान विशिष्ठ है, कर्मों के आवरण के कारण उसका शुद्ध चैतन्य रूप हमारी दृष्टि से सदा ओझल रहा करता है, परन्तु सम्यक्-चरित्र के सेवन करने से जीव अपने शुद्ध रूप को फिर से पा सकता है; वह कैवल्य तथा सर्वज्ञता से मण्डित हो सकता है।

यह ज्ञान दो प्रकार है—प्रत्यक्ष तथा परोक्ष। इन दोनों शब्दों की व्याख्या में जैन दर्शन जैनेतर दर्शनों से नितान्त पृथक् है। यहाँ आत्म-सापेक्ष ज्ञान को प्रत्यक्ष तथा आत्मेतर इन्द्रिय-मनःसापेक्ष-ज्ञान को परोक्ष कहते हैं। जिस ज्ञान की उपलब्धि में आत्मा स्वयं कारणभूत है, अन्य किसी की सहायता के लिये परतन्त्र नहीं है, उसे जैन दर्शन 'प्रत्यक्ष' के नाम से पुकारता है; पर जिस ज्ञान की प्राप्त इन्द्रिय तथा मन के द्वारा होती है, उसे 'परोक्ष' का नाम दिया जाता है।

परोक्ष ज्ञान उमास्वाति के विवेचन के अनुसार दो प्रकार का होता है:

(१) मित तथा (२) श्रुत । ये दोनों इन्द्रिय तथा मन की सहायता है

उत्पन्न होते हैं । (१) अविध, (२) मनःपर्यात्र

परोक्ष के भेद तथा (३) केवल—ये तीनों प्रत्यक्ष के भेद माने

जाते हैं, क्योंकि ये इन्द्रिय तथा मन की सहायता है

विना ही केवल आत्मा की योग्यता के बल से उत्पन्न होते हैं । इन्द्रिय तथा

मन के सम्पकं से समुद्भूत विषयज्ञान को 'मितज्ञान' कहते हैं । स्मृति, संज्ञा,

चिन्ता, अभिनिर्वोध—ये चारों मितज्ञान के पर्याय हैं । मित सामान्यतः हो

प्रकार की बतलायी जाती है :—(१) इन्द्रियजन्य— बाह्येन्द्रियों के द्वारा जन्म

ज्ञान को इन्द्रियजन्य कहते हैं । (२) अनिन्द्रियजन्य—मानस ज्ञान ।

शब्द से उत्पन्न ज्ञान को 'श्रुतज्ञान' कहते हैं। श्रुतज्ञान मितपूर्वं होता है।
मित्रज्ञान विद्यमान वस्तु में प्रवृत्त होता है और श्रुतज्ञान अतीत, विद्यमान तथा
भिवष्य इन त्रैकालिक विषयों में प्रवृत्त होता है। इस विषयकृत भेद के अतिरिक्त
दोनों में यह भी अन्तर है कि मित्रज्ञान में शब्दोल्लेख नहीं होता, जब कि
श्रुतज्ञान में शब्दोल्लेख रहता है। जैनागम के द्वादश अंशों के ज्ञान को अंगप्रविष्ट श्रुतज्ञान और गणधरों के पश्चात् श्रुद्ध बुद्धिवाले आचार्यों के द्वारा
विरचित शास्त्रों का ज्ञान अंगबाह्य श्रुतज्ञान कहलाता है।

प्रत्यक्ष ज्ञान के तीन प्रकारों का निर्देश ऊपर किया गया है। इनमें दूरिका व्यवधान-युक्त पदार्थों का ज्ञान 'अविध ज्ञान' कहलाता है। जब जीव विधिष्ट सात्त्विक साधनों की सहायता से आवरणीय कर्मों का क्षर प्रत्यक्ष के भेद करने लगता है, तब उसे दूरिस्थित पदार्थों का ज्ञान भी स्वयं आत्मा की योग्यता के कारण उत्पन्न हो जाता है औं अविध ज्ञान जन्म लेते ही प्रकट हो जाता है औं भवप्रत्यय' कहते हैं और जिस ज्ञान के लिए वर्त, नियम आदि के अनुष्ठान की अपेक्षा बनी रहती है उसे 'गुणप्रत्यय' की संज्ञा दी जाती है (त॰ सू॰ ११२१-२३)। आगे चलकर जब जीव ब्रोह, ईर्ष्या आदि परकीय मन की प्रवृत्ति के निरोधक कर्मों का क्षय कर लेता है, तब उसमें दूसरों के मन के विचारों को जानने की योग्यता आ जाती है। यही 'मनःपर्याय ज्ञान' कहलाता है। पर जब ज्ञान के समस्त अवारणीय कर्मों का नितान्त क्षय कर दिया जाता है। पर जब ज्ञान के समस्त अवारणीय कर्मों का नितान्त क्षय कर दिया जाता है। तब आत्मा अपने शुद्ध सर्वज्ञ रूप को प्राप्त कर लेता है। उस समय उस्में सर्वज्ञता आदि धर्मों का उदय स्वतः हो जाता है। यही प्रत्यक्ष का पारमार्थिं

रूप है जिसे 'केवल ज्ञान' कहते हैं। इसके अधिकारी सम्यक् चरित्र के अनुष्ठान करानेवाले सिद्ध पुरुष ही होते हैं।

यह विवेचन तत्त्वार्थसूत्र के आधार पर किया गया है, पर पीछे के जैनाचार्य प्रत्यक्ष तथा परोक्ष का विभाग एक दूसरे प्रकार से करते हैं। आचार्य हेमचन्द्र ने प्रमाणमीमांसा में तथा गुणरत्न ने हेमचन्द्र— पड्दर्शनसमुच्चय की टीका (पृ० २०४) में प्रत्यक्ष के प्रमाण-विभाग सांव्यवहारिक तथा पारमार्थिक दो भेद माने हैं। हमारा प्रत्यक्ष, जिसमें इन्द्रिय तथा मन की सहायता नितान्त आवश्यक है 'सांव्यवहारिक' प्रत्यक्ष कहलाता है। आवरण के नाशा हो जाने पर चेतन जीव के स्वरूप का प्रकट होना 'केवल ज्ञान' या 'पारमार्थिक प्रत्यय' कहलाता है। परोक्ष ज्ञान के पाँच प्रकार स्वीकृत किये गये हैं— (१) स्मृति = वासना के उद्वोध के कारण जायमान अतीत का यथार्थ स्मरण, (२) प्रत्यभिज्ञान = 'यह वस्तु वही है' इत्यादि ज्ञान, (३) तर्क = उपलम्भ तथा अनुपलम्भ, निमित्तव्याप्ति का ज्ञान, (४) अनुमान हेतु से साध्य का अनुमान, (५) आगम = आप्त पुरुषों तथा आगमों के वाक्यों से समुत्यन्न प्रामाणिक ज्ञान।

सामान्य रीति से कहा जा सकता है कि जैनन्याय प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम—इन तीन प्रमाणों को ही स्वीकार करता है, प्रत्यक्ष की सत्ता सर्वमान्य है। अनुमान चार्वाक को अस्वीकृत है, पर जैनाचार्यों ने बड़ी प्रबल युक्तियों के आधार पर लोकव्यवहार के लिए अनुमान की प्रामाणिकता मानी है। जैन आगम से प्रतिपादित सत्य जैन दर्शन की मूलिभित्ति है, पर जैन लोग बाह्मणशास्त्र, श्रुति तथा स्मृति की प्रामाणिकता को अनेक दोषों के विद्यमान होने से मानने के लिए तैयार नहीं हैं।

#### स्याद्वाद्

जैन दर्शन का यह प्रधान सिद्धान्त है कि प्रत्येक वस्तु अनन्त धर्मात्मक हुआ करती है। इन समस्त वस्तु-धर्मों का यथार्थ ज्ञान उसी पुरुष को हो सकता है जिसने कैवल्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। पर भ्रान्ति-बहुल मानवों में इतना सामर्थ्य कहाँ है कि वे प्रत्येक वस्तु के समस्त धर्मों का यथार्थ ज्ञात प्राप्त कर सकें। वह तो वस्तु के केवल एक धर्ममात्र को जान सकता है। अतः उसका ज्ञान सदा आंशिक हुआ करता है। जैन दर्शन वस्तु के अनन्त धर्मों में से एक धर्म के ज्ञान को 'नय' के नाम से पुकारता

हैं । वस्तु-स्थित पर विचार करने से प्रत्येक ज्ञान का आंशिक या सापेक्ष होना ही न्यायसंगत है, परन्तु वास्तविक ज्ञान इससे भिन्न पदार्थ है । साधारणत्या ज्ञान तीन प्रकार का हो सकता है—(१) दुणंय, (२) नय, (३) प्रमाण। यदि विद्यमान होनेवाली किसी वस्तु को हम विद्यमान हो (सदैव) बतलावें, तो उसके अन्य प्रकारों के निषेध किये जाने के कारण यह ज्ञान 'दुणंय' (दुए नय) के नाम से पुकारा जायेगा। अन्य प्रकारों का विना निषेध किये हुए वस्तु को सत् बतलाना आंशिक-ज्ञान-संवलित होने के कारण 'नय' कहलायेगा, पर प्रमाण इन दोनों से भिन्न होता है। विद्यमान वस्तु के विषय में 'संभवतः यह सत् है' (स्यात् सत् ) यही ज्ञान वस्तु के ज्ञात तथा अज्ञात समस्त धर्मों के संकलन होने के कारण प्रमाणकोटि में आता है (स्याद्वादमञ्जरी, श्लोक २०)।

'तय' सिद्धान्त जैन दर्शन का एक मुख्य विषय माना जाता है। किसी विषय का साक्षेप निरूपण नयवाद के नाम से पुकारा जाता है। इस नयवाद का विवेचन जैन ग्रन्थों में बड़े विस्तार के साथ बड़ी सूक्ष

नयवाद दृष्टि से किया गया उपलब्ध होता है ( त॰ सू॰ १।३४-३५)। वस्तु के अनन्तधर्मात्मक होने से उसके

प्रत्येक विशेष के निरूपण करने से नयों की संख्या भी अनन्त है, परन्तु विवेक वृष्टि से उसके सामान्यतः दो भेद स्वीकृत किये जाते हैं— (१) द्रव्यार्थिक नय तथा पर्यायार्थिक नय। किसी वस्तु के दो धर्म हो सकते हैं — एक तो वह जिसके कारण विविध परिणामों के बीच वस्तु की एकता बनी रहती है। इसकी ही 'द्रव्यार्थिक नय' की संज्ञा है। दूसरे वे धर्म जो देश तथा काल के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न हुआ करते हैं। इन विशेषों के निरूपण को 'पर्यायार्थिक नय' की संज्ञा दी जाती है। प्रथम नय तीन प्रकार का तथा अन्तम चार प्रकार का, दोनों मिलकर सात प्रकार के होते हैं — नैगम नयः संग्रह नय, व्यवहार नय, ऋतु नय, शब्द नय, समधिरूढ नय तथा एवं मूर्ण नय। इनके नामों में समानता होने पर भी भिन्न-भिन्न ग्रन्थों में इनके स्वरूप के विषय में विशेष मतभेद दीख पडता है।

इस आंशिक ज्ञान के कारण ही जगत् में पारस्परिक कलह दिखलाई पड़ रहा है। प्रत्येक दर्शन इस विचित्र नानात्मक विश्व के ही विवेचन करने में

व्यस्त है, पर वह किसी एक अंश को ही लेकर दार्शनिक विरोध अहापोह में लगा रहता है। दर्शनों में पारस्परिक का कारण कलह का बीज यही है कि वे अपने ही विवेचन को यथार्थ मानकर अन्य दर्शनों के विवेचनों को अयथार्थ

ठहराते हैं। इस विषय में दार्शनिकों का पारस्परिक विरोध हाथी के स्वरूप-निर्णय के विषय में झगड़ा करनेवाले अन्धों के कलह के समान ही है। पर जैन दर्शन का कहना है कि दर्शन नानारूपिणी सत्ता के अंशमात्र के विवेचन करने में अपना महत्त्व रखते हैं। उनमें आपस में किसी प्रकार के मतभेद के लिए स्थान नहीं है। इस उदार चित्तवृत्ति तथा विशालहृदयता के कारण जैन-तत्त्वज्ञान का किसी भी दर्शन से विरोध नहीं है। जैनदर्शन न केवल आचार के लिए ही अहिंसा का पक्षपाती है; प्रत्युत तात्त्विक समीक्षा के विषय में भी वह 'वौद्धिक अहिंसा' को मानता है।

जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक परामर्श के पहले उसे सीमित तथा सापेक्ष बनाने के विचार से 'स्यात्' विशेषण का जोड़ना अत्यन्त आवश्यक है। 'स्यात्' (कथं चित्) शब्द अस् धातु के विधिलिङ् के रूप का स्याद्वाद का अर्थ तिङन्त प्रतिरूपक अव्यय माना जाता है। घड़े के विध्य में हमारा परामर्श 'स्यादस्ति = कथंचित् यह विद्यमान है' इसी रूप में होना चाहिये। वर्तमान काल तथा देश के विचार करने से हम घट की सत्ता का अनुभव करते हैं, परन्तु यह सत्ता त्रैकालिक सत्य नहीं है; अपितु सापेक्षिक सत्य है, क्योंकि प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में, प्रत्येक दशा में तथा एतादृश अन्य प्रकारों में घट की सत्ता का अनुभव हमें नहीं हो सकता। अतः घट के विषय में हमारा परामर्श 'स्यादस्ति' का ही रूप धारण कर सकता है। इसी कारण जैन दर्शन प्रत्येक परामर्श वाक्य के साथ 'स्यात्' पद का योग करने के लिए आग्रह करता है। यही सुप्रसिद्ध स्याद्वाद या अनेकान्तवाद है, जो जैन दर्शन की प्रमाणमीमांसा के इतिहास को एक अपूर्व महत्त्वपूर्ण देन माना जाता है।

'स्याद्वाद' की उत्पत्ति भी बड़ी रोचक है। बुद्धकाल में अनेकान्तवाद मानने वाले दार्शनिकों की कमी नहीं थी। ये ब्राह्मण तथा परिव्राजकों में पाये जाते थे। सामञ्जफल-सुत्त में 'संजय बेल ट्विपुत्त' के मत का जो वर्णन मिलता है वह स्याद्वाद के अनुरूप ही था। संजय ने स्पष्ट शब्दों में परलोक के अस्तित्व तथा अनस्तित्व दोनों की सत्ता के स्याद्वाद की उत्पत्ति विधान तथा प्रतिषध के विषय में अपने को निताल असमर्थ ठहराया है। पाली ग्रन्थों में 'अमराविक्खे-पिक' संज्ञक दार्शनिकों के मत की चर्चा उपलब्ध होती है, जो वस्तु के

पिक' संज्ञक दार्शनिकों के मत की चर्चा उपलब्ध होती है, जो वस्तु के अस्तित्व तथा नास्तित्व की स्थिति तथा अनुभव के विषय में एक मत को अंगीकार न करके अनेक मतवाद की पुष्टि किया करते थे। ये मत ब्राह्मणों तथा परिव्राजकों के बतलाये गये हैं। अतः स्याद्वाद की उत्पत्ति को कित्पय विद्वान् जैनेतर सम्प्रदायों में मानते हैं। उपनिषदों में ब्रह्म कहीं सत्, कहीं असत्, कहीं उभयात्मक बतलाया गया है। इन मतों के आधार पर ही सत्ता को अनेकान्तक मानने की कल्पना अवान्तरकाल में मानी गई; यह मत भी सम्भव है। स्याद्वाद की उत्पत्ति के रहस्य का पता अभी तक भले न चले, पर इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भगवतीसूत्र में स्वयं महावीर ने 'स्याद्वास्त, स्यान्नास्ति तथा स्याद् अवक्तव्यम्' इन ३ भंगों का स्पष्ट उल्लेख किया है। इसी कारण इन भंगों को 'मूलभंग' की संज्ञा दी गई है। आगे चलकर इन्हीं मूलभंगों के पारस्परिक मिश्रण से 'सप्तभंगी' की कल्पना का प्रादुर्भाव हुआ<sup>3</sup>।

सप्तमङ्गी नय

साधारणतया न्यायशास्त्र में परामर्श के दो ही प्रकार के रूप हो सकते हैं:(१) अन्वयी, जिसमें किसी उद्देश्य के विषय में किसी विधेय का विधान

२. द्रष्टव्य स्याद्वादमञ्जरी की भूमिका, पृ० ७५-७६।

१. 'अमराविक्षेपवाद' का अर्थ किसी निश्चित सिद्धान्त को न मानना है। 'अमराविक्षेप' नामक छोटी-छोटी मछिलयां बड़ी चञ्चल हुआ करती हैं। जो बहुत प्रयत्न करने पर भी हाथ में नहीं आती हैं। अतः प्रयत्न करने पर भी किसी निर्णय पर न पहुँचने के कारण इस वाद को 'अमराविक्षेप की संज्ञा दी गयी है। यह ब्रह्मजालसुत्त में उल्लिखित बुद्धकालीन १ वर्ष सिद्धान्त है। देखिये, दीर्घनिकाय, पृ० ६-१०।

२. अनेकान्तवाद के विषय में द्रष्टव्य प्रमाणसमुच्चय की पं० सुखलालजी कृत प्रस्तावना, पृ० १८-२८; सन्मतितक की अंग्रेजी भूमिका, पृ० १३२-१४०, उपाध्येकृत प्रवचनसार की अंग्रेजी भूमिका, पृ० ८६-६१।

किया जाय अथवा (२) व्यतिरेक, जिसमें किसी उद्देश्य के विषय में किसी विद्येय का निषेध किया जाय, परन्तु जैन न्याय में सत्ता के सापेक्ष किय की स्वीकार करने के कारण परामर्श का रूप सात प्रकार का माना जाता है जिसे 'सप्तभंगी नय' के नाम से पुकारते हैं। वे रूप नीचे दिये जाते हैं:—

- (१) स्यादस्ति ( किसी प्रकार में है )।
- (२) स्यान्नास्ति (किसी प्रकार में नहीं भी है)।
- (३) स्यादस्ति च नास्ति च (कथिवत् है और नहीं है)।
- (४) स्याद् अवक्तव्यम् ( कथन्त्रित् अवक्तव्य = वर्णनातीत है )।
- (५) स्यादस्ति च अवक्तव्यं च (कथन्त्रित् अथवा किसी प्रकार में है और अवक्तव्य है)।
  - (६) स्यान्नास्ति च अवक्तव्यं च ( कथिवत् नहीं है और अवक्तव्य है )।
- (७) स्यादस्ति च नास्ति च अवक्तव्यं च (कथिवत् है, नहीं है तथा अवक्तव्य है)।

इनके स्वरूप को जानने के लिए थोड़ाइसा विवेचन प्रस्तुत किया जाता है। पहले वाक्य का अर्थ है कि कथि चत् कोई पदार्थ किसी धर्म विशेष के साथ सम्बद्ध है। जैसे 'स्यात् घड़ा है' अर्थात् 'इस समय में एक विशेष प्रकार के स्थान में (घर में) एक विशेष रूप को रखनेवाला घड़ा विद्यमान है' इस वाक्य का यही अर्थं समझा जाना चाहिये। दूसरे वाक्य का प्रयोग पदार्थं-विशेष का धर्मविशेष के साथ सम्बन्ध-प्रतिषेध के अवसर पर किया जाता है। जैसे 'स्यात् इस घर के बाहर घड़ा नहीं है' इसका यह अर्थ है कि 'किसी विशेष प्रकार का घड़ा विशिष्ट समय में एक विशिष्ट गृह के बाहर अभाव धारण किये हुए हैं। किसी वस्तु के सत्तात्मक तथा निषेघात्मक उभयविध स्वरूप के संवलित रूप से ज्ञान के लिए पूर्ववाले दोनों परामशौं को एकत्र करने से तीसरे प्रकार के परामशैं का उदय होता है । जैसे —स्याद् गृहे अस्ति घटः, गृहाद् बहिर्नास्ति घटः (स्यात् घर के भीतर घट विद्यमान है तथा गृह के बाहर वह अविद्यमान है)। इसका निर्देश तृतीय वाक्य में किया गया है। कच्चा होने पर घड़ा काला है, पर पक जाने पर वहीं लाल बन जाता है, तब घट का यथायें रूप क्या है ? इस प्रश्न का निष्कपट उत्तर यही हो सकता है कि परिस्थितियों की विपुलता के कारण एकत्र विरोघात्मक नाना धर्मों की सत्ता होने के कारण घट का वास्तविक रूप अवक्तव्य अनिवंचनीय है। जैनन्याय के अनुसार चतुर्थ परामर्श इसी सिद्धान्त को

प्रतिपादित करता है। अन्तिम तीन परामशों की उत्पत्ति पूर्वनिर्दिष्ट चारो विचार-बिन्दुओं के सम्मिश्रण से होती है। जैनन्याय के अनुसार किसी भी पदार्थ के विषय में इतने ही विकल्पक ज्ञानों का उदय हो सकता है। अतः; सात प्रकारों को धारण करने के कारण इसे 'सप्तभंगी नय' की संज्ञा प्रदान की गई है।

## (४) जैन तत्त्वसमीक्षा

वस्तु अनन्तधर्मात्मक होती है (अनन्तधर्मात्ककमेव तत्त्वम्) । किसी
मनुष्य के स्वरूपज्ञान के लिये उसके देश, काल, जाति, जन्म, धर्म, वर्ण, समाज
आदि का जानना तो अत्यन्त आवश्यक है। इत
वस्तु सत्तात्मक धर्मों का नाम 'स्वपर्याय' है; ये अल्प ही
हुआ करते हैं; पर वस्तु के निषेधात्मक धर्म अनन्त
होते हैं, जो उसे अन्य तत्सदृश वस्तुओं से पृथक् किया करते हैं। 'देवदत्त' के
विषय में इतना ही ज्ञान पर्याप्त नहीं है कि वह भारतवर्षवासी, श्यामवर्ण, हिन्दू,
आयं-धर्मानुयायी, ब्राह्मण-कुलोत्पन्न है, ये तो सत्तात्मक गुण हुए। निषेधात्मक
गुणों की जानकारी भी उतनी ही जरूरी है। यह भी जानना पड़ेगा कि वह न
तो यूरोपियन है, न चीनदेशीय. न श्वेतवर्ण का है, न पीत वर्ण का-आदि
आदि। इन इयत्ताहीन निषेधात्मक धर्मों को 'परपर्याय' के नाम से पुकारते हैं।
इस प्रकार जैन दर्शन की कल्पना में प्रत्येक वस्तु 'स्वपर्याय' तथा 'परपर्याय' का
समुच्चय है।

द्रच्य

'सत्' के स्वरूप के विषय में दर्शनों में पर्याप्त मतभेद है। वेदान्तदर्शन केवल ब्रह्म को 'सत्' मानता है, बौद्धदर्शन 'सत्' पदार्थ को निरन्वयक्षणिक (अर्थात् उत्पादन विनाशशील) मानता है, 'सत्' की व्याख्या सांख्यदर्शन चेतन तत्स्वरूप 'सत्' पदार्थ (पुरुष) को कृटस्थ नित्य मानता है, पर अचेतन तत्त्वरूप 'सत्' पदार्थ (प्रकृति) को परिणामिनित्य अर्थात् नित्यानित्य मानता है, परन्तु जैनदर्शन के अनुसार 'सत्' का विवेचन एक विभिन्न ही प्रकार से किया जाता है।

प्रत्येक पदार्थं के दो अंश हुआ करते हैं शाश्वत अंश और अशाश्वत अंश । शाश्वत अंश के कारण प्रत्येक वस्तु ध्रोव्यात्मक, अर्थात् नित्य है और

अशाश्वत अंश के कारण हर-एक वस्तु उत्पाद-व्ययात्मक ( उत्पत्ति तथा विनाशवाली अर्थात् अनित्य है ) यदि केवल एक अंश पर दृष्टिगत करते हैं तो वस्तु स्थिर प्रतीत होती है, तथा दूसरे अंश पर दृष्टि डालते हैं तो वह स्थिर प्रतीत होती है। किन्तु एकांश पर दृष्टि डालना एकांगी सत्य हो सकता है, सर्वाङ्गीण सत्यता उभयांशों के निरीक्षण पर ही अवलम्बित है। अतः इन दोनों दृष्टियों का अनुसरण कर जैनशास्त्र प्रत्येक वस्तु को उत्पादव्यय-ध्रौव्य युक्त वतलाता है। अर्थात् पदार्थं उत्पन्न होने तथा नाम होनेवाला होता है; साथ ही साथ वह स्थिर होने वाला भी होता है। अर्थात् वह नित्यानित्य होता है। यहाँ पर शंका का उदय होना स्वाभाविक है कि जो पदार्थ नित्य है वह उसी क्षण में अनित्य कैसे हो सकता है ? क्या एक ही पदार्थ में नित्यता तथा अनित्यता का एककालिक सम्बन्ध मानना विरुद्ध नहीं माना जा सकता ? इसका उत्तर जैनदर्शन में वड़े सुन्दर ढंग से दिया गया है। विना किसी प्रकार के परिवर्तन हुए समान भाव से रहने वाली वस्तु को वह नित्य नहीं मानता । उसकी दृष्टि में 'अपनी जाति से च्युत न होना' ही नित्यत्व का लक्षण है। वस्तु में परिणाम होने पर भी जातिगत एकता विघटित नहीं होती, अतः इन्हें नित्य मानने में किसी प्रकार की विप्रतिपत्ति न होनी चाहिए। अनुभव इन परिणामिनित्यता के सिद्धान्त की प्रामाणिकता सिद्ध करता है। सुवर्ण में कुण्डलत्व, अंगुलीयत्व आदि धर्म के उत्पन्न होने पर भी वह सुवर्णत्व जाति से च्युत नहीं होता। 'परिणामिनित्यता' के सिद्धान्त में वेदान्तियों के 'कूटस्थनित्यता' तथा सौगतों के 'परिणामवाद' का हु समन्वय है। प्रपञ्च के नानात्व के भीतर विद्यमान एकत्व को जैन-दर्शन अंगीकार करता है। वह कहता है कि जगत् का नानात्व भी वास्तविक है तथा एकत्व भी सत्य है।

सतत विद्यमान रहनेवाले तथा वस्तुसत्ता के लिए नितान्त आवश्यक धर्मों को 'गुण' कहते हैं तथा देशकालजन्य परिणामशाली धर्म को 'पर्याय' कहते हैं। गुण तथा पर्यायविशिष्ट वस्तु को जैनन्याय के अनुसार 'द्रव्य' कहते हैं (गुणपर्यायवद् द्रव्यम्—तत्त्वार्थसूत्र ४-३७)।

will all about that the a line in

१. उत्पादव्ययधीव्ययुक्तं सत्—( तत्त्वार्थसूत्र ४।२६ )।

द्रव्य का सबसे बड़ा विभाग दो प्रकार का होता है:—(१) एक देशव्यापी द्रव्य तथा (२) बहुप्रदेश-व्यापी द्रव्य । काल ही एक पदार्थ ऐसा है जो एक प्रदेशव्यापी माना जाता है । जगत् के अन्य समस्त द्रव्यविभाग पदार्थों में विस्तार उपलब्ध होता है । अतः वे बहुप्रदेश व्यापी माने जाते हैं । जैनदर्शन में विस्तार धारण करनेवाले द्रव्य 'अस्तिकाय' कहे जाते हैं । सत्ता धारण करने के कारण वे 'अस्ति' तथा शरीर की भांति विस्तार से समन्वित होने से वे 'काय' कहे जाते हैं । ऐसे पाँच द्रव्यों की सत्ता स्वीकृत की गई है—(१) जीवास्तिकाय, (२) पुद्गलास्तिकाय, (३) आकाशास्तिकाय, (४) धर्मास्तिकाय तथा (५) अधर्मास्तिकाय।

देशव्यापी (अस्तिकाय) द्रव्यों के दो प्रधान भेद हैं—जीव और अजीव। इनमें जीव आत्मा का वाचक है। जीव सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं—बद्ध (संसारी) तथा बन्धन से निर्मुक्त (मुक्त)। इनमें संसारी जीवों के अनेक भेद स्वीकार किये गये हैं। वे जीव जो उद्देश्यपूर्वंक किसी स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की शक्ति रखते हैं 'त्रस' कहलाते हैं और जो जीव ऐसी शक्ति से विहीन रहते हैं उन्हें 'स्थावर' कहते हैं। संसारी जीव के अन्य चार प्रकारों का वर्णन तत्त्वार्थाधिगमसूत्र (२१३२-३६) में दिया गया है:—(नारक)—विविध नरकों में निवास करनेवाले जीव, (२) मनुष्य, (३) तियंच्व—पशु-पक्षी आदि लघुकाय जीव, (४) देव—क्ष्यंलोक में निवास करनेवाले जीव। स्थावर जीव सबसे निकृष्ट माने जाते हैं, क्योंकि इनमें केवल स्पर्शेन्द्रिय की ही सत्ता मानी जाती है। जङ्गम जीवों में कुछ दो इन्द्रियसम्पन्न, कुछ तीन इन्द्रिय से युक्त और कुछ चतुरिन्द्रिय से युक्त होते हैं; परन्तु मनुष्य, पशु-पक्षी आदि उन्नत जीवों में पाँचों इन्द्रिय पुक्त होते हैं। यह तो जीव का सामान्य निक्ष्पण हुआ। अजीव चार प्रकार के होते हैं —पुद्गल, आकाश, धर्म तथा अधर्म।

१. संसि जदो तेणेदे अत्थीति भणंति जिणवरा जम्हा । काया इव बहुदेसा तम्हा काया थ अत्थिकाया थ ।। ( द्रव्यसंग्रह, गाथा २५)

### द्रव्य-विभाग का संक्षिप्त वर्णन

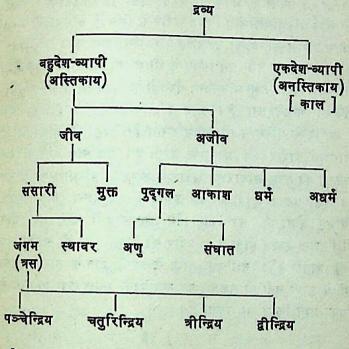

जीव

चेतनद्रव्य को जीव कहते हैं। चैतन्य जीव का सामान्य लक्षण है । संसार के समस्त जीवों में, चाहे वे किसी प्रकार के क्यों न हों, चैतन्य उपलब्ध होता ही है। प्रत्येक जीव नैसींगक रूप से अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सामर्थ्य आदि गुणों से सम्पन्न माना गया है, परन्तु जीवों में आवरणीय कर्मों के कारण इन स्वाभाविक धर्मों का उदय नहीं हुआ करता। अपने ही शुभाशुभ कर्मों के प्रभाव से जीव के स्वाभाविक गुणों पर एक प्रकार का आवरण पड़ा रहता है। शुभ कार्यों के अनुष्ठान से इस आवरण के तिरोधान होने से इन गुणों का साक्षात्कार जीव को हुआ करता है। दर्शन, ज्ञानादि गुणों के विपुल तारतम्य के कारण जीवों के अनन्त भेद हैं। जीव शुभाशुभ कर्मों का कर्ता है तथा कर्मफलों का भोक्ता भी वह स्वयं है। जगत् के प्रत्येक भाग में जीवों की सत्ता मानी गयी है।

१. चैतन्यलक्षणो जीवः—( बड्दर्शन-समुच्चय, कारिका ४९ )।

जीव ही वस्तुओं को जानता है, कर्मों का सम्पादन करता है, सुख का भोक्ता है, दु:खों को सहता है, अपने को स्वयं प्रकाशित करता है। नित्य होने पर भी जीव परिणामशील है। यह शरीर से भिन्न है और उसकी सत्ता का सबसे प्रबल प्रमाण चैतन्य की उपलब्धि है। जैन दर्शन जीव को मध्यम परिमाणविशिष्ट मानता है। इस विषय में भी आत्मा को विभु माननेवाले अद्वेत वेदान्तियों तथा अणु माननेवाले वैष्णवों के उभय अन्तों को छोड़कर मध्यम-मार्गं को माननेवाला है। जीव शरीराविच्छन्न होता है, वह अपने निवासभूत शरीर के परिणाम को धारण करता है। वह दीपक की भौति अपने निवासभूत शरीर को प्रकाशित करता है। यह स्वयं अमूर्त है, पर दीपक के प्रकाश की तरह आधारभूत शरीर के रूप तथा परिमाण को धारण करता है। इस प्रकार हस्ती के विशालकाय में रहनेवाला जीव विपूत परिमाण-विशिष्ट होता है, पर चींटी जैसे अल्पकाय में रहने वाला जीव परिमाण में नितान्त स्वल्प होता है। प्रदीप की तरह जीव भी संकोच एवं विकाशशाली होता है । तात्त्विक दृष्टि से अरूपी होने के कारण उसका ज्ञान इन्द्रियों के द्वारा नहीं हो सकता, पर स्वसंवेदन, प्रत्यक्ष तथा अनुमान के वल पर उसका ज्ञान किया जा सकता है।

#### अजीव

जैन दर्शन में 'पुद्गल' शब्द का अर्थ कुछ विलक्षण माना जाता है। यह भूत सामान्य के लिए व्यवहृत किया जाता है। 'पुद्गलास्तिकाय' यह संज्ञा जैन शास्त्र में ही प्रसिद्ध है, अन्य दर्शनों में पुद्गल-स्थानीय तत्त्व को प्रधान, प्रकृति, परमाणु आदि शब्दों से पुकारते हैं। सर्व-दर्शन-संग्रह में 'पुद्गल शब्द की निरुक्ति वतलाई गई है—पूरयन्ति गलन्ति व १. पुद्गल (जो पूर्ण हो जाय तथा गल जाय), अर्थात् पुद्गल उन द्रव्यों की संज्ञा है जो प्रचयरूप से शरीर का निष्पादन करनेवाले होते हैं तथा प्रचय के विनाश होने पर जो छिन्न-भिन्न हो जाते हैं। पुद्गल के दो रूप उपलब्ध होते हैं—अणु तथा संघात। पुद्गल के सूक्ष्मतम् निरवयव अंश जिनका और सूक्ष्म रूप में विभाजन नहीं किया जा

१. प्रदेशसंहारविसर्गाम्यां प्रदीपवत् । (त० सू॰ ५।१६) ।

सकता 'अणु' कहलाता है। दो या दो से अधिक इन सूक्ष्म अंशों के परस्पर एक्ट्र होने से 'संघात' बनता है। इन्हीं संघातों के द्वारा हमारे शरीर तथा उसके भिन्न-भिन्न अंग, मन, प्राण आदि की सृष्टि होती है। पौद्गलिक पदार्थों में चार गुण पाये जाते हैं —स्पर्श, रस, गन्ध तथा वर्ण। ये गुण उनके द्विविध रूपों में विद्यमान रहते हैं। अणु या संघात—दोनों प्रकार में ये चारों गुण पाये जाते हैं। अन्य दार्शनिक 'शब्द' को भी भूतों का गुणविशेष स्वीकार करते हैं, पर जैन दार्शनिक शब्द को मूलभूत गुण नहीं मानते, प्रत्युत सूक्ष्मत्व, स्थूलत्व, अन्धकार, छाया आदि के समान होनेवाला अवान्तर परिणाम बतलाते हैं (तत्त्वार्थसूत्र ४।२४)।

'आकाश' जीवादि अस्तिकाय द्रव्यों को अवकाश देनेवाला पदार्थ है।
आकाश की सत्ता प्रत्यक्ष ज्ञान के ऊपर अवलम्बित न होकर अनुमान के आधार
पर अंगीकृत की जाती है। जीव, पुद्गल, धर्म तथा
२. आकाश अधर्म पदार्थ बहुप्रदेशव्यापी हैं। अतः उनके विस्तार
की सिद्धि के लिए प्रदेश पर्यायवाले आकाश-द्रव्य की सत्ता मानना न्याय-संगत है। आकाश दो प्रकार का माना जाता है:—
(१) जीव, पुद्गल आदि द्रव्यों की स्थिति जिस भाग में होती है उसे 'लोका-काश' की संज्ञा दी जाती है, (२) तथा लोक से उपरितन आकाश की 'अलोकाकाश' संज्ञा है।

काल की कल्पना अनुमान के आधार पर मानी जाती है। जगत् के समस्त पदार्थ परिणामशील हैं। इस परिणाम के साधारण कारण के रूप में काल की सत्ता मानी जाती है। वर्तना, परिणाम, फ्रिया, रे. काल परत्व तथा अपरत्व —ये पाँचों काल के 'उपकार' माने जाते हैं। काल के विना पदार्थों की स्थिति की कल्पना नहीं की जा सकती। स्थिति का अर्थ पदार्थ का अनेक-क्षणव्यापी अवस्थान है। काल के अवयवों को विना माने स्थिति की कल्पना निराधार ही है। किसी वस्तु का परिणाम काल की सत्ता पर ही अवलम्बित है। कच्चे आम का पक जाना कालजन्य ही है। पूर्वापरक्षण-व्यापिनी फ्रिया काल के ही कारण सम्भव है। ज्येष्ठता तथा कनिष्ठता की कल्पना काल की सिद्धि को प्रमाणभूत बतला रही है। काल का विस्तार नहीं माना जाता, अतः वह अस्तिकाय द्रव्यों से इस विषय में भिन्न ही है। लोकाकाश के एक-एक प्रदेश में अणुरूप काल की सत्ता रत्नों की राशि के समान मानी जाती है। रत्नों के ढेर होने पर भी जिस प्रकार प्रत्येक

रत्न पृथक् रूप से विद्यमान रहता है, उसी प्रकार लोकाकाश में काल अणुह्य से पृथक्-पृथक् स्थित रहता है (द्र० सं० का० २३)। 'द्रव्यसंग्रह' में काल के दो भेद माने गये हैं (गांथा २२):—

- (१) व्यावहारिक काल—द्रव्यों के परिणाम से अनुमित दण्ड, घटी, पल आदि अवयव से सम्पन्न काल को व्यावहारिक काल कहते हैं।
- (२) पारमार्थिक काल—यह काल नित्य निरवयव माना जाता है। वर्तना—पदार्थ की स्थिति—इनका सामान्य लक्षण है। व्यावहारिक काल के ही अंगों की कल्पना है। अतः वह सादि तथा सान्त है, पर पारमार्थिक काल एक अनवच्छिन्न रूप से सतत विद्यमान रहता है।

वर्म तथा अवर्म द्रव्यों की जैन कल्पना अन्य दर्शनों में स्वीकृत कल्पना से नितान्त भिन्न ठहरती है। गतिशील जीव तथा पुद्गल के सहकारी कारण द्रव्यविशेष को वर्म की संज्ञा दी गई है। जल में चलनेवाली ४: वर्म मछली के लिए जिसप्रकार जल सहकारी कारण माना जाता है, उसी प्रकार जीव तथा पुद्गल द्रव्यों की गति के लिए

धर्मास्तिकाय की कल्पना की गई है। धर्म स्वयं जीव की गति की प्रेरणा में असमर्थ है, पर उसकी गित के लिए सहायतामात्र करता है। जल मछली को चलने के लिए प्रेरणा नहीं कर सकता, पर उसकी गित के लिए सहायतामात्र देने का कार्य करता है।

अधर्म की कल्पना धर्म के ठीक विरुद्ध है। स्थितिशील जीव तथा पुद्गत की स्थिति के सहकारी कारण द्रव्यविशेष की 'अधर्म' की संज्ञा जैनदर्शन में दी गई है। जिस प्रकार श्रान्त पथिक के ठहरने के लिए ५. अधर्म वृक्षों की छाया सहायक होती है, उसी प्रकार जीव की स्थिति के वास्ते अधर्मास्तिकाय की कल्पना स्वीकृत की गई है। छाया पथिक के टिकने के लिए कारण नहीं हो सकती, न उसे टिकने के लिए प्रेरंग कर सकती है, केवल सामान्यरूपेण कारण वन सकती है। जीव तथा पुद्गल की स्थित के लिए अधर्म की कल्पना भी इसी तरह मानी गई है।

(५) जैन आचारमीमांसा

जैनदर्शन में मोक्ष के साधन तीन हैं (१) सम्यक् दर्शन, (२) सम्यक् ज्ञान तथा (३) सम्यक् चित्र। 'दर्शन' शब्द का अर्थ है—श्रद्धा, अर्थ श्रिक्त सम्यक्-दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः— (तत्त्वार्थसूत्र १११)।

मोक्षमार्गं में जाने के लिए साधक के पास प्रथम साधन होना चाहिए सम्यक् श्रद्धा । तीर्थ द्धारों के द्वारा प्रतिपादित शास्त्र-सिद्धान्तों में अटूट दिया गहरी श्रद्धा रखना नितान्त आवश्यक है। अध्यात्म-मार्ग के रत्नत्रय पिथक के लिए सबसे अधिक उपयोगी तथा महत्त्वपूर्ण पाथेय सम्यक् श्रद्धा है। सम्यक् ज्ञान दूसरा साधन है। शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित निखिल सिद्धान्तों द्वाया तत्त्वों का यथार्थ एवं गम्भीर अनुभव प्राप्त करना भी श्रद्धा के समान ही आवश्यक तथा उपादेय है। सम्यक् दर्शन तथा सम्यक् ज्ञान की चरितार्थता सम्यक् चरित्र में ही सम्यक् होती है। इन्हीं मोक्षोपयोगी तीनों साधनों — सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान तथा सम्यक् चारित्रय — को जैन दर्शन में 'रत्नत्रय' की संज्ञा दी गई है।

जीव निसर्गतः मुक्त है; पर वासनाजन्य कर्म उसके शुद्ध स्वरूप पर बावरण डाले रहता है। इस कर्म के स्वरूप को जैन दर्शन अन्य दर्शनों से नितान्त भिन्न मानता है। कर्म पौद्गलिक होते हैं। पृथिवी, कर्म जल आदि के समान कर्म भी भौतिक माना जाता है। यह जीव को सर्वांशतः व्याप्त कर इस दुःखमय प्रपंच में डाले रहता है। कर्म के साथ सम्बद्ध जीव ही बद्धपुरुप के रूप में दीख पड़ता है। कर्म के आठ मुख्य प्रकारों का वर्णन जैन ग्रन्थों में बड़े विस्तार के साथ किया गया मिलता है। कुछ कर्म ज्ञान को ढके हुए रहते हैं, कुछ दर्शन को आच्छादित किये रहते हैं तथा कुछ मोह उत्पन्न करने के साधन बने रहते हैं। इस प्रकार ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र तथा अन्तराय—इन आठ कर्मों के १४४ भेदों का वर्णन जैन ग्रन्थों में दिया गया है (त० सू० ८।४।१६)।

जीवन के साथ कमं का सम्बन्ध तथा विच्छेद दिखलाने के लिए जैन दर्शन-सम्मत सप्त पदार्थों का वर्णन करना यहाँ उचित प्रतीत होता है। इन पदार्थों के नाम हैं—(१) आस्रवः (२) बन्धः, (३) संवरः, सप्त पदार्थं (४) निर्जराः, (४) मोक्ष—जो पूर्ववर्णितः, (६) जीव तथा (७) अजीव के साथ मिलकर सात पदार्थं माने जाते हैं (त॰ सू॰ १।४) भोगात्मक जगत् तथा भोगायतन शरीर के साथ जीव

१. तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् (तत्त्वार्थसूत्र १।२)।
प भा० द०

के सम्बन्ध कराने का प्रधान कारण कर्म ही है। उसी के साथ सम्बन्ध होने से जीव का बन्धन तथा उसके प्रभाव से हीन होने पर जीव का मोक्ष निभंर रहता है। अपने ज्यापार के लिए अपरतन्त्र कर्मों का जीव के साथ सम्बन्ध होना 'आस्त्रव' कहलाता है। तत्त्वार्थसूत्र (६।१-२) में शरीर, वचन तथा मन की किया को योग का नाम दिया गया है और यह योग ही 'आस्त्रव' कहलाता है। जिस प्रकार जलाशय में जल के प्रवेश करानेवाले नाले का मुख आस्त्रव कहलाता है, उसी प्रकार कर्म के प्रवेश कराने का मार्ग होने के कारण योग को 'आस्त्रव' की संज्ञा दी गई है। इस तरह चरम तत्त्वों के अज्ञात तथा वासनादि के कारण कर्मों का जीव के प्रति जो संयुक्त होने की किया हुआ करती है उसे ही जैन दर्शन 'आस्त्रव' कहता है। आस्त्रव दो प्रकार का होता है—भावास्त्रव (कर्मोत्पादक रागादिभाव) तथा द्रव्यास्त्रव (पुद्गलकर्मों का आना, द्रव्यसंग्रह, गाथा ३०)।

उसके अनन्तर कर्मों के द्वारा जीवों का साक्षात् व्याप्त कर लेना 'बन्ध' कहलाता है। दूसरे शब्दों में जब जीव कषाययुक्त होने से कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, तब इसे 'बन्ध' की संज्ञा प्रदान की जाती हैं। उमास्वामी '(त॰ सू॰ दा१) बन्धन के पाँच कारण मानते हैं—(१) मिध्यात्व (अतत्व में तात्त्विक दृष्टि रखना); (२) अविरति (दोषों से विरत न होकर सदा उनमें लगे रहना); (३) प्रमाद (कर्तं व्या अकर्तं व्या कार्यों में अविवेक के कारण सावधान न होना); (४) कषाय (समभाव की मर्यादा का तीड़ना); (४) योग (मानसिक, कायिक तथा वाचिक प्रवृत्ति)। इन्हीं कारणों से जीव कर्म के द्वारा बन्धन को प्राप्त करता है।

अब इन कमों का सम्बन्ध-विच्छेद भी दो भिन्न-भिन्न क्रमों से निष्फल ही सकता है। आगे आने वाले कमों के मार्ग को सर्वथा बन्द कर देने को 'संवर' कहते हैं (त॰ सू॰ ६११)। यह 'आस्रव' से विपरीत क्रिया है। संवर का ग्रहण करना अग्रिम कमों के मार्ग को निरुद्ध कर जीव को अत्यधिक बन्धन में पड़ने से बचाता है तथा उसे मुक्ति की ओर उन्मुख करता है। संवर दो प्रकार का होता है—भावसंवर तथा द्रव्यसंवर। 'भावसंवर' मुमुक्षु के उन मानिसक उद्योगों का नैतिक प्रयत्नों के लिए प्रयुक्त होता है जिनके द्वारा वह कर्म के मार्ग का निरोध कर देता है। 'द्रव्यसंवर' नवीन पुद्गलकर्म के सम्बन्ध के वास्तविक निरोध की संज्ञा है। वास्तव क्रिया के पहिले ही मानस व्यापार का होना अनिवार्य है। अतः संवर दो प्रकार का माना जाता है।

इसके अनन्तर दूसरी सीढ़ी निर्जरा की होती है जिसके द्वारा सम्पादित कार्यों को निर्वीर्य बनाकर फलाभाव के लिये उन्हें जीर्ण कर देना होता है। फलस्वरूप वही 'मोक्ष' कहलाता है। इसकी स्थित कर्म के आत्यन्तिक क्षय के बिना सम्भव नहीं हो सकती; इसलिए उमास्वाति ने समग्र कर्मों के क्षय को मोक्ष नाम से अभिहित किया है। मोक्ष प्राप्त करते ही जीव अपने नैसर्गिक शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और उसमें इन 'अनन्त-चतुष्टयों' की उत्पत्ति सद्यः हो जाती है—अनन्त ज्ञान, अनन्त वीर्य, अनन्त श्रद्धा तथा अनन्त श्रान्ति। कैवल्य प्राप्त कर लेने पर जीव इस भूतल पर निवास करता हुआ समाज का परम मङ्गल सम्पादन करने में लगा रहता है। वह अपने आदर्श चरित्र से मनुष्यमात्र के हुदय में दुःखनिवृत्ति के लिए आशा का सन्धार करता रहता है।

सिद्धावस्था तक पहुँचने के लिए मुमुक्षु का आध्यात्मिक विकास एकदम नहीं हो सकता, प्रत्युत उसे इस मार्ग में अपनी नैतिक उन्नति के अनुसार क्रमशः आगे वढ़ना पड़ता है। मोक्षमार्ग के इन सोपानों को जैन दर्शन में 'गुणस्थान' कहते हैं। प्रत्येक धर्म इस कल्पना की गुणस्थान युक्तिमत्ता स्वीकार करता है। जैन दर्शन के अनुसार गुणस्थानों की संख्या १४ है, जिनमें मिथ्यात्व से लेकर ऋमशः सिद्धि को अन्तिम श्रेणी तक पहुँचना लक्ष्य माना जाता है। गुणस्थान की कल्पना मनो-वैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित है। इन गुणस्थानों के नाम ऋमशः यों हैं— (१) मिथ्यात्व (विवेक-हीनता की दशा), (२) ग्रन्थिभेद (सत्-असत् के विवेक का उदय), (३) मिश्र (निश्चय और अनिश्चय की मिश्रित दशा), (४) अविरत सम्यग्-दृष्टि (संशय के नाश होने पर सम्यक् श्रद्धा की अवस्था), (४) देशविरति (पापों का आंशिक त्याग) (६) प्रमत्त, (७) अप्रमत्त, (८) अपूर्व करण, (१) अनिवृत्ति करण, (१०) सूक्ष्म साम्पराय, (११) उपशान्त मोहः (१२) क्षीण मोह (मोक्ष को आवरण करने वाले भिन्न-भिन्न कर्मों के नाश से उत्पंत्र दशायें), (१३) संयोग केवल (इस गुणस्थान में साधक अनन्त ज्ञान तथा अनन्त सूख से देदीप्यमान हो उठता है। वह तीर्थं क्कर कहलाता है और उसमें जपदेश देने की तथा धार्मिक सम्प्रदाय के स्थापन की योग्यता हो जाती है, इस दशा में शुक्ल झ्यान की सहायता से जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेता है),

<sup>&</sup>lt;sup>१. बन्घहेत्वभावनिर्जरायाम् । कृत्स्नकर्मक्षयो मोक्षः । (त० सू० १०।५-३)।</sup>

(१४) आयोग केवल—यही अन्तिम दशा है। इस अवस्था के उत्पन्न होते ही साधक अपर उठने लगता है। लोकाकाश और आलोकाकाश के बीच में एक नितान्त पवित्र स्थान है, यही इन सिद्धों की निवासभूमि है। इस स्थान की 'सिद्धशिला' कहते हैं। साधक अनन्त-चतुष्टय को प्राप्त कर चरम शान्ति का अनुभव करता है। साधकों के लिए यही चरम मुक्तावस्था है।

सम्यक् चारित्र्य की सिद्धि के लिए इन सार्वभौम पाँच मह। वर्तों का पालन नितान्त आवश्यक है—(१) अहिंसा (शरीर, वचन या मन से किसी भाँति किसी प्राणी को हानि न पहुँचाना), (२) सत्य (जो वस्तु सम्यक् चारित्र्य जिस रूप में विद्यमान हो उसे उसी रूप में कहना), (३) अस्तेय (दूसरे किसी की वस्तु को उसकी आज्ञा के विना कभी ग्रहण न करना), (४) ब्रह्मचर्य (वियं रक्षा करते हुए नैष्टिक जीवन व्यतीत करना), (५) अपरिग्रह (किसी भी पदार्थ में आसक्त हो कर उसे ग्रहण न करना, अर्थात् संसार के समस्त विषयों से सच्चा वैराग्य)। इन व्रतों में सांसारिक गृहस्थों के लिए कभी-कभी वस्तु-स्थिति के विचार से शिथिलता भी दिखलाई गई है। यितयों के लिए अपरिग्रह के कठोर नियम का विद्यान है, पर गृहस्थों के लिए उसके स्थान पर सन्तोष का ही निर्देश है। जैन धर्म में आचार के नियमों के पालन में बड़ी कठोरता तथा व्यवस्था दीख पड़ती है।

### (६) समीक्षा

जैन दर्शन इस जगत् के मूल में अनेक तत्त्वों की सत्ता स्वीकार करता है। अतः वह दार्शनिक बहुत्ववाद के समर्थंक के रूप में हमारे सामने आता है। वह आरम्भ से ही वास्तववाद (रीअलिजम) का अनुयायी है। वह हमारी बाह्ये त्रिया अन्तरिन्द्रिय के द्वारा अनुभूत जगत् की सत्ता को वास्तव मानता है। कुछ दार्शनिक लोग जगत् की सत्ता में वाह्य इन्द्रिय-जन्य ज्ञान को ही प्रधान मानते हैं। उनकी सम्मति में चक्षुरादि बाहरी इन्द्रियाँ जिन पदार्थों का स्वयं अनुभव जिस रूप में करती हैं वे पदार्थ उसी रूप में सत्य हैं। इसके विपरीत कुछ दार्थ निक लोग अन्तरिन्द्रिय-मन बुद्धि के-द्वारा ग्राह्य विषय को ही सत्यत्वेन अजिकार करते हैं; परन्तु जैन दर्शन इस विषय में दोनों के समन्वय का इच्छुक है। उसके अनुसार बाह्य जगत् की सत्यता प्रमाणित करने के लिए मन से साय-साथ बाह्य इन्द्रियों की भी उपयोगिता किसी प्रकार न्यून नहीं है। साथ-साथ बाह्य इन्द्रियों की भी उपयोगिता किसी प्रकार न्यून नहीं है।

इस प्रकार जैन दर्शन का दृष्टिविन्दु निःसन्देह बहुत्व संविलत वास्तववाद (प्ल्युरिलिस्टिक रीअलिजम) है । इस दृष्टि के अनुयायी होने से पाश्चात्त्य दार्शिनिक लाइविनित्स के समान ही जैन दार्शिनिक इस जगत् के समस्त प्रदेशों में जीवों की सत्ता स्वीकार करता है ? इस विश्व में उस प्रदेश का सर्वेथा अभाव है, जिसे जीव अपनी उपस्थित से सजीव नहीं बनाते । वह विविध विचित्रतामय विपुल प्रदेश से संविलत विश्व के कण-कण में जीवों की सत्ता को स्वीकार करता है तथा किसी प्रकार की इन्हें हानि न पहुँचाने के उदात्त उद्देश्य से प्रेरित होकर वह अहिंसा को परम धर्म मानता है।

अनेकान्तवाद जैन दर्शन का मानवीय तथा बहुमूल्य देन माना जाता है। समस्त पदार्थों के पारस्परिक सम्बन्ध पर विना ध्यान दिये सत्य-ज्ञान का उदय नहीं हो सकता। गुणरत्न ने एक प्राचीन श्लोक का उद्धरण देकर इस सिद्धान्त की पर्याप्त पृष्टि की है । जिसने एक बस्तु का सर्वथा ज्ञान सम्पादन कर लिया, उसने समग्र वस्तुओं के सर्वथा ज्ञान को प्राप्त कर लिया तथा समस्त वस्तुओं का सर्वथा अनुभवकर्ता एक वस्तु का सर्वथा अनुभव करनेवाला है। नानात्मक सत्ता की तात्त्विक आलोचना 'स्याद्वाद' के सिद्धान्त को मानकर ही की जा सकती है। यह अनेकान्तवाद संशयवाद का रूपान्तर नहीं है, परन्तु अनेकान्तवाद का दार्शनिक विवेचन अनेक अंश में त्रुटिपूर्ण प्रतीत हो रहा है। जैन दर्शन ने वस्तु विशेष के विषय में होने वाली विविध लौकिक कल्पनाओं के एकीकरण का श्लाध्य प्रयत्न किया है, परन्तु उसका उसी स्थान पर ठहर जाना दार्शनिक दृष्टि से दोष ही माना जायगा । यह निश्चित है कि इसी समन्वय-दृष्टि से वह पदार्थों के विभिन्न रूपों का समीकरण करता जाता, तो समग्र विश्व में अनुस्यूत परमतत्त्व तक अवश्य ही पहुँच जाता। इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर शंकराचार्य ने इस 'स्याद्वाद' का मामिक खण्डन अपने शारीरिकभाष्य (२।२।३३) में प्रबल युक्तियों के सहारे किया है। यह जैन सिद्धान्त दार्शनिक विवेचन के लिए आपाततः जपादेय तथा मनोरञ्जक प्रतीत होता है, पर वह मूलभूत तत्त्व के स्वरूप को समझने में सर्वता असमर्थ है। इसी कारण यह व्यवहार तथा परामर्श के

१. राघाकुष्णन् —इण्डियन फिलासफी, भाग १, पृ० ३३४।

२. एको भावः सर्वथा येन दृष्टः सर्वे भावाः सर्वथा तेन दृष्टः । सर्वे भावाः सर्वथा येन दृष्टा एको भावः सर्वथा तेन दृष्टः ।। ( षड्-दर्शनसमुच्चबटीका, पृ० २२२ ) ।

बीचोबीच तत्त्विवार को कतिपय क्षणों के लिए विस्नम्भ तथा विराम देनेवाले विश्राम-गृह से बढ़कर महत्त्व नहीं रखता।

आचार मीमांसा जैन दर्शन का बड़ा महत्त्वपूर्ण अङ्ग है। जैन सत आरम्भ में धर्म रूप में उदित हुआ था, कमबद्ध दर्शन का रूप उसे अवान्तर शतकों में प्राप्त हुआ है। अतः विद्वज्जन आस्रव तथा संवर के मोक्षोपयोगी तत्त्वों का प्रतिपादन ही जैन दर्शन का प्रधान विषय बतलाते हैं ; अन्य सब बातें उसी की प्रपंचभूत हैं। जैन धर्म की एक बड़ी त्रुटि दीख पड़ती है-कमंफल के दाता ईश्वर की सत्ता न मानने में । वह ईश्वरविषयक युक्तियों का तर्क से खण्डन करता है तथा वह ईश्वर के निषेध करने में सविशेष जागरूक बना हुआ है। कमें की स्वतन्त्रता ईश्वर की अध्यक्षता के अभाव में भी तत्तत फल देने में स्वयं कारण मानी जा सकती है। इस विषय में जैनदर्शन मीमांसक मत के साथ समता रखता है, पर जहां मीमांसा धर्म-कर्म के अन्तिम निणंब के लिए श्रुति का आश्रय लेती है वहाँ जैनधर्म उस आश्रय से भी वंचित रहता है। मानव हृदय अपनी श्रद्धा तथा भक्ति की विशेष उन्नति के लिए किसी साकार वस्तु को चाहता है। सिद्धों को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित कर जैनधर्म ने इस कमी की पूर्ति कर दी है। 'अर्हत्' की देवत्व-कल्पना मनुष्यों के आर्त हृदय को आश्वासन देने के लिए सञ्जीवनी ओषधि का काम करती है, पर इससे भी बढ़कर है उसका जीव के नैसींगक अनन्त सामार्थ तथा अनन्त सौख्य में गम्भीर विश्वास । वह मनुष्यमात्र के लिए आशा का सन्देश तथा स्वावलम्बन की श्लाधनीय शिक्षा देता है। इस विषय में यह धमं उपनिषत् प्रतिपादित आध्यात्मिक परम्परा के अधिकारी होने से ही इतना प्रभावशाली बन पाया है, यह कहना ऐतिहासिक तथा तात्त्विक दोनों दृष्टियों से अयुक्त न होगा।

( सर्वदर्शनसंग्रह, पृ० ३१)।

श. आस्रवो भवहेतुः स्यात् संवरो मोक्षकारणम् ।
 इतीयमाहंती दृष्टिरन्यदस्याः प्रपंचनम् ।।

## षष्ठ परिच्छेद

With Division

### बौद्ध दर्शन

ऐतिहासिक गवेषणा के अनुसार बुद्ध धर्म का उदय जैन धर्म के अनन्तर हुआ। बौद्ध 'निकायों' में अन्तिम जैन तीर्थं क्कर नाटपुत्त के नाम, सिद्धान्त तथा मृत्यु के उल्लेख अनेक स्थलों पर पाये जाते हैं, परन्तु जैन 'अंगों' में बुद्ध धर्म-विषयक उल्लेखों का अभाव ही दृष्टिगोचर होता है। बुद्ध धर्म के दो रूप हमें इतिहास के पृष्ठों में मिलते हैं—पहला शुद्ध धार्मिक रूप है, जिसमें आध्यात्मिक तत्त्वों के रहस्योद्धाटन को अनावश्यक मान कर आचार-मार्ग का ही जनता के कल्याण के लिए सरल रीति से प्रतिपादन किया गया है। दूसरा दार्शनिक रूप है, जिसमें बौद्ध तत्त्व-विवेचकों ने बुद्ध की आचार शिक्षा के तह में रहने वाले सूक्ष्म सिद्धान्तों का तर्क-निष्णात बुद्धि से गहरा अनुशीलन किया तथा बुद्ध धर्म की धृंधली दार्शनिक रूप-रेखा को स्पष्ट कर दिखलाया। इन दोनों रूपों का संक्षिप्त विवेचन इस परिच्छेद का विवेच्य विषय है।

इस धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का चिरत नितान्त प्रख्यात है (४४८ ई॰ पूर्व) ५०५ विक्रम पूर्व के वैशाखी पूणिमा को शाक्य-गणाधिप शुद्धोदन की भार्या मायादेवी के गर्म से गौतम का जन्म हुआ। १६ वें गौतम बुद्ध वर्ष में उन्होंने पत्नी के प्रेममय आलिंगन, नवजात शिशु की मन्द मुसुकान तथा राजपाट के विशाल वैभव को लात मार कर महाभिनिष्क्रमण किया। सांख्योपदेशक आराडकालाम के उपदेशों को उन्होंने सुना, पर सन्तोष न हुआ। अन्ततोगत्वा पच्चीस साल की अवस्था में अपनी प्रज्ञा के प्रकर्ष से गौतम ने उच्चेल में चार आर्यसत्यों की प्रत्यक्ष अनुभूति कर ४७१ वि॰ पूर्व के वैशाखी पूर्णिमा को 'बुद्धत्व' प्राप्त किया। मृगदाव (सारनाथ) में कौण्डिन्य आदि पञ्चवर्गीय पञ्च भिक्षुओं के सामने अपना प्रथम उपदेश देकर इन्होंने 'धर्म-चक्र-प्रवर्तन' किया। गणराज्य के आदर्श पर बुद्ध ने भिक्षुओं के 'संघ' की स्थापना की और मानव क्लेशों से उद्धार पाने के लिए 'विनय' तथा 'धर्म' की शिक्षा जनसाधारण को 'मागधी भाषा' में दी। ४२६ वि० पूर्व वैशाखी पूर्णिमा की द० वर्ष की आयु में महल-

गणतन्त्र की राजधानी कुशीनगर (कसया, जिला गोरखपुर) में निर्वाण प्राप्त किया। जन्म, बोधिप्राप्ति तथा निर्वाणप्राप्ति की घटनाएँ एक ही तिथि वैशाखी पूर्णिमा को घटित हुई थीं। अतः बुद्ध धर्म के लिए यह तिथि अत्यन्त पवित्र मानी जाती है।

बुद्ध के उपदेश मागधी भाषा में मौखिक ही होते थे। अतः उन्हें विस्पृति के गर्भ से बचाने के लिए बुद्ध के निर्वाणकाल में महाकश्यप के सभापतित्व में बौद्ध भिक्षुओं की प्रथम संगीति (सम्मेलन) राजगृह में त्रिपिटक सम्पन्न हुई, जिसमें बुद्ध के पट्टशिष्य आनन्द के सहयोग से 'सूत्तपिटक' तथा नापितकुलोद्भृत उपालि के सहयोग से 'विनयपिटक' का संकलन किया गया। सुत्तपिटक के अन्तर्गत 'मातिका' (मात्रिका = दार्शनिक अंश) के पल्लवीकरण से अवान्तर काल में 'अभिधम पिटक' का निर्माण किया गया । बुद्ध धर्म के ये ही तीन पिटक सर्वस्व हैं-सुत्तपिटक (बुद्ध के उपदेश), विनय पिटक (आचार-सम्बन्धी ग्रन्थ), अभिधम पिटक (दार्शनिक विषयों का विवेचनात्मक ग्रन्थ)। इन पिटकों (पेटारियों) के भीतर अनेक छोटे-मोटे ग्रन्थ हैं। सूत्तपिटक में पाँच निकाय (सूत्त-समूह) हैं—(१) दीर्घनिकाय (३४ सूत्त ), (२) मज्झिमनिकाय (१५२ सूत्त ), (३) संयुत्तनिकाय (५६ संयुत्त), (४) अंगुत्तरनिकाय (११ निपात) (४) खुद्दकनिकाय (६५ छोटे-मोटे ग्रन्थ) जिनमें बुद्ध की ४२३ उपदेशात्मक गाथाओं का संग्रहात्मक 'धम्मपद' तथा बुद्ध के पूर्व-जन्म से सम्बद्ध ५५० कथाओं का संग्रहरूप 'जातक' नितान्त विख्यात हैं। इनके अतिरिक्त खुद्दक पाठ, उदान, इतिवृत्तक, सुत्तनिपात, विमानवत्यु, पेतवत्यु, थेरगाथा, थेरीगाथा, निहेस, पटिसम्भिदामग्ग, अपदान, बुद्धवंस तथा चरियापिटक हैं। विनयपिटक के तीन अङ्ग हैं—(१) सुत्तविभंग या पातिमोक्ख, भिक्षु पातिमोक्ख तथा भिक्खुनीपातिमोक्ख, (२) खन्धक—(क) महावग्ग तथा (ख) चूलवरग तथा (३) परिवार । अभिद्यम्मिपटक के अन्तर्गत सात ग्रन हैं-पुग्गलपञ्चति, धातुकथा, धम्मसंगणि, विभंग, पट्ठान, कयावत्यु तथा यमक । नागसेनकृत 'मिलिदपञ्हो' भी त्रिपिटक के समान ही महत्त्वपूर्ण माना जाता है। Piter Sta

१. इन ग्रन्थों के विषय-विवेचन के लिए देखिए डा॰ विमलाचरण ला-हिस्ट्री आफ पाली लिटरेचर (दो भाग ) तथा डा॰ विन्तर्तित्स-हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर, भाग दूसरा।

# (१) बुद्ध की आचार शिक्षा

बुद्ध की शिक्षाओं का रहस्य समझने के लिए पहले यह जानना आवश्यक है कि अध्यात्मशास्त्र की गुत्थियों को तर्क की सहायता से सुलझाना बुद्ध का लक्ष्य नहीं था, प्रत्युत इस क्लेश-बहुल प्रपन्त से उद्घार पाने के लिए सरल आचार-मार्ग का निर्देश करना ही उनका प्रधान ध्येय था। शिष्यों के द्वारा आध्यात्मविषयक प्रश्नों को सुनकर बुद्ध के चुप हो जाने का यही रहस्य है। ऐसे प्रसंग निकायों में अनेक बार आये हैं कि बुद्ध ने स्पष्ट शब्दों में 'अतिप्रश्नों' के पूछने से अपने शिष्यों को रोका। श्रावस्ती के जेतवन में में विहार के अवसर पर मालुक्यपुत्त ने बुद्ध से लोक के शाश्वत, अशाश्वत, अन्तवान, अनन्त होने के तथा जीव और शरीर की भिन्नता-अभिन्नता आदि के विषय में दस मेण्डक प्रश्नों को पूछा, परन्तु भगवान् ने आचारमार्ग के लिए वैराग्य, उपणम, अभिज्ञा (लोकोत्तरज्ञान), संबोध (परमज्ञान) ·तथा निर्वाण ( आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्ति ) के उत्पन्न करने में साधक न होने से उन्हें अव्याकृत (व्याकरण-कथन के अयोग्य) बतलाया। इस विषय में उन्होंने एक बड़ा ही सुन्दर दृष्टान्त दिया है—यदि कोई. व्यक्ति विषदग्घ बाण से विद्ध होकर कराहता हो, और बन्धु-बान्धव चिकित्सा के लिए किसी विषवैद्य को बुलाने के लिए उद्यत हों, तो क्या उस रोगी के लिए वैद्य के नाम, गोत्र, रूप, रंग आदि की जानकारी के लिए आग्रह करना पहले दर्जे की मूर्खता नहीं है ? भवरोग के रोगी प्राणियों की दशा भी ठीक ऐसी ही है। उन्हें अध्यात्मक को लेकर क्या करना है? उन्हें तो कर्तब्यमार्ग की रूपरेखा का जानना ही जरूरी है।

कर्तं व्य शास्त्र के विषय में बुद्ध ने इन चार आर्य-सत्यों का अपनी सूक्ष्म विवेक बुद्धि से रहस्योद्घाटन किया है—(१) इस संसार में जीवन दुःखों से परिपूर्ण है (दुःखम्); (२) इन दुःखों का कारण विद्यमान है (दुःख समुदायः); (३) इन दुःखों से वास्तविक मुक्ति मिल सकती है (दुःखनिरोधः) तथा (४) इस निरोध-प्राप्ति के लिए उचित उपाय यो मार्ग (दुःखनिरोधगामिनी-प्रतिपत्)। सत्यों की संख्या अनन्त है; परन्तु अत्यिधक महत्त्व रखने से ही सत्य-चतुष्ट्यं सर्वश्रेष्ठ हैं। चन्द्रकीर्ति के कथनानुसार इन सत्यों को 'आर्य' कहने का अभिप्राय यह है कि आर्य (विद्वज्जन) लोग ही इन सत्यों के तह तक पहुँचते हैं, पामरजन जीते हैं, मरते हैं तथा दुःखमय जगत् का अनुभव प्रतिक्षण करने पर भी इन सत्यों

तक नहीं पहुँच पाते । हमने पहले बतलाया है कि चिकित्सा-शास्त्र के ढंग पर मोक्ष-शास्त्र को चतुर्व्यूह मानना भारत में एक मान्य सिद्धान्त है। वैद्यकशास्त्र की इस समता के कारण बुद्ध की 'महाभिषक्' (वैद्यराज) संज्ञा है तथा बौद्ध दार्शनिक साहित्य में 'भैषज्य' नामघारी ग्रन्थ भी मिनते हैं (जैसे 'भैषज्यगुरुवेदूर्यप्रभराजसूत्र' जो चीन और जापान में बौद्ध सिद्धानों के लिए नितान्त मान्य है)।

प्रथम आर्यसत्य दुःख है। लौकिक अनुभव कहता है कि इस जगतीतल पर दुःख की सत्ता इतनी ठोंस तथा स्थूल है कि उसका कथमपि अपलाप नहीं किया जा सकता। द्वितीय आर्यसत्य दु:खसमुदाय हैं - दु:खों का कारण। इस विषम दुःख के उदय के लिए केवल एक ही कारण नहीं है, प्रत्युक्त कारणों की एक लम्बी श्रृंखला है। इस कारण-परम्परा की लोकप्रिय संज्ञा है द्वादश निदान-(१) जरामरण, (२) जाति, (३) भव, (४) उपादान, (২) तृष्णा, (६) वेदना, (७) स्पर्शं, (८) षडायतन, (६) नामरूप, (१०) विज्ञान, (११) संस्कार, (१२) अविद्या । पूर्व के प्रति पर-निर्दिष्ट कारण है। जरामरण का कारण है जाति, जन्म लेना। जाति का कारण है भव, अर्थात् प्राणिमात्र के पुनर्भव या पुनर्जन्म उत्पन्न करने वाले कर्म। वसुबन्धुने भवं का यही अर्थं किया है (यद् भविष्यद्भवफलं कुरुते कर्म तद्भावः अभिव्यमंकोश ३।२४)। भव उत्पन्न होता है उपादान आसक्ति से उपादान अनेक प्रकार के होते है-कामोपादान (स्त्री में आसिक ) शीलोपादान ( व्रतों में आसक्ति ) और इनसे कहीं बढ़कर है आत्मोपादान (आत्मा को नित्य मानने में आसक्ति )। आसक्ति पैदा होती है तृष्णा इच्छा के कारण। इन्द्रिय द्वारा वाह्यार्थानुभव के विना तृष्णा की उत्पत्ति हो नहीं सकती; अत: वेदना ( इन्द्रियजन्मानुभूति ) तृष्णा की जननी है। वेदन का उद्गमस्थल है स्पर्श, अर्थात् विषयेन्द्रिय का सम्पर्क; जो स्वयं षडायत ( मन सहित ज्ञानेन्द्रियपञ्चक ) के ऊपर निर्भर रहता हैं। यह षडायती नामरूप-दृश्यमान शरीर तथा मन से संवितत संस्थान-विशेष-का कार्य है। नामरूप की सत्ता विज्ञान (चैतन्य) पर प्रतिष्ठित है। यह वित्तधार या चैतन्य मातृगर्भ से भ्रूण के नामरूप का साधक है। यह विज्ञान संस्कार ( पूर्व जन्म के कर्म और अनुभव से उत्पन्न संस्कार ) से उत्पन्न होता है, बी स्वयं अविद्या अज्ञान का कार्यं है। इस प्रकार समस्त दुःखपुद्धों का आदि कारण अविद्या ही है। इन द्वादश निकायों के चक्र को 'भवचक्र' (संसार का चक्कर ) कहते है।

इस भवचक का सम्बन्ध भूत वर्तमान तथा भविष्य तीन जन्मों से है। इन्हीं द्वादश निदानों का दूसरा नाम 'प्रतीत्यसमुत्पाद' है, जो बुद्धधमं का मौलिक सिद्धान्त माना जाता है। इसका अर्थ है—प्रतीत्य प्रतीत्यसमुत्पाद [प्रति + इ (जाना) + ल्यप्] किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर, समुत्पाद = अन्य वस्तु की उत्पत्ति, अर्थात् सापेक्ष कारणतावाद। 'प्रतीत्यसमुत्पाद' बुद्धसम्मत 'कारणवाद' है। उसका उपयोग मानव व्यक्ति की स्थिति समझाने के लिए किया गया है। मनुष्य की उत्पत्ति श्रृंखला-वद्ध होती है। इस श्रृंखला के बारह अंग तथा तीन काण्ड हैं:—

| संस्कार<br>विज्ञान<br>नामरूप |
|------------------------------|
| नामरूप                       |
|                              |
|                              |
| षडायतन                       |
| ६ स्पर्श                     |
| वेदना                        |
| तृष्णा                       |
| उपादान                       |
| भव                           |
| जाति                         |
| जरामरण                       |
|                              |

तृतीय आर्यंसत्य दु:खिनरोध या निर्वाण है। कारण की सत्ता पर ही कार्यं की सत्ता अवलिम्बत रहती है। यदि कारण — परम्परा का निरोध कर दिया जाय, तो आप से आप चलने वाली मशीन की तरह कार्यं का निरोध स्वतः सम्पन्न हो जायेगा। मूल कारण अविद्या का विद्या के द्वारा निरोध कर देने पर दु:खिनरोध अवश्य हो जाता है।

चतुर्थं आर्यसत्य दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपत्, अर्थात् निर्वाण-मार्ग है। बुद्ध ने सुख-समृद्धि में जीवन-यापन करने वाले सुखमागियों तथा घोर वताचरण से इस काञ्चन काया को सुखाकर कौटा बना देनेवाले तापसों के जीवन को निर्वाण के लिए सहायक न मान कर इन उभय सुख तथा दुःख के छोरों को छोड़कर 'मध्यम प्रतिपदा' को खोज निकालां। इस प्रतिपत् को 'आर्य अष्टांगिक-मार्ग' भी कहते हैं, जिसके आठ अंगों का संक्षिप्त वर्णन यों है—(१) सम्यक् ज्ञान (आर्यसत्यों का तत्त्वज्ञान), (२) सम्यक् संकल्प (दृढ निश्चय), (३) सम्यक् वचन (सत्य वचन), (४) सम्यक् कर्मान्त (हिंसा, द्रोह, दुराचरण रहित कर्म), (५) सम्यक् आजीव (न्यायपूर्ण जीविका), (६) सम्यक् व्यायाम (बुराइयों को न उत्तक्ष होने देना तथा भलाई के वास्ते सतत उद्योग करना), (७) सम्यक् स्पृति (चित्त, शरीर, वेदना आदि के अशुचि अनित्य रूप की उपलब्धि और लोभादि चित्तसंताप से अलग हटना), (६) सम्यक् समाधि (राग-द्रेणित द्वन्द्व के विनाश से उत्पन्न चित्त की शुद्ध नैसर्गिक एकाग्रता)। इस अष्टांगिक मार्ग के यथार्थ सेवन से प्रज्ञा का उदय होता है और निर्वाण की सद्यः प्राप्ति हो जाती है।

आर्यसत्यों की समीक्षा करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि बुद्ध का गां उपनिषद्प्रतिपादित मार्ग से एकान्त भिन्न नहीं है। उपनिषदों का 'ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः' सिद्धान्त बुद्ध को भी सर्वथा मान्य गां, त्रिरत्न परन्तु शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति तब तक नहीं हो सकती, बर् तक उसके घारण करने का सामर्थ्य शरीर में नहीं होता, ज्ञानोत्पत्ति के लिए शरीर-शुद्धि नितान्त आवश्यक है। बुद्ध ने भी 'शील' के द्वारा शारीरिक शोधन पर विशेष जोर दिया है। बुद्ध दर्शन में तीन साधन हैं—शील, समाधि तथा प्रज्ञा।

(१) शील से समग्र सात्त्विक कमों का तात्पर्य है। भिक्षु तथा गृह्स दोनों के कितप्य साधारण शील हैं, जिनका पालन करना प्रत्येक बौद्ध क कर्तव्य है (दी॰ नि॰, पृ॰ २४-२८)। 'अहिंसा, अस्तेय, सत्यभाषण, ब्रह्मकं तथा नशा का सेवन न करना—ये 'पञ्चशील' कहे जाते हैं। इनकी व्यवस्था दोनों के लिए समान है, परन्तु भिक्षुओं के लिए अन्य पाँच शीलों का (स शीलों) उपदेश है—अपराह्ण भोजन, मालाघारण, संगीत, सुवर्ण-रजत तथा महार्घ शय्या का त्याग। दीर्घनिकाय के ३१ वें सुत्त 'सिगालोबादसूत में गृहस्थाचार का विस्तृत-प्रामाणिक वर्णन मिलता है। त्रिपिटिक में यानद्वय के विधान है—समययान तथा विपस्सनायान। निर्वाण के लिए समाधि स्वतन्त्र साधनरूप से अभ्यासी साधक 'समययानी' कहलाता है। समाधि अभ्यास करने का अन्तिम फल चित्तवृत्तियों का प्रत्यक्षानुभव है, जिसे प्रार्थ करने वाले व्यक्ति की संज्ञा 'कामसक्खी' है।

- (२) समाधि से तीन प्रकार की विद्यायें उत्पन्न होती हैं—पूर्व जन्म की स्मृति, जीव को उत्पत्ति और विनाश का ज्ञान तथा चित्त के बाधक विषयों की जानकारी। सामञ्जफलसुत्त (दी० नि०, पृ० २५-२६) में चार प्रकार की समाधि का दृष्टान्त-सहित सुन्दर वर्णन दिया गया है। 'विसुद्धिमग्ग' का मुख्य विषय यही समाधि तथा उसके अवान्तर विभेद हैं। समाधि के विषय में वौद्धों का कथन उपनिषद् मूलक होने पर भी स्थल-स्थल पर अनेक नवीन महत्त्वपूर्ण सूचनाओं से परिपूर्ण है।
- (३) प्रज्ञा तीन प्रकार की है श्रुतमयी (आस प्रमाण-जन्य निश्चय), चिन्तामयी (युक्ति से उत्पन्न निश्चय) तथा भावनामयी (समाधिजन्य निश्चय)। श्रीलसम्पन्न, श्रुति-चिन्ता-प्रज्ञा से युक्त पुरुष भावना (ध्यान) का अधिकारी होता है। राजा अजातशत्र से श्रामण्य फलों की चर्चा करते समय बुद्ध ने प्रज्ञा के फलों का विश्वद वर्णन किया है। प्रज्ञा के अनुष्ठान से ज्ञानदर्शन, मनोमय शरीर का निर्माण, ऋद्धियाँ, दिव्य श्रोत्र, परचित्तज्ञान, पूर्वजन्म स्मरण, दिव्यचक्षु की उपलब्धि होने के अनन्तर दुःखक्षय का ज्ञान हो जाता है। चित्त कामास्रव (भोगने की इच्छा), भवास्रव (जन्मने की इच्छा) तथा अविद्यास्रव, (अज्ञानमल) से सदा के लिए निर्मुक्त हो जाता है और साधक निर्वाण प्राप्त कर लेता है। अतः बुद्ध की शिक्षाओं का सारांश शील, समाधि तथा प्रज्ञा इन तीन शब्दों के द्वारा अभिव्यक्ति किया जा सकता है। धम्मपद ने बुद्ध शासन के रहस्य को पापाकरण, पुण्य-संचय, चित्तपरिशुद्धि—इन तीन शब्दों में अभिव्यक्त किया है।

सब्बपापस्य अकरणं कुसलस्स उपसम्पदा। सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धान सासनं॥ (धम्मपद १४।४)

# (२) दार्शनिक सिद्धान्त

बुद्ध घर्म की आचार प्रधान शिक्षाओं के मूल में दो दार्शनिक सिद्धान्त प्रधानतया दृष्टिगोचर होते हैं:—(१) संघातवाद और (२) सन्तानवाद।

१. द्रष्टव्य अभिधर्मकोश ६।५।

२. द्रष्टव्य सामञ्जफलसुत्त, दीर्घनिकाय, पृ० २०-३२।

बुद्ध का उपनिषत्-प्रतिपादित आत्मा के रहस्य को १. नैरात्म्यवाद समझाना प्रधान विषय था। सकल दुष्कमी तथा दुष्प्रवृत्तियों के मूल में इसी आत्मवाद को कारण

मानकर बुद्ध ने बात्मा जैसे एक पृथक् पदार्थ की सत्ता को ही अस्वीकार किया है (दी॰ नि॰, पृ॰ १३-११४)। वे मानसिक अनुभव तथा विभिन्न प्रवृत्तियों को स्वीकार करते हैं, परन्तु आत्मा को उनके संघात (समूह)हे भिन्न पदार्थं नहीं मानते । आत्मा प्रत्यक्ष गोचर मानस प्रवृत्तियों का पुक्षमात्र है, इन प्रवृत्तियों के समूह के अतिरिक्त अन्यत्र उसकी सत्ता क्या कभी प्रत्यक्षरू से दीख पड़ती है ? उसका सिद्धान्त आजकल के मनोवैज्ञानिकों के सिद्धान्त के समकक्ष है, जो मानस दशाओं को मान कर भी तदेकीकरणात्मक आत्म-पदार्व को मानने के लिए तैयार नहीं है।

यह आत्मा नामरूपात्मक है। इन्द्रियों के द्वारा अनुभव किये जाने के लिए जो अपने स्वरूप का निरूपण करते हैं उन पदार्थों को 'संज्ञा' कहते हैं ( अनु भवार्थमानं रूपयतीति)। वह वस्तु जिसमें भारीपन हो और जो स्थान घेरती है 'रूप' कहलाती है। अतः रूप से तात्पर्य जल, तेज तथा वायु चतुर्भूत तथा तज्जन्य शरीर से है। जिसमें न तो भारीपन है और न तो जो स्थान घरता हो ऐसे द्रव्य को 'नाम' कहते हैं, अर्थात् मन तथा मानसिक प्रवृत्तियाँ,। अतः नामल का अर्थ हुआ शरीर और मन, शारीरिक कार्य तथा मानसिक प्रवृत्तियां। आत्मा इस शरीर तथा मन, भौतिक तथा मानसिंक प्रवृत्तियों का एक समुज्वयमात्र है। रूप एक ही प्रकार का है, पर नाम चार प्रकार का होता है वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान । आत्मा रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान—इन पाँच स्कन्धों (समुदाय) का पुद्धमात्र है। भूत तथा भौतिक पदार्थं (शरीर) को 'रूप', किसी वस्तु के साक्षात्कार करने की 'संज्ञा', तज्जन्य दुःख, सुख तथा उदासीनता के भाव को 'वेदना', सतीत अनुभव के द्वारा उत्पाद्य और स्मृति के कारणभूत सूक्ष्म मानसिक प्रवृति के 'संस्कार' तथा चैतन्य को 'विज्ञान' के नाम से पुकारते हैं। विज्ञान तथा संज्ञा स्कन्धों में वही भेद है जो निविकल्पक तथा सविकल्पक प्रत्यक्ष में होती है। 'यत् कि श्वित्' रूप निविकल्पक प्रत्यक्ष 'विज्ञान' है तथा नामजात्यादि योजनाविशिष्ट ज्ञान 'संज्ञा' है । ये ही 'पञ्चस्कन्ध' हैं ।

मिलिन्दप्रश्न (पृ० ३०-३३) में भदन्त नागसेन ने यवनाधिपति मिलिन से बौद्ध-सम्मत आत्म-स्वरूप का वर्णन एक बड़ा सुन्दर उपमा के सहिरी बतलाया है। नागसेन ने राजा से पूछा कि इस आत्मा के विषय में कड़कड़ाती घूप में जिस रथ पर सवार होकर आप इस नागसेन स्थान प्रर पद्यारे हैं उस रथ का इदिमित्थं वर्णन क्या आप कर सकते हैं? क्या दण्ड रथ है या अक्ष

रष है? राजा के निषेध करने पर फिर पूछा कि क्या चक्के रथ है? या रिस्सयाँ रथ हैं ? या लगाम या चाबुक रथ है ? बारम्बार निषेध करने पर नागसेन ने पूछा—आखिर रथ है क्या चीज ? अगत्या मिलिन्द को स्वीकार करना पड़ा कि दण्ड, चक्र आदि अवयवों के आधार पर केवल व्यवहार के लिये 'रथ' नाम दिया गया है; इन अवयवों को छोड़ कर किसी अवयवी की सत्ता नहीं दीख पड़ती। तब नागसेन ने बताया कि ठीक यही दशा 'आत्मा' की भी है; पंचस्कन्धादि अवयवों के अतिरिक्त अवयवी के नितरां अगोचर होने के कारण इन अवयवों के आधार पर 'आत्मा' नाम केवल व्यवहार के ही लिए दिया गया है। आत्मा की वास्तव सत्ता है ही नहीं। इस अज्ञात अवास्तव आत्मा के पारलौकिक सुखोत्पादन की इच्छा से वैदिक कर्मकाण्ड के प्रपंच में पड़नेवाले लोग उसी प्रकार उपहास्यास्पद तथा अनादरणीय हैं, जिस प्रकार गुण, वर्णादि को न जानने पर भी जनपदकल्याणी की कामना वाला पुरुष अथवा प्रसाद की सत्ता विना जाने, उसपर चढ़ने के गरज से चौरस्ते पर सीढ़ी लगाने वाला व्यक्ति। यही बौद्धों का संघातवाद या नैरात्स्यवाद है।

त्रिपिटिकों के कथानुसार यह आत्मा तथा जगत् अनित्य है। इसका कालिक सम्बन्ध दो क्षण तक भी नहीं रहता। यह पंच स्कन्ध बौद्धों के अनुसार दो क्षण तक भी समानरूप से स्थिर नहीं रहता; २. सन्तानवाद वह तो प्रतिक्षण में परिणाम प्राप्त करता रहता है। इस प्रकार जीव तथा जगत् दोनों परिणामशाली हैं। जल-प्रवाह तथा दीपिशखा के उदाहरणों से इस सन्तान के सिद्धान्त का विश्वदीकरण किया गया है। जिस जल में हम एक बार स्नान करते हैं; क्या दूसरी बार हमारे स्नान के समय भी वह जल वही पुराना अनुभूत जल रहता है? उसी प्रकार दीपिशखा की अभिन्नता कैसे मानी जा सकती। क्षण-क्षण में एक लौ निकलकर अस्त हो जाती हैं और दूसरी लौ के उत्पन्न होने का कारण वनती है।

नागसेन ने दूध के विकारों का दृष्टान्त देकर इस तत्त्व को बड़े सुन्दर ढंग से समझाया है। दूध दुहे जाने पर कुछ समय के उपरान्त जम कर दही बन जाता है, दही से मक्खन तथा मक्खन से घी बना दिया जाता है। यहाँ भिन्न-

भिन्न विकारों के सद्भाव में भी वस्तु की एकता का अपलाप नहीं किया जाता। ठीक इसी भौति किसी वस्तु के अस्तित्व के प्रवाह में एक अवस्था उत्पन्न होती है और एक अवस्था लय होती है। इस प्रकार एक प्रवाह जारी रहता है, पर इस प्रवाह की दो अवस्थाओं में एक क्षण का भी अन्तर नहीं होता; क्योंकि एक के लय होते ही दूसरी उत्पन्न हो जाती है। जन्मान्तर ग्रहण में भी यही प्रभाव जारी रहता है। एक जन्म के अन्तिम विज्ञान के अन्त होते ही दूसरे जन्म का प्रथम विज्ञान उठ खड़ा होता है ( मिलिन्दप्रक्त, पृष्ठ ४६-५०)। इसी प्रकार अनुभव की वस्तु क्षण-क्षण में परिणाम प्राप्त हो रही है; वस्तु की एकता तदाकार वस्तुओं की एक वीथी है। वास्तविक एकता जगत् में अलम्य वस्तु है। बुद्ध के इस सिद्धान्त में हम दो विपरीत मतों के समन्वय करने का उद्योग पाते हैं-एक मत सत्ता पर विश्वास करता है तथा दूसरा मत असत्ता पर निश्चय रखता है, पर मध्यम प्रतिपदा के पक्षपाती बुद्ध के अनुसार सत्य सिद्धान्त दोनों छोरों के बीचो-बीच में कहीं है। बुद्ध सत्ता तथा असत्ता केवीच 'परिणाम' के सिद्धान्त को मानते हैं। जगत् के सत्यं रूप की अवहेलना न करते हुए भी वे उसकी परिणामात्मक व्याख्या करते हैं। इस विश्व में परिणाम ही सत्य है, पर इस परिणाम के भीतर विद्यमान किसी परिणामी पदार्थ का अस्तित्व सत्य नहीं है। बुद्ध की यह सूझ दार्शनिक जगत् को एक अपूर्व बहुमूल्य देन मानी जाती है। पश्चिम जगत् में 'परिणाम' की सत्यता का सिद्धान्त बुद्ध से अवान्तर काल का है। ग्रीस के प्रसिद्ध दार्शनिक 'हिरेक्लिटस' ने इस सिद्धान्त को बुद्ध के कई पुक्त पीछे निर्घारित किया तथा फ्रेंच दार्शनिक 'वर्गसों' ने 'क्रिएटिश इवोल्यूशन' ग्रन्थ में आधुनिक जगत् में इसी सिद्धान्त की मनोरम व्याख्या कर विपुल कीर्ति अजित किया है।

### (३) धार्मिक विकास

आज कल महायान का प्रचार भारत के उत्तरी प्रदेशों—तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया, जापान—में पाया जाता है। महायानवादी थेरवाद की अपनी दृष्टि से हेय मान कर उन्हें 'हीनयान' अर्थात् निर्वाण प्राप्ति का निकृष्ट मार्ग कहते हैं और अपने सिद्धान्त को 'महायान' कहते हैं। बुद्ध की मौर्ति शिक्षाओं को मानने वाले भारत के दक्षिण तथा पूरब के सिघल, बरमा, एयाम, जावा आदि प्रदेशों में 'हीनयान' का प्रचार है।

बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार त्रिविघ यान है तथा प्रत्येक यान में जीवन्मुक्ति व बोधि की कल्पना एक दूसरे से नितान्त विलक्षण है —श्रावक बोधि, प्रत्येक हुँ बोधि तथा सम्यक् संबोधि। (१) श्रावक बोधि का
. त्रिविध यान आदर्श हीनयान को मान्य है। बुद्ध के पास धर्म
सीखने वाला व्यक्ति 'श्रावक' कहलाता है। जीव को

प्रमुखापेक्षी होने की आवश्यकता नहीं है; यदि वह स्वयं आयं अष्टांगिक मार्गं का यथावत् अनुसरण करे, तो संसार की रागद्धेषमयी विषयवागुरा से मुक्ति पा सकता है। श्रावक के लिए चार अवस्थाओं का विधान किया गया है—सोतापन्न (ज्ञांत आपन्न), सकदागमी (सकृद् आगामी), अनागामी तथा अरहत्त (अर्ह्त्)। न्नोतापन्न साधक का चित्त प्रपच्चमार्ग से एकदम हटकर निर्वाणक्ष्पी न्नोत-प्रवाह में पड़कर आध्यात्मिक उन्नति में अग्रसर होता है। व्यासभाष्य के शब्दों में चित्त-नदी उभयतोवाहिनी है—पाप की ओर भी बहती है, कल्याण की ओर भी बहती है। (चित्तनदी नामोभयतो वाहिनी वहति कल्याणाय वहति पापाय च। योगसूत्र १।१२)। अतः कल्याणगामी प्रवाह में चित्त को डाल देना प्रथम अवस्था का मूल मन्त्र है। महालिसुत्त (दी० नि० ६ ठा सुत्त) ने तीन संयोजनों (बन्धन—सत्कायदृष्टि, विचिकित्सा, शीलव्रत-परामशें) के क्षय होने से फिर पतित न होनेवाले नियत संबोधि की ओर जानेवाले व्यक्ति को नियोत-आपन्न कहा है। इसके ४ अंग होते हैं—बुद्धानुस्मृति, धर्मानुस्मृति, तथा संघानुस्मृति अर्थात् बुद्ध, धर्म और संघ में अत्यन्त श्रद्धा तथा अखण्ड-अनिन्दित समाधिगामी कमनीय शीलों का सम्पादन।

संसार के प्रपन्त में अज्ञानपूर्वक जीवनयापन करने वाला व्यक्ति 'पृथक् जन कहा जाता है। बुद्ध के ज्ञानरिश्मयों से जब साधक का सम्बन्ध हो जाता है तथा

वह निर्वाणगामी मार्ग पर आरूढ़ हो जाता है तब चार अवस्थायें उसकी शास्त्रीय संज्ञा 'आर्य' है। आर्य को अर्हत् अवस्था तक पहुँचने में चार भूमियों को पार करना

होता है। प्रत्येक भूमि में दो दशायें हैं:—मार्गावस्था तथा फलावस्था। स्रोतापन्न भूमि की प्रथम अवस्था को 'गोत्रभू' कहते हैं, जब कामक्षय होने से कामलोक से सम्बन्धिविच्छेद हो जाता है तथा साधक रूपलोक की ओर अग्रसर होता है उस समय उसका नवीन (लोकोत्तर) जन्म सम्पन्न होता है। एक क्षण के लिए अनास्रव ज्ञान को पा लेता है। तीन संयोजनों (बन्धनों) के क्षय होने से साधक को सात जन्म से अधिक जन्म ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं रहती।

दितीय भूमि स्रोतापन्न की फलावस्था में आरम्भ कर अर्हत् की मार्गदशा तक रहती है। इस भूमि में उसे 'कायसाक्खी' की संज्ञा मिलती है। आस्रव-सय

६ मा० द०

करना ही प्रधान लक्ष्य रहता है। 'सकृदागामी' संसार में एक ही बार आता है। 'अनागामी' के लिए फिर इस भवचक्र में आने की आवश्यकता नहीं होती। अन्तिम भूमि में आस्रवों का नितान्त क्षय हो जाता है। अतः जीव अहंत् पद को प्राप्तकर स्वकीय व्यक्तिगत कल्याण साधन में तत्पर हो जाता है। उसे दूसरों को निर्वाण प्राप्त कराने की योग्यता नहीं रहती। श्रावकयान का यही अहंत् प्राप्ति लक्ष्य है।

(२) 'प्रत्येकबुद्ध' की कल्पना अहंत तथा बोधिसत्त्व के बीच की साधना का सूचक है। जिस व्यक्ति को बिना गुरूपदेश के ही स्वस्फूर्ति से बुद्धत्व लाभ हो जाय, उसे कहते हैं—प्रत्येकबुद्ध। बुद्धत्व लाभ हो जाने पर भी उसे दूसरों के उद्धार करने की शक्ति नहीं रहती। वह तो द्वन्द्वमय जगत् से अलग हट कर निर्जन स्थान में एकान्त वास करता हुआ विमुक्तिसुख का प्रत्यक्ष अनुभव किया करता है।

महायान के मुख्य सिद्धान्तों त्रिकाय (धर्मकाय, निर्माणकाय तथा संभोग-काय); दशभूमि, धर्मशून्यता या धर्मसमता अथवा तथता तथा बोधिसत्त्व-में

बोधिसत्त्व के रहस्य को प्रथमतः यथार्थ रूप से निरूपण करना अत्यन्त आवश्यक है। बोधिसत्त्व की कल्पना

बोधिसत्त्व करना अत्यन्त आवश्यक है। बोधिसत्त्व की कलान महायान की सबसे बड़ी विशेषता है। 'बोधिसत्त्व' का

शाब्दिक अर्थ है बोधि प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति (बोधी सत्त्वम् अभिप्रायोऽस्येति बोधिसत्त्वः)। इस अवस्या को प्राप्त करने वाले साधक का जीवन लक्ष्य नितान्त उदात्त, महनीय तथा व्यापक होता है। उसके जीवन का उद्देश्य जगत् का परम कल्याण-साधन होता है। बोधिसत्त्व का 'स्वार्थं इतना विस्तृत होता है कि उसके 'स्व' की परिधि में जगत् के समस्त जीव समा जाते हैं। उसके प्रधान गुण होते हैं—महामैत्री तथा महाकरुणा। विश्व के पिपीलिका से लेकर हस्ती पर्यन्त जीवों में जब तक एक भी प्राणी दुःख का अनुभव करता है तब तक वह अपनी मुक्ति नहीं चाहता। उसका हृदय प्राणियों के क्लेशों के निरीक्षण से स्वभावतः द्रवीभूत हो उठता है। बोधिचर्यावतार (तृतीय परिच्छेद) में बोधिसत्त्व के आदर्श का सुन्दर वर्णन हैं—

ं एवं सर्विमिदं कृत्वा यन्मयाऽऽसादितं शुभम्। तेन स्यां सर्वसत्त्वानां सर्वदुःखप्रशान्तिकृत्।। मुच्यमानेषु सत्त्वेषु ये ते प्रामोद्यसागराः। तरेव ननु पर्याप्तं मक्षेनारिसकेन किम्।! वोधिसत्त्व की यही अन्तिम कामना रहती है कि सौगत मार्ग के अनुष्ठान से जिस पुण्यसंभार का मैंने अर्जन किया है उसके द्वारा समय प्राणियों के दुःखों की शान्ति हो। मुक्त जीवों के हृदय में जो आनन्द सागर हिलोरें मारने लगता है वहीं मेरे जीवन को आनन्दमय बनाने के लिये पर्याप्त है। रसहीन सूखे मोक्ष को लेकर क्या करना है? बोधिसत्त्व की ऋमिकशिक्षा का विवरण ग्रन्थों में मिलता है<sup>2</sup>।

इस प्रमार हीनयान तथा महायान का परस्पर भेद नितान्त प्रकट है। हीनयान का बादशं है अर्हत् और महायान का आदशं है बोधिसत्त्व । अर्हत्
अपने ही निर्वाण की प्राप्ति के लिए सदा उद्योगशील रहता है। 'अष्टसाहस्निकाप्रज्ञापारिमता ' के अनुसार हीनयानी का विचार होता है कि मैं एक बात्मा
का दमन करू; तथा एक आत्मा को निर्वाण की प्राप्ति कराऊँ। उसकी सारी
शिक्षा, समग्र साधना इसी लक्ष्य की ओर अग्रसर रहती है, परन्तु बोधिसत्त्व
का लक्ष्य केवल अपने को ही निर्वाण में प्रतिष्ठित कराना नहीं होता; प्रत्युत सब
प्राणियों को वह परमार्थ सत्य में स्थापित करना चाहता है। हीनयान
कोरा निवृत्तिमार्ग है, इसके विपरीत महायान प्रवृत्तिमार्गी धर्म है। हीनयान
में केवल ज्ञान का ही साधन के लिए प्राधान्य है, परन्तु महायान में भक्ति की
विशिष्ठता है। बुद्ध के मूर्ति की स्थापना और भक्ति के द्वारा उसकी पूजा
अर्चना महायान में प्रमुख स्थान रखती है। इस प्रकार दोनों मार्गों का लक्ष्य
तथा साधनकम नितान्त भिन्न है।

निष्कर्षं — महायान सम्प्रदाय ने निरीयवरवादी निवृत्तिप्रधान हीन्यान की काया पलट कर उसे प्रवृत्तिप्रधान तथा भक्ति-भावान्वित बनाकर मानवों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त बना दिया। हीनयान में शुष्क ज्ञान की ही प्रधानता थी, परन्तु महायान ने भक्तिभाव को आश्रय देकर जीवों की आध्यात्मिक प्रवृत्तियों के नैसर्गिक विकास के लिए अवसर प्रदान किया। बौद्धधर्म का विकास अवान्तर मताब्दियों से भी होता ही गया। वैपुल्यवादियों ने मन्त्र-तन्त्र की और विशेष अभिष्ठिच दिखलायी थी। इनके प्रधान आचार्यं तान्त्रिकशिरोमणि नागार्जन की गुद्ध शिक्षाओं ने महायान का रूप परिवर्तन कर दिया। 'मञ्जु-श्रीमूलकल्प' में मन्त्र-तन्त्रों का पर्याप्त विधान है। भोट प्रन्थों का कहना है कि 'धान्यकटक' तथा 'श्रीपवंत' के प्रान्त में 'मन्त्रयान' का उदय हुआ। आगे वलकर इसी मन्त्रयान से वज्रयान की उत्पत्ति हुई जिससे मद्य, मन्त्र, हुठयोग

आदि तान्त्रिक आचारों का विपुल प्रचार हुआ। अविनाशी, अच्छेद्य तथा अभेद्य होने से 'शून्यता' ही वज्र का वाच्यार्थ है :—

दृढं सारमसौशीर्यमच्छेद्याभेद्यलक्षणम्। अदाहि अविनाशि च शून्यता वज्रमुच्यते॥

(वज्रशेखरः)।

वज्रयान की दार्शनिक दृष्टि शून्यवाद की है, पर आचार में तान्त्रिक क्रियाकलाप की बहुलता है। इस प्रकार वज्रयान तान्त्रिक बुद्धधर्म का विकसित रूप है। यही वज्रयान सहज्ञयान के रूप में परिवर्तित होकर भारतेतर प्रदेशों तथा पूर्वी भारत के धार्मिक विकास का प्रधान साधन बना।

### ( ४ ) दार्शनिक विकासं

पहले कहा गया है कि बुद्ध ने तत्त्वों के ऊहापोह को अनिर्वचनीय तथा अव्याकृत बतलाकर अपने शिष्यों को इन व्यर्थ के बकवादों से सदा रोका, पर हुआ वही, जिसके विरुद्ध वे उपदेश दिया करते थे। बौद्ध पण्डितों ने बुद्ध के उपदेशों के तह में पहुँचकर विशेष सूक्ष्म विद्वत्तापूर्ण सिद्धान्तों को ढूँढ़ निकाला। तिरस्कृत तत्त्वज्ञान ने अपना बदला खूब चुकाया। धर्म एक कोने में पड़ा रह गया और तत्त्वज्ञान की तृती बोलने लगी।

बौद्ध दर्शन के विभिन्न सम्प्रदायों का संक्षिप्त परिचय पहले दिया जा चुका है, हर ब्राह्मण दार्शनिकों ने इन भेदों पर तार्किक विकास दृष्टिपात न कर बौद्धदर्शन को चार सम्प्रदायों में बाँटा है। चारों सम्प्रदायों के नाम हैं:—

- (१) वैभाषिक—बाह्यार्थप्रत्यक्षवाद
- (२) सौत्रान्तिक—बाह्यार्थानुमेयवाद
- (३) योगाचार-विज्ञानवाद
- (४) माघ्यमिक-शून्यवाद।

यह श्रेणिविभाग 'सत्ता' विषयक महत्त्वपूणं प्रश्न को लेकर ही किया गया है। 'सत्ता' की मीमांसा करने वाले दर्शन चार ही हो सकते हैं। व्यवहार के आधार पर ही परमार्थं का निरूपण आरम्भ किया जाता है। स्थूल से सूक्ष्म विवेचन की ओर बढ़ने से पहला मत उन दार्शनिकों का होगा जो बाह्य तथा आपम्यन्तर समस्त धर्मों के स्वतन्त्र अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। बाह्य वस्तु का व्यावहारिक जगत् में अपलाप नहीं किया जा सकता। अतः बाह्यार्थं को प्रत्यक्ष

क्ष्मण सत्य मानने वाले बौद्धों को वैभाषिक कहते हैं। दूसरा मत बाह्यार्थं को प्रत्यक्षसिद्ध न मानकर अनुमेय मानता है। इस मत के अनुयायी सौत्रान्तिक कहे जाते हैं। तीसरा मत बाह्यभौतिक जगत् का नितान्त मिथ्यात्व स्वीकार कर चित्त को ही एकमात्र सत्य परार्थं मानता है। यह मत विज्ञानवादी योगाचार दार्शनिकों का है। चौथा मत वह है जो चित्त को भी स्वतन्त्र सत्ता नहीं स्वीकार करता। उसके मन्तव्यानुसार न बाह्यार्थं है और न विज्ञान है; प्रत्युत शून्य ही परमार्थं सत्य है। ये शून्याद्वैत के अनुयायी हैं। इस समस्त जगत् की सत्ता प्रातिभासिक (सांद्रुतिक) है, शून्य की सत्ता पारमाधिक है। इस मत के अनुयायी शून्यवादी माध्यमिक कहे जाते हैं। अतः 'सत्' के विषय में ही विभिन्न कल्पना-चतुष्टय के आधार पर जैन तथा बाह्यण दार्शनिकों ने बौद्धदर्शन को इन चार श्रेणियों में विभक्त किया।

इन चारों मतों के स्वरूप को प्रथमतः संक्षेप में समझने की आवश्यकता है:— वैभाषिक—इस मत के अनुसार जिस जगत् का अनुभव हमें अपनी इन्द्रियों के द्वारा हो रहा है उसको 'बाह्यसत्ता' अवश्यमेव है। हमारे भीतर चित्त की भी सत्ता स्वतन्त्ररूप से है। बाहरी पदार्थों की सत्ता चित्तनिरपेक्ष है, अर्थात् हम अपनी इन्द्रियों की सहायता से बाहरी पदार्थों की सत्ता प्रत्यक्षरूप से मानते हैं। बाह्य तथा आन्तर पदार्थ स्वतन्त्र रूप से पृथक् सत्ता धारण करते हैं।

सौत्रान्तिक—इनका कहना है कि 'बाह्यसत्ता' है तो अवश्य, परन्तु उसका ज्ञान हमें अपनी इन्द्रियों के द्वारा प्रत्यक्षरूप से नहीं हीता । जब समग्र पदार्थ अणिक हैं, तब किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान सम्भव नहीं है । जिस क्षण में किसी भी पदार्थ का हमारी इन्द्रियों के साथ सम्पर्क घटित होता है, वह पदार्थ प्रथम क्षण में उत्पन्न होकर अतीत हो चुका रहता है, केवल उससे उत्पन्न संवेदन श्रेष रहता है । प्रत्यक्ष होते ही पदार्थों का नीला, पीला या काला चित्र चित के ऊपर खिच जाता है । चित को इसी का ज्ञान होता है और इनके द्वारा वह इनके उत्पादक बाहरी पदार्थों की सत्ता का अनुमान करता है। फलतः बाहरी पदार्थों की सत्ता का अनुमान के द्वारा गम्य है। यही है सौत्रान्तिकों की बाह्यार्थ की अनुमेयता का सिद्धान्त । इस मत में चित्त के आकारों के द्वारा ही बाह्य पदार्थों का अनुमान होता है, उनको चित्त- निरपेक्ष सत्ता नहीं है। फलतः ये दोनों ही सर्वास्तिवादी हैं। दोनों मतों में 'सर्व है' (सर्वम् अस्ति) का सिद्धान्त मान्य है। अन्तर इतना ही है कि

वैभाषिक मत में बाह्यसत्ता चित्तनिरपेक्ष है, परन्तु सौत्रान्तिक मत में बाह्यसत्ता चित्तसापेक्ष है।

विज्ञानवाद—विज्ञानवाद सत्ता की मीमांसा में एक पण आगे वढ़कर आता है। यह बाह्यसत्ता को कथमि नहीं मानता। अन्ततः बाह्यसत्ता का पता ही कैसे चलता है हमको ? चित्त में होने वाले समय-समय पर उत्पन्न होने वाले आकारों के ज्ञान द्वारा ही तो। ऐसी दशा में ज्ञान की सत्ता मानता ही तकंसंगत सिद्धान्त है। यदि बाह्य अर्थ की सत्ता ज्ञान पर अवलम्बित है, तो ज्ञान ही वास्तव सत्ता है। विज्ञान (या विज्ञप्ति) ही एकमात्र परमार्थ है। विज्ञान के ही चित्त, मन तथा विज्ञप्ति अन्य पर्याय हैं। एक ही वस्तु विभिन्न नामों के द्वारा अपनी किया के भेद के कारण भिन्न-भिन्न शब्दों से पुकारी जाती है। चेतनिक्रया से सम्बद्ध होने के कारण यह 'चित्त' कहलाता है; मननिक्रया करने से वहीं 'मन' है, तथा विषयों के ग्रहण करने में कारण होने से वहीं 'विज्ञान' शब्द के द्वारा अभिहित किया जाता है। 'आलयविज्ञान' भी विज्ञान का ही एक प्रकार है। योगाचार दार्शनिकों का यही मत है।

शून्यवाद—माध्यमिक लोग न तो बाह्यार्थ को मानते हैं और न विज्ञान, को ही। उनकी दृष्टि में शून्य ही परमार्थ सत्य है। यह शून्य कोई अभाववादी शब्द नहीं है; प्रत्युत यह अनिवर्चनीय तत्त्व का द्योतक है, जो न सत् है, न असत् है, न सदसद् है और न इन दोनों से भिन्न है। इन चारों कोटियों से भिन्न तथा विलक्षण होने के कारण यह परमार्थ 'शून्य' नाम से अभिहित किया जाता है।

ं इस प्रकार 'प्रत्यक्ष बाह्यसत्ता' से 'अनुमेय बाह्यसत्ता' पर हम आते हैं। तदनन्तर 'विज्ञानमात्र सत्ता' से आगे बढ़कर हम 'शून्य' में प्रतिष्ठित हो बारे हैं। इस प्रकार बौद्धदर्शन में निःस्वभाव, अनिर्वचनीय, अलक्षण आदि शब्दों के द्वारा निरूपित 'शून्य' ही परम तत्त्व है। इस स्थान पर पहुँचना ही बौढें। साधना का अन्तिम फल है।

इन मतों के सिद्धान्तों का वर्णन बड़ी सुन्दर रीति से इस श्लोक में किया गया है—

मुख्यो माध्यमिको विवर्तमिखलं शून्यस्य मेने जगद्
योगाचारमते तु सन्ति मतयस्तासां विवर्तोऽखिलः।
अर्थोऽस्ति क्षणिकस्त्वसावनुमितो बुद्धचेति सौत्रान्तिकः
प्रत्यक्षं क्षणभंगुरं च सकलं वैभाषिको भाषते॥

इन चारों सम्प्रदायों में वैभाषिक का सम्बन्ध हीनयान से है, तथा अन्य तीन मतों का सम्बन्ध महायान से है, क्योंकि सत्ता-विषयक प्रश्न को लेकर मतभेद होने पर भी ये महायान के समस्त सिद्धान्तों के अनुयायी हैं। तत्त्व समीक्षा की दृष्टि से वैभाषिक एक छोर पर आता है तो योगाचार-माध्यमिक दूसरे छोर पर टिके हुए हैं। सौत्रान्तिक का स्थान इन दोनों के बीच का है, क्यों कि कतिपय अंश में वह सर्वास्तिवाद का समर्थक है, पर अन्य सिद्धान्तों में यह योगचार की ओर झुकता है। निर्वाण के महत्त्वपूर्ण विषय पर भी इन मतों की विशेषता निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित की जा सकती है :--

वैभाषिक तथा प्राचीन मत संसार सत्य, निर्वाण सत्य। माध्यमिक सीत्रान्तिक योगाचार

संसार असत्य, निर्वाण असत्य। संसार सत्य, निर्वाण असत्य। संसार असत्य, निर्वाण सत्य।

वौद्ध दशंन का ऐतिहासिक विकास भी अत्यन्त रोचक है। विक्रम के पूर्व पञ्चम शताब्दी से लेकर दशम शताब्दी तक लगभग पन्द्रह सौ वर्ष बौद्ध दर्शन की स्थिति का महत्त्वपूर्ण समय है । इस ऐतिहासिक विकास दीर्घकाल में बौद्ध आचार्य बुद्ध धर्म के तीन बारं परिवर्तन स्वीकार करते हैं जिसे वे 'त्रिचक्न' के नाम से पुकारते हैं। प्रत्येक विभाग पाँच सी वर्ष का माना जा सकता है। पहले काल विभाग में आत्मा के अनस्तित्व का सिद्धान्त प्रधान था। बाह्य बायतन या विषय के अस्तिस्व का निषेध माना जाता था। यह जगत् शक्तियों का मूल-सत्ता-विहीन एक क्षणिक परिणाममात्र, सन्तानमात्र है। पारस्परिक कार्य-कारणभाव की सत्ता मानी जाती थी। आचार की दृष्टि से व्यक्तिगत निर्वाण को ही जीवन का अन्तिम लक्ष्य मानकर 'अर्हत्' पद की प्राप्ति ही मानवमात्र का कर्तव्य स्वीकृत की गई थी। इस स्वरूप का परिचय हमें वैभाषिक मत से उपलब्ध होता है।

दूसरा काल-विभाग विक्रम की शताब्दी से लेकर पञ्चम शताब्दी तक था। पुद्गल शून्यता के स्थान को सर्वधर्म-शून्यता या धर्म-नैरातस्यवाद ने प्रहण कर लिया। व्यक्तिगत कल्याण की जगह विश्व-कल्याण की उन्नत भावना विराजने लगी। इस नवीन बौद्ध मत ने जगत् की सत्ता का एकदम तिरस्कार न कर उसे परमार्थ दृष्टि से आभासमात्र माना। आर्य सत्य की जगह दिविष्ठ सत्यता (सांवृतिक तथा पारमाधिक) की कल्पना ने विशेष

महत्त्व प्राप्त किया। मूल बौद्धधमं के बहुत्ववाद के स्थान पर अद्वेतिवाह ( शून्याद्वैतवाद ) के सिद्धान्त को प्रश्रय दिया गया। सत्यता का निर्णय सिद्धों का प्रातिभ चक्षु ही कर सकता है। अतः तर्क बुद्धि की कड़ी आलोचना कर रहस्यवाद की ओर विद्वानों का अधिक झुकाव हुआ। अहंत् के संकीष आदर्श ने पलटा खाया और बोधिसत्त्व के उदार भाव ने विश्व के प्राणियों के सामने उन्नति तथा परमानन्द-प्राप्ति का मंगलमय आदर्श समुपस्थित किया। ;मानव बुद्ध' के स्थान पर 'लोकोत्तर बुद्ध' का सिद्धान्त लाया गया। बौद दर्शन का यह विकास 'शून्यवाद' के नाम से पुकारा जाता है।

तीसरे विकास का समय विक्रम की पश्चम शताब्दी से लेकर दशम शताब्दी तक है। 'न्याय' की उन्नति होना इस समय का प्रधान दार्शनिक कार्य था। सर्वश्रन्यता का सिद्धान्त दोषमय माना गया और उसके स्थान पर विज्ञान-चैतन्य-चित्त की सत्यता मानी गई। बाह्यार्थ का निषेध स्वीकार कर समग्र प्रपश्च चित्त का विविध परिणाममात्र माना गया । विषयीगत प्रत्ययगर का सिद्धान्त विद्वज्जन मान्य हुआ, परन्तु इस नवीन दर्शन की एक विलक्षण कल्पना थी आलय-विज्ञान की। विज्ञानवाद के आदिम आचार्य असंग और वसुबन्धु को यह कल्पना मान्य थी, पर उनकी शिष्य मण्डली (दिङ्नाण आदि ) ने आलयनिज्ञान को आत्मा का ही निगृढ़ रूप बतलाकर न्यायपढि से इसका खण्डन किया। बौद्ध दर्शन का यह तृतीय विकास विज्ञानवाद ग योगाचार के नाम से विख्यात है। इसके बाद बौद्ध दर्शन में मौलिक कल्पनी का अभाव दृष्टिगोचर होने लगा। पुरानी कल्पना ही नवीन रूप धारण करते लगी। अतः दार्शनिक दृष्टि से कोई महत्त्व की बात नहीं हुई। एक बात ध्यान देने योग्य है कि शून्यवाद का उदय न नागार्जुन से हुआ, न विज्ञानवाद की उदय मैत्रेय से। ये मत प्राचीन महायानसूत्रों के आधार पर अवातर शताब्दियों में इन आचार्यों के द्वारा प्रतिष्ठित किये गये। शून्यवाद की झत्र 'प्रज्ञापारमितासूत्र' में तथा विज्ञानवाद का आभास 'लंकावतारसूत्र में उपलब्ध होता है। अश्वघोष (प्रथम शतक) कृत 'महायानश्रद्धोत्पादशास्त्र में 'भूततथता' के सिद्धान्त का महत्त्वपूर्ण विवेचन है।

# ( बौद्ध दर्शन का ऐतिहासिक विकास )



१. द्रष्टव्य डा॰ चेरवास्की ( Dr. Stcherbatsky )—बुधिस्ट लाजिक, भाग प्रथम, पृष्ठ १४।

## (क) वैभाषिक मत

इन चारों सम्प्रदायों में आचार्यों ने पाण्डित्यपूर्ण ग्रन्थों की रचना की है। वौद्ध दर्शन की ग्रन्थ सम्पत्ति बड़ी विशाल, मौलिक तथा मूल्यवान् है, पालु आजकल अनेक संस्कृत मूल ग्रन्थों के अभाव में तिब्बती तथा चीनी अनुवादों है ही सन्तोष करना पड़ता है।

वैभाषिक सम्प्रदाय का सर्वमान्य ग्रन्थ 'अभिधर्मज्ञानप्रस्थानशास्त्र' है।
जिसका कात्यायनीपुत्र ने बुद्ध-निर्वाण के तीन सौ वर्ष पीछे निर्माण किया था।
इस विपुलकाय ग्रन्थ में द परिच्छेद, ४४ वर्ग तथा ११
साहित्य हजार श्लोक थे। संस्कृत मूल उपलब्ध नहीं है, पत्तु
चौथी तथा सातवीं शताब्दी (हुएनच्वांगकृत) के

चीनी भाषा के अनुवाद आज भी उपलब्ध हैं। कनिष्क के समय चतुर्थ संगीति में इस ग्रन्थ पर 'अभिधर्म-विभाषाशास्त्र' के नाम से एक भाष्यग्रन्थ की रचना की गई। मूल संस्कृत का यहाँ भी अभाव है, परन्तु तिब्बती तथा चीनी (हुएन च्वांगकृत) अनुवाद प्राप्त हैं। इसी 'विभाषा' के आधार पर प्रतिष्ठित होने हे इस सम्प्रदाय का नाम 'वैभाषिक' पड़ा।

(१) 'वसुबन्धु' का 'अभिधर्मकोश' काश्मीर-वैभाषिकों की परम बाहर णीय, प्रामाणिक तथा मौलिक रचना है। अपनी विद्वत्ता, उन्नत् आचरण, प्रकाण आचार्यत्व के कारण इनका नाम भारतीय दर्शन के इतिहास में एक गौरवासर वस्तु है। अपने जीवन के आरम्भिक काल में ये वैभाषिक थे, परन्तु पीछे अपने जेठे भाई असंग के उपदेश से विज्ञानवादी हो गए। पुरुषपुर (वेशांवर) के कीशिकगोत्री एक ब्राह्मण के तीन पुत्रों में ये मध्यम पुत्र थे। प्रौढावस्था में इन्होंने अयोध्या को अपना कर्मक्षेत्र बनाया। यहीं स्थविर बुद्धमित्र के हारा हीनयान में दीक्षित हीकर प्रतिपक्षियों को विवाद में परास्त कर इन्होंने अपनी वाक्दूतता, विद्वत्ता तथा शास्त्रनिपुणता का पर्याप्त परिचय दिया। कुमारजीव वे ४०१-४०६ई० के बीचोबीच वसुबन्धु का पुण्य चरित लिखा। इनका समय अर्वे अकाटच प्रमाणों के आधार पर चतुर्थ शतक (२५०-३६० ई०) माना जाता है। इनका वैभाषिक विषयक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 'अभिधर्मकोश' है, जिसकी विषुत ख्याति तिब्बत, चीन, जापान तथा मंगोलिया में आज भी अक्षुण्ण है, जहाँ यह पत प्रातःस्मरणीय स्तोत्रों के समान कण्ठ किया जाता है। बाणभट्ट ने हर्षविति 'शुकैरिप शाक्यशासनकुशलैः कोशं समुपदिशद्भिः' लिखकर ब्राह्मणों में भी ही ग्रन्थ की महत्ता का निदर्शन उपस्थित किया है। इसकी अनेक टीकावीं

स्थिरमित (तत्त्वार्थ), दिङ्नाग (मर्मप्रदीप), यशोमित्र (स्फुटार्था) की टीकार्ये प्रामाणिक तथा बहुमूल्य मानी जाती हैं। यशोमित्र ने अनुमित तथा वसुमित्र की व्याख्याओं को अपना उपजीव बतलाया है (स्फुटार्था क्लो॰ १)। अतः ये टीकार्ये निःसन्दिग्ध नितान्त प्राचीन तथा प्रामाणिक हैं। डाक्टर पुर्से ने अश्चान्त बोर परिश्रम कर कोश के मूल का उद्धार किया है, तथा चीनी अनुवाद को फँच भाषा में पाण्डित्यपूर्ण टिप्पणियों के साथ अनेक भागों में प्रकाशित किया है। इसके अतिरिक्त परमार्थसप्तित (सांख्यसप्तित का खण्डन), तर्कशास्त्र तथा वादविधि वसुबन्धु के बौद्ध न्याय के माननीय ग्रन्थ हैं।

(२) संघभद्र (चतुर्थ शतक) वसुबन्धु के प्रतिस्पर्धी बौद्धाचार्य थे। वसुबन्धु के मतों का खण्डन करने के लिए इन्होंने 'कोशकरका' का निर्माण किया, जिसमें कोश के मन्तव्यों का सप्रमाण खण्डन है। 'समय-प्रदीपिका' वैभाषिक सिद्धान्तों का सार ग्रन्थ है। 'करका' में ७ लक्ष श्लोक थे, प्रदीपिका में १० हजार। हुएनच्वांगकृत इनके चीनी अनुवाद ही आज उपलब्ध हैं।

वौद्ध दर्शन के स्वरूप जानने के लिए 'घमं' शब्द का अयं जानना जरूरी हैं। 'धमं' की दार्शनिक मीमांसा अनेक अर्थों में की गई है। सामान्यतः घमं से अभिप्राय भूत (बाहरी) तथा चित्त (भीतरी) के सूक्ष्म तत्त्वों से है, जिनका पृथक्करण और नहीं किया जा सकता। घमों के आघात-प्रतिघात से ही यह विचित्र जगत् उत्पन्न होता है। यह विश्व बौद्धदर्शन के सिद्धान्त अनुसार धमों के परस्पर मेल से होने वाला एक संघातमात्र है। ये धमं अत्यन्त सूक्ष्म तथा सत्तात्मक होते हैं। इनकी सत्ता के विषय में प्रथम तीन मतों में कोई अन्तर नहीं है। केवल संख्या के विषय में ही भिन्नता मानी जाती है। जगत् में जितने घमं हैं, वे सब 'हेतु' से उत्पन्न होते हैं। उनके हेतु को तथागत (बुद्ध) ने बतलाया है, तथा इनके 'निरोध' को भी कहा है। इस प्रकार धमं, उनके हेतु तथा उनके निरोध का

शान ही बुद्धधर्म का सार है।
वैभाषिकों के मतानुसार यह नानात्मक जगत् वस्तुतः सत्य है; इनकी स्वतंत्र सत्ता का अनुभव प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा होता है। बाह्य और आभ्यन्तर दिविध भेद की कल्पना कर वैभाषिक भौतिक तथा मानसिक जगत् दोनों की स्वतन्त्र सत्ता मानते हैं। वस्तु-विभाग दो प्रकार से किया जाता है—विषयीगत तथा विषयगत। विषयीगत विभाजन पद्धित से समस्त पदार्थ तीन प्रकार से विदे जा सकते हैं:—

- (१) पञ्चस्कन्ध-रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान ।
- (२) द्वादश आयतन—'आयतन' अनुभव के साधनभूत द्वार को कहीं हैं। इनकी संख्या बारह हैं—षट् इन्द्रिय तथा षट् विषय। चक्षु, श्रोत्र, प्राष्ट्रित काय तथा मन—इन इन्द्रियों को अभ्यन्तरवर्ती होने के काल 'अध्यात्मआयतन' तथा उनके विषयभूत रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पृष्ट्य तथा धर्म आयतन (अतीन्द्रिय) को बाह्य आयतन कहते हैं।
- (३) अष्टादश घातु—जिन शक्तियों के एकीकरण से घटनाओं का एक प्रवाह या सन्तान निष्पन्न होता है उन्हें 'घातु' कहते हैं। इन धातुओं के संख्या १८ है जिसमें आदिम द्वादश ऊपर निर्दिष्ठ आयतन हैं तथा निश्व धातुओं में चक्षुविज्ञानधातु, श्रोत्रविज्ञानधातु, घाणविज्ञानधातु, जिह्नाविज्ञानधातु, कायविज्ञानधातु तथा मनोविज्ञानधातु की गणना की जाती है।

विषयगत विभाजन—यह त्रैद्यातुक जगत् दो प्रकार के धर्मों का समुन्त है। वैभाषिक लोग प्रत्येक सत्तात्मक पदार्थ को 'धर्म' कहते हैं। बिभाष कोश (प्रथम कोशस्थान) के अनुसार धर्म दो प्रकार के होते हैं—(१) साल (मलसिहत) तथा (२) अनास्रव (मलरिहत विशुद्ध )। मलरिहत धर्मों के दूसरी संज्ञा 'संस्कृत' है। हेतु तथा प्रत्यय से उत्पन्न धर्मों को 'संस्कृत' कले हैं, अर्थात् संस्कार वाले धर्म। रागद्वेष आदि मलों के आश्रय होने से 'सास्रव' मी कहे जाते हैं। अनेक वस्तुओं के सम्मिश्रण से उत्पन्न होने वाले (अत एवं अनित्य) पदार्थ 'संस्कृत' हैं (संस्कृतं क्षणिकं यतः)।

असंस्कृत को अनास्रव (विशुद्ध) तथा मार्गसत्य कहते हैं। ये धर्म हैं। प्रत्यय-जनित न होने से नित्य हैं। अतः असंस्कृत से अभिप्राय नित्य धर्मी से हैं

जो तीन प्रकार के होते हैं:-

(१) आकाश—यह निर्विशेष; अनन्त, नित्य, सर्वव्यापक, सर्तातंकि पदार्थ है। इसका रूप नहीं होता, यह भौतिक वस्तु नहीं है; प्रत्युत स्वर्ति सत्तात्मक पदार्थ है। आवरणाभाव आकाश का लिंग है, स्वरूप नहीं है। आकाश को अभावात्मक मानकर ब्राह्मण ग्रन्थों का खण्डन औचित्यपूर्ण नहीं प्रतीत होता। इसे भावपदार्थ मानने के कारण कमलशील ने 'तत्व-वंगी पिंडाका' में वैभाषिकों को बौद्ध मानने में संशय प्रकट किया है।

(२) प्रतिसंख्यानिरोध—प्रतिसंख्या (प्रज्ञा) के द्वारा उत्पन्न सार्वा धर्मों का पृथक्-पृथक् वियोग (प्रतिसंख्यानिरोधो यो विसंयोगः पृथक्-पृथक् अभि० को० १।६) यदि प्रज्ञा के उदय होने पर किसी सास्रव धर्म के विषये राग या ममता का सर्वथा परित्यागे किया जाय तो उस धर्म के लिए प्रतिसंख्या निरोध का उदय होता है।

(३') अप्रतिसंख्यानिरोध — बिना प्रज्ञा के ही निरोध। जिस वस्तु का अप्रतिसंख्यानिरोध होता है, वह भविष्य में उत्पन्न नहीं होती। प्रतिसंख्यानिरोध से 'आसूव-क्षय ज्ञान' उदित होता है, अर्थात् समस्त मलों के नाश होने का ज्ञान उत्पन्न होता है, भविष्य में उनके उत्पत्ति की संभावना रहती है। यह 'अनुत्पाद ज्ञान' अप्रतिसंख्यानिरोध का फल है जिसमें भविष्य में रागादिकों की कथमपि उत्पत्ति न होने से जीव भवचक्र से मुक्ति लाभ करता है।

संस्कृत धर्म के चार मुख्य भद हैं रूप, चित्त, चैतसिक तथा चित्त वित्रयुक्त। इनमें रूपधर्म ११ प्रकार का होता है, चित्तधर्म (मन या

विज्ञान ) एक ही प्रकार का माना जाता है, संस्कृत घर्म के भेद चैतसिक ४६ प्रकार के तथा चित्तविप्रयुक्त घर्म १४ प्रकार के होते हैं। इन चारों प्रकारों का सम्मिलित

भेद ७२ होता है।

(१) रूप—रूप का अर्थ है—भूत अर्थात् वह धर्म जो रूप धारण करे। रूप वह पदार्थ है जो अवरोध उत्पन्न करता है। रूप एकादश प्रकार का होता है, जिसमें पाँच बाह्य इन्द्रिय (चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्ना तथा काय) तथा पाँच इनके विषय (रूप, शब्द, गन्ध, रस तथा स्प्रष्टव्य) मिलाकर दश भेद होते हैं। अन्तिम भेद—अविज्ञित्त । वसुबन्धु के अनुसार अविज्ञिप्ति कर्म का एक भेद है। चेतनाजन्य कर्म दो प्रकार के होते हैं—कुछ कर्मों का फल तुरन्त प्रकट होता है (विज्ञिप्ति), परन्तु कुछ कर्मों का फल सद्यः अभिव्यक्त न होकर कालान्तर में प्रकट होता है। इन्हीं कर्मों का नाम 'अविज्ञिप्ति' है। यह वस्तुतः कर्म न होकर कर्म का फल है, भीतिक न होकर नैतिक है। कोई व्यक्ति किसी वर्त का अनुष्ठान करता है, तो यह हुआ विज्ञप्ति-कर्म, परन्तु उस वर्त के अनुष्ठान से उस व्यक्ति का विज्ञान गूढ़रूप से शोभन तथा सुन्दर बन जाता है। इसी का नाम है—अविज्ञप्ति-कर्म। इस प्रकार अविज्ञित वहीं तत्त्व है जिसे वैशेषिक 'अदुष्ट' के नाम से और मीमांसक 'अपूर्व' के नाम से पुकारते हैं।

(२) चित्त साधारण रूप से हम जिसे 'जीव' कहते हैं, उसे ही बैद लोग 'चित्त' की संज्ञा देते हैं। चित्त की सत्ता तभी तक हैं जब तक हिन्द्रयों तथा उनके विषयों में घात-प्रतिघात होता रहता है। चित्त, मन

तथा विज्ञान समानार्थक शब्द है। मन की व्युत्पत्ति 'मा' घातु से होने के कारण इसका अयं है नापने वाला या किसी वस्तु का निश्चय करने वाला। 'चित्त' का अर्थ है किसी वस्तु का सामान्य ज्ञान (आलोचनमात्र का निर्मित्र का अर्थ है किसी वस्तु का सामान्य ज्ञान (आलोचनमात्र का निर्मित्र का अर्थ है किसी वस्तु का सामान्य ज्ञान (आलोचनमात्र का निर्मित्र का अर्थ है। यही चित्त जब वस्तुओं के ग्रहण में प्रवृत्त होता है। विज्ञान' कहते हैं। प्रत्येक चित्त प्रतिक्षण बदलता रहता है। कार्य-कारण के नियमानुसार नवीन रूप धारण करता है। चित्त वस्तुतः का हो धर्म है, परन्तु आलम्बनों की भिन्नता के कारण वह सात प्रकार का होता है।

(३) चैतसिक (या चैत्त धर्म)—चित्त से सम्बन्ध रखने वाले क्षं या संस्कार चैतसिक या चित्तसंत्रयुक्त के नाम से पुकारे जाते हैं। विज्ञान हे

सम्बन्ध रखने वाले ये धर्म गणना में ४६ माने जाते हैं।

(४) चित्त-विप्रयुक्त धर्म-जिन धर्मों का समावेश न तो भौति ध्रमों के भीतर किया जाता है और न चैत धर्मों में ही, उन्हें ही इस नाम हे पुकारते हैं। इनका विस्तृत तथा अन्वर्थक नाम है रूपचित्त-विप्रयुक्त वर्णा रूप और चित्त दोनों से पृथक् रहने वाले धर्म। इनकी संख्या १४ है।

एक बात ध्यान देने की है। धर्म के ऊपर वर्णित ७५ भेद सर्वास्तिवालिं के अनुसार है। स्थविरवादियों के मत में प्रथम तीन ही भेद मान्य हैं जिले प्रकारों की सम्मिलित संख्या १७० है, तथा विज्ञानवादियों के अनुसार म संख्या पूरी एक शती १०० है।

इस प्रकार समस्त धर्मों की संख्या (संस्कृत ७२ + असंस्कृत ३) ॥
है। पृथ्वी, ,जल, तेज, वायु—ये ही चार भूत हैं; आकाश भूत नहीं है।
पृथ्वियादि भूत-चतुष्टय के अन्तिम उपादान 'अणु' है, जो चार प्रकार के ही

हैं। पार्थिव होते हैं। परमाणु षट्कोणात्मक होते हैं।

ज्ञान के साधन दो प्रकार के होते हैं — ग्रहण और अध्यवसाय । ग्रहण है द्वारा पदार्थ के सामान्य रूप का ज्ञान होता है। वस्तु को नाम-जाति आरि योजना (कल्पना) से संयुक्त करना अध्यवसाय कहलाता है। 'इस पदार्थ का नाम गौ है, तथा यह काले रंग की है' इस प्रकार के विशेष ज्ञान है 'अध्यवसाय' कहते हैं। यह निश्चयात्मक होने पर भी प्रत्यक्ष नहीं माना अस्मता। ग्रहण तथा अध्यवसाय का बौद्ध भेद न्याय के निविकल्पक और सविकल्पक ज्ञान के अनुरूप ही है।

१. इस तुलनात्मक विवरण के निमित्त देखिये बलदेव उपाध्याय रिश 'बौद्धदर्शनमीमांसा' पृष्ठ १८७-२०२ (द्वितीय संस्करण, १९४४) वैभाषिकों के अनुसार निर्वाणघातु दो प्रकार का होता है सोपधिशेष तथा निरुपधिशेष । कुछ लोग सोपधिशेष को सास्रव, संस्कृत, कुशल आदि बतलाते हैं और निरुपधिशेष को अनास्रव, असंस्कृत, निर्वाण अव्याकृत, परन्तु दोनों ही अनास्रव, असंस्कृत तथा अव्याकृत हैं । आस्रवक्षय होने पर भी जो अर्हत् जीवित रहते हैं, उनके पश्च-स्कन्ध से उत्पन्न अनेक विज्ञान शेष रहते हैं; अतः उसकी दशा का नाम है सोपधिशेष दशा; परन्तु शरीरपात होने पर, संयोजन-क्षय होने पर, समस्त उपाधियों के हटने से निरुपधिशेष निर्वाण होता है । अतः इन दोनों निर्वाणों में वही अन्तर है जो वेदान्त की जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्ति में है ।

## ( ख ) सौत्रान्तिक मत

हीनयान के दार्शनिक दो सम्प्रदायों में विभक्त हैं वैभाषिक तथा
सौत्रान्तिक। सौत्रान्तिक दार्शनिक 'अभिधर्म' को बुद्धरचित न होने के कारण
अप्रामाणिक मानते हैं। तथागत के आध्यारिमक उपदेश
नामकरण सुत्तिपिटक के ही कितपय सूत्रों (सूत्रान्तों) में सिन्तवेशित
हैं। अभिधर्म बुद्ध की रचना होने से भ्रान्त हो सकता है,
परन्तु सूत्रान्त बुद्ध की वास्तिविक शिक्षाओं के भण्डार होने से नितान्त
प्रामाणिक हैं। इस मत की यही मान्यता है। अतः इस सम्प्रदाय का नामकरण
'सौत्रान्तिक' है। 'दार्शन्तिक' सम्प्रदाय सौत्रान्तिकों की एक शाखा हैं।

सौत्रान्तिकों की उत्पत्ति वैभाषिकों के अनन्तर प्रतीत होती है क्योंकि सौत्रान्तिकों के प्रधान सिद्धान्त वैभाषिक ग्रन्थों की वृत्तियों में विशेषतः उपलब्ध होते हैं। वसुबन्धु ने अभिधमंकोश के स्वरचित भाष्य में वैभाषिकों के अनेक मुख्य सिद्धान्तों में दोषोद्धाटन कर उनका खण्डन किया है। ये खण्डन संभवतः सौत्रान्तिक दृष्टि-बिन्दु से किये गये हैं। अतः वैभाषिक संघभद्र ने वसुबन्धु-अदिशत दोषों के निराकरण के लिए 'समय-प्रदीपिका' तथा 'न्यायानुसार' की रचना की, परन्तु सौत्रान्तिक यशोमित्र ने इनके समर्थन में अपनी 'स्फुटार्थी' वृत्ति अभिधमंकोश पर लिखी है। यही कारण है कि दोनों सम्प्रदायों के मत वहाँ साथ-साथ उल्लिखित मिलते हैं।

१. कः सौत्रान्तिकार्थः ? ये सूत्रप्रामाणिकाः न तु शास्त्रप्रामाणिकास्ते सौत्रान्तिकाः । (यशोमित्र—स्फुटार्था, पृ० १२)।

ही अनुयायी प्रतीत होते हैं।

सीत्रान्तिक के चार विशिष्ट आचार्यों का उल्लेख मिलता है-(१) कुमारलात - हुएनच्यांग (६५० ई०) के कथनानुसार सौत्रान्तिक मत के स्थापक कुमारलात ही थे। इनका समय दितीय शतक का उत्तरार्ध तथा तृतीय शतक का प्रथमार्ध माना जाता आचार्य है। इस प्रकार ये नागार्जुन के समसामयिक थे। 'कल्पना मण्डितिका' इनकी एकमात्र रचना है जिसमें धार्मिक कथाओं का गद्य पद्य वर्णन है। (२) श्रीलात-कुमारलात के शिष्य थे। कहा जाता है कि इन्होंने 'विभाषाशास्त्र' नामक ग्रन्थ की रचना की थी, परन्तु दुर्भाग्यवश गृह अभी तक अप्राप्त है। 'निर्वाण' के विषय में श्रीलात या श्रीलब्ध का अपन विशिष्ट मत था। (३) धर्मत्रात तथा (४) बुद्धदेव के विशिष्ट सिद्धानों के निर्देश अनेक वैभाषिक ग्रन्थों में किये गये हैं। अभिधर्मकोश ( ४।२६ ) की टीका में इन आचार्यों के काल-विषयक मतों का उल्लेख आदर के साथ किया गया है। घर्मत्रात की सम्मति में भाववैसादृश्य (भावान्यथात्व) के कारण और बुद्धदेव के विचारानुसार अन्यथान्यथात्व के कारण भूत, वर्तमान और भविष्यकाल में भेद का समर्थन किया जा सकता है; वास्तविक रूप है वर्तमानकाल की ही सत्यता है। (५) वसुमित्र ने अष्टादशनिकायों के विस्तृ वर्णन के लिए 'समभेदउपरचनचक्र' नामक पुस्तक लिखी है। (६) यशोिम अभिधर्मकोश की स्फुटार्था वृत्ति (पृ० १२) के प्रमाण पर सौत्रान्तिक मत के

१. कुमारलात के एक दूसरे शिष्य हरिवर्मा ने 'सत्यसिद्ध सम्प्रदाय' की स्थापना की। इस सम्प्रदाय के मुख्य ग्रन्थ 'सत्यसिद्धिशास्त्र' की कुमारजीव (४०३ ई०) कृत चीनी भाषानुवाद आज भी उपलब्ध होता है। इसका समय तृतीय शतक का मध्यकाल माना जा सकती है। सत्यसिद्धि सम्प्रदाय का मुख्य सिद्धान्त 'सर्वधर्मशून्यता' है। सत्यसिद्धि सम्प्रदाय का मुख्य सिद्धान्त 'सर्वधर्मशून्यता' है। सर्वास्तिवादी लोगों के विपरीत ये लोग पन्चस्कन्धात्मक वार्ष अभाव के साथ-साथ ह्यादि स्कन्धों की भी अनित्यता मानते के परन्तु अन्य सिद्धान्त हीनयान के ही थे। अतः सत्यसिद्धि सम्प्रदाधि हीनयान-सम्मत शून्यवाद का प्रचारक था। इसका विवर्ण की यामाकामी सोगन ने 'सिस्टम्स आफ बुद्धिस्टिक थाट' (कलकती) पृ० १७२-१७५ में किया।

सौत्रान्तिकों के मुख्य सिद्धान्त संक्षेप रूप से अब दिए जाते हैं।—(१) काल के विषय में ये लोग वर्तमान काल की सत्यता तो मानते थे परन्तु भूत एवं भविष्य काल की सत्ता कालपनिक तथा निराघार स्वीकार करते थे। इस प्रकार वैभाषिकों से इनका पर्याप्त मतभेद था। वैभाषिक भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों काल के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। इसीलिए उन्हें 'सर्वास्तिवादी' कहते हैं (अभि०

को॰ २।२५)। धर्मत्रात तथा बुद्धदेव के कालभेद

सिद्धान्त विषयक मत का उल्लेख पहले किया जा चुका है। (२) ज्ञान के विषय में ये स्वतः प्रामाण्यवादी थे।

जिस प्रकार प्रदीप अपने को स्वयं प्रकाशित करता है, उसी प्रकार ज्ञान स्वयं-प्रकाश्य है। स्वयंवित्ति या स्वसंवेदन का यह सिद्धान्त विज्ञानवादियों को भी अभिमत है। (३) वैभाषिकों के विरुद्ध ये लोग वाह्य जगत् की सत्ता को प्रत्यक्ष न मानकर अनुमेय बतलाते हैं; जब समस्त पदार्थ क्षणिक हैं, तब किसी भी वस्तु के स्वरूप का प्रत्यक्ष असम्भव हैं। जिस क्षण में किसी वस्तु के साथ हमारी इन्द्रियों का सम्पर्क होता है, उस क्षण में वह क्षणिक वस्तु अतीत के गर्भ में चली गई रहती है, केवल उससे उत्पन्न विज्ञान ही शेष रह जाता है। प्रत्यक्ष होते ही पदार्थों के नीलपीतादि बुद्धिवाले चित्र मन पर खिंच जाते हैं, इन्हीं चित्रों की सहायता से इनके उत्पादक बाह्य पदार्थों की सत्ता का अनुमान किया जाता है। अतः बाह्यार्थं की सत्ता प्रत्यक्षः गोचर न होकर अनुमान-सिद्ध है। (४) बाह्य वस्तु सत् है, परन्तु इसके आकार के विषय में सौत्रान्तिकों में विशेष मतभेद दृष्टिगोचर होता है। कतिपय सौत्रान्तिकों की सम्मति में पदार्थ स्वयं 'आकार' रखता है, परन्तु सामान्यतः सौत्रान्तिकों के कथनानुसार पदार्थ आकारनिवेश चित्त से विनिर्मित है। अर्थात् वस्तु में अपना खास कोई आकार नहीं होता, बल्कि चित्त हीयह आकार उन पर रखता है। एक तीसरे मत में वस्तु का आकार उभयात्मक होता है। (५) परमाणुवाद के विषय में सौत्रान्तिकों का विशिष्ट मत था। परमाणुओं में पारस्परिक स्पर्श का सर्वथा अभाव होता है। परमाणुस्वयं निरवयव होते हैं, अतः स्पर्श अवयवों का न होकर समस्त वस्तु का ही होगा। ऐसी दशा में एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिलकर एक हो जायेंगे (तादात्म्य) । अतः परमाणुओं का संघात परमाणु से परिमाण में अधिक न हो सकेगा। परमाणु

रै. ब्रष्टव्य डा॰ पुर्से का सौत्रान्तिक शीर्षक लेख — इन्साइक्लोपीडिया आफः रिलिजन ऐण्ड एथिक्स, भा॰ ११, पृ॰ २१२-२१४।

१० भा० द०

निरन्तर होते हैं, दोनों के बीच अन्तर या अवकाश नहीं होता। (६) विनाध का कोई हेतु नहीं है, समस्त पदार्थ स्वभाव से ही विनाश-धर्मशील हैं; वे अनित्य नहीं हैं, बल्कि क्षणिक हैं। उत्पाद का अर्थ है—अभूत्वा भावः (सत्ता धारण करने के अनन्तर स्थिति)। पृद्गल (आत्मा) तथा आकाश सत्ताहीन पदार्थ है, बस्तुतः सत्य नहीं है। क्रिया, वस्तु तथा क्रियाकाल-तीनों में किश्विन्मात्र भी अन्तर नहीं है। वस्तु असत् से उत्पन्न होती है, एक क्षण तक रहती है और फिर लीन हो जाती है, तब भूत तथा भविष्य की सत्ता क्यों मानी जाय? (७) निर्वाण के विषय में श्रीलात का विशिष्ट मत था कि प्रतिसंख्यानिरोध तथा अप्रतिसंख्यानिरोध में कोई अन्तर नहीं है। प्रतिसंख्यानिरोध से अभिप्राय है प्रज्ञानिबन्धन भाविक्लेशानुत्पत्ति अर्थात् प्रज्ञा के कारण भविष्य में उत्पन्न होने वाले क्लेशों का न होना। अप्रतिसंख्यानिरोध का अर्थ क्लेश-निवृत्तिमूलक दुःखानुत्पत्ति है। क्लेशों की निवृत्ति के ऊपर ही दुःख या संसार की अनुत्पत्ति अवलम्बत रहती है; अतः क्लेशानुदय दुःखाभाव का कारण है। श्रीलब्ध की यही निर्वाणकल्पना है।

विज्ञानवाद ज्ञान की संता अंगीकार क्रता है, परन्तु ज्ञेय के अभाव में ज्ञान की सत्ता क्यों कर प्रमाणित हो सकती है ? विज्ञानवादियों का यह कथन है कि विज्ञान ही वाह्य वस्तु के समान प्रतीत होता है और वाह्य वस्तु की स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध करने के लिये पर्याष्ठ मत का निष्कर्ष है। दो वस्तुओं की समानता तंभी मानी जा सकती है जब वे दोनों अलग-अलग हों तथा दोनों की स्वतन्त्र सत्ता हो, परन्तु एक ही वस्तु होने पर सादृश्य का ज्ञान नहीं माना जा सकता। संक्षेप में सौत्रान्तिक विष तथा वाह्य जगत् दोनों की सत्ता मानते हैं। यदि बाह्य वस्तुओं का अस्तिल माना जाय, तो वाह्य वस्तु की प्रतीति किस प्रकार होती है; इसे हम ठीक-ठीक समझा नहीं सकते। विज्ञानवादी कहता है - मेरा 'ज्ञान' ही सुच्चा है, परनु गाय के ज्ञान के समय मैं अपनी मानस अवस्था को ही 'गाय के समान' देखती हूँ। इस पर सौत्रान्तिकं का कहना है कि जिस व्यक्ति ने गाय का प्रत्यक्ष ज्ञान है कभी नहीं किया हो, वह अपने ज्ञान को 'गाय के समान' कैसे बतला सकता है! 'गाय के समान' कहना वैसा ही अर्थहीन और निरर्थक है, जिस प्रकार 'वल्या' पुत्र'। जब वह बाह्य वस्तु को मानता ही नहीं; तब बाह्य वस्तु का ज्ञान क्यों कर हो सकता है, तथा उस ज्ञान से किसी की तुलना भी कैसे की जा सकती है

विज्ञानवादी वस्तु तथा वस्तुज्ञान को समकालीन मानता है। घट तथा बटज्ञान दोनों एक ही अभिन्न वस्तु हैं, क्योंकि वे समकालीन होते हैं। सौत्रान्तिक मत में यह युक्ति ठीक नहीं है। जब हमें घट का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, तब हमें स्पष्ट अनुभव होता है कि घड़ा हमारे वाहर है और ज्ञान हमारे भीतर है। स्थिति दोनों की भिन्न-भिन्न होती है। अतएव बाह्य वस्तु और उसके ज्ञान को अभिन्न मानना तर्कहीन वात है। इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं - वस्तु ( घट, पट आदि ) वाहर में एक सत्ताघारी पदार्थ है और उसका ज्ञान विषयी (अनुभवकर्ता) में उत्पन्न होता है। वस्तु होता है विषय, परन्तु वस्तु-ज्ञान होता है विषयीगत। घड़ा एक बाहरी वस्तु है (विषय) और घड़ा का ज्ञान होता है अनुभव करने वाले मुझमें (विषयी में ), इससे दोनों की भिन्नता सिद्ध है। यदि दोनों को एक ही अभिन्न माना जाय, तो "मैं ही घड़ा हूँ" ऐसा अनुभव होना चाहिए, परन्तु लोक में ऐसा अनुभव कभी नहीं होता। दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि यदि बाह्य वस्तुओं का अस्तित्व नहीं माना जायगा, तो 'घट-ज्ञान' और 'पट-ज्ञान' में भी कोई अन्तर नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान छप होने के कारण घट का ज्ञान और पट का ज्ञान एक ही होगा। लेकिन 'घट ज्ञान' को तथा 'पट ज्ञान' को क्या कभी हम एक मानते हैं ? इससे लगता है कि दोनों में वस्तु-सम्बन्धी भेद है।

इस प्रकार बाह्य वस्तुओं का अस्तित्व मानना नितान्त आवश्यक है। बाह्य वस्तुओं में भिन्न-भिन्न आकार हैं; फलतः उनका ज्ञान भी भिन्न-भिन्न आकार का होता है। इन विभिन्न आकारों के ज्ञान से ही हम उनके कारणक्षप बाहरी वस्तुओं की सत्ता का अनुमान कर सकते हैं। इस प्रकार बाह्य वस्तुओं के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए अनेक प्रमाण हैं। इसीलिए सौत्रान्तिक लोग बाह्य वस्तु को मानते हैं और उसकी सत्ता को अनुमान से सिद्ध मानते हैं।

इसी सिद्धान्त को 'बाह्यानुमेयवाद' कहते हैं। विज्ञानवाद के खण्डन में सौत्रान्तिकों की युक्तियाँ बड़ी महत्त्व रखती हैं। पाश्चात्त्य दर्शन के इतिहास में सौत्रान्तिकों के समान अनेक दार्शनिक हुए हैं। वर्क के 'विज्ञानवाद' के खण्डन में आधुनिक काल में मूर जैसे वस्तुवादी की युक्तियाँ इसी प्रकार की हैं। सौत्रान्तिकों की प्रमाणमीमांसा लाक के 'साकार ज्ञानवाद' के साथ बहुत मिलती हैं। इस प्रकार इस मत का दार्शनिक महत्त्व कम नहीं है।

<sup>1,</sup> Subjective Idealism

<sup>2.</sup> Representationism.

#### (ग) योगाचार सम्प्रदाय

. मैत्रेय (तृतीय शतक ) — इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक के विषय में पर्याप मतभेद था, प्रन्तु आधुनिक अनुसन्धान ने मैत्रेय या मैत्रेयनाथ को एक ऐतिहासिक व्यक्ति तथा विज्ञानवाद का प्रवर्तक होना बलवत्तर प्रमाणों से सिद्ध किया है। इनके सुप्रसिद्ध ग्रन्थ आचार्य है—(१) 'मध्यान्तविभाग' या 'मध्यान्तविभंगसूत्र' जिसमें कारिका भाग मैत्रेय का तथा गद्यांश असंग का है। इसके ऊपर वसुबन्ध ने भाष्य तथा स्थिरमति ने भाष्य पर टीका लिखी है। इस ग्रन्थ में ५ प्रकल थे। तिब्बती अनुवाद पूरे ग्रन्थ का है, मूल संस्कृत प्रथम प्रकरण का ही अध्य उपलब्ध हुआ। । (२) 'अभिसमयालङ्कार' ( प्रज्ञापारमिता के विषय हैं अद्वितीय ग्रन्थ ) इसका पूरा नाम 'अभिसमयालंकार प्रज्ञापारमितोपदेश शांस्त्र' है, जिसमें आठ अधिकार हैं। आर्य विमुक्तिसेन, भदन्त विमुक्तिसेन (दोनों षष्ठ शतक) तथां हरिभद्र (नवम शतक) ने टोकार्ये लिखी हैं। (३) सूत्रालङ्कार, (४) महायान उत्तरतन्त्र, (४) धर्मधर्मताविभंग। भोट देशीय इतिहास के लेखक 'बुस्तोन' के अनुसार मैत्रेय की ये ही पांच कृतियाँ हैं।

असङ्ग (चतुर्थं शतक) - पुरुषपुर (पेशावर) के कौशिक-गोत्रीय ब्राह्मण के ज्येष्ठ पुत्र असंग का नाम इनके गुरु (मैत्रेय) से भी बढ़कर है। ये समुद्रगुप्त के समय में अयोध्या में आकर रहते थे। ग्रन्थ के निर्माण के अतिरिक्त इन्होंने अपने अनुब वसुबन्धु को योगाचार मत में दीक्षित किया तथा विज्ञानवाद के प्रचारार्थं ग्रन्थ हैं— 'महायान-संपरिग्रह' (टीका वसुबन्धु की), 'महायानाभिधमंसंगीति शास्त्र', 'योगाचारभूमि शास्त्र' (या सप्तदशभूमि शास्त्र), 'अभिसमयालङ्कारटीका'। इनके सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ 'महायानसूत्रालङ्कार' को डा॰ लेवी ने फ्रेंच अनुवाद के साथ प्रकाशित किया है। वसुबन्धु ने योगाचार में वीक्षित होने पर बीस और तीस कारिकाओं में 'विज्ञ सिमात्रतासिद्धि' किंबी। जिसका संस्कृत मूल 'विशिका' तथा 'त्रिशिका' नाम से डा० लेवी ने पेरिं

१. पं विधुशेखर शास्त्री और डा वुशी के सम्पादकत्व में प्रथम परिकार ही कलकत्ता ओरियन्टल सीरीज (नं २४) में प्रकाशित हुआ है।

२. तिब्बती अनुवाद के साथ मूल ग्रन्थ डा० चेरबास्की के सम्पादकत्व हैं विक्लोओथिका बुद्धिका सीरीज (नं० २३) में प्रकाशित हुआ है।

से प्रकाशित किया है। 'विज्ञिष्तिमात्रतासिद्धि' विज्ञानवाद का सर्वमान्य और वितान्त प्रामाणिक ग्रन्थ है।

स्थिरमित वसुवन्धु के साक्षात् शिष्य थे। वसुवन्धु के वृत्तिकाररूप से इनकी विपुल ख्याति है। समय चतुर्थ शतक का अन्तिम भाग मानना चाहिए। प्रसिद्ध ग्रन्थ—(१) त्रिशिका भाष्य (मूल संस्कृत प्रकाशित है), (२) मध्यान्त विभंगसूत्रभाष्य टीका, (३) अभिधमंकोश-भाष्यवृत्ति, (४) सूत्रालङ्कार-वृत्ति-भाष्य, (५) मूलमाध्यमिककारिकावृत्ति।

दिङ्नाग---बौद्ध न्याय के प्रसिद्ध आचार्य दिङ्नाग अपनी प्रगल्भ वाव-दूकता तथा शास्त्रार्थ-पटुता के कारण 'वादिवृषभ' की उपाधि से सम्मानित किये गये थे। कांची के पास 'हिंसवक' में बाह्मणकुलोद्भूत् दिङ्नाग वसुबन्धु के शिष्य थे। अतः इनका समय ३४५-४२५ ई० के आसपास है। प्रसिद्ध प्रन्य (१) प्रमाणसमुच्चय, (२) प्रमाणसमुच्चय-वृत्ति, (३) न्यायप्रवेश, (४) हेतुचक्रहमरु, (५) प्रमाणशास्त्र न्यायद्वार या न्यायमुख, (६) क्षालम्बनपरीक्षा तथा इसकी वृत्ति।

घमंकीर्ति—(षष्ठ शतक ६३५-६५० ई०) दिङ्नाग के भाष्यकाररूप से बाह्मण न्याय ग्रन्थों में भी ये उल्लिखित हैं। इनके सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'प्रमाणवार्तिक' तथा न्यायिबन्दु' है, जिनमें बौद्ध न्याय के ऊपंर ब्राह्मण नैयायिकों के आक्षेपों का उत्तर देकर अपने सिद्धान्त का मण्डन है। टीका-सम्मित की दृष्टि से भी यह आदरणीय है। इन्होंने केवल प्रमाण शास्त्र (न्याय) पर ही अपने सातों ग्रन्थ लिखे हैं। इन ग्रन्थों के नाम हैं—(१) प्रमाणवार्तिक (१०५ हैन कारिका), '(२) न्यायिबन्दु (१७७ क्लोक), (३) हेतुबिन्दु (४४४ क्लोक), (४) प्रमाणविनिश्चय (१३४० क्लोक), (४) वादन्याय (वादिवषयक ग्रन्थ), (६) सम्बन्ध-परीक्षा (२६ कारिका; जिन्में क्षणिकवाद के अनुसार कार्य-कारण संबंध का निरूपण है), (७) सन्तानान्तरसिद्ध (७२ सूत्र)—जिनमें मनःसन्तान (मन एक वस्तु न होकर क्षण-क्षण में नष्ट और नया उत्पन्न होनेवाला सन्तान—षटना है, से भी परे दूसरी मनःसन्तानों हैं, इसे सिद्ध किया है। इसलिए इसका सार्थंक नामकरण है)। इन ग्रन्थों में तीन (१, २, ५) मूल संस्कृत में छपे हैं, शेष के तिब्बती अनुवाद मिलते हैं।

भूल संस्कृत प्रिन्सिपल ध्रुव के सम्पादकत्व में तथा तिब्बती अनुवाद;
 दोनों गायकवाड़ ओ॰ सीरीज (बड़ोदा) में प्रकाशित हुआ है।

धर्मपाल—(षष्ठ शतक का आरम्भ) नालन्दा बौद्ध विहार के अध्यक्ष है। योगाचार तथा शून्यवाद दोनों के मतों पर टीकार्ये लिखी। 'विज्ञिन्तिमान्ना-सिद्धिच्याख्या' वसुबन्धु के प्रसिद्ध ग्रन्थ की तथा 'शतशास्त्र-वेपुल्यभाष्य' शून्य वादी आर्यदेव के विख्यात ग्रन्थ की टीका इन्हीं की रचनायें हैं।

### विज्ञानवाद का सिद्धान्त

माध्यमिकों के अनुसार न बाह्य वस्तु की सत्ता है और न चित्त की। विज्ञानवादी इनमें प्रथम अंश को तो मानते हैं, परन्तु द्वितीय अंश को नहीं मानते। उनका कहना है कि चित्त के द्वारा ही किसी मत का विचार क्रिया जा सकता है। जो दार्शनिक मत चित्त को ही नहीं मानता, वह किस फ्रकर अपने तथ्यों के विचार करने का अधिकारी हो सकता है ? इस असम्भावना के बचने के लिए चित्त को सत्य मानना नितान्त उचित है।

बाह्य पदार्थ की समीक्षा—बाह्य पदार्थ चित्त की अभिव्यक्तियों है। चित्त ही एकमात्र सत्ता है और यह चित्त विज्ञान के प्रवाह का ही दूसरा तर है। विज्ञानवादी का कथन है कि स्वप्नदशा में हमें मालूम पड़ता है कि देखें गई वस्तुयें बाहर विद्यमान हैं, परन्तु ऐसी बात तो नहीं होती, सब चित के भीतर ही वर्तमान रहती है। जागरित दशा की भी यही अवस्था है। घट तथा घट-ज्ञान में कोई भी अन्तर नहीं है। दृष्टि-विकार से यदि कोई व्यक्ति बाका में दो चन्द्रमा को देखता है, तो क्या हमें दो चन्द्रमा मानना चाहिए? बाह वस्तु को पृथक मानना मतिभ्रम है। धमंकीित ने बड़े आग्रह के साथ कहा कि नील रंग और नील रंग का ज्ञान एक ही वस्तु है। उनमें तिनक भी अन्तर नहीं है।

विज्ञानवादी की दृष्टि में बाह्य वस्तु को मानने में अनेक दोष दी खते हैं। उनका पूछना है कि बाहरी वस्तु एक अणु की बनी है या अनेक की ? यदि कि अणु की बनी होती, तो अणु के सूक्ष्म होने के कारण उसका प्रत्यक्ष नहीं है सकता; अनेक अणुओं के संघात से वस्तुओं के बनने पर भी यह बड़ा होता है कि हम समस्त वस्तु को पूरी तरह नहीं देखते हैं। दूसरी कि कि वस्तु तो क्षणिक होती है, एक क्षण में उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है कि वस्तु तो क्षणिक होती है, एक क्षण में उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है तब उसका ज्ञान क्यों कर हो सकता है ? सत्तात्मक वस्तु का ही तो प्रवाह होता है, नष्ट वस्तु का प्रत्यक्ष कैसे सम्भव है ? फलतः बाह्य वस्तु को मान होता है, नष्ट वस्तु का प्रत्यक्ष कैसे सम्भव है ? फलतः बाह्य वस्तु को मान होता है, नष्ट वस्तु का प्रत्यक्ष कैसे सम्भव है ? फलतः बाह्य वस्तु को मान होता है, नष्ट वस्तु का प्रत्यक्ष कैसे सम्भव है ? फलतः बाह्य वस्तु को मान होता है, नष्ट वस्तु को प्रताह विज्ञान ही एकमात्र तथ्य है।

विज्ञानवाद — इस मत को 'विज्ञानवाद' कहते हैं। इसके अनुसार विज्ञान (कानशसनेस) ही एक मात्र सत्य है। जगत् में प्रतीत होने वाली बाह्य वस्तुयें वस्तुतः चित्त का ही प्रत्यय हैं। पाश्चात्त्य दर्शन में यह मत 'सब्जेक्टिव बाइडीएलिजम के नाम से विख्यात है और बकेंले इसके प्रमुख प्रतिष्ठाता थे।

निर्वाण—विज्ञानवादी के अनुसार योगी दो आवरणों की निवृत्ति से मोक्ष लाभ कर सकता है—क्लेशावरण तथा ज्ञेयावरण। इन आवरणों की सत्ता रहने पर मुक्ति तथा सर्वज्ञता की उपलब्धि कभी भी नहीं हो सकती। मुक्ति का वाधक क्लेश है। अतः क्लेशावरण की निवृत्ति हो जाने पर मोक्ष-लाभ हो जाता है, पर सर्वज्ञता की प्राप्ति नहीं होती। इसकी प्राप्ति ज्ञेयावरण की निवृत्ति होने पर ही हो सकती है। आत्मदृष्टि से रागद्वेषादि क्लेशों की उत्पत्ति होती है। जब साधक की पुद्गलनैरात्म्य में प्रतिष्ठा हो जाती है तब क्लेशों का नाश होने से मुक्तावस्था प्राप्त हो जाती है। पर जब धर्मनैरात्म्य-ज्ञान में साधक प्रतिष्ठित हो जाता है, तो किचित् ज्ञेय के अभाव में चित्त सर्वज्ञतावस्था को प्राप्त कर लेता है। यही विज्ञानवादी दार्शनिकों के मत से परमपद की प्राप्ति है।

विज्ञान या चित्त ही एकंमात्र सत्य पदार्थ हैं। नाना उपचारों से युक्त यह संसार मन का विलास है। उपचार दो प्रकार के अनुभव में आते हैं— आत्मोपचार तथा धर्मोपचार। जीव, जन्तु, आत्मा, मनुष्य—ये आत्मोपचार हैं, स्कन्द, धातु, आयतन, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान—ये धर्मो-पचार हैं। विज्ञान के बाहर इनकी सत्ता नहीं है, अर्थात् आत्मा तथा धर्म विज्ञान के ही विभिन्न परिणामरूप हैं। विज्ञानवादी चित्त को आठ प्रकार का वतलाते हैं। चक्षुविज्ञान आदि षड्भेद वैभाषिकों को भी सम्मत हैं, पर योगाचार के मत से मनोविज्ञान तथा आलय-विज्ञान विज्ञान के दो भेद अधिक माने जाते हैं। इस विभागपद्धित में आलयविज्ञान की कल्पना विज्ञानवादियों के सूक्ष्म मानसतत्त्वविवेचन की सूचना देती है। चक्षुविज्ञान आदि छह विज्ञान बाह्य वस्तु तथा इन्द्रिय के संस्पर्श से उत्पन्न होते हैं, ये विषयज्ञान के लिए द्वारमात्र हैं। ये अपने द्वारा प्राप्त ज्ञान को मनोविज्ञान के पास ले जाते हैं, जो स्वयं आलय-विज्ञान के पास उन्हें प्रस्तुत करता है। तभी विषय का यथार्थ ज्ञान होता है। समस्त जगत् चित्त का परिणाममान्न होने से इन्हीं अष्टभेदों के अन्तर्भूत बतलाया जा सकता है।

विषय-योगाचार के मत से विज्ञान तथा विज्ञेय का अन्तर स्पष्ट है। विज्ञेय किल्पत होने से वस्तुतः नहीं है, पर विज्ञान प्रतीत्यसमुत्पन्न होने हे नितान्त सत्य है। जहाँ जो वस्तु नहीं रहती है, वहाँ उसका उपचार होता है। इस जगत् में न आत्मा है न धर्म; परन्तु इसके उपचार अनादिकांत है वर्तमान हैं। उपचार होने से ये परिकल्पितमात्र है, पारमार्थिक या सत्यस्वस्थ नहीं। त्रिशिका (का॰ १-२) के अनुसार विज्ञान के परिणाम तीन प्रकार के होते हैं—(१) विपाक, (२) मनन तथा (३) विषयविज्ञान्ति। कुणत तथा अकुशल कामवासना के परिपाक होने से फल की अभिनिवृत्ति का नाय 'विपाक-परिणाम' है । इसका दूसरा नाम 'आलय-विज्ञान' है । क्लेश को उत्पन्न करने वाले धर्म-वीजों का आलय (स्थान ) होने से इसकी 'आवर विज्ञान' संज्ञा है। यह आलयविज्ञान सदा स्पर्श, मनस्कार, चित्त, संज्ञातवा चेतना नामक पाँच धर्मों से युक्त रहता है। विज्ञानपरिणाम का द्वितीय प्रकार 'मनन' या 'विलष्ट-मन' कहलाता है। सर्वदा मनन करना ही क्लिष्ट मन का स्वभाव है। अतः उसे मनन कहते हैं। क्लिष्ट मन आलयविज्ञान के आश्रय को लेकर प्रवृत्तहोता है, या अपने मनन कार्य में लगता है। विज्ञान परिणाम का तृतीय भेद विषय-विज्ञप्ति है। चक्षुविज्ञान से लेकर मनोविज्ञान . तक के छह प्रकार के विज्ञानों के षड्विध विषय — रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्प्रष्टव्य, तथा धर्म की उपलब्धि ही विषय-विज्ञप्ति है। यह उपलब्ध तीन प्रकार की हो सकती है कुशल, अकुशल, तथा दोनों से भिन्त। अलोग, अद्वेष तथा अमोह से युक्त विषयोपलब्धि कुशल है; लोभ, द्वेष तथा मोह से समन्वित होने पर अकुशल है।

ये विविध विज्ञानपरिणाम योगाचार के मत से विकल्पमात्र हैं। यह जगत् विज्ञान के विविध परिणामों का रूप धारण करने वाला विकल्पल्य है। विकल्प तीन प्रकार के हैं—आलय-विज्ञान में समस्त धर्मों की उत्पादन शक्ति छिपी रहती है, क्योंकि वह 'सबीज' कहा गया है। इस आलयविज्ञान से ही समस्त पदार्थों की उत्पत्ति होती रहती है। अतः इस जगत् में विज्ञिति मात्रता की सिद्धि होती है (त्रिशिका, का० १८)।

### आलय बिज्ञान

समुद्र के दृष्टान्त से हृदयंगम किया जा सकता है। हवा के झकोरों से समुद्र में तरंगें नाचने लगती हैं, वे सदा अपनी लीला दिखलाया करती हैं, कभी विराम नहीं लेती। इसी प्रकार 'आलय-विज्ञान' में भी विषयरूपी वायु के झकोरों से चित्र विचित्र की विज्ञान रूपी तरंगें उठती हैं, सदा नृत्यमान होकर अपना बेल किया करती हैं और कभी नष्ट नहीं होती हैं। 'आलय-विज्ञान' समुद्र-स्थानीय है, विषय पवन का प्रतिनिधि है तथा विज्ञान (सप्तिधि विज्ञान) तरंगों का प्रतीक है। जिस प्रकार समुद्र और तरंगों में भेद नहीं है, उसी प्रकार आलयविज्ञान तथा अन्य सप्तिविध विज्ञान विज्ञानाकार से भिन्न नहीं है। आचार्य वसुवन्धु ने भी आलयविज्ञान की वृत्ति जल के ओघ (वाढ़) के समान बतलाई है। जिस प्रकार जल का प्रवाह तृण, काष्ट, गोमय आदि नाना पदार्थों को खींचता हुआ सदा आगे बढ़ता जाता है, उसी प्रकार यह विज्ञान भी पुण्य, अपुण्य, अनेक कर्मों की वासना से अनुगत स्पर्श, संज्ञा बेदना आदि चैत्त धर्मों को खींचता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। जब तक यह संसार है तव तक आलय-विज्ञान का विराम नहीं। यह उस जल-प्रवाह के समान है जो अनवरत वेग से आगे बढ़ता जाता है, खड़ा होना जानता ही नहीं हैं।

आलय-विज्ञान और आंत्मा—यह आलय-विज्ञान आत्मा का प्रतिनिधि माना जाता है, परन्तु दोनों में स्पष्ट अन्तर भी विद्यमान है जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। आत्मा अपरिवर्तनशील रहता है, सदा एकाकार एकरस; परन्तु आलय-विज्ञान परियर्तनशील होता है। अन्य विज्ञान क्रियाशील हों या अपना व्यापार बन्द कर दें, परन्तु यह 'आलयविज्ञान' विज्ञान का सतत प्रवाह बनाये रखता है, इसकी चैतन्यधारा कभी शान्त नहीं होती। यह प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान रहता है, परन्तु यह समष्टि-चैतन्य का प्रतीक है।

आलय-विज्ञान के चैलधर्म—इसके साथ सम्बद्ध सहायक चैलधर्म पाँच माने गये हैं—(१) मनस्कार (चित्त की विषय की ओर एकाग्रता), (२) स्पर्श (इन्द्रिय तथा विषय के साथ विज्ञान का सम्पर्क ), (३) वेदना (सुख-दु:ख की भावना), (४) संज्ञा (किसी वस्तु का नाम), (५) चेतना (मन की वह चेष्टा जिसके रहने पर चित्त आलम्बन की ओर स्वतः झुकता है) १९ । जो वेदना आलय-विज्ञान के साथ सहायक धर्म है, वह उपेक्षाभाव है, जो अनिवृत्त तथा अव्याकृत माना जाता है। यह उपेक्षा (तटस्थता की भावना—न सुख, न दु:ख की दशा) मनोभूमि में विद्यमान रहनेवाले आगन्तुक उपक्लेशों से ढकी नहीं रहती। अतः वह प्राणियों को निर्वाण तक पहुँचाने में समर्थ होती है। जिस विज्ञान का यह विश्व विलासमात्र माना गया है वह यही 'आलयविज्ञान' है।

योगाचार—विज्ञानवादी 'योगाचार' के नाम से भी विख्यात हैं। इसका
भुष्य कारण यह है कि 'आलय विज्ञान' के अस्तित्व को जानने के लिए योग के

आचरण को ये नितान्त आवश्यक मानते थे। एक और कारण वत्ताल जाता है, इसकी दो विशेषतायें थीं — योग से तात्पर्यं जिज्ञासा से और अला का सदाचार से है। इन दोनों पर जोर देने के कारण यह मत इस नाम विख्यात था।

# (घ) माध्यमिक मत (प्रधान च्याख्याता आचार्य)

नागार्जून — शून्यवाद या माध्यमिक सिद्धान्त के प्रचारक थे। ये दिला भारत के निवासी ब्राह्मण थे। अनन्तर वौद्धधर्म में दीक्षा लेकर श्रीपंत परहते थे। अलौकिक कल्पना, अगगध विद्वत्ता, प्रगाढ तान्त्रिकता के काल इनकी विपुल कीर्ति भारत के दार्शनिक जगत् में सदैव अक्षुण्ण रहेगी। प्रवाह रचना 'माध्यमिक-शास्त्र' या 'माध्यमिककारिका' है, जो २७ प्रकरणों विभक्त है। शून्यवाद की प्रतिष्ठा इसी ग्रन्थ पर है। इसकी महत्त्वश्र वृत्तियों में आचार्य भव्यकृत 'प्रज्ञाप्रदीप' तथा चन्द्रकीर्ति विरचित 'प्रस्त्रपर्व मुख्य हैं। 'प्रज्ञा-पारमिताशास्त्र ('पश्चिवश्वतिसाहस्त्रिका' प्रज्ञापारमिता है टीका जो कुमारजीव के द्वारा ४०२ — ४०५ में अनूदित हुई थी) तथा 'दश्कृति विभाषाशास्त्र' (दश्कृतिमस्त्र की वृत्ति) विषयपर्यालोचन के महत्त्व से महावान के विश्वकोश कहे जा सकते हैं। ये दोनों भी इन्हीं की विख्यात रचनायें हैं।

आर्यदेव—(२००-२२४ ई०) चन्द्रकीति के वर्णनानुसार ये सिंघलही रं उत्पन्न हुए थे और उस देश के राजा के पुत्र थे। अतुल सम्पत्ति को लात मार्का ये दिक्षण में आए और नागार्जुन के शिष्य बन गये। ये शून्यवाद के प्रकाण आचार्य थे। इनकी अनुपम दार्शनिक कृति 'चतुःशतक' है जिसमें नामानुषां चार सौ कारिकार्यें, १६ अध्याय और प्रत्येक अध्याय में २५ कारिकार्यें जिसपर धर्मपाल तथा चन्द्रकीति ने टीकार्यें लिखी थीं, जिनमें धर्मपाल की की साथ इस प्रन्थ के उत्तराधं को हुएनच्वांग (६५० ई०) से चीनी भाषां के साथ इस प्रन्थ के उत्तराधं को हुएनच्वांग (६५० ई०) से चीनी भाषां अनुवादित किया। चीनी में इसका अभिधान 'शतशास्त्रवेपुत्य है। चन्द्रकीति की वृत्ति के साथ समग्र ग्रन्थ का अनुवाद तिब्बती भाषा में त्य वृत्ति का कतिपय अंश मूल संस्कृत में उपलब्ध होता है। शून्यविद्य हिसको आदिम दो शतकों को 'धर्मशासन शतक' (बौद्धधर्म का शास्त्रीय भी इसके आदिम दो शतकों को 'धर्मशासन शतक' (वौद्धधर्म का शास्त्रीय भी दिसके आदिम दो शतकों को 'धर्मशासन शतक' (परमतखण्डन) कहीं।

ग्रन्थ के उत्तरार्द्ध को पण्डित विद्युशेखर शास्त्री ने अंग्रेजी अनुवाद तथा टिप्पणी के साथ विश्वभारती सीरीज (नं०२) में प्रकाशित किया है।

स्थिवर बुद्धपालित (पंचम शतक) - माध्यमिक सम्प्रदाय के प्रमाणभूत आचार्यों में से अन्यतम हैं। इन्होंने नागार्जुन के 'माध्यमिककारिका' के ऊपर एक वृत्ति लिखी है जिसका अभी तक केवल तिब्बती अनुवाद ही उपलब्ध हुआ है। वे प्रासंगिक मत के उद्भावक माने जाते हैं।

भावविवेक— ('भव्य'या चीनी ग्रन्थों के अनुसार 'भावविवेक') बौद्ध न्याय के 'स्वातन्त्र मत' के उद्भावक थे। नवीन मत के प्रवर्तक होने से अवान्तर शताब्दियों में इनकी विशेष ख्याति थी। इनके प्रधान ग्रन्थ हैं— (१) प्रज्ञाप्रदीप ('माध्यमिककारिका' की वृत्ति, जिसका तिब्बती अनुवाद ही प्राप्त है),
(२) मध्यम-हृदय-कारिका, (३) मध्यमार्थसंग्रह, (४) हस्तरत्त।

चन्द्रकीर्ति—(६००-६५०ई०) दक्षिण भारत के निवासी थे। बुद्धि-पालित तथा भव्य के प्रसिद्ध शिष्य कमलबुद्धि से इन्होंने शून्यवाद के ग्रन्थों को पढ़ा। इस प्रकार ये पूर्वोक्त दोनों आचार्यों के प्रशिष्य थे। नालन्दा में अध्यापक थे। इनके विख्यात ग्रन्थ हैं—(१) माध्यमिकावतार, (२) प्रसन्नपदा— माध्यमिक-कारिकाओं की सर्वश्रेष्ठ सुबोध प्रामाणिक टीका। इसे डॉक्टर पुर्से ने विख्लीओथिका बुद्धिका सीरीज (नं०४) में मूल संस्कृत में सम्पादित किया है, (३) चतुःशतकवृति—आर्यदेव के ग्रंथ पर टीका, जो तिब्बती अनुवाद में पूरी तथा संस्कृत में अधूरी ही मिलती है। प्रासंगिक मत के आचार्य चन्द्रकीर्ति अपने समय के सब से श्रेष्ठ माध्यमिक विद्वान् थे।

शान्तरक्षित—(द म शतक)—स्वतन्त्र माध्यमिक सम्प्रदाय के आचार्य थे, तथा नालन्दा विहार में अध्यापक थे। तिब्बत के तत्कालीन राजा के निमंत्रण पर तिब्बत गरे, एक बड़े विहार की स्थापना की तथा उसके अध्यक्ष बने। इन्होंने धर्मकीर्ति के 'वादन्याय' पर विस्तृत टीका लिखी है, परन्तु इनका मौलिक विपुलकाय ग्रन्थ 'तत्त्वसंग्रह' है। इस ग्रन्थ में बाह्मण दार्शनिकों के मत की विस्तृत समीक्षा कर बौद्ध सिद्धान्तों की पुष्टि की गई है। यह वास्तव में नितान्त प्रौढ़ तथा प्रमेयबहुल ग्रन्थ है। इसकी टीका कमलशील ने 'तत्त्वसंग्रहपश्चिका' नाम से लिखी है। कमलशील स्वयं नालन्दा में तन्त्रों के अध्यापक थे तथा गुरु के साथ तिब्बत ग्रे थे। यह गायकवाड़ ओरियन्टल सीरीज़ (नं० ३०, ३१) में प्रकाशित हुआ है।

#### शून्यवाद

माध्यमिक आचार्य अपने मत को 'शून्यवाद' के नाम से पुकारते परन्तु 'शून्यवाद' का तथ्य क्या है ? इसके विषय में ब्राह्मण और माध्यिक से भिन्न दार्शनिकों के विचार एक समान हैं। ये विद्वान् 'शून्य' का क्षे बिल्कुल सत्ता का निरास मानते हैं। विज्ञानवादियों ने 'शून्य' का यही क्षं समझकर उसका खण्डन किया है। माधवाचार्य ने अपने 'सर्वदर्शनसंग्रह हैं एक विलक्षण युक्ति देकर संसार को सर्वशून्य सिद्ध किया है। माध्यिक श्च्यवाद को 'सर्ववैनाशिकवाद' के नाम से भी अभिहित किया है, क्योंकि माना जाता है कि इसके अनुसार किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है; पर्नु शून्यवाद के मूल ग्रन्थों के अध्ययन से यही सिद्ध होता है कि 'शून्य' शब्द क

प्रयोग सत्तातिरास के अर्थ में नहीं किया गया है।

शून्य का अर्थ — इस प्रत्यक्ष जगत् से परे पारमाथिक सत्ता विद्यमान है लेकिन वह अवर्णनीय है। उसके विषय में यह कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि वह तस्व मानसिक या बाह्य है। लौकिक विचारों से वर्णनीय नहीं के कारण वह तत्त्व 'शून्य' कहा ंगया है, परन्तु शून्य वस्तुतः क्षभावरूप नहीं है। अभाव स्वयं एक सापेक्ष शब्द है, क्यों कि 'भाव' की कल्पना के ऊपर है 'अभाव' आश्रित है। परन्तु वह परम तत्त्व स्वतः एक निरपेक्ष सत्ता है। इ अपनी सत्ता के लिए किसी पर आश्रित नहीं है। किसी पदार्थ के स्वरूप का निर्णय करने में चार ही कोटियों का प्रयोग किया जा सकता है असि, नास्ति, तदुभयं (अस्ति और नास्ति) तथा नोभयं (न अस्ति, न व नास्ति ); र पर परम तत्त्व का निर्णय इन कोटियों की सहायता से नहीं किया जा सकता। वह मनोवाणी से अगोचर होने से नितरां अनिर्ववनीय है। इसी कारण उस परम तत्त्व की अनिर्वचनीयता की सूचना देने के लिए 'शून्य' शब्द का प्रयोग किया है। वौद्ध दर्शन में 'अनिर्वचनीय' शब्द क प्रयोग चतुष्कोटिविमुक्त तत्त्व के लिए है, परन्तु वेदान्त में इसका प्रयोग 'सदसद्-विलक्षण' के लिए किया जाता है। 'शून्य' का प्रयोग एक विशेष सिद्धान्त का सूचक है। हीनयान के आचारविषयं के मध्यम प्रतिपद् के अनुहर ही माध्यमिक लोग तत्त्वमीमांसा के विषय में मध्यमप्रतिपदा के सिद्धाल के पोषक हैं। इनके अनुसार वस्तु न तो ऐकान्तिक सत् है और न ऐकार्तिक असत्; प्रत्युत उसका स्वरूप इन दोनों सत् तथा असत् के मध्यबिन्दु पर ही निर्णीत हो सकता है, जो स्वयं शून्यरूप ही होगा है। यह शून्य अभाव नितान्त भिन्न है, क्योंकि अभाव की कल्पना सापेक्ष कल्पना है, परन्तु यह भून

तिरपेक्ष परम तत्त्व का सूचक है। इस आध्यात्मिक मध्यम मार्ग के उद्भावक होने के कारण ही इस दर्शन का नाम 'माध्यमिक' दिया गया है।

वन्द्रकीर्ति ने इस लिए लिखा है कि शून्यता मध्यम मार्ग का ही नाम है। वस्तुओं के दो ही रूप (अन्त) हो सकते हैं—भाव तथा अभाव। जो वस्तु सदा वर्तमान रहती है वह तो भावरूप है, जो वस्तु विद्यमान नहीं रहती वह अभावरूप है। वस्तु का न तो भाव है और न अभाव। इसीलिए वह 'शून्य' कहलाती है अर्थात् भाव और अभाव दोनों के बीच में रहनेवाली मानी जाती है। अतः मध्यमा प्रतिपत् या मध्यम मार्ग का ही नाम 'शून्य' है अर्थ।

यह शून्य ही सर्वश्रेष्ठ एक अपरोक्ष तत्त्व है। इस प्रकार माध्यमिक आचार्य शून्याद्वेत के समर्थक हैं। यह समस्त नानात्मक प्रपश्च इसी शून्य का ही विवर्त माना जाता है। परम तत्त्व की ही सत्यता सर्वतोभावेन माननीय है, परन्तु उसका स्वरूप अकथनीय एवं अज्ञेय है। हम न तो यही कह सकते हैं कि वह सत् है, या असत् है, या इन दोनों को संबन्तित करने वाला सत्-असत् दोनों हैं, या इन दोनों में से कोई भी नहीं है। इनकी सूचना देने के लिए 'शून्य' का ध्यवहार इस दर्शन में किया गया है।

#### सत्य की मीमांसा

माध्यमिक आचार्य नागार्जुन ने दो प्रकार की सत्यता मानी है " चुद्धों का उपदेश दो सत्यों को ध्यान में रखकर किया गया है। एक तो लोकन्यवहार में आनेवाला सत्य और दूसरा वास्तिविक सत्य है। पहला न्यावहारिक है, तो दूसरा पारमाधिक; (१) पारमाधिक तथा (२) सांवृतिक। अनुत्पन्न, अनिरुद्ध, अनुन्छेद, अशाश्वत आदि विशेषणों के द्वारा विणत शून्य ही पारमाधिक सत्य है, तथा बुद्धि के अगोचर है। बुद्धिमात्र विकल्पात्मक है और विकल्प अवस्तुग्राही होने से अविद्यात्मक है। अतः बुद्धि में इतनी योग्यता नहीं है कि वह परम सत्य का यथार्थ ग्रहण कर सके। संवृति का न्युत्पत्तिजन्य अर्थ है—सब पदार्थों को ढकने वाला पदार्थ अर्थात् अज्ञान या माया १६। इस जगत् की सत्ता अज्ञान के द्वारा ही है। इसलिये समस्त जगत् की सत्ता सांवृतिक या न्यावहारिक है। माध्यमिक लोग अविद्या के दो कार्य मानते हैं—(१) स्वभाव—दर्शन का आवरण तथा (२) असत् पदार्थ स्वष्ण का आरोपण। संवृति दो प्रकार की होती है—(१) तथ्यसंवृति—जब हम प्रत्यक्ष दृश्य घट-पटादि विषयों का अदुष्ट इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं, तब उसे तथ्यसंवृति कहते हैं जो लोकिक रीति से सत्य माना जाता है। (२) मिथ्यासंवृति—जब पदार्थ दृष्ट इन्द्रियों से ग्रहण किये जाते हैं तब इन्हें

च्यावहारिक दृष्टि से मिथ्या कहते हैं। यही है मिथ्यासंवृति । अतः सावृति सत्य का अर्थ होता है व्यावहारिक सत्यता ।

संवृतिसत्य पारमाधिक सत्य की प्राप्ति के लिए एक साधनमात्र है। निर्वाष की दशा भी साधारण व्यावहारिक दशा से भिन्न होती है, क्योंकि निर्वाण प्राण्ने व्यावहारिक दशा से सर्वथा मुक्त हो जाता है, हमारी कल्पना से वह प्रतीत होती है। उसका भी वर्णन नकारात्मक रूप से ही किया जा सकता है। निर्वाण का रूप निर्धारण करते हुए आचार्य नागार्जुन के इन नकारात्मक विवर्ण पर ध्यान देना आवश्यक है। वे कहते हैं कि जो अज्ञात है ( अर्थात् सामारण उपायों के द्वारा अविदित होता है), जिसकी प्राप्ति नई नहीं होती (अर्थात् सर्वदा प्राप्त होता है), जिसका विनाश नहीं होता, जो निरुद्ध नहीं है और बे उत्पन्न भी नहीं है, उसी का नाम निर्वाण है (माध्यमिक कारिका २५१३)। निर्वाण को यथार्थ रूप से जानने वाला व्यक्ति ही 'तथागत' ( बुद्ध ) है और इसीलिए उनका भी स्वरूप निर्वाण के समान ही वर्णनातीत है।

परमार्थ संवृति से विलक्षण होता है। त्रिकाल में अबाधित होने से मूल तथा निर्वाण तत्त्व परमार्थ रूप माना जाता है। इस तत्त्व का प्रत्यक्षीकरणयोगि जनों के द्वारा ही किया जा सकता है। आर्थ-सत्यचतुष्ट्य के तीन सत्य दुःख, समु दय तथा मार्ग सांवृतिक सत्य के अन्तर्भूत हैं, केवल निरोध परमार्थ सत्य है। इन्हीं दोनों सत्यों के आधार पर बुद्ध लोग जीवों को धर्मोपदेश किया करते थे।

शून्यता की प्राप्ति—यह अद्वैत परमार्थतत्त्व शून्यवादियों के धार्मिक साहित्य में 'तथागत' नाम से सुप्रसिद्ध है। इसके आलम्बन बिना न तो आत्म कल्याण सम्पन्न हो सकता है और न परकल्याण। अविद्या के द्वारा अस्पष्ट होते से इसमें समस्त मलों का अभाव रहता है। उभयविद्य क्लेशावरण तथा ज्ञेयावरण से यह उन्मुक्त रहता है। सम्यक् सम्बोधि के सिवा इस अद्वैततत्त्व की उपलिंध नहीं हो सकती। सम्यक् सम्बोधि की प्राप्ति के लिये षट् पारमिताओं जात शील, क्षान्ति, वीर्यं, समाधि तथा प्रज्ञा की उपलिंध नितान्त आवश्यक है। ज्ञान, शील तथा शान्ति के दीर्घकाल तक अभ्यास करने से पुण्यसंसार की प्राप्ति होती है, तथा वीर्यं और समाधि के सतत अभ्यास करने से पुण्यसंसार की प्राप्ति होती है, तथा वीर्यं और समाधि के सतत अभ्यास से ज्ञानसंभार का उदय होते है। पुष्पसंभार तथा ज्ञानसंभार के उदय से प्रज्ञा का जन्म होता है। प्रज्ञा की विर्यं लता का सम्पादन घीरे-छीरे किया जाता है। साधन तथा फलरूपा होने से इसके दिविध भेद माने जाते हैं। साधन-प्रज्ञा के प्राप्त होने पर साधक 'अभिमुक्तवित कहलाता है, पर अपरोक्ष ज्ञान के आविभीव होने पर फलरूपा प्रज्ञा का उद्य

होता है जिसमें वोधिसत्त्व भुमियों की प्रतिष्ठा होती है। बुद्धत्व ही प्रज्ञा का अन्तिम उत्कर्ष है। उस समय द्वैत ज्ञान का सर्वथा लोप हो जाता है। योगी लोग इस प्रज्ञा को निर्विकल्प तथा सर्वधर्मशून्यता की प्राप्ति वतलाते हैं। इस दशा में स्वदुःख और पर-दुःख सदा के लिए निवृत्त हो जाते हैं। समस्तधर्म स्वभावहीन हैं, इसी का नाम 'शून्यता' है।

नागार्जुन की तर्कपद्धित नितान्त सूक्ष्म, परन्तु अभावात्मक है। उस शैली से परीक्षा करने पर जगत् के समस्त पदार्थ तथा बौद्धिक घारणार्थे निःस्वभाव प्रतीत होती हैं। नागार्जुन 'माध्यमिककारिका' में गति, इन्द्रिय, स्कन्ध, घातु, दुःख, संसर्ग, कर्म, बंधमोक्ष, काल, आत्मा—आदि समग्र व्यावहारिक घारणाओं की पाण्डित्यपूर्ण परीक्षा कर इसी सिद्धान्त पर पहुँचते हैं कि ये सब एकदम असत्य हैं। 'शान्यता' ही एक सत्य परमार्थ है:—

न स्वतो नापि परतो न द्वाम्यां नाप्यहेतुतः। उत्पन्ना जातु विद्यन्ते भावाः क्वचन केचन॥

अर्थात् भाव न तो स्वतः उत्पन्न होते हैं, न परतः (दूसरे कारण से), न दोनों से, न अहेतु से । यदि पदार्थ स्वतः उत्पन्न हों, तो ऐसी दशा में उत्पत्ति व्यर्थ हो जायगी । जो पदार्थ विद्यमान हैं, उनकी उत्पत्ति का प्रयोजन क्या होगा ? अपने से भिन्न वस्तुओं से भी पदार्थ उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि तब तो किसी पदार्थ से कोई पदार्थ उत्पन्न होने लगेगा । दोनों पक्षों में दोष होने से इनका समुच्चय ठीक नहीं । बिना हेतु के ही कार्य उत्पन्न होते हैं, यह भी कथन ठीक नहीं, क्योंकि कार्य-कारण का सिद्धान्त माननीय है और ऐसी दशा में सब पदार्थ सब पदार्थों से उत्पन्न होने लगेंगे । अतः नैघातुक (कामधातु, रूपधातु तथा अरूपधातुमय) जगतु के भावों की उत्पत्ति नहीं होती ।

वृद्धपालित तथा उनके अनुयायियों ने निर्वाण तथा शून्यता की सिद्धि में तक का सवंतोभावेन तिरस्कार किया है; अतः उन्हें 'माध्यमिक प्रासंगिक' की संज्ञा प्राप्त है; पर भव्य (या भाव विवेक) ने माध्यमिक सिद्धान्तों की पृष्टि के लिए व्यायानुमोदित स्वतन्त्र तकों की कल्पना की है, जिससे उन्हें 'माध्यमिक स्वातंत्रिक' की संज्ञा मिली है। भव्य अपने कुशाग्र तक के लिए महामान्य वार्शनिकों में नितान्त विख्यात हैं, पर 'सप्तम शतक' में आचार्य चन्द्रकीर्ति ने अपने ग्रन्थों में बुद्धपालित की शैली का अनुसरण कर आचार्य भव्य की पद्धित को गहरा धक्का पहुँचाया। चन्द्रकीर्ति की व्याख्या परम्परागत सिद्धान्तों के लिए चीन, तिब्बत, मंगोलिया आदि देशों में भी प्रमाणभूत थी। अद्वयवच्च ने परवरत्नावली (पृ० १४) में माध्यमिकों के दो मतभेदों का उल्लेख किया

है—(१) मायोपमाद्वयवाद तथा (२) सर्वधर्माप्रतिष्ठानवाद। पहला का अद्वयवाद को माया के समान मानता है, तथा दूसरा मत सब धर्मों के अप्रतिष्ठान में ही परमार्थ सत्य के स्वरूप को देखता है। महायान के 'अधिमात्र' अनुयायी शून्यवाद के मानने वाले दार्शनिक थे।

शून्यवाद के इस संक्षिप्त वर्णन से पाठकों को यह बात ध्यान में बाक् होगी कि माध्यमिकों के शून्य अद्वेत तथा शंकराचार्य के ब्रह्माद्वेत के सिद्धालों में अनेक समानतार्ये दृष्टिगोचर होती हैं। माध्यमिक दो प्रकार के सत्य गाले हैं— ट्यावहारिक सत्य और पारमाधिक सत्य। वे वस्तु जगत् को कालांक और असत्य मानते हैं, पारमाधिक सत्ता का नकारात्मक वर्णन करते हैं, तथा निर्वाण को उस सत्य की अनुभूति मानते हैं। अद्वेत वेदान्त में भी ये विचार पाये जाते हैं। इसी कारण बहुत से आलोचक शंकराचार्य के ही नहीं, प्रत्यु उनके भी पूर्ववर्ती आचार्य गौडपाद के सिद्धान्तों पर माध्यमिकों के विचारधारा का प्रभाव स्वीकार करते हैं।

### निर्वाण का स्वरूप

निर्वाण के स्वरूप के विषय में हीनयान और महायान की कल्पाएं नितान्त भिन्न हैं। यह विषय बौद्ध दर्शन में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। निर्वाण के विषय में वौद्ध धर्म के प्रत्येक सम्प्रदाय का विशिष्ट मत है। निर्वाण भाव है है अथवा अभाव रूप? इस विषय को लेकर बौद्ध दर्शन में प्रयीत मीमांख की गई है।

हीनयान मतानुयायी अपने को तीन प्रकार के दुःखों से पीड़ित माली है—(१) दुःख-दुःखता अर्थात् भीतिक और मानसिक कारणों से उपने होनेवाला क्लेश, (२) संस्कार-दुःखता अर्थात् उत्पत्ति तथा विनाशशाली जगत् की वस्तुओं से उत्पन्न होनेवाला क्लेश, (३) विपरिणाम-दुःखती अर्थात् सुख को दुःख रूप में परिणत होने के कारण उत्पन्न क्लेश। मनुष्य के इन क्लेशों से कभी छुटकारा नहीं मिलता, चाहे वह कामधातु, रूपधातु अर्था अरूपधातु में ही जीवन क्यों न व्यतीत करता हो। इस दुःख से छुटकार पाने का उपाय बुद्ध ने स्वयं वतलाया है आर्य सत्य का अनुशीलन, अर्द्धार्मि मार्ग का पालन तथा जगत् के पदार्थों में आत्मा को न मानना क्लेशों मुक्ति का मार्ग है। आर्य सत्य के ज्ञान से और सदाचार के अनुधान हीनयान के अनुसार साधक क्लेशों से मुक्ति पा सकता है। यहीं है उनके विवाण कल्पना।

हीनयान तथा महायान दोनों सम्प्रदाय अपनी-अपनी कल्पना को प्रमुखता देते हैं। हीनयान के अनुसार निर्वाण सत्य, नित्य, पवित्रं तथा दुःखाभावरूप है, महायानी को अन्तिम विशेषण पर आपत्ति है। वह निर्वाण को दुःख का अभाव नहीं मानता, प्रत्युत वह उसे सुखरूप मानता है। हीनयान में भिक्षु जव 'अहंत्' की दशा प्राप्त कर लेता है, तब वह निर्वाण पा लेता है। निर्वाण वह मानसिक दशा है जब भिक्षु जगत् के अनन्त प्राणियों के साथ अपना विभेद नहीं कर सकता। उसके व्यक्तित्व का लोप हो जाता है और सब प्राणियों के एकत्व की भावना उसके हृदय में जागरित हो उठती है। वह अष्टांगिक मार्ग के सेवन से अपने दु:खों से मुक्ति पा लेता है। उसे पश्च स्कन्ध-जन्य दु:ख किसी प्रकार सताते नहीं है, उसके लिए जगत् के दु:खों का पर्यवसान हो जाता है। यही है हीनयानी जीवन्मुक्त की दशा। महायान का आदर्श इससे विभिन्न है। उसका आदर्श मानव है बोधिसत्त्व, जगत् के उपकार में लगा हुआ व्यक्ति। उसके लिए निर्वाण पूर्ण आनन्द की अवस्था है। हीनयान में जहाँ निर्वाण निषेध रूप था, वहाँ महायान में निर्वाण सत्तारूप होता है । ब्राह्मण दर्शन में न्यायसम्मत मुक्ति तथा वेदान्त सम्मत-मुक्ति से इसकी ऋमशः तुलना हम कर सकते हैं। न्याय तथा सांख्य अपवर्ग को दुःखाभाव मानता है और वेदान्त आनन्दरूप। सांख्यमत में क्लेशावरण का ही क्षय होता है, परन्तु वेदान्त में ज्ञेयावरण का भी लोप हो जाता है। अतः हीनयानी निर्वाण न्याय-सांख्य-सम्मत मोक्ष के समान है, जब कि महायानी निर्वाण वेदान्त-मुक्ति का समकक्ष है ।

### समीक्षा

बुद्ध दशंन की मूल भित्ति उपनिषद् ही है। कर्मकाण्ड की अकि स्वित्करता, भवप्रपन्ध के मूल में अविद्या का कारण होना, तृष्णा के नाश से रागद्वेषादि वन्धनों से मुक्त होना, कर्म-सिद्धान्त की व्यापकता—आदि सामान्य सिद्धान्त दोनों में उपलब्ध होते हैं। 'असत्' से 'सत्' की उत्पत्ति का तत्त्व छान्दोग्य में उत्लिखित है (छा० उप० १।२।१)। अन्य कितपय सिद्धान्तों में समानता भले हो, परन्तु क्षणिकवाद, अनात्मता, विज्ञान तथा शून्य की वास्तविकता के सिद्धान्त इतने घोर विद्रोही थे कि ब्राह्मण तथा जैन दार्शनिकों ने नितान्त प्रौढ युक्तियों के सहारे इनका खण्डन किया।

विशेष के लिए द्रष्टव्य इस विषय की पूरी मीमांसा परिशिष्ट खण्ड में (टि० २१)।

११ भा० द०

#### क्षणभङ्गानिरास

जगत् के समस्त पदार्थों को क्षणिक मानने से व्यवहार तथा परमार्थं की उपपत्ति कथमपि सिद्ध नहीं की जा सकती । वस्तुओं के क्षणिक होने पर किसी क्षण की किया फल उत्पन्न किये बिना ही अतीत के गर्भ में विलीन हो जाती है; इस दोष का नाम 'कृतप्रणाश' है। और किसी भी किया के विना किए प्राणी को स्वयं अकृत कर्मों के फल को भोगना पड़ता है (अकृत कर्मभोग)। भवभंग का दोष उसी प्रकार जागरूक है। कर्मफल को भोगने के लिए ही प्राणियों का जन्म होता है, परन्तु क्षणिकवाद के मानने पर जब प्राणियों में उत्तरदायित्व का ही अभाव है, तब संसार की उत्पत्ति ही क्योंकर सिद्ध मानी जाय ? मोक्ष सिद्धान्त को भी इससे हानि पहुँचेगी । बुद्धिधमं मोक्षप्राप्ति के लिए अष्टाङ्गिक मार्गे का विधान करता है, परन्तु कर्मफल के क्षणिक होने पर मोक्ष की प्राप्ति भी सुतरां असम्भव है, तव निरोधगामिनी प्रतिपद् की व्यवस्था का फल क्या होगा? स्मृतिभंग भी क्षणिकवाद के निराकरण के लिए एक प्रवल व्यावहारिक प्रमाण है। स्मरणकर्ता तथा अनुभवकर्ता की एकता लोक व्यवहार अंगीकार करता है। पदार्थ का स्मरण वही कर सकता है जिसे उसका अनुभव किया हो, परन्तु क्षणिकवाद के अनुसार अनुभव का कर्ता कर रहनेवाला देवदत्त है और स्मरण करता है आज का देवदत्त व्यक्ति। समल के समान प्रत्यभिज्ञा (पहचान) की व्यवस्था कथमपि सिद्ध नहीं हो सकती। अतः लौकिक तथा शास्त्रीय उभय दृष्टियों से क्षणिकवाद विचार की कसीती पर ठीक नहीं उतरता। इसीलिए इतने दोषों के रहने पर हेमचन्द्र ने क्षणिक वाद को माननेवाले बौद्ध को ठीक ही 'महासाहसिक' कहा है।

क्षणिकवाद के अंगीकार से विषम अवस्था की झलक जयन्तमह वे 'न्यायमञ्जरी' में बड़े ही सुन्दर शब्दों में अभिव्यक्त की है। बौद्ध लोगों की चिरत दम्भों की खान है। उनकी कथनी तथा करनी में कितना अन्तर दीखी है। कहते हैं कि आत्मा नहीं है, पर स्वगं पाने के लिए चैत्य की पूजा करते हैं। संस्कार क्षणिक होते हैं, तब युग-युग में रहने वाले विहार क्यों बनाये जीते

१. द्रष्टव्य कुमारिल—श्लोकवातिक (पृ० २१७–२२३), शङ्कराचार्य २।२।१८ शांकरभाष्य, जयन्तभट्ट—त्यायमञ्जरी भाग २ (पृ० १६-१६), मिल्लिषेण—स्याद्वादमञ्जरी, पृ० १२२–१२६।

है ? जब सब शून्य ही है तब गुरु को धन देने का आदेश क्यों दिया जाता है ? इस प्रकार उनके उपदेश में और व्यवहार में महान् अन्तर उनकी दाम्भिकता को दिखला रहा है।

आतमा को पश्चस्कन्धात्मक मानने से निर्वाण को हानि पहुँचती है। जिस स्कन्ध-पश्चक ने पुण्य किया, वह तो अतीत की वस्तु बन गया है। ऐसी दशा में पूर्वप्रदिश्वत दोषों का तद्भाव तो बना ही रहेगा। इस वैषम्य को दूर करने के लिए बौद्धों ने 'वासना' का अस्तित्व माना है। पूर्वज्ञान से उत्तर ज्ञान में उत्पन्न शक्ति को बौद्ध लोग वासना कहते हैं (वासनेति पूर्वज्ञानजनितामुत्तरज्ञाने शक्तिमाहुः—स्याद्वादमञ्जरी, श्लोक १६)। प्रथमतः वासना का क्षण-सन्तित के साथ ठीक-ठीक सम्बन्ध नहीं उत्पन्न होता। और वासना भी स्वयं निर्विषय ही ठहरती है। मृगमद की वासना के समान पूर्वक्षण से उत्तर क्षण का 'वासित' वासना का स्वरूप है, परन्तु स्थायी आधार के न होने से संक्रमणशीलता कैसे सिद्ध मानी जाय? स्थायी वस्त्र की सत्ता रहने पर ही मृगमद की वासना ठीक है, परन्तु पश्चस्कन्धों के क्षणिक होने से वासना का आधार कौन पदार्थ होगा? ऐसी दशा में 'वासना' की कल्पना अनात्मवाद को दार्शनिक चृटि से वचा नहीं सकती। रे॰

विज्ञानवाद का खण्डन आचार्य शङ्कर ने ब्रह्मसूत्र (२।२।२८-३२) के भाष्य में बड़े विस्तार के साथ किया है। विज्ञानवादियों का बाह्मार्थ के अभाव का सिद्धान्त कथमिप माननीय नहीं है, क्यों कि बाह्मार्थ की उपलब्धि का कथमिप अपलाप नहीं किया जा सकता। घटपटादि की अनुभूति सर्वजन-प्रसिद्ध है। 'बाह्म पदार्थ विज्ञानात्मक होने पर भी बाह्म की भाँति (बहिर्वत्) प्रतीत होता है।' इस कथन से भी बाह्मार्थ की पृथक् स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध होती है। सादृश्य की प्रतीति उभय पदार्थों की स्वतन्त्र सत्ता पर ही अवलम्बित रहती है। 'वेवदत्त वन्ध्या-पुत्र के समान प्रकाशित हो रहा है' इस बाक्य का प्रयोग भला कोई कर सकता है, जब वन्ध्यापुत्र एक भूठी कल्पना हैई। जाग्रत जगत् को भी स्वप्नवत् मायिक बतलाना तथ्य से बहुत दूर है, क्योंकि स्वप्नानुभूत पदार्थ का जागरण होने पर बाध हो जाता है, परन्तु जागरित दशा में उपलब्ध वस्तु का बाध किसी अवस्था में नहीं होता। और भी एक महान् भेद है—स्वप्नदर्शन स्मृति रूप है, परन्तु जागरित दर्शन उपलब्धि रूप है। जागने पर ही स्वप्न की प्रतीति होती है। भूतकालीन होने से उसका स्मरण ही होता है, परन्तु जाग्रत अवस्था में जो अमुभव किया जाता है वह एक नई वस्तु होती है। स्मृति और

उपलब्धि में स्पष्ट भेद है— पूर्व अनुभव के स्मरण को स्मृति कहते हैं और उपलब्धि होती है नया अनुभव। ऐसी दशा में जगत् को स्वप्न जगत् के समार मानना कपोल-कल्पना है।

शून्यवाद की कल्पना भी इसी प्रकार घोर विष्लव मचाने वाली है। शून्यवादी प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण, तथा प्रमिति इस तत्त्व-चतुष्टय को परिकल्पि, अवस्तु मानते हैं। सूक्ष्म तक के आधार पर वे इन तत्त्वों का खण्डन कर हती निषेधात्मक सिद्धान्त पर पहुँचते हैं कि जितना वस्तुतत्त्व का विचार किया जाता है, जतना ही वह विशीणं हो जाता है (यथा यथा विचायंन्ते विशीशं तथा तथा); परन्तु आचार्य कुमारिल ने श्लोकवार्तिक है (पृ० २६८-३४१) हे इस सिद्धान्त का खण्डन बड़े ऊहापोह के साथ किया है मिल्लपेण ने स्याह्मर-मझरी (श्लोक १७) में इसके दोषों का संक्षेप में वर्णन किया है। शङ्कराचां ने तो शून्यवाद को इतना लोक-हानिकर माना है कि उन्होंने एक ही वाक्य इसके प्रति अपनी अनादर-बुद्धि दिखला दी है। १°

As The training to be so as a min with public

# भारतीय दर्शन

# तृतीय खण्ड

- (१) न्याय
- (२) वैशेषिक
- (३) सांख्य
- (४) योग
- (५) कर्ममीमांसा
- (६) वेदान्त

# सप्तम परिच्छेद

s the fisher in the Party

227

# न्याय दर्शन

वड्दर्शनों का संक्षिप्त विवरण इस खण्ड का मुख्य विषय है। आस्तिक दर्शनों में ये ही प्रधान माने जाते हैं। इनकी उत्पत्ति तथा विकास का सामान्य वर्णन प्रथम परिच्छेद में किया जा चुका है। यहाँ विकास की रूप-रेखा विशेष रूप से दिखाई जायेगी। आरम्भ न्यायदर्शन से किया जा रहा है। वैदिक धर्म के स्वरूपानुसन्धान के लिए न्याय की परम उपादेयता है। इसीलिए मनु ने श्रुत्यनुगामी तर्क के सहारे ही धर्म के रहस्य को जानने की बात लिखी है। न्याय समस्त विद्याओं का प्रकाशक है। वात्स्यायन के शब्दों में न्याय विद्या समस्त विद्याओं का प्रदीप है; सब कर्मों का उपाय, प्रवर्तक है तथा समग्र धर्मों का आश्रय है<sup>२</sup>। यही सार्वजनीन उपयोगिता न्याय की लोकप्रियता का मुख्य हेतु है।

## (१) नामकरण और आरम्भ

न्यायदर्शन का विषय 'न्याय' का प्रतिपादन है। 'न्याय' का व्यापक अर्थ हैं विभिन्न प्रमाणों की सहायता से वस्तु-तत्त्व की परीक्षा (प्रमाणैरर्थ-परीक्षणं न्याय:-वात्स्यायन-न्यायभाष्य १।१।१) । इन नामकरण प्रमाणों के स्वरूप का वर्गन करने से तथा इस परीक्षाप्रणाली का व्यावहारिक रूप प्रकट करने के कारण यह दर्शन न्याय-दर्शन के नाम से पुकारा जाता है। 'न्याय' शब्द का एक विशिष्ट पारिभाषिक अर्थं है प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त, उपनय तथा निगमन नामक परार्थानुमान के पच अनयव । इस संकीर्ण अर्थ के 'न्याय' शब्द का प्रयोग प्रमाणों में अन्यतम पदार्थं अनुमान के लिये किया जाता है। इसका दूसरा नाम है आन्वी-क्षिकी, अर्थात् अन्वीक्षा के द्वारा प्रवर्तित होने वाली विद्या। अन्वीक्षा का अर्थ है<sup>3</sup>—(१) प्रत्यक्ष तथा आगम पर आश्रित अनुमान अथवा (२) प्रत्यक्ष तथा शब्दप्रमाण की सहायता से अवगत विषय का अनु (प्रधात् ) ईक्षण = पर्यालोचन = ज्ञान, अर्थात् अनुमिति । अन्वीक्षा के अनुसार प्रवृत्त होने से इस विद्या का नाम आन्वीक्षिकी है। अनुमान प्रक्रिया में हेतु का महत्व सबसे अधिक होता है; अतः इसका नाम हेतुविद्या या हेतुशास्त्र भी है। विद्वानों की परिषद् में किसी गृढ विषय के विचार या शास्त्रार्थं को 'वाद' के नाम है पुकारते हैं। ऐसे शास्त्रार्थों में नितान्त उपादेय होने के कारण यह वादिविद्या या तर्कविद्या के नाम से भी प्रसिद्ध है। प्रमाण की मीमांसा करने से न्यायर्शक प्रमाणशास्त्र भी कहलाता है। इन विभिन्न अभिधानों पर दृष्टियात करने हे न्याय का मूल प्रयोजन छिपा नहीं रह जाता कि प्रमाणों के द्वारा प्रमेय वस्तु का विचार करना और प्रमाणों की विस्तृत विवेचना करना न्यायदर्शन का प्रधान उद्देश्य माना है।

न्यायिवद्या की उत्पत्ति का समय इतना सुदूर, अतीत तथा धुँधला है कि उसका यथायं ज्ञान इस समय एक प्रकार से असम्भव सा है। तकं के उपक्षेत्र से तथ्य का पता लगाना प्राचीन काल में भी अज्ञात के न्यायिवद्या था। श्रुति ने आत्मदर्शन के जिन उपायों का वर्षत्र की उत्पत्ति किया गया है उनमें युक्तियों के सहारे तर्कानुकूल मकत भी एक उपाय है। इसके अतिरिक्त उपनिषदकाल में ही अजातशत्र तथा जनक की सभा में तत्कालीन अनेक तार्किकों का जमाव होता था, जिसमें अनेक रहस्यमय समस्याओं की आलोचना की जाती थी। अतः उपनिषदों के समय में भी 'वाद' की सफलता के लिए अनेक तर्कप्रधान नियमों की छानबीन की जा चुकी थी, तथा तर्कविद्या आरम्भिक अवस्था को पारकर चुकी थी।

संहिता काल में दो प्रकार की दृष्टियों की पर्याप्त सूचना उपलब्ध होती है, जिनमें पहली दृष्टि को 'प्रातिभ' तथा दूसरी दृष्टि को 'तार्किक' कह सकते हैं। तर्क-प्रधान दृष्टि श्रौत आचार विभिन्न नियमों में प्रतीत होने वार्व विरोध के परिहार के लिए की जाती थी। श्रौतानुष्ठान के विरोध को सुलझाने के लिए मीमांसा ने तर्क का उपयोग सर्वप्रथम किया। मीमांसकाण भारतीय दर्शन के इतिहास में पहले नैयायिक थे। इसी कारण मीमांसा के लिए 'न्याय' शब्द का प्रयोग किया जाता था, बहुत दिनों तक 'त्याव' धर्ममीमांसा के लिए ही प्रयुक्त किया जाता था। पर पीछे वह श्रौत विषय की परिधि को छोड़कर बाहर आया और धर्मतर विषयों की विवेचना में प्रयुक्त होने लगा।

इस प्रकार वैदिक काल में तक की पर्याप्त उन्नति के लक्षण उपलब्ध होते हैं। उपनिषदों के सिद्धान्त मूलतः अद्वय-प्रतिपादक हैं, तथा न्याय वैशेषिक में मौलिक सिद्धान्तों से प्रतिकूल हैं तथापि कतिपय तथ्य उपनिषदों में भी ग तत्र मिलते हैं। बृहदारण्यक (२।१।१६) का कथन है कि जब (अन्तःकरण) नाड़ियों के द्वारा पुरीतत नामक नाड़ी में स्थित हो जाता है, तब निद्रा आती है। न्याय ने इस सिद्धान्त को ग्रहण किया, पर आत्मा के स्थान पर मन को ला जमाया। वैशेषिक द्रव्य की कल्पना तथा संख्या का निर्धारण करने में उपनिषदों का विशेष ऋणी है, क्योंकि उपनिषदों में द्रव्यों की संख्या का निर्ध्या का निर्ध्या का निर्ध्या का निर्ध्या का कि एपाया जाता है। छान्दोग्य (७।१२।१) ने आकाश को शब्दों का वाहक बतलाया है; उसका कहना है कि 'आकाश के द्वारा मनुष्य सिसी को बुलाता है, आकाश के द्वारा मनुष्य सुनता है, और आकाश के ही द्वारा मनुष्य शब्द की प्रतिध्वनि सुनता है। न्याय ने इस सिद्धान्त को अपने दर्शन में खूब महत्त्व दिया है। अतः अन्य दर्शनों के समान न्यायदर्शन भी श्रुति-मूलक है।

(२) न्याय-दर्शन के प्रसिद्ध आचार्य

भारतीय दर्शनों के इतिहास में ग्रंथ-सम्पत्ति के अनुरोध से न्याय-दर्शन का स्थान वेदान्त दर्शन को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ हैं। विक्रम की ५ वीं शताब्दी 'पूर्व से लेकर आजतक न्याय-दर्शन की विमल घारा अविच्छिन्न रूप से बहुती चली आ रही है। आरम्भ में न्याय और वैशेषिक स्वतन्त्र दर्शनों के रूप में पादुर्भूत हुए। अपने उत्पत्तिकाल में न्याय पूर्वभीमांसा का पुत्र था, परन्तु कालान्तर में वह वैशेषिक का सहायक बन गया। इसलिये वात्स्यायन ने वैशेषिक को न्याय का 'प्रतितन्त्र सिद्धान्त' कहा है। बौद्धकाल में इन दोनों दर्शनों का परस्पर सम्बन्ध इतना घनिष्ठ हो गया कि न्याय के सूत्र वैशेषिक दर्शन के सूत्रों के नाम से उल्लिखित किये जाने लगे। वसुबन्धु ने इसी विस्तृत अर्थ में वैशेषिक शब्द का प्रयोग किया है, तथा 'शतशास्त्र' में आर्यदेव के द्वारा उद्धृत न्याय-सूत्रों को भी उनके टीकाकार ने वैशेषिकसूत्र ही बतलाया है। ११ वीं शताब्दी में शिवादित्य की 'सप्तपदार्थी' में दोनों दर्शनों का एक समन्वय किया गया मिलता है। समन्वय की प्रक्रिया दो प्रकार से निष्पन्न की गई मिलती है। यदि न्यायसम्मत षोडश पदार्थों का वर्णन अभीष्ट होता, तो 'प्रमेय' के अन्तर्गत वैशेषिक के षट्-पदार्थी का सन्तिवेश कर दिया जाता था (जैसे तर्कभाषा में )। यदि वैशेषिक की रूपरेखा स्वीकृत की गई होती, तो 'बुद्धि' गुण के अन्तर्गत न्याय-सम्मत प्रमाणों का सन्निवेश कर दिया जाता था। (जैसे कारिकावली तथा तक-संग्रह में )। कणादसूत्र गौतमसूत्रों से प्राचीनतर है।

न्यायदर्शन का इतिहास लगभग दो हजार वर्षों का इतिहास है। उसमें विकास की दो प्रकार की घारायें दृष्टिगत होती हैं। पहली घारा सूत्रकार गौतम से आरम्भ होती है, जिसे षोडम पदार्थों के यथार्थ निरूपण होने के 'पदार्थ मीमांसात्मक' प्रणाली (कैंटेगोरिस्टिक) कहते हैं। दूसरी प्रणाली के 'प्रमाण मीमांसात्मक' (एपिस्टोमोलॉजिकल) कहते हैं, जिसे गोन उपाध्याय ने तत्त्वचितामणि' में प्रवर्तित किया। प्रथम घारा को 'प्राचीन न्याय' तथा दूसरी को 'नव्य न्याय' कहते हैं। अर्थात् प्राचीन-न्याय में पदार्थ की मीमांसा ही मुख्य विषय है, तथा नव्य-न्याय में प्रमाणों का वर्णन और विस्तृत विषय प्रधान है।

प्राचीन न्याय और नव्य-न्याय का भेद मुख्यतया उनकी भाषा और शैली पर आधारित है। यह भेद इतना विस्पष्ट तथा विशद है कि साधार पाठक को भी इसकी अवगित हो जाती है। नव्य-न्याय का प्रधान वैशिष्ट्य सम्बन्ध की सूक्ष्म विवेचना है और इस कार्य के लिए वह प्रकारता, विशेष्यता, प्रतियोगिता, अनुयोगिता, अवच्छेदकता, अवच्छेद्यता आदि अनेक शब्दों का खुलकर प्रयोग करता है जिसका द न भी प्राचीन न्याय के ग्रंथों में दुलंग है। इन पारिभाषिक शब्दों का 'विचार-मापक उपकरण' अथवा अंग्रेजी में 'थौट-मेजरिंग डिवाइस' कह सकते हैं। ये शब्द दो वस्तुओं के बीच विद्यमान सम्बन्ध के विचार को काँटे तौल नाप देने की क्षमता रखते हैं। आज के समीक्षक को यह शब्दावली घटाटोप-सी प्रतीत होती है, परन्तु तत्त्वदर्शी आलोचक की दृष्टि में नितान्त उपयोगी तथा आकर्षक है।

विषय-प्रतिपादन में भी दोनों धाराओं में अन्तर है। प्राचीन न्याय का विषय-प्रतिपादन स्थूल है—वह वस्तु के बाह्य रूप को स्पर्श कर इक जाता है, भीतर प्रवेश नहीं करता। उधर नव्य-न्याय विषय के अन्तस्तल तक प्रवेश कर जाता है। वह सूक्ष्म विचारों तक की अभिव्यक्ति करता है। इसे ही सामान्य पाठक 'वाल की खाल निकालने' की लोकोक्ति को चरितार्थ मान उपहास करता है। परन्तु दार्शनिक दृष्टि से नव्य-न्याय की विचार्यंती तथा अभिव्यक्षना शैली दोनों ही गम्भीर, अन्तरंग तथा तलस्पर्शी हैं इसे विषय में सन्देह करने के लिए स्थान नहीं है।

गौतम—न्यायसूत्र के रचियता का गोत्र नाम गौतम या गोतम है, व्यक्तिगत नाम अक्षपाद है। अधिकांश विद्वानों की सम्मित इन्हें मिथिलानिवासी मानने के पक्ष में हैं। न्यायसूत्र पाँच अध्यायों में थिभक्त है और प्रत्येक अध्याय दो आह्तिकों में। इनमें षोडश पदार्थों के उद्देश्य (नामकथन), लक्षण (परिशाधा)

तथा परीक्षण किये गये हैं। इन षोडश पदार्थों के नाम हैं — प्रमाण, प्रमेय, संगय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तकं, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेलाभास, छल, जाति तथा निग्रह-स्थान। इन पदार्थों का उपयोग वादी-प्रतिवादी के द्वारा सिद्धान्त-निर्णय के लिए किया जाता है। न्यायसूत्र के निर्माण-काल के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। सूत्रों में शून्यवाद का खण्डन पाकर डॉ॰ याकोबी सूत्रों की रचना तृतीय शताब्दी में मानते हैं, पण्डित हरप्रसाद शास्त्री द्वितीय शतक में तथा डॉ॰ विद्याभूषण षष्ठ शतक विक्रम-पूर्व मानते हैं। सूत्र नितान्त प्राचीन हैं। न्यायसूत्र के चतुर्थ अध्याय के सुत्रों में शून्यवाद, वाह्यार्थभंगवाद आदि वौद्धमतों से मिलनेवाले वादों का खण्डन उपलक्ष्य होता है। आधुनिक विद्वानों की दृष्टि में ये मत वौद्धमत की ओर ही संकेत करते हैं, परन्तु प्राचीन विद्वानों की दृष्टि में ये 'वाद' बुद्ध से पहिले आदि सर्ग से ही प्रवृत्त हैं। जयन्त भट्ट का यह कथन परम्परागत सम्मति का प्रतिपादक है। फलतः न्यायसूत्र को इन वादों के व्याख्याता बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन से अर्वाचीन मानना उपयुक्त नहीं है, अतः गौतम के समय को विक्रम-पूर्व चतुर्थ शतक मानने में कोई भी विप्रतिपत्ति नहीं दीख पड़ती। सूत्रों में क्षेपक की कल्पना भी निःसार तथा निर्मूल है।

वात्स्यायन (वि० पू० प्रथम शतक) — ने न्यायसूत्रों पर विस्तृत भाष्य की रचना की। सूत्रों के गूढ अर्थों के रहस्य को जानने के लिए भाष्य से बढ़कर अन्य प्रामाणिक ग्रन्थ नहीं है। भाष्य के अध्ययन से पता चलता है कि इससे भी पूर्व कोई व्याख्या-ग्रन्थ था। अनेक वार्तिकों के उद्धरण तथा व्याख्यान भाष्य के प्रथम अध्याय से पाये जाते हैं। 'त्रिविद्यमनुमानम्' (न्या० सू० ११११५) के व्याख्याप्रसंग में भाष्यकार ने दो प्रकार की व्याख्याओं का उल्लेख किया है। अतः सूत्रकार तथा भाष्यकार के बीच यदि चार सो वर्ष का अन्तर माना जाय, तो भाष्य का रचनाकाल विक्रमपूर्व प्रथम शतक सिद्ध होगा।

१. म० म० पं० गोपीनाथ कविराज—त्यायभाष्य अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका, पृ० १-१८ (कलकत्ता)।

२. आदिसर्गात् प्रभृति वेदवदिमा विद्याः प्रवृत्ताः । संक्षेप-विस्तार-विवक्षया तु तान्-तान् तत्र कर्तृ'नाचक्षते ।

<sup>—</sup>न्यायमञ्जरी

उद्योतकर (षष्ठ शतक)—इन्होंने दिङ्नाग के कुतकों का बाक्ष करने के लिए तथा ब्राह्मण-न्याय की निर्दृष्ठता प्रतिपादित करने के उद्देश न्यायवार्तिक लिखा। सुबन्धु ने अपनी 'वासवदत्ता' में 'न्यायसंगतिमिनोबोक करस्वरूपाम्' लिखकर न्यायजगत् में उद्योतकर की विमल कीर्ति को सूचना के है। यह सुप्रसिद्ध है कि दिङ्नाग के विख्यात टीककार धर्मकीर्ति ने 'प्रत्यं कल्पनापोढम्' इस दिङ्नागीय प्रत्यक्षलक्षण में 'अभ्रान्त' पद जोड़कर उद्योतकर के प्रबल खण्डन से इसे बचाने का श्लाघनीय प्रयत्न किया। अतः धर्मकीर्ति (७ म शताब्दी का द्वितीय भाग) तथा सुबन्धु (षष्ठ शतक का मध्य भाग) से उद्योतकर प्राचीन है। दिङ्नागीय आक्रमणों से क्षीणभ्रम न्यायविद्या हे विमल प्रकाश का सर्वत्र विस्तार कर उद्योतकर ने अपना नाम सार्थंक कर दिखाया। यह ग्रन्थ प्रौढ तथा पाण्डित्यपूर्ण है। उद्योतकर की बौद्धन्याय बीविद्वत्ता नितान्त श्लाघनीय है।

वाचस्पित मिश्र (नवम शतक)—के समय में पण्डितमण्डली है उपेक्षा से न्यायवार्तिक का गूढार्थ समझना कि ए वाचस्पित ने 'तात्पर्यदीक्ष' अतिजरती' वाणी के मर्म को समझाने के लिए वाचस्पित ने 'तात्पर्यदीक्ष' का प्रणयन् किया। इनके 'न्यायसूची—निबन्ध' की रचना प्रध्य विक्रमी हुई। अतः इनका समय नवमी शताब्दी का मध्य भाग है। ये मिथिता के निवासी थे। अपने अलौकिक पाण्डित्य के कारण 'सर्वतन्त्रमस्वतन्त्र' के जाते थे। वैशेषिक को छोड़ कर पश्चदर्शनों पर इनकी विरचित टीका प्रामाणिक, प्रौढ तथा पाण्डित्यपूर्ण हैं। 'तात्पर्यटीका' ने न्याय के प्रमेगों के तथा वार्तिक के रहस्यों को समसने में इतनी सफलता पाई कि विराप्ति वार्तिक के रहस्यों को समसने में इतनी सफलता पाई कि विराप्ति वार्तिक के नाम से न्याय-जगत् में विख्यात हैं।

जयन्त भट्ट ( नवम शतक )— 'न्यायमद्धरी' में वाचस्पति मिश्र त्या आनन्दवर्धन का उल्लेख करने से इनका समय नवम शताब्दी का उत्तर्याः है'। इनकी 'न्यायमद्धरी' गौतम सूत्र के चुने हुए सूत्रों के ऊपर एक प्रमेयवहुती

१. ११वीं शती में विद्यमान जैन दार्शनिक 'देवसूरि' ने 'स्माद्वि' रत्नाकर' में जयन्त की अवहेलनापूर्ण तिरस्कृति व्यक्त की है : यदत्र शक्तिसंसिद्धौ मज्जत्युदयनद्विपः। जयन्त हन्त का तत्र गणना त्विय कीटके॥ इससे उक्त समय ( ८७५ ई०-६१५ ई० ) को पृष्टि होती है।

वृत्ति है। विरोधी मतावलिम्बयों (विशेषतः चार्वाक, बौद्ध, मीमांसा तथा वेदान्त) का प्रबल तथा पाण्डित्यपूर्ण युक्तियों के द्वारा खण्डन अत्यन्त रोचक बौर साहित्यिक भाषा में किया गया है।

भासवंज्ञ (नवम शतक)—रत्नकीर्ति (१००० ई०) ने 'अपोहसिद्धि' में इनके 'न्यायभूषण' को उद्घृत किया है, तथा इन्होंने धर्मकीर्ति से 'विरुद्धव्यभिचारी' दोष को अपने ग्रंथ में ग्रहण किया है। अतः इनका समय नवम शताब्दी का अन्त है। इनकी एक ही रचना 'न्यायसार' न्यायजगत् में इन्हें अमर कर देने के लिए पर्याप्त है। स्वार्थ तथा परमार्थानुमान का वर्णन, उपमान का खण्डन, बौद्धों के समान पक्षाभास एवं दृष्टान्ताभास का वर्णन तथा आत्मा की निरित्शय आनन्दोपलब्धिक्प मुक्ति की कल्पना—इनके ये कित्पय सिद्धान्त नैयायिक जगत् में सर्वथा अपूर्व हैं।

उदयनाचार्य (दशम शतक)—उदयन का समय १० म शतक का उत्तराघं है। लक्षणावली के निर्माण का काल ६०६ शकाब्द (६५४ ई०) है। 'तात्पर्य पिरशुद्धि' तात्पर्य टीका की एक बहुमूल्य व्याख्या है, परन्तुः इनकी सबसे बड़ी विशेषता मौलिक चिन्ता थी। इनके सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हैं—आत्मतत्त्वविवेक (प्रसिद्ध नाम बौद्धधिक्कार) तथा न्यायकुमुमाञ्जलि। प्रथम ग्रंथ में क्षणभङ्ग तथा शून्यवाद का खण्डन कर न्याय-सम्मत आत्मतत्त्व का विस्तृत निरूपण है। 'न्यायकुमुमाञ्जलि' तो उदयन के ग्रंथों में मुकुटमणि है। इसमें सांख्यादि वैदिक तथा बौद्धादि वेदबाह्य दर्शनों के ईश्वर-निषेधक प्रमाणों का न्यायपक्ष से बड़ा ही मार्मिक तथा विद्वत्तामण्डित खण्डन है। ईश्वर-सिद्धि के विषय में यह तर्कप्रधान ग्रंथ न्यायजगत् में अद्वितीय है।

गंगेश (१३ शतक)— उदयनाचार्य के अनन्तर मिथिला ने एक ऐसे नैयायिकरत्न को जन्म दिया जिसने प्राचीन-त्याय की धारा पलट कर 'नव्यन्याय' को जन्म दिया। इनका नाम गंगेश उपाध्याय था, जिसकी रचना 'तत्त्व-चिन्तामणि' न्याय के इतिहास में वास्तव में एक नवीन युग का प्रवर्तक है। गंगेश के हाथों में पुराना पदार्थ-शास्त्र अब सर्वाञ्जपूर्ण प्रमाण शास्त्र में परिवर्तित हो गया। 'तत्त्वचिन्तामणि' की भाषा भी इसी प्रकार अपनी विशिष्टता के लिये विख्यात है। गंगेश ने अवच्छेदक, अवच्छेद्य, निरूपक, निरूप्य तथा अनुयोगी, प्रतियोगी आदि विचार-मापक शब्दावली की उद्भावना कर भाषा का जो शास्त्रीय विश्वद्ध रूप निर्धारित किया, वह वास्तव में एक श्लाघनीय व्यापार है। गंगेश ने खण्डनखण्डखाद्यकार श्रीहर्ष (१२वें शतक श्लाघनीय व्यापार है। गंगेश ने खण्डनखण्डखाद्यकार श्रीहर्ष (१२वें शतक

का अन्तिम भाग) का उल्लेख कर उनके सिद्धान्तों का खण्डन किया। जयदेव (पक्षघरिमश्र, १३वें शतक का अन्तिम भाग) ने इनके 'तत्त्विचित्ता-मणि' के ऊपर 'आलोक' नामक टीका लिखी है। इस प्रकार इनका सम्ब श्रीहर्ष तथा जयदेव के मध्य, अर्थात् १३वीं शताब्दी के आरम्भ में समझना चाहिये।

अव पाण्डित्य की कसौटी क्या थी ? उदयन तथा शंगेश के इन पाण्डित्स पूर्ण प्रत्थों के ऊपर व्याख्या की रचना । गंगेश के पुत्र वर्धमान उपाध्या अपने पिता के समान ही उद्भट नैयायिक थे । सर्वप्रथम इन्होंने उदयन के प्रत्यों, गंगेश के 'चिन्तामणि' तथा वल्लभाचार्य के 'न्यायलीलावती' पर 'प्रकाश' नामक सुन्दर टीकाओं का निर्माण किया है । जयदेव के विषय में कहा जाता है कि तत्कालीन विद्वन्मण्डली में उनका प्रतिस्पर्धी कोई नहीं थां। किसी सिद्धान्त को लेकर पक्षभर तक समर्थन करने के कारण जयदेव ही सर्वसाधारण में 'पक्षधर मिश्र' के नाम से प्रख्यात थे । इन्होंने 'तत्क-चिन्तामणि' को 'आलोक' व्याख्यान से उद्भासित किया । इन्हों के शिष्य रचिदत्त मिश्र भी अपने समय के परम प्रकाण्ड विद्वान् थे, जिन्होंने वर्धमान के 'कुसुमाञ्जल-प्रकाश' पर 'मकरन्द' तथा 'तत्त्व चिन्तामणि' पर 'प्रकाश' नामक टीकायें लिखी हैं ।

नवद्वीप के नैयायिक—इस प्रकार लगभग दो सौ वर्षों तक मिथिला न्याय-विद्या की केन्द्रस्थली बनी रही। १५वीं शताब्दी में बंगाल के नवद्वीप में विद्यापीठ की स्थापना हुई। १६वीं और १७वीं शताब्दी के काल की 'नव्यन्याय के इतिहास में सुवर्ण युग' समझना चाहिये। इसमें बङ्गाल के नैयायिकों ने अनेक प्रतिभा-सम्पन्न ग्रन्थों की रचना कर नवद्वीप को वह प्रतिष्ठा प्रदान की जो आज भी अविच्छिन्न रूप से उसे प्राप्त है। इन नैयायिकों में वासुदेव सार्वभौम सर्वप्रथम थे। इनका समय १५वीं शताब्दी का अन्त तथा १६वीं शताब्दी का आरम्भकाल है। इन्हें बङ्गाल के अने महापुरुषों के गुरु होने का गौरव प्राप्त है। धार्मिक निबन्धों के निर्माता रधु नन्दन, शक्ति तन्त्रों के प्रामाणिक व्याख्याता तान्त्रिक कुष्णानन्द तथा नैयायिक शिरोमणि रघुनाथ भट्टाचार्य जैसे सुप्रसिद्ध पुरुष सार्वभौम के ही शिष्ट्य थे।

रघुनाथ शिरोमणि (१६वीं शताब्दी) — बङ्गीय नैयायिकों में रब्रुनाथ जैसा धुरंघर तार्किक कोई नहीं हुआ। तर्क-विषयक अद्वितीयता के कारण निर्धि की विद्वन्मण्डली ने इन्हें 'शिरोमणि' की उपाधि प्रदान की थी। इनकी सबसे श्रष्ठ पुस्तक 'दीघिति' है, जो गंगेश के 'तस्त्रचिन्तामणि' की विवरणात्मक टीका

है। मूल ग्रन्थ के समान कालान्तर में 'दीधिति' ही पाण्डित्य की निकषग्रावा बन गई। यह ग्रन्थरत्न ग्रन्थकारं के मौलिक विचारों, रमणीय कल्पनाओं तथा प्रकृष्ट युक्तियों का भण्डार है।

मथुरानाथ (१६वाँ शतक) — शिरोमणि के शिष्यों में मथुरानाथ तकंबागीश निश्चय रूप से सवंश्रेष्ठ माने जाते हैं। इन्होंने 'आलोक', 'चितामणि' तथा 'दीधिति' आदि महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों पर गूढार्थप्रकाशिनी 'रहस्य' नाम की टीकार्ये लिखीं।

जगदीश भट्टाचार्य (१७वीं शताब्दी) सथुरानाथ के वाद नवद्वीप के सबसे बड़े नैयायिक जगदीश ने 'दीधिति' के ऊपर एक विस्तृत तथा प्रामाणिक टीका लिखी, जो सर्वसाधारण में 'जागदीशी' के नाम से प्रसिद्ध है। 'शब्दशक्तिप्रकाशिका' शब्दशक्ति के ऊपर नितान्त प्रामाणिक और विस्तृत निवन्ध है जिसे पण्डितमण्डली जगदीश का सर्वस्व मानती है।

गदाघर भट्टाचार्य (१७वीं शती)—इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है 'दीधिति' की बृहत्काय ब्याख्या जो सर्वसाधारण में 'गादाधरी' के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त इन्होंने उदयन के 'आत्मतत्त्वविवेक' के ऊपर तथा 'तत्त्वचिन्तामणि' के कितपय भागों पर 'मूलगादाधरी' नामक ब्याख्या लिखी है। टीकाओं के अतिरिक्त इन्होंने न्याय के महत्त्वपूर्ण विषयों के ऊपर लगभग ५२ मौलिक ग्रन्थों की रचना की, जिनमें 'ब्युत्पत्तिवाद' तथा 'शक्तिवाद' विद्यत्समाज में विशेष लोकप्रिय एवं समादर के पात्र हैं।

यदि नव्यन्याय को एक विशालकाय वटवृक्ष की उपमा दी जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी। इस वटवृक्ष की जड़ें मिथिला की भूमि में बद्धमूल हुई; इसका दृढतर स्तम्भ 'तत्त्वचिन्तामणि' के रूप में सुदृढ हुआ; इसकी विशालकाय शाखाय नवद्वीप की पवित्र-भूमि में 'दीधिति' के रूप में प्रकटित हुई और इसके सुन्दर फल 'जागदीशी' और 'गादाधरी' के रूप में आविर्भूत होकर आज भी विद्वन्मण्डली को अपने मधुर आस्वाद से आनन्दित कर रहे हैं। यदि रघुनाथ शिरोमणि तार्किकों के मुकुटमणि हैं, तो गदाधर नैयायिकों के सम्राट हैं, जिनके मम्तक को मणि से जटित वह मुकुट सुशोभित कर रहा है।

(३) न्याय प्रमाणमीमांसा

जिस प्रकार दीपक का प्रकाश अपने सामने उपस्थित होने वाली समस्त
वस्तुओं के स्वरूप को प्रकट कर देता है, उसी प्रकार बुद्धि (ज्ञान) समस्त
पदार्थों को प्रकाशित कर देती है। ज्ञान का अधिष्टान आत्मा होता है।
इसीलिए यह प्रकाश आत्माश्रय कहा गया है ।

ज्ञान दो प्रकार का होता है—(१) स्मृति और (२) अनुभव। संकार मात्र से उत्पन्न होने वाला ज्ञान 'स्मृति' कहलाता है। अनुभृत पदार्थ के नार हो जाने पर भी उससे उत्पन्न भावनारूप संस्कार अनुभवकर्ता के हुत्य के विद्यमान रहता है। समान वस्तु के दर्शन होने पर सुप्त संस्कार प्रबुद्ध होका दृष्टा के सामने अनुभूत पदार्थ को पुनः लाकर उपस्थित कर देता है। इसे ही 'स्मृति' कहते हैं। स्मृति से भिन्न ज्ञान को 'अनुभव' कहते हैं। यह ज्ञान के प्रकार का होता है—(१) यथार्थ तथा (२) अयथार्थ। यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं, तथा अयथार्थ ज्ञान को अप्रमा।

न्याय बाह्यार्थ की सत्यता स्वीकार करता है। बौद्धों के सिद्धानों बे · निःसारता दिखलाते समय भाष्यकार ने स्पष्ट करके दिखलाया है (न्या॰ माः ४।२।२७) कि "यदि बुद्धि से पदार्थों का विवेचन कि जाता है, तो पदार्थों की यथार्थ अनुपलब्धि नहीं हो सकती। प्रमा यदि वस्तु की अनुपलिक्ष है, तो बुद्धि-द्वारा उसका विवेच सम्भव नहीं है। समग्र पदार्थों का बुद्धि के द्वारा विवेचन सिद्ध है, अतः हा नहीं कह सकते कि उनकी यथार्थ उपलब्धि नहीं होती।" किसी वस्तु के यद्या रूप की अनुभूति प्रमा है और ऐसे प्रमा के साधन को प्रमाण कहते हैं (यथार्थानुभवः प्रमा तत्साघनं च प्रमाणम्-उदयन) । वस्तु के यवारं रूप के विषय में भाष्यकार का कथन है—''सत्रश्च सद्भावोऽसत्रश्चासद्भावः। सत् सदिति गृह्यमाणं यथाभूतमविपरीतं तत्त्वं भवति । असच्चासदिति गृह्यग्र यथाभूतमिवपरीतं तत्त्वं भवति' (न्या० भा० १।१।१)। 'यदि कोई क् सद्रूप से ग्रहण की जाती हो, तो जिस रूप में वह हो उसी रूप में ग्रहण करन तत्त्व है, विपरीत रूप में नहीं।' असद्रूप वस्तु के विषय में भी यही नियम है अतः जिस वस्तु की जिस रूप से सत्ता है, उसे उसी रूप में ग्रहण करना प्रश है; अन्यथारूप से ग्रहण करना अप्रमा है।

प्रामाण्य के विषय में दार्शनिकों की भिन्न-भिन्न कल्पनायें हैं। न्याय की मीमांसा के 'स्वतः प्रामाण्यवाद' का खण्डन करता है और 'परतः प्रामाण्यवाद' अंगीकार करता है। 'स्वतः' का अर्थ है अपने आप। 'परतः' का अर्थ है वाह की दूसरों के द्वारा। 'स्वतः प्रामाण्य' का अर्थ यह है कि ज्ञान होने के साथ ही शिष्ठ उसकी सचाई तथा प्रामाणिकता भी आप ही आप प्रकट होती है। हम भी अपने सामने पड़ा हुआ पाते हैं। इस ज्ञान के साथ ही साथ हमें यह भी अपने सामने पड़ा हुआ पाते हैं। इस ज्ञान के साथ ही साथ हमें यह भी अपने सामने पड़ा हुआ पाते हैं। इस ज्ञान के साथ ही साथ हमें यह भी अपने सामने पड़ा हुआ पाते हैं। इस ज्ञान के साथ ही साथ हमें यह भी अपने सामने पड़ा हुआ पाते हैं।

होता है कि यह घटजान सच्चा है, प्रामाणिक है। यह सिद्धान्त मीमांसकों का है। त्याय इसका खण्डन करता है, तथा परतः प्रामाण्य के सिद्धान्त को मानता है। न्याय का कहना है कि घट का ज्ञान होने पर उसे प्रमाणों से सिद्ध भी करना पड़ता है कि यह घड़ा ही है, कपड़ा नहीं। जब किसी ज्ञान को युक्तियों के द्वारा उसे सच्चा सिद्ध करना पड़ता है, तब उसे 'परतः प्रमाण' कहते हैं ('परतः' अर्थात् युक्तियों के सहारे प्रमाणता की सिद्धि मानना )। नैयायिकों का यही सिखान्त है। घड़े के द्वारा हम जल भरते हैं, तथा अपनी व्यास बुझाते हैं। किसी वस्तु को देखकर हम कहते हैं कि यह घड़ा है; परन्तु यह ज्ञान तब तक यथार्थ तथा प्रामाणिक नहीं हो सकता, जब तक हम उस वस्तु से जल ग्रहण नहीं करते। पानी लाने की क्षमता होने से ही हम उस पदार्थं को 'घड़ा' कहते हैं। इस प्रकार घड़े का ज्ञान युक्तियों के सहारे सिद्ध होने पर ही सच्चा कहा जा सकता है। इसे ही कहते हैं परतः प्रामाण्य न्याय का यही मत है। किसी वस्तु के ज्ञान के अनन्तर उसके लिए इच्छा तथा यत्न करना आवश्यक होता है। यदि यह प्रवृत्ति सफल होती है तभी वह ज्ञान प्रमा कंहलाता है। अत एव ज्ञान को प्रमा होने के लिए 'समर्थ प्रवृत्ति का उत्पादक होना चाहिए। न्याय की भाषा में इसे कहते हैं— 'समर्थ-प्रवृत्ति-जनकता' और यही ज्ञान के प्रमा होने में कारण होता है। मीमांसक स्वतः प्रामाण्यवादी हैं और नैयायिक परतः प्रामाण्यवादी।

नैयायिकों का कहना है कि अगर ज्ञान का प्रामाण्य 'स्वतः' (अपने आप)
गृहीत हो अर्थात् ज्ञान की सामग्री के अतिरिक्त उसके प्रामाण्य को समझाने
से लिए किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता न हो, तो 'इदं ज्ञानं प्रमाणं न
वा' = यह ज्ञान प्रमाण है या नहीं ? इस प्रकार का संशय ज्ञान की
प्रामाणिकता के विषय में उत्पन्न नहीं हो सकता । ज्ञान उत्पन्न करने के लिये
जो सामग्री एकत्र की जायगी उसी से उसके प्रामाण्य का भी निश्चय हो
जायगा । प्रामाण्य के विषय में सन्देह उत्पन्न होने के लिए कोई स्थान ही
नहीं होगा, परन्तु व्यवहार में हम देखते हैं कि यहां संशय उत्पन्न होता है ।
अतः नैयायिक लोग प्रामाण्य को 'परतः' मानते हैं । ज्ञान की प्रामाणिकता
अनुमान प्रवृत्ति की चरितार्थता से उपलब्ध होती है । 'ज्ञानाति इच्छति
यतते' ज्ञान के अनन्तर इच्छा का उदय होता है और इच्छा के बाद यत्न
का । यदि यत्न की सफलता हुई, तब तो ज्ञान यथार्थ है, अन्यथा नहीं ।
'तत्विचन्तामणि' के मत से अनुमान के द्वारा ही ज्ञान का प्रामाण्य सिद्ध

१२ भा० द०

किया जाता है। अतः न्याय की दृष्टि से प्रामाण्य और अप्रामाण्य दो 'परतः' सिद्ध हैं।

भ्रान्ति के विषय में नैयायिकों ने बड़ी विवेचना की है। न्याय अनुसार भ्रम विषयीमूलक है, विषयमूलक नहीं। तत्त्वज्ञान से मिथ्या क्ष की निवृत्ति होती है, पदार्थं ज्यों का त्यों बना रहता है। अन्यथाख्याति उद्योतकर हूँने (न्या० सू० १।१।४ वार्तिक में) मृगमरी कि

की शास्त्रीय व्याख्या कर दिखलाया है कि सूर्य की किए

का सद्भाव ठीक है, स्पन्दन व्यापार भी यथार्थ है; अतः अर्थ का व्यक्तिश नहीं होता, प्रत्युत ज्ञान का ही व्यभिचार होता है । सूर्य-रिश्मयों में उस की कल्पना को समझाने के लिए बौद्धों की असत्-ख्याति या आत्मका उपयुक्त नहीं है। इन्द्रिय-दोष के कारण मरीचि में जल के धर्मों का साल होता है। जल के धर्म के मानसिक उदय होते ही जहाँ-जहाँ जल है पूर्वानुभूति हुई है, वहाँ-वहाँ के जल का अलीकिक प्रत्यक्ष हो जाता है। इ अलौकिक प्रत्यक्ष से देखे हुए उदक के गुणों का आरोप समीपवर्ती मरीवि कर दिया जाता है। यही है नैयायिकों का सिद्धान्त 'अन्यथा-ख्याति' वर्ष दूसरे गुणों का अन्य बस्तु में प्रतीत होना ।

प्रमा चार प्रकार की होती है—(१) प्रत्यक्ष, (२) अनुमिति, (३) उपिमति, (४) शब्द । इन्द्रियों का विषयों के साथ संयोग से उत्पन्न बतुन 'प्रत्यक्ष', अनुभव से साध्य का अनुभव 'अनुमिति', सादृश्य-ज्ञान के हा उत्पन्न अनुभव 'उपमिति', तथा शब्द की सहायता से उत्पन्न अनुभव 'श्रव कहलाता है। अप्रमा तीन प्रकार की होती है—(१) संशय, (२) विपर्व (३) तर्क। एक धर्मी में विरुद्ध नाना धर्म से विशिष्ट ज्ञान को 'संब कहते हैं। स्थाणुत्व-विशिष्ट स्थाणु को देखकर 'यह स्थाणु है या पुरुष', हैं संदिग्ध ज्ञान उत्पन्न होना संशय कहलाता है। 'विपर्यय' मिध्या ज्ञात है कहते हैं, जैसे शुक्ति में रजत-ज्ञान । अविज्ञात स्वरूप वस्तु के तत्त्वज्ञान लिए उपपादक प्रमाण का सहकारी जो ऊह (सम्भावना) है उसी की त कहते हैं। इन चार प्रकार की प्रमाओं से सिद्ध करने के लिए चार प्रकार प्रमाण होते हैं -- प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द।

(क) प्रत्यक्ष

यथार्थ अनुभव के साधन को प्रमाण कहते हैं—'प्रमीयते अनेनेति प्रमाण युत्पत्ति के स्वयस्य कि इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिनके द्वारा प्रमा या यथार्थ अनुभव की उत्पति हैं उसे 'प्रमाण' कहते हैं। प्रमा चार प्रकार की है और तदनुसार प्रमाणीं की 03 om 9.

संख्या चार ही है। प्रमाण साधन है और प्रमा उसका फूल है। प्रत्यक्ष प्रमा के कारण को प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमिति प्रमा के कारण को अनुमान, उपिमिति प्रमा के साधक को उपमान तथा शब्द प्रमा के कारण को शब्द प्रमाण कहते हैं।

इन्द्रिय तथा धर्म के सन्निकर्ण से उत्पन्न ज्ञान को 'प्रत्यक्ष' कहते हैं। 'सिक्नक्ष' का अर्थ है—सम्बन्ध । नेत्र का घट के साथ सम्बन्ध होने पर घड़े का ज्ञान होता है, यही प्रत्यक्ष कहलाता है। आत्मा में प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होने के लिये तीन सम्बन्धों की आवश्यकता होती है। आत्मा का मन से, मन का इन्द्रिय के साथ तथा इन्द्रिक का विषय के साथ संयोग होना आवश्यक होता है। आत्ममनःसंयोग ज्ञानमात्र के लिए आवश्यक होता है। घट के प्रत्यक्ष पर ध्यान दीजिए। प्रथम तो घड़े के साथ चक्षु का संयोग होता है। यहाँ घड़ा है विषय तथा चक्षु है इन्द्रिय। तदनन्तर इन्द्रिय का मन के साथ योग होता है, अर्थात् चक्षु इन्द्रिय यहाँ घट का सम्बन्ध मन के साथ करा देती है। इतने पर भी घड़े का ज्ञान नहीं होता जब तक मन आत्मा के साथ संयुक्त न हो। आत्मा का ध्यान दूसरी ओर होता है तो मन के साथ योग न होने से घट का प्रत्यक्ष होता ही नहीं। अतः अन्तिम दशा में मन तथा आत्मा का संयोग नितान्त अनिवार्थ होता है। इस प्रकार तीन सम्बन्ध होने पर ही प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। यह तो हुई प्रत्यक्ष की बात। अन्य ज्ञानों के लिए केवल आत्मां तथा मन के संयोग की ही आवश्यकता रहती है।

# प्रत्यक्ष के भेद

प्रत्यक्ष साधारणतया दो प्रकार का होता है—(१) निर्विकल्पक, (२) सिवकल्पक। दूर पर विद्यमान होने वाली किसी वस्तु का ज्ञान जब पहले पहल होता है, तब उसके विषय में हमारा ज्ञान सामान्य कोटि का ही होता है। हमें यही पता चलता है कि कुछ है, पर क्या है? उसका स्वरूप कैसा है? किन-किन गुणों की सत्ता उसमें पाई जाती है? इत्यादि वस्तुओं का ज्ञान हमें उस समय कुछ भी नहीं होता है। उस समय न तो हम उसका नाम जानते हैं न जाति; न गुण को जानते हैं और न किसी किया को। हमारा ज्ञान इतना ही होता है कि कुछ है। इसी नामजात्यादि की कल्पना से विहीन प्रत्यक्ष ज्ञान को 'निर्विकल्प' कहते हैं। अनन्तर जब वस्तु के स्वरूप, जाति, गुण, किया तथा संज्ञा का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है तो नाम जात्यादि योजना से विश्वष्ट का ज्ञान 'सिवकल्प' के नाम से पुकारा

जाता है, जैसे 'श्यामा नामक यह काली गाय घास चर रही है' यह बात, जिसमें 'श्यामा' नाम है, 'काली' गुण है, 'चरती है' किया है और 'गार' जाति का बोधक है।

प्रत्यक्ष की यह विविध कल्पना वाचस्पति मिश्र की 'तात्पर्यदेश' (पृ० १३३) में उपलब्ध होती है। उन्होंने न्यायसूत्रस्थ (१।१।४) प्रत्य लक्षण में आने वाले 'अव्यपदेश्य' तथा 'व्यवसायात्मक' पदों को क्रमण स दिविध कल्पना का मूल बतलाया है, पर इस विषय में भाष्य और वार्तिक कोई विवरण नहीं मिलता। कुमारिल के 'श्लोकवार्तिक' में प्रत्यक्ष के दोनों भेद बौद्धसम्मत प्रत्यक्ष के खण्डन के अवसर पर स्वीकृत किये गये है। अतः वाचस्पति मिश्र इस विषय में कुमारिल के ऋणी जान पहते हैं। मनोविज्ञान वस्तु-प्रहण के अवसर पर सेन्सेशन (संवेदन) तथा परतेष्म (प्रत्यक्ष) में जो अन्तर बतलाया है वही अन्तर निर्विकल्प' तथा 'सविकल' प्रत्यक्ष में भी विद्यमान है। दोनों प्रकार नैयायिकों के समान कुमारिल के भी सम्मत हैं, परन्तु शाब्दिक तथा बौद्ध मत भिन्न हैं।' वैयाकरण बोर निर्विकल्पक ज्ञान नहीं मानते, उधर बौद्ध लोग निर्विकल्पक को ही प्रत्यक्ष मानकर सविकल्पक को न प्रमाण मानते हैं और न प्रत्यक्ष।

प्रत्यक्ष प्रमाण के दो अन्य भेद भी होते हैं—(१) लौकिक, (२) अलौकिक। लौकिक प्रत्यक्ष भी दो प्रकार का होता है—(क) बाह्र (विहिरिन्द्रियों के द्वारा साध्य) और (ख) आन्तर (केवल मन के द्वारा साध्य)। वाह्य प्रत्यक्ष भी पश्च ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा साध्य होने से पीत प्रकार का है—(१) चाक्षुष, (२) श्रावण, (३) स्पर्शन, (४) रासन त्या (१) घाणज। मानस प्रत्यक्ष केवल एक प्रकार का होता है। इस प्रकार सा मिलाकर लौकिक प्रत्यक्ष छह प्रकार का होता है।

सिन्नकर्ष — लौकिक प्रत्यक्ष के लिये इन्द्रियार्थ सिन्नकर्ष छह प्रकार के होता है—(१) संयोग, (२) संयुक्त-समवाय, (३) संयुक्त-सम्बाय, (४) समवाय, (४) समवेत-समवाय, (६) विशेषविशेष्यभाव । बढ़ है घट के प्रत्यक्ष होने पर संयोग, घट के रूप (कृष्ण, पीत, रक्त आदि वर्ण) है प्रत्यक्ष में संयुक्त-समवाय सिन्ध होते हैं। श्रोत्र आकाशरूप ही है; अतः शब्द के प्रत्यक्ष होने में समवाय सिन्ध होते हैं। श्रोत्र आकाशरूप ही है; अतः शब्द के प्रत्यक्ष होने में समवाय सिन्ध होगा, क्योंकि गुणगुणी का वास्तव में सम्बन्ध समवाय होता है। शब्द के

१. विशेष के लिए द्रष्टब्य मानमेयोदय, पृ० १७-१८।

प्रत्यक्ष समवेत-समवाय से तथा अभाव का प्रत्यक्ष विशेषण-विशेष्यभाव सम्निकषं से होता है।

उदाहरण के लिए घट के प्रत्यक्ष पर दृष्टिपात की जिए। हमारे सामने वाला घड़ा पड़ा हुआ है। हमारी आँखे ज्यों ही उसके ऊपर गिरती हैं, घड़े का ज्ञान हमें तुरन्त हो जाता है। यह ज्ञान संयोग सिन्नकर्ष के द्वारा होता है, क्योंकि घट तथा नेत्र का सम्बन्ध संयोग के द्वारा होता है। तदनन्तर घड़े के नीलरङ्ग का प्रत्यक्ष होता है। यह प्रत्यक्ष होता है संयुक्त-समवाय के ह्वारा; क्योंकि नेत्र से संयोग होता है घड़े से, जिसमें रूप समवाय सम्बन्ध से विद्यमान होता है। तदनन्तर नीलरूपत्व का प्रत्यक्ष होता है 'संयुक्त समवेत समवाय' सिन्नकर्षे से; क्योंकि चक्षु से संयुक्त घट में रूप रहता है समवाय सम्बन्ध से और रूप में रूपत्व रहता है दूसरे समवाय सम्बन्ध से। शब्द जव कान से प्रत्यक्ष होता है, तब केवल समवाय सम्बन्ध रहता है, क्योंकि श्रवण आकाश ही माना जाता है, जिसमें शब्द की स्थिति समवाय के द्वारा ही होगी। शब्द गुण तथा श्रवण गुणी होता है और गुणगुणी का सम्बन्ध समवाय ही होता है। शब्द के अन्दर शब्द में रहनेवाली जाति (शब्दत्व) का प्रत्यक्ष होगा 'समवेतसमवाय' से, क्योंकि श्रवण से सम्बद्ध शब्द में शब्दत्व जाति होने के कारण समवाय-सम्बन्ध से ही रहता है। जब कहीं अभाव का प्रत्यक्ष होता है, तब 'विशेषण विशेष्यभाव' सिन्नकर्ष रहता है, जैसे घट से रहित भूतल का प्रत्यक्ष । यहाँ नेत्र से भूतल का प्रत्यक्ष होता है, जिसमें घटाभाव विशेषण रहता है । अतः यहाँ घटाभाव विशेषण तथा भूतल विशेष्य है। इस्लिए अभाव के समस्त स्थानों पर यही सिन्नकर्ष होता है। संक्षेप में यहाँ सिन्नक के ये ही प्रमुख दृष्टान्त हैं।

अलौकिक सनिकर्ष

जब पाकशाला में अग्नि के साथ धूम का सम्बन्ध निश्चित होता है, तब विशेष धूम का ही सम्बन्ध ज्ञान होता है। धूम विद्व-च्यिभचारी है या नहीं? इस सन्देह का निराकरण क्यों कर हो सकता है? सकल धूमों का चाक्षुष ज्ञान तो हो नहीं सकता; अतः 'धूमत्व' सकल धूमों में तथा दश्यमान धूम में भी विद्यमान रहता है, जिसके द्वारा इसका प्रत्यक्ष माना जाता है। (१) इस सिंक के का नाम है— सामान्यलक्षणा प्रत्यासित्त । पाश्चात्त्य नैयायिक 'इन्डिक्टिव लोप' के नाम से जिसे पुकारते हैं उसका काम भारतीय नैयायिक सामान्यलक्षण प्रत्यासित्त के द्वारा निष्पन्न करते हैं। (२) दूसरा बलौकिक सिंवक ज्ञानलक्षणा प्रत्यासित्त कहलाता है। सामने रखे गये पुष्प के रमणीय रूप के ज्ञान के साथ-साथ उसके सुगन्ध का भी ज्ञान मुक्ते होता है।

चाक्षुष ज्ञान के साथ ही साथ गुलाब की भीनी गन्ध का भी अनुभव होता है। जो लोग गन्ध का अनुभव अनुमानजन्य मानते हैं, उनके लिए तो यह प्रश्न नहीं उठता, परन्तु प्रत्यक्ष मानने वालों के लिए यह समस्या अवश्य है कि दूर पर रहने वाले फूल से घ्राणेन्द्रिय का सम्बन्ध तो होता नहीं, परन्तु गन्ध का ज्ञान होता है। अतः यहाँ अलौकिक सिन्नकर्ष माना जाता है। पुष्प के ज्ञान के साथ ही उसके गन्ध का ज्ञान भी सम्बद्ध है। अतः इस ज्ञान को ज्ञानकक्षण सिन्नकर्ष से उत्पन्न मानते हैं। (३) तृतीय अलौकिक ज्ञान 'योगज' कहलाता है। सूक्ष्म (परमाणु आदि), व्यवहित (दीवाल आदि के द्वारा व्यवधान वाली) तथा विप्रकृष्ट काल तथा देश (उभय रूप) से दूरस्थ वस्तुओं का ग्रहण लोकप्रत्यक्ष के द्वारा कथमिप सिद्ध नहीं हो सकता, परन्तु ऐसी वस्तुओं का अनुभव अवश्य होता है। अतः इनके लिए ध्यान की सहायता अपेक्षित है। इसे योगजसिन्नकर्षजन्य कहते हैं। योगियों का प्रत्यक्ष इसी कोटि का है ।

### (ख) अनुमान

किसी लिंग (हेतु) के ज्ञान से उस लिंग की घारण करने वाली वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना अनुमान कहलाता है। पर्वत के शिखर से निकलने वाली घूमरेखा को देखकर पर्वत में अग्नि की सत्ता का ज्ञान प्राप्त करना कि गई पर्वत बुद्धिमान् है, अनुमान प्रमाण के द्वारा सिद्ध होता है। प्रत्यक्ष से अनुमान के भेद-साधकों का उद्योतकर ने वर्णन किया है—(१) प्रत्यक्ष मुख्यत्या एक ही प्रकार का होता है, पर अनुमान विविध प्रकार का होता है। (२) प्रत्यक्ष वर्तमान काल में द्रष्टा के सामने विद्यमान पदार्थ के विषय में हो सकता है। परन्तु अनुमान भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों काल से सम्बद्ध वस्तु के विषय में होता है। (३) व्याप्ति का स्मरण अनुमान के लिए आवश्यक साधन है, पर प्रत्यक्ष को ऐसे किसी साधन पर अवलम्बित होने की आवश्यकता नहीं होती (न्यायवार्तिक १।१।४)।

पर्वतोऽयं विह्नमान् घूमात् (यह पर्वत घूम से युक्त होने के कारण विह्नमान् है) — इस अनुमान-वाक्य में पर्वत के विषय में अग्नि का रहना पूर्व हेतु से अनुमान के द्वारा सिद्ध होता है। अतः पर्वत 'पक्ष', विह्नमान् 'सार्घ तथा घूम 'हेतु' कहलाता है। पक्ष, साध्य तथा हेतु पाश्चात्त्य न्याय-वाक्य के माइनर टर्म, मेजर टर्म तथा मिडिल टर्म के पर्यायवाची हैं। अन्नभट्ट ने उसे पक्ष वतलाया है, जिसमें साध्य की स्थित सन्दिग्ध है (सन्दिग्धसाध्यवान् पक्षः)।

यदि साध्य की सत्ता का ज्ञान पूर्व से ही हमें प्राप्त हो, तो उसका अनुमान करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती, पर नव्य नैयायिकों की दृष्टि में यह लक्षण ठीक नहीं है। उनकी राय में वस्तु का पूर्वज्ञान अनुमान का बाधक नहीं हो सकता, यदि उस वस्तु को सिद्ध करने की अभिलाषा (सिसाधियषा) अनुमान करने वाले में विद्यमान हो। अतः सिसाधियषा की सत्ता पक्षता का प्रधान लक्षण है 1 जिस वस्तु को सिद्ध करना हो, जैसे 'साध्य' तथा जिसके द्वारा सिद्ध किया जाय उसे 'हेतु' कहते हैं। साध्य का दूसरा नाम है लिंगी और व्यापक, तथा हेतु का साधन, लिंग तथा व्याप्य है।

गोली लकड़ी से जहाँ आग उत्पन्न होती है, वहाँ तो धुआँ दिखाई पड़ता है, परन्तु गीली लकड़ी के न होने पर धुआँ दिखलाई नहीं पड़ता। जैसे दहकते हुए अंगारे में आग तो है, परन्तु धूम नहीं है। इस प्रकार धूम के रहने का स्थान कम है और अग्न का उससे कहीं अधिक। इसलिए धूम है 'व्याप्य' और अग्न है 'व्यापक'। अनुमान के लिए 'व्याप्य' (धूम) की सत्ता आवश्यक होती है, अर्थात् व्याप्य (धूम) की स्थिति को देखकर व्यापक (अग्न) का अनुमान तो ठीक होता है परन्तु इसका उलटा कभी ठीक नहीं होता। अर्थात् 'व्यापक' (अग्न) को देखकर 'व्याप्य' (धूम) का अनुमान कभी ठीक नहीं होता। दहकते हुए लोहे (अयोगोलक) को देखए। वहाँ आग तो है, परन्तु धुआँ नहीं है। अतः आग के सहारे धूम का जान कहीं भी अनुमान से सिद्ध नहीं होता है। धूम की सत्ता के सहारे धुम का जान कहीं भी अनुमान से सिद्ध नहीं होता है। धूम की सत्ता के सहारे धिन का ही जान ठीक माना जाता है। 'हेतु' को कम स्थानों में रहना अनिवार्य होता है और 'साध्य' को अधिक स्थानों में रहना उचित होता है। अनुमान की प्रक्रिया के लिए यह नितान्त आवश्यक होता है, भारतीय न्यायदर्शन में तथा पश्चिमी लौजिक में भी।

### अनुमान के भेद

न्याय सूत्रों (१।१।५) में अनुमान तीन प्रकार का बतलाया गया है—
पूर्वत्, शेषवत्, सामान्यतो दृष्ट । इन अनुमान-प्रकारों के लक्षण के विषय
में न्यायसूत्र के टीकाकारों में गहरा मतभेद है । 'पूर्व' तथा 'शेष' मीमांसा के
पारिभाषिक शब्द हैं । अतः यह अनुमान-भेद मीमांसकों की कल्पना प्रतीत
होता है, नैयायिकों ने इसे ग्रहण कर इनके मुख्य अर्थ में परिवर्तन भी किया
है । मीमांसा में 'पूर्व' का प्रयोग प्रधान तथा 'शेष' का अङ्ग के लिए किया
जाता है, पर नैयायिकों ने प्रधान तथा अंग के सम्बन्ध को कारण-कार्य भाव
के उपर अवलम्बत ठहराया है ।

भाष्यकार के मतानुसार जब कारण से कार्य का अनुमान किया जाता है तव 'पूर्ववत्' और कार्य से कारण के अनुमान करने पर 'शेषवत्' होता है। आकाश में काले-काले मेघ-मण्डल को देखकर वृष्टि होने का अनुमान करना पूर्ववत् का उदाहरण है। नदी में होने वाली वाढ़ को देख कर वर्षा का अनुमान करना कि कहीं ऊपर वृष्टि हुई है, शेषवत् कहलाता है। इनकी एक दूसरी ब्याख्या भी मिलती है—(१) अन्वय मुख से प्रवृत्त होने वाला अनुमान पूर्ववत् तथा व्यतिरेक मुख से प्रवृत्त होने वाला अनुमान शेषवत् कहलाता है। 'धूम ज्ञान से अग्नि का अनुमान पहले अनुमान का उदाहरण है। (२) शेष का अबं होता है अविशब्ट होने वाला; अतः पारिशेष्यात् अनुमान करने पर शेपक माना जा सकता है। शब्द के स्वरूप का निर्धारण इसी अनुमान के द्वारा किया जाता है। न्याय के छह भाव पदार्थों में शब्द गुण ही होता है। यह शेषवत अनुमान से सिद्ध होता है। शब्द अनित्य है और इसलिए वह सामान्य, विशेष तथा समवाय जैसे नित्य पदार्थों से अवश्यमेव भिन्न तथा पृथक् होता है। वह द्रव्य, गुण तथा कर्म के भीतर ही माना जा सकता है, क्यों कि पूर्वोक्त तीन पदार्थों के हटाने पर ये ही तीन वचते हैं। इन तीनों में भी विचार कीजिये। शब्द द्रव्य नहीं हो सकता, क्योंकि वह द्रव्य (आकाश) में रहता है। वह करें नहीं हो सकता, क्योंकि वह दूसरे शब्द के उत्पन्न होने में कारण होता है। इस प्रकार सबके अन्त में बाकी बच जाता है गुण, और इस रीति से शब्द 'गुण' ही सिद्ध होता है।

(३) सामान्यतो दृष्ट (सामान्यतः=सामान्यस्य, दृष्टम्=दर्शनम्; सामान्य मात्र का दर्शन) वहाँ होता है जहाँ वस्तु विशेष की सत्ता का अनुभव न होकर उसके सामान्य रूप का ही हमें परिचय प्राप्त है; यथा इन्द्रियों की सत्ता का अनुमान । कार्य को देख कर कारण का अनुमान तर्कानुकूल है । लेखन कार्य को देख कर लेखनी का अनुमान करना उचित ही है । इसी दृष्टान्त के आधार पर वस्तु के ग्रहणरूप फल के लिए तत्साधन इन्द्रियों की सत्ता का अनुमान किया जाता है । चक्षुरिन्द्रिय के अभाव में रूप का ग्रहण कथमि नहीं ही सकता । यह सामान्यतो दृष्ट अनुमान का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ इन्ध्रिय विशेष की सत्ता न देख कर तत्सामान्य कारणत्व का ही अवलोकन हमारे विशेष शक्य है । न्यायसूत्र में गौतमाभिमत ये ही तीन अनुमान है ।

(स) अनुमान के अन्य दो भेद होते हैं—(१) स्वार्थानुमान और (२) परार्थानुमान । अपने ही लिए जब अनुमान किया जाता है, तब बह स्वार्थानुमान होता है; पर यदि उसका प्रयोजन दूसरा कोई व्यक्ति हो, तो वह होगा परार्थानुमान । स्वार्थानुमान के लिए वाक्य-प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती, पर जब दूसरे व्यक्ति को किसी अनुमिति का ज्ञान कराना प्रधान उद्देश्य रहता है, तब परार्थानुमान का प्रयोग किया जाता है। इसमें पाँच वाक्यों का प्रयोग करना नितान्त आवश्यक है।

#### 'न्याय' अथवा पञ्चावयव वाक्य

परार्थानुमान पाँच वाक्यों के द्वारा प्रकट किया जाता है, जिनके नाम प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन हैं। इन पश्चावयव वाक्यों का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है।

- (१) देवदत्त मरणशील है (प्रतिज्ञा)।
- (२) क्योंकि वह मनुष्य है (हेतु)।
- (३) जितने मनुष्य हैं वे सब मरणशील हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन आदि ( उदाहरण )।
- (४) देवदत्त भी ऐसा ही एक मनुष्य है ( उपनय )।
- (५) अत एव देवदत्त मरणशील है (निगमन)।

'प्रतिज्ञा' पहला वाक्य है, जो सिद्ध की जाने वाली वस्तु का निर्देश करता है। 'हेतु' दूसरा वाक्य है, जो अनुमान को सिद्ध करने वाले कारण का निर्देश करता है। तीसरा वाक्य 'उदाहरण' कहलाता है, जिसमें ज्वाहरण के साथ हेतु और साध्य के नियत साहचर्य नियम का उल्लेख किया जाता है। चौथा वाक्य 'उपनय' कहलाता है, जिसमें व्याप्ति-विशिष्ट पक्ष का बोध होता है। इतना होने पर अनुमान के द्वारा प्रतिज्ञा की सिद्धि हो जाती है और वह 'निगमन' कहलाता है।

अनुमान प्रयोग में वाक्यों की संख्या के विषय में दार्शनिकों में पर्याप्त मतभेद पाया जाता है। वेदान्ती और मीमांसक छोग तीन ही वाक्यों की अनुमान के लिए पर्याप्त मानते हैं = आदिम तीन वाक्य अथवा अन्तिम तीन वाक्य (वे० प०, पृ० ६२)। प्राचीन काल में वाक्यों की संख्या दस मानी जाती थी। वात्स्यायन ने पूर्वोक्त पाँच वाक्यों के अतिरिक्त निम्न्लिखित पाँच वाक्यों को भी मानने वाले नैयायिकों का उल्लेख किया है (न्या० भा० ११११३२)। वे वाक्य ये हैं—(१) जिज्ञासा, (२) संशय, (३) शक्यप्राप्ति, (४) प्रयोजन (५) संशयवयुदास। भाष्यकार के मन्तव्यानुसार इनकी नितान्त

आवश्यकता अनुमान के लिए न होने से इनका उल्लेख नहीं किया जाता। ये सिद्धि के लिए सहायक मात्र हैं, अतः इनका वर्णन 'न्याय' में नहीं किया जाता।

अब इसकी विशेषता पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। यह पञ्चावयव वाक्य मनोवैज्ञानिक आधार पर अवलम्बित है। पाश्चात्त्य न्याय में डिडक्शन और इन्डक्शन भेद कर तक दो प्रकार का माना जाता है, पर भारतीय न्याय में इन दोनों का श्लाघनीय सम्मेलन किया गया मिलता हैं। व्याप्य (हेतु) और व्यापक (साध्य) के नियत सम्बन्ध पर ही अनुमान की पूरी इमारत खड़ी रहती है। इसी व्याप्ति की सूचना उदाहरण-वाक्य की विशेषता है। चतुर्थं वाक्य उपनय या परामर्श वाक्य की अपनी मुख्य विशिष्टता है। विग परामशं के अनुमान नहीं हो सकता। अनुमान के लिए व्याप्तिज्ञान की ही आवश्यकता नहीं, प्रत्युत उस व्याप्ति के पक्ष (पर्वत ) में रहने का ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। अतः व्याप्त हेतु का पक्ष धर्म होने (व्याप्तिविशिष्ट पक्षधर्मताज्ञान ) को 'परामर्श' माना जाता है । केवल धूमवान् होने से पर्वत की अग्निमत्ता अनुमित नहीं हो सकती, जब तक धूम को अग्नि की व्यापि का ज्ञान न हो और इस प्रकार विह्न-च्याप्य धूम का ज्ञान पर्वत में नहो। निगमन हेतु द्वारा सिद्ध प्रतिज्ञा का उल्लेख करता है। जिसकी प्रतिज्ञा आरम्भ में की गई थी, वह हेतु द्वारा सिद्ध कर दिया गया है, वही निगमन वाक्य प्रदिशत करता है।

- (ग) अनुमान का एक तीसरे प्रकार से भी विभाजन होता है। अनुमान तीन प्रकार का होता है—(क) केवलान्वयी; (ख) केवलव्यितरेकी तथा (ग) अन्वयव्यतिरेकी। यह विभाजन अधिक तर्कानुकूल माना जाता है, क्योंकि यह अनुमान की आधाररूप व्याप्ति को प्राप्त करने के प्रकार के ऊपर निभंर होता है।
- (i) केवलान्वयी अनुमान वहाँ होता है जहाँ हेतु साध्य के साथ सर्वदा सत्तात्मक रूप से सम्बद्ध रहता है। यहाँ हेतु तथा साध्य के बीच व्याप्ति की ज्ञान अन्वयमुखेन ही होता है। यहाँ कोई भी प्रतिषेध का दृष्टान्त होता ही नहीं। इसीलिए इस अनुमान के नाम में 'केवल' शब्द रखा गया है।

उदाहरण-

समस्त ज्ञेय पदार्थ अभिषय होते हैं (प्रतिज्ञा) घट एक ज्ञेय पदार्थ है (हेतु)। अत एव घट अभिषेय है (निगमन)। 'त्रेय' का अर्थ है ज्ञान का विषय होना, अर्थात् वह पदार्थ जिसे हम जान सकते हैं। 'अभिधेय' का अर्थ है अभिधा संज्ञा का विषय होना, अर्थात् वह पदार्थ जिसे हम नाम दे सकते हैं। यहाँ प्रथम वाक्य व्यापक सत्तात्मक सिद्धान्त है, जिसमें 'अभिवेय' नामक विवेय समस्त 'ज्ञेय' पदार्थों के विषय में कथित किया गया है। सच तो यह है कि उद्देश्य के विषय में हम विवेय का कथमपि निषेध कर ही नहीं सकते और यह नहीं कह सकते कि यह ज्ञेय पदार्थ अभिधेय नहीं है, क्योंकि निषेध करने के समय हमें कहना ही पड़ेगा कि यह 'अनिभधेय' है और ऐसा करने में हमने उसे नाम दे ही दिया। फलतः ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जहां 'ज्ञेय' वस्तु 'अभिधेय' न हो। अतः यहां केवल अन्वयमुखेन व्याप्ति है। यहां साध्यवाक्य के समान पक्षवाक्य (माइनर प्रेंमिस) तथा सिद्धान्त वाक्य भी दोनों समभावेन व्यापक सत्तात्मक वाक्य हैं, जिनका निषेध नहीं किया जा सकता। इसलिए यह अनुमान पश्चिमी तकंशास्त्र के 'वरावरा' नामक न्यायवाक्य के भीतर गतार्थं होगा।

(ii) केवल व्यतिरेकी अनुमान वहाँ होता हैं जहाँ हेतु साध्य के साथ केवल निषेधात्मक रूप से ही सम्बद्ध रहता है। यह उस व्याप्ति के ऊपर आधारित रहता है, जो साध्य के अभाव तथा हेतु के अभाव के बीच होती है। यहाँ व्याप्ति केवल व्यतिरेकमुखेन होती है, क्योंकि यहाँ पक्ष को छोड़कर ऐसा कोई सत्तात्मक उदाहरण ही नहीं रहता जहाँ व्याप्ति की स्थिति बतलाई जा सके। उदाहरण से उसकी परीक्षा कीजिए:—

इतर पदार्थों से भिन्न न होने वाला गन्ध नहीं रखता (प्रतिज्ञा)।
पृथ्नी गन्ध रखती है (हेतु)
अत एव पृथ्वी इतर पदार्थों से भिन्न है (निगमन)।

यहाँ साध्यवाक्य व्यापक प्रतिषेध-वाक्य है, जहाँ हेतु या विधेय 'गन्ध' का सम्बन्ध 'इतर पदार्थं से न भिन्न पदार्थं' के साथ निषिद्ध किया जाता है। बात यह है कि गन्ध का निवास केवल पृथ्वी में ही रहता है, जो यहाँ पक्ष है; अतएव पृथ्वी को छोड़कर हम गन्ध की स्थिति का उदाहरण कोई दे ही नहीं सकते। हेतु तथा साध्य का सम्बन्ध हम प्रतिषेध द्वारा व्यतिरेक मुखेन ही कर सकते हैं। देखानत के अभाव में अन्वयमुखेन सम्बन्ध किसी प्रकार भी दोनों में स्थापित नहीं किया जा सकता। इस अनुमान का यही वैशिष्टच है। यह वस्तुस्थित पर आश्रित रहने वाला अनुमान है। अतः पश्चिम के प्रचलित न्याय-दर्शन में इसका

निर्देश नहीं मिलता, परन्तु आधुनिक विद्वान् वहाँ भी ऐसे निषेघात्मक तकं पर आश्रित अनुमान की सत्यता को अब मानने लगे हैं।

(iii) अन्वय-व्यतिरेकी अनुमान में हेतु साध्य के साथ दोनों प्रकारों से सम्बद्ध रहता है—अन्वय के द्वारा तथा व्यतिरेक के द्वारा । यहाँ व्याप्ति का ज्ञान हमें इन दोनों विशिष्ट प्रकारों से होता है । व्याप्ति हेतु तथा साध्य के बीच में होती है और साथ ही साथ वह साध्य के अभाव और हेतु के अभाव के वीच भी होती है । व्यापक वाक्य तब सत्तात्मक होता है, जब व्याप्ति अन्वय के द्वारा सिद्ध होती है और वह निषेधात्मक तब होता है जब व्याप्ति व्यतिरेक के द्वारा सिद्ध होती है । अन्वय तथा व्यतिरेक में अन्तर यह होता है कि अन्वय-व्याप्ति में होने वाला उद्देश्य तथा विधेय व्यतिरेक व्याप्ति में बदल जाता है, अर्थात् अन्वय वाक्य का उद्देश्य दूसरे वाक्य में विधेय वन जाता है और पूर्ण विधेय यहाँ उद्देश्य वन जाता है । उदाहरणों से परीक्षा कीजिए—

अन्वयवाक्य-जहाँ-जहाँ धूम है वहाँ-वहाँ विह्न रहती है = धूम विह्न से व्याप्य है।

व्यतिरेकवाक्य-वह्नचभाव धूमाभाव से व्याप्य है।

इसलिए अन्वय-व्यतिरेकी अनुमान इन दोनों वाक्यों के ऊपर रहता है। ज्वाहरणों से देखिए—

- (क) धूमवान् पदार्थं विद्धमान् होते हैं (प्रतिज्ञा)। यह पर्वत धूमवान् है (हेतु)। अत एव यह पर्वत विद्धमान् है (निगमन)।
- (ख) कोई भी वह्नचभाववान् पदार्थं धूमवान् नहीं होता (प्रतिज्ञा)। यह पर्वंत धूमवान् है (हेतु)। फलतः यह पर्वंत वह्निमान् है (निगमन)।

यहाँ एक ही तथ्य दो प्रकार की व्याप्तियों के आधार पर अनुमित होता है। प्रथम दशा में वह व्याप्ति अन्वयमुखेन है और दूसरी दशा में वह व्यतिरेकमुखेन है। दोनों व्याप्तियों का आधार इस अनुमान की विशिष्टता है।

#### व्याप्ति

अनुमान प्रित्रया में व्यासि का स्थान अत्यन्त महत्त्व का है। इसलिए भारतीय दार्शनिकों ने विशेषतया नैयायिकों ने व्याप्ति की आलोचना करने में इतनी कुशाग्र-

व्याप्ति

बुद्धि का परिचय दिया है कि वह दार्शनिक जगत् अनुमान की मूल भित्ति में एक आश्चर्यजनक व्यापार स्वीकार किया जाता है। व्याप्ति के लक्षण के विषय में पर्याप्त विवेचना नव्यन्याय के ग्रन्थों में की गई है। हेतु (घूम) तथा

साध्य (विह्न) के नियत साहचर्य-सम्बन्ध को 'व्याप्ति' कहते हैं। दो वस्तुओं के एक साथ विद्यमान होने से ही उनमें व्याप्ति की कल्पना हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें उनके सदा नियम से एकत्र रहने की सूचना न मिले। 'जहाँ--जहां धूम है वहां-वहां अग्नि हैं इस साहचर्य को हम नियत रूप से पाते है, अतः धूम तथा विह्न की व्याप्ति न्यायसंगत प्रतीत होती है। इसीलिए व्याप्ति को प्राचीन ग्रन्थों में 'अविन भाव' के नाम से पुकारते थे। अविनाभाव जो वस्तु जिसके विना विद्यमान न रह सके उनका सम्बन्ध है। व्याप्ति धूम तथा विह्न के साथ सम्पन्न होती है, परन्तु विह्न तथा धूम के साथ व्याप्ति कथमपि सिद्ध नहीं होती; क्योंकि विह्न के सब स्थलों में धूम सदा विद्यमान नहीं रहता है। वहाँ आग तो रहती है, परन्तु धूम नहीं होता। उदाहरणार्थं लोहे के जलते हुए गोले में अन्ति के रहने पर भी घूम नहीं दीख पड़ता। अन्ति के साथ धूम का सम्बन्ध तभी सिद्ध हो सकता है जब गीली लकड़ी का उपयोग जलाने के लिए किया बाय। यदि गीली लकड़ी को हम जलाने के लिए काम में लाते हैं, तो वहाँ धुओं जरूर उठता है। यदि लकड़ी सूखी है तो आग रहने पर भी घुआँ नहीं रहेगा। यही तो वस्तु-स्थिति है। इसलिए अग्नि के साथ धूम का साहचर्य रहने के लिए गीली लकड़ी (आर्द्र इन्धन) का प्रयोग एक बहुत ही जरूरी शर्त है। इस आर्द्र इन्धन के संयोग को न्याय में 'उपाधि' कहते हैं। व्याप्ति के लिए जपाधि का न होना (अभाव) बहुत ही आवश्यक है। अतः व्याप्ति हेतु (घूम) तथा साध्य (अग्नि) के बीच सदा एक रूप से रहने वाला (नियत) सम्बन्ध ही नहीं होता; प्रत्युत उसे उपाधि से हीन होना भी चाहिए। इसलिए व्याप्ति का उचित लक्षण है —हेतु और साक्ष्य के बीच नियत तथा उपाधिरहित सम्बन्ध। जपाधि के सहित व्याप्ति से यथार्थं अनुमान कभी नहीं हो सकता; प्रत्युत भान्त ही अनुमान होता है, जो असिद्ध हेत्वामास का एक विशेष प्रकार होता है (व्याप्यत्वासिद्ध)।

अब हमारे सामने एक बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है व्याप्ति के यथार्थ होने के विषय में । व्याप्ति को हम ठीक क्यों कर मान सकते हैं ? देखते तो हम है केवल कितपय सीमित स्थानों को, जहाँ धृम तथा अग्नि एक साथ रहते हैं, परन्तु हम व्याप्ति करते हैं सब स्थानों के लिए । देखते हैं कि राम, श्याम, मोहन आदि कितपय मनुष्य मरते हैं । इतना ही हमारे अनुभव में आता है, परन्तु हम व्याति बनाते है कि 'सब मनुष्य मरणधर्मा हैं'। ऐसी व्याप्ति के यथार्थ होने के लिए हमारे पास साधन ही क्या है ? इसे हम क्योंकर ठीक, शुद तथा सच्चा मानें ? यदि व्याप्ति यथार्थ नहीं होती, तो उसके आधार पर टिकने वाला अनुमान बालू की भीत के समान एकदम गिर कर नष्ट हो जाता। अतः व्याप्ति की प्रामाणिकता को खोज निकालना एक आवश्यक समस्या है।

#### व्याप्ति-परीक्षा

इस विषय में बौद्ध मत १९ तथा वेदान्त मत १३ अलग-अलग हैं। न्याय इस विषय में वेदान्त मत के अनुकृल है। वेदान्त के समान न्याय भी मानता है कि जहाँ दो वस्तुएँ सदा एक साथ रहती हैं (सहचार) और इस नियम का उल्लंघन कहीं भी नहीं दीखता, वहीं यथार्थ व्याप्ति होती है। इस प्रकार अनुभव की एकरूपता-अर्थात् सदा एक ही प्रकार का होना-व्याप्ति को सत्य सिंह करती है, परन्तु न्यायशास्त्र में कितपय अन्य साधन भी माने गये हैं इस परीक्षण के लिऐ। वे हैं—(१) अन्वय, (२) व्यक्तिरेक, (३) व्यभिचाराग्रह, (४)उपाधिनिरास, (५) तर्कं तथा (५) सामान्य लक्षण । व्याप्ति की सिढि के लिए पहली आवश्यक वस्तु है-अन्वय, अर्थात् एक वस्तु के रहने पर दूसरी वस्तु का नियमतः रहना । धूम के रहने पर अग्नि का रहना 'अन्वय' का उदाहरण है। दूसरा साधन है व्यतिरेक-एक वस्तु के न रहने पर दूसरी वस्तु का न रहना 'व्यतिरेक' कहलाता है। अग्नि का जहाँ अभाव है वहाँ धूम का भी अभाव है। जलाशय में, कूप में तथा नदी में अग्नि कभी नहीं दीखती। फलतः वहाँ धूम का भी दर्शन नहीं होता—यह होगा 'व्यतिरेक' का दृष्टाती और पाकशाला में अग्नि जलती है वहाँ धूम भी विद्यमान रहता है यह होगा 'अन्वय' का उदाहरण । अन्वय तथा व्यतिरेक का रहना तो व्याप्ति के लिए मुख्य साधन है, परन्तु इतने से ही यथार्थ व्याप्ति का पता नहीं चलता। उसके लिए इतर साधनों का रहना भी नितान्त आवश्यक है।

जहाँ आग नहीं रहती वहाँ धुआँ भी कभी दिखलाई नहीं पड़ता। इसके विपरीत कोई दृष्टान्त नहीं होना चाहिए कि आग तो दीखती है, परन्तु हुआँ

नहीं होता। इसे व्यभिचार का न होना भी जरूरी होता है। ऐसे नियम को 'ह्यभिचाराग्रह' कहेंगे। इनना होने पर 'उपाधि' को दूर करना भी वहुत ही जरूरी रहता है। कहा गया है कि 'उपाधि' के रहने पर कोई भी व्याप्ति ठीक हो सकती है। अत एव उपाधि का हटाना आवश्यक होता है (उपाधिनिरास)। 'तर्क' की भी अनुकूलता होनी चाहिए। धूम तथा विह्न के साहचर्य के लिए 'तर्क' की अनुकूलता है, अर्थात् पर्वत में यदि अग्नि न होता, तो वहाँ धूम भी नहीं होता, परन्तु धूम को तो हम अपने नेत्रों से प्रत्यक्ष देखते हैं। अतः तर्क दोनों के साहचर्य को बतलाता है। अन्तिम साधन है सामान्य लक्षण। हमें विश्व के समस्त मानवों के स्वभाव को देखने का अवसर अवश्य नहीं मिलता, तथापि हम 'मानवता' तथा 'मरणशीलता' के परस्पर सम्बन्ध को सामान्य-लक्षण से जानते हैं कि जहाँ भी मानवता रहेगी वहाँ मरणशीलता का रहना भी नितान्त आवश्यक होता है, अर्थात् ये दोनों सदा एकत्र एक साथ रहने वाले धर्म हैं। अतएव कतिपय मनुष्यों को देखकर भी हम समस्त मानवों के विषय में नियम बनाने के अधिकारी हैं। इस प्रकार इन छहों साधनों के रहने के कारण ही हम किसी भी व्याप्ति को यथाये तथा सच्चा मानने के लिए उद्यत हो सकते हैं। इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर न्याय का यही उत्तर है।

#### पाश्चात्त्य अनुमानवाक्य से 'न्याय' की तुलना

पाश्चात्त्य जगत् में न्याय की रूपरेखा ग्रीक दार्शनिक अरस्तू (अरिस्टोटल) ने निश्चित की थी। कितपय परिवर्तनों के साथ उनकी उद्भावित शैली तथा सिद्धान्तों का अनुमान आज भी पश्चिमी तक करता है। उनके अनुमान वाक्य (सिलोजिज्म) के साथ 'न्याय' की तुलना अत्यन्त शिक्षाप्रद है। पाश्चात्त्य अनुमान में आकारगत (फौर्मल) सत्यता की ही उपलब्धि होती है, तात्त्विक सत्यता की आवश्यकता नहीं मानी जाती, परन्तु भारतीय अनुमान में दोनों प्रकार की सत्यताओं का होना अनिवार्य रहता है। पश्चिमी तक वाक्य तीन प्रकार के होते हैं—(१) निरपेक्ष वाक्य (केटेगौरिकल), (२) काल्पनिक (हाइपोथेटिकल) (३) वैकल्पिक (डिसजन्क्टिव); परन्तु भारतीय तार्किक वाक्य केवल प्रथम प्रकार का ही होता है। पश्चिमी न्याय में केवल तीन वाक्यों से अनुमान की पूरी प्रक्रिया निष्पन्न होती हैं—(१) साह्यवाक्य (मेजर

१. द्रष्टव्य : 'चिन्तामणि' का व्याप्ति-प्रहोपाय-प्रकरण तथा मुक्तावली कारिका १३७ ।

प्रेमिस ), (२) पक्षवाक्य (माइनर प्रेमिस ) तथा (३) फलवाक्य (कनकल्यूजन), परन्तु भारतीय न्यायशास्त्र में पाँच वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। पश्चिमी न्याय में अनुमान कभी भावात्मक, कभी अभावात्मक कभी पूर्ण-च्यापी ( युनिवर्सल ) और कभी अंशव्यापी ( पट्टिकुलर ) होकर विविध रूप घारण करता है, परन्तु भारतीय न्याय वाक्य पूर्ण-च्यापी भावात्मक एक ही प्रकार का होता है। परन्तु सबसे महान् अन्तर भारतीय न्याय में 'परामर्श' ( उपनय ) की स्थिति से है। पश्चिमी न्याय में प्रथम दोनों वाक्यों का समन्वय करने वाला कोई वाक्य नहीं होता, परन्तु भारतीय न्याय में हेतुवाक्य और उदाहरण का एकीकरण उपनय में किया गया है, जो अनुमान का फल उत्पन्न करने में नितान्त आवश्यक है। वास्तव में परामर्शजान से ही अनुमिति का उदय होता है। यहाँ हेतु के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होने से समस्त दोष (हेत्वाभास) हेतु के आभास पर अवलम्बित रहते हैं, परत् पश्चिमी न्याय में पक्षाभास ( एलिसिट माइनर ) तथा साध्याभास (एलिसिट मेजर ) नामक दोषों की भी सत्ता स्वीकृत की गई है। परार्थानुमान और स्वार्थानुमान प्रकार भी पश्चिमी जगतु में उपलब्ध नहीं होते । मोटे तौर हे दोनों में ये स्फूट प्रतीयमान भेद हैं।

#### हेत्बाभास

हेतु के द्वारा ही अनुमान की सिद्धि होती है। अतः हेतु की निर्दोषता के विषय में नैयायिकों का विशेष आग्रह रहता है। हेतु में पाँच गुणों के होते पर वह सत्-हेतु कहा जाता है—(१) पक्षे सत्ता (हेतु का पक्ष में रहना), (२) सपक्षे सत्ता (सपक्ष में हेतु का विद्यमान होना), (३) विपक्षा व्यावृत्तिः (पक्ष से विपरीत दृष्टान्तों में यथा कूप, जलाशय आदि में हेतु का अभाव), (४) असत्प्रतिपक्षत्वम् (साध्य से विपरीत वस्तु की बिद्धि के लिए अन्य हेतु का अभाव), (५) अबाधितविषयत्व (प्रत्यक्षा प्रमाणों (द्वारा वाधित न होना)। हेतु के इन गुणों पर अनुमान की सत्यति अवलम्बित रहती है। यदि इन गुणों में से किसी में त्रृटि लक्षित होती है, विसत् हेतु का आभासमात्र रहता है। (हेतु+आभास) अर्थात् आपाततः हेतु में निर्दृष्टता लक्षित होती है, पर वास्तव में वह दोष से संवलित रहता है। देसे ही हेत्वाभास कहते हैं। बौद्ध न्याय में इनके अतिरिक्त पक्ष और दृष्टात के दोषों का भी विस्तृत विवेचन किया गया मिलता है।

नैयायिकों के अनुसार हेत्वाभास पाँच प्रकार के होते हैं और इन पाँचों प्रकारों में अनुमान में दिया गया हेतु केवल देखने में ही (आपाततः ) हेतु के समान प्रतीत होता है, परन्तु उसमें सच्चे हेतु के लक्षण अथवा चिह्न विद्यमान नहीं रहते। वह सच्चे हेतु के रूप में केवल आभासित होता है, परन्तु वस्तुतः वह सच्चा नहीं होता । अनुमान की जितनी भ्रान्तियाँ हैं वे सब अन्तिम दशा में हेतु की बुराई के कारण ही उत्पन्न होती हैं। इसलिए नैयायिकों ने समस्त बनुमान-म्रान्तियों को हेतु का आभास मानकर ही सिद्ध किया है। हेत्वाभास पाँच प्रकार का होता है—(१) सन्यभिचार, (२) विरुद्ध, (३) सत् प्रतिपक्ष, (४) असिद्ध, (५) बाधित ।

(१) सव्यभिचार हेत्वाभास का एक उदाहरण देखिए-समस्त द्विपद्र जीव तर्कबुद्धि से युक्त होते हैं ( प्रतिज्ञा )। हंस द्विपदघारी जीव है (हेतु)। अत एव हंस तर्कबुद्धि से युक्त है (निगमन)।

इस अनुमान का फल निश्चित रूप से गलत है, परन्तु इसका कारण क्या है ? कारण यही है कि यहाँ हेतु तथा साध्य का सम्बन्ध एकान्ततः ठीक नहीं है। हिपदघारी दोनों प्रकार के होते हैं। कुछ द्विपदघारी जीव तर्कबुद्धि से युक्त होते हैं, जैसे ममुष्य; परन्तु कुछ द्विपदघारी ठीक इसके विपरीत होते हैं, अर्थात् वे तर्कबुढि युक्त नहीं होते, जैसे कौवा। ऐसी दशा में यहाँ हेतु (द्विपदघारी), बाध्य (तर्कंबुद्धि युक्त) को सिद्ध करने में प्रमाण नहीं माना जा सकता। 'सव्यभिचार' का अर्थ है 'व्यभिचार' से युक्त। व्यभिचार का अर्थ है कि हेतु, साध्य से भिन्न पदार्थों में भी रहने वाला है। सब्यभिचार हेतु से हम कोई एक परिणाम नहीं निकाल सकते प्रत्युत वह अनेक विरोधी परिणामों को उत्पन्न करता है। इसका कारण यह है कि वह हेतु के लक्षण से च्युत रहता है। शुद्ध हेतु के लिए आवश्यक होता है कि साध्य उन सब स्थलों पर विद्यमान रहे हैं जहाँ हेतु वर्तमान रहता है, जैसे घूम का अग्नि के साथ मम्बत्ध । इसके प्रतिकूल सन्यभिचार हेतु साध्य की स्थिति वाले स्थानों पर वर्तमान रहता है और साथ ही साथ साध्य के अभाव वाले स्थानों पर भी रहता है इसीलिए वह अनैकान्तिक भी कहलाता है अर्थात वह एक अन्त-परिणाम को सिद्ध न करके दूसरे अन्त को भी सिद्ध करने में समर्थ होता है। ऐसे हेतु से हम साध्य की सिद्ध करते हैं और साथ ही साथ उसके विपरीत साध्य को भी सिद्ध कर सकते हैं। यदि हम कहें कि 'यह पर्वत विद्यान् है, क्योंकि यह ज्ञेय (ज्ञान का विषय) हैं तो यह अनुमान ठीक

नहीं होगा; क्योंकि 'ज्ञेय' हेतु विह्न से युक्त स्थानों में —रसोईघर में एका है और साथ ही साथ वह विह्न से रहित स्थानों में —तालाव तथा बीव में —भी रहता है। उसी हेतु से हम पर्वत का विह्न-विरहित होना भी सिद्ध कर सकते हैं। अत एव साध्य के अभाव को सिद्ध करने के कारण गृह 'सब्यभिचार हेत्वाभास' कहलाता है।

- (२) द्वितीय अनुमान-भ्रान्ति का नाम है—विरुद्ध, क्योंकि यह साध्यक्षे नहीं प्रत्युत साध्य से विरुद्ध वस्तु को ही सिद्ध करने में समर्थ होता है। एक उदाहरण के द्वारा इसके रूप को समझ लेना चाहिए। यदि हम कहें कि 'ग्रव्स नित्य है, क्योंकि यह उत्पन्न किया जाता है (कृतक) है' तो यहाँ हेतु विरुद्ध हुआ। यह हेतु (कृतक), साध्य (नित्य) को न सिद्ध कर ठीक इसके विपर्तत (अनित्य) को सिद्ध करता है, क्योंकि नियम तो यह है कि जो वस्तु उत्पन्न होती है वह निश्चित रूप से अनित्य होती है, जैसे घड़ा। घड़े को कुम्भकार बनाता है, फलतः वह सदा नहीं टिकता; वह अनित्य होता है। सब्यभिवार तथा विरुद्ध में परस्पर अन्तर यही है कि (क) सव्यभिचार हेतु निश्चित किये गये सिद्धान्त को सिद्ध करने में समर्थ नहीं होता तो (ख) विरुद्ध है। साध्य को असिद्ध करता है और उसके ठीक उलटे को ही सिद्ध कर देता है। यही दोनों के भीतर-विद्यमान-अन्तर है।
- (३) तीसरे प्रकार हैं का है त्वाभास 'सत् प्रतिपक्ष' कहलाता है। 'प्रतिपक्ष' का अर्थ होता है शत्रु या विरोधी। 'सत्' का अर्थ है विद्यमान। जहाँ साध्य के विपरीत तथ्य को सिद्ध करने वाला हेतु विद्यमान रहता है वहीं 'सत्-प्रतिपक्ष होता है। किसी हेतु के द्वारा किसी साध्य का निश्चय किया जाता है। यि वहाँ अन्य हेतु के द्वारा साध्य से टीक विपरीत तथ्य का भी अनुमान किया जा सके, तो वह पहला हेतु 'सत्-प्रतिपक्ष' कहलाता है, क्योंकि उसका विरोधी अन्य हेतु विद्यमान रहता है। यदि हम अनुमान करें कि 'शब्द नित्य है, क्योंकि वह अव्य हैं' (सुनने योग्य है) तो हम अन्य हेतु से ठीक विपरीत साध्य का भी तो अनुमान कर सकते हैं कि शब्द अनित्य है, क्योंकि वह उत्पन्न किया जाता है, जैसे पट'। प्रथम अनुमान में साध्य है 'नित्यता' तथा हेतु है 'अव्यक्त और दूसरे अनुमान में साध्य है 'अनित्यता' और हेतु है 'क्रतज्ञता' (उत्पन्न होना)। फलतः हमने अन्य हेतु के द्वारा साध्य (नित्यता) से ठीक विपरीत वस्तु 'अनित्यता' का भी अनुमान किया। इसलिए प्रथम हेतु अपना विरोधी वस्तु 'अनित्यता' का भी अनुमान किया। इसलिए प्रथम हेतु अपना विरोधी रखने के कारण 'सत्-प्रतिपक्ष' कहलायेगा। 'सत्-प्रतिपक्ष' तथा विर्द्ध' हेतु व

स्पद्ध अन्तर विद्यमान है कि पहले में साध्य से विरोधी वस्तु की सिद्धि दूसरे ही हेतु के द्वारा की जाती है, जो दिये गये हेतु से भिन्न होता है, परन्तु विरुद्ध हेतु वाले स्थलों में स्वयं हेतु ही साध्य के अभाव को सिद्ध करता है। अत एव जहां 'विरुद्ध' में हेतु आप ही आप विरोधी साध्य को सिद्ध करता है, वहां 'सत्-प्रतिपक्ष' में उस कार्य के लिए दूसरे हेतु की आवश्यकता होती है।

- (४) चौथे प्रकार के हेत्वाभास को 'असिद्ध' या 'साध्यसम' कहते हैं। यह हेतु हेतुविषयक एक मूलतथ्य का विरोधी है। हेतु को वस्तुविशेष में, बहां अनुमान किया जाता है, विद्यमान रहना आवश्यक होता है। यदि पर्वत में धूम (हेतु) विद्यमान ही न रहे, तो अग्नि का अनुमान ही क्यों कर किया जा सकता है; परन्तु यह हेतु इस तथ्य से हीन होता है। जिस प्रकार पक्ष में साध्य को सिद्ध करना पड़ता है, उसी प्रकार हेतु को भी सिद्ध करना पड़ता है अर्थात् वह निश्चित रूप से वहाँ विद्यमान रहता ही नहीं। इसी लिए वह साव्यसम (अर्थात् साध्य के समान सिद्धः किया जाने वाला ) कहलाता है। पक्ष में न होने से वह 'असिद्ध' भी कहलाता है। पक्ष में हेतु की स्थिति कल्पना से ही सिद्ध कर ली गई है। वह वस्तुतः वहाँ विद्यमान ही नहीं होता।यदि हम अनुमान करें कि 'यह आकाश-कमल सुगन्धित है, कमल होने के कारण, साधारण कमल के समान' तो यह गलत ही है, क्यों कि इस फूल में कमलत्व का बभाव ही है। जगत् में आकाश-कमल तो होता ही नहीं। ऐसी दशा में पुष्प में आकाश-कमलत्व का हेतु स्वयं असिद्ध है। यदि हेतु स्वयं असिद्ध है, तो वह क्या किसी साध्य को सिद्ध कर सकता है? इसी लिए ऐसे स्थलों में 'असिद्ध' हैलाभास विद्यमान रहता है और अनुमान को सदा अयथार्थ बनाये रहता है।
- (१) अन्तिम प्रकार बाधित कहलाता है। यह उन स्थानों पर होता है। जहाँ साध्य का अभाव अनुमान से भिन्न प्रमाणों के द्वारा सिद्ध रहता है। अगि शीतल है, क्यों कि वह घट के समान द्रव्य हैं यह अनुमान इसी प्रकार से गलत है कि अगिन की उष्णता का ज्ञान हमें यथार्थ रूप से प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध है। आग में हाथ रखते ही वह उसे जलाने लगता है। अतः प्रत्यक्ष के द्वारा अगिन की शीतलता के अभाव का, नहीं नहीं उष्णता का ज्ञान हम में पहले से विद्यमान है। फलतः अगिन में शीतलता की सिद्धि करने वाला द्रव्य हैं यहाँ बाधित है। वाधित भी पूर्व विणत 'सत्प्रतिपक्ष' के समान प्रतीत होता है, परन्तु दोनों में बड़ा अन्तर है। 'सत्प्रतिपक्ष' में एक अनुमान का खण्डन इसरे अनुमान के द्वारा किया जाता है, परन्तु वाधित में एक अनुमान का

खण्डन प्रत्यक्ष के द्वारा अथवा अनुमान-भिन्न प्रमाण के द्वारा किया जाता है। अनुमान का विरोध या खण्डन दोनों में किया जाता है, परन्तु अपने अनुमान के द्वारा ही और दूसरे में अनुमान से भिन्न प्रमाण के द्वारा यह कार्य किया जाता है। यही दोनों का अन्तर है।

इन हेत्वाभासों में दो के तीन-तीन अवान्तर भेद होते हैं। प्रथम हेत्वाभास सब्यभिचार तीन प्रकार का होता है— (क) साधारण, जिसमें हेतु साध्य में तथा साध्य के अभाव में विद्यमान रहता है। (ख) असाधारण, जिसमें केवल पक्ष में ही हेतु रहता है। वह विपक्ष से तो व्यावृत्त (पृथक्) रहता है है, पर साथ ही साथ सपक्ष से भी पृथक् रहता है। वह केवल पक्ष में ही निवास करता है। (ग) अनुपसंहारी, जिसके लिए न तो अन्वय वृष्टाल होता है और न व्यतिरेक दृष्टान्त होता है। फलतः उसके लिए कोई सपक्ष नहीं होता है। चौथा हेत्वाभाव असिद्ध भी तीन प्रकार का होता है— (क) आश्रयासिद्ध = हेतु के रहने का स्थान (पक्ष) ही एकदम असिद्ध होता है। (ख) स्वष्टासिद्ध=हेतु का रूप ही सिद्ध नहीं होता, अर्थात् वह हेतु होता ही नहीं। (ग) व्याप्यत्वासिद्ध, जहां व्याप्ति किसी उपाधि से युक्त होती है; अर्थात् हेतु और साध्य की व्याप्ति की सिद्धि में कोई न कोई धर्त लगी रहती है, जिसके पूरे होने पर ही वह व्याप्ति वहां जमती है, दूसरे ढंग से नहीं। परन्तु व्याप्ति का सम्बन्ध विना किसी धर्त के सिद्ध होना चाहिए। वह यहां नहीं होता और इसलिए यहां हेत्वाभास होता है।

विशेष ध्यान की वात यह है कि इन दोनों में पूर्ववणित सत् हेतु के बिहूं की सवंधा कमी रहती है। चिह्नों के होने पर तो अनुमान ठीक ही जमता सत् हेतु के पाँच गुण होते हैं, जिनमें से किसी में तो एक का अभाव होता है और किसी में अनेक गुणों का। साधारण (अनैकान्तिक) में तृतीय गुण (विपक्ष से व्यावृत्ति) का अभाव रहता है, असाधारण तथा अनुपसंहारी में द्वितीय गुण (सपक्ष में स्थिति) का उल्लंघन रहता है। विरुद्ध हेत्वाभास में प्रथम तीनों गुणों के अभाव रहता है। 'सत्प्रतिपक्ष' में चतुर्थ गुण का तथा वाधित में पाँचवें गुणे (अवाधित विषयत्व) का अभाव नितान्त स्पष्ट है। 'असिद्ध' के तीनों प्रकार में भी यही दशा होती है। आश्रयासिद्ध (आकाश-कमल में सुगन्ध का अनुमान) में तो पक्ष ही नहीं होता है, तब हेतु के पक्ष में रहने की वात ही कहाँ उठती है। स्वरूपासिद्ध (शब्द गुण है चाक्षुष होने से—अनुमान) में पक्ष (शब्द) के अवश्य विद्यमान रहता है, परन्तु हेतु (चाक्षुष) की स्थित वहाँ नहीं होती।

बतः यहाँ पहले ही गुण (पक्षे सत्ता) का अभाव विद्यमान है। 'ब्याप्यत्वासिद्ध' में जब व्याप्ति ही ठीक नहीं जमती तब भला अनुमान क्योंकर सिद्ध हो सकता है? इस प्रकार स्पष्ट है कि सत् हेतु के गुणों के न रहने पर ही हेत्वाभास या अनुमान न्नान्ति का उदय होता है। 'सत-प्रतिपक्ष' का 'प्रकरणसम', ब्रसिद्ध का 'साध्यसम' तथा बाधित का 'कालातीय' नाम से भी अनेक व्यायग्रन्थों में उल्लेख किया गया है।

### (ग) उपमान

उपमान नैयायिकों का तीसरा प्रमाण है। पहले अनुभूत किसी वस्तु के साथ सादृश्य धारण करने के कारण जहाँ किसी नई वस्तु का ज्ञान होता है, उसे 'उपमान' कहते हैं। 'गो के सदृश गवय ( नील गाय ) होता है' इस वाक्य के सुनने के वाद जङ्गल में जाने वाला पुरुष जब गो की समानता वाले पशुको देखकर उसे 'गवय' पद का वाच्य समझता है तब इस ज्ञान का अनुभव उसे 'उपमान' के द्वारा होता है । अतः उपमान में दो वस्तुओं का सादृश्य-ज्ञान कारण है, तथा 'गवय' गो के समान होता है' इस वाक्य का स्मरण सहकारी कारण है। सादृश्य कई प्रकार का हो सकता है 'एकान्त सादृश्य' एक गाय का दूसरी गाय के साथ, 'कतिपयांश में साद्रय' गाय का सादृश्य भैंस के साथ, 'आंशिक सादृश्य' मेरु पर्वत का तिल के साथ तथा सत्तांश सादृश्य में दोनों की सत्ता होने से है। इसको लेकर उनमें अंशतः समानता है, परन्तु भाष्यकार ने इन सादृश्यों का उपमान के लिए खण्डन किया है और प्रसिद्ध सादृश्य को ही ठीक ठहराया है। समानता के अंगों की संख्या उपमान में महत्त्वशालिनी नहीं है; प्रत्युत समानता की ख्याति तथा महत्ता ही है। अतः प्रसिद्ध सादृश्य के बल पर जहाँ संज्ञा तथा संज्ञी का, नाम और नामी का सम्बन्धस्थापन किया जाता है उसे उपमान कहते हैं।

उपमान को स्वतन्त्र प्रमाण मानने में दार्शनिकों ने बड़ी विप्रतिपत्ति खड़ी की है। चार्वाक उपमान का प्रामाण्य नहीं स्वीकार करते। दिङ्नाग उपमान को प्रत्यक्ष के अन्तर्गत मानते हैं। वैशेषिक लोग इसे अनुमान के भीतर वतलाते हैं, 'गो सदृश होने से यह पशु गवय है' यह ज्ञान हेतु के ऊपर अवलम्बित होने से अनुमान का एक प्रकार मात्र है । सांख्यवादी उपमान

b 的位列。1932 和 阿尔罗亚· 10940

१. न्यायवात्तिक १-१-६।

रे. इष्टब्य उपस्कार वै० सू० ६।२।५ सूत्र पर।

रे द्रष्टव्य तत्त्वकीमुदी, कारिका ४।

में शब्द तथा प्रत्यक्ष की आंशिक स्थिति मानता है। गवय में गी-सादृश का ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है, तथा गी-सादृश्यवान् पशु के गवय होने में उपसे का वाक्य प्रमाणभूत है। भासवंज्ञ ने नैयायिक होने पर जो भी उपमान को शब्द के अन्तर्गत स्वीकृत किया है। जैन दर्शन उपमान को प्रत्यिभिज्ञा गाव मानता है। मीमांसा तथा वेदान्त उपमान को स्वतन्त्र मानते हैं अवस्य, पर उनकी कल्पना नैयायिक कल्पना से नितान्त भिन्न पड़ती है। इन विप्रतिपत्तियों का मामिक खण्डन न्याय प्रन्थों में किया गया है। वास्तव में उपमान अंशतः अन्य प्रमाणों के ऊपर अवलम्बित होने पर भी अन्ततः एक स्वतन्त्र प्रमाण है। उपमान सीधा साधा न होकर एक मिश्रित व्यापार है। गवय गोसमान पशु होता हैं इस अंश में शब्द की, गवय में गो-सादृश्य के अनुभव में प्रत्यक्ष की, 'यही गवय हैं इस अंश में पूर्व वाक्य की स्मृति तथा अनुमान की सत्ता भने ही सिद्ध मानी जाय, परन्तु 'गवयपद का वाच्य यही गवय पशु हैं इस अंश में उपमान स्वतन्त्र प्रमाण है ही, क्योंकि यह अंश किसी अन्य प्रमाण के अन्तर्गत नहीं माना जा सकता।

#### (घ) शब्द

शब्द अन्तिम प्रमाण है। आप्तोपदेश: शब्द: (न्या॰ सू० १।१।६)।

किसी आप्त पुरुष के उपदेश को शब्द कहते हैं। 'आप्त' वह कहलाता है बे वस्तु को यथार्थ रूप से जानता है, तथा हितोपदेण्टा होने के कारण जिसके वाक्यों को हम प्रमाण मान सकते हैं। लौकिक तथा वैदिक रूप से शब्द के प्रकार के हैं। लौकिक पुरुषों के वाक्य को लौकिक शब्द कहते हैं। श्रुति के वाक्य को वैदिक शब्द कहते हैं। पद के समूह को वाक्य कहते हैं। पद शिं से सम्पन्न रहता है। नैयायिक लोग दो प्रकार की शक्ति मानते हैं अशिष्ठ तथा लक्षणा। पद-शक्ति के विषय में बड़ा मतभेद है। प्राचीन नैयायिक गण ईश्वर की इच्छा को संकेत मानते हैं। 'यह शब्द इस अर्थ को बोध करे' इसी इश्वर की इच्छा को संकेत मानते हैं। 'यह शब्द इस अर्थ को बोध करे' इसी इश्वर का भी संकेत का कारण मानते हैं। संकेत ग्रह के विषय में भी दार्शनिकों में गहरा मदभेद है। न्याय तो जाति, व्यक्ति तथा आकृति इति विषय में भी दार्शनिकों में गहरा मदभेद है। न्याय तो जाति, व्यक्ति तथा आकृति इति तीनों के ऊपर संकेत स्वीकार करता है। वाक्यार्थबोध के लिए आकृति वीनों के ऊपर संकेत स्वीकार करता है। वाक्यार्थबोध के लिए आकृति वीनों के ऊपर संकेत स्वीकार करता है। वाक्यार्थबोध के लिए आकृति वीनों के उपर संकेत स्वीकार करता है। वाक्यार्थबोध के लिए आकृति वीनों के उपर संकेत स्वीकार करता है। वाक्यार्थबोध के लिए आकृति वीनों के उपर संकेत स्वीकार करता है। वाक्यार्थबोध के लिए आकृति वीनों के उपर संकेत स्वीकार करता है। वाक्यार्थबोध के लिए आकृति वीनों के उपर संकेत स्वीकार करता है। वाक्यार्थबोध के लिए आकृति वीनों के अपर संकेत स्वीकार करता है। वाक्यार्थबोध के लिए आकृति वीनों को अपर संकेत स्वीकार करता है। वाक्यार्थबोध के लिए आकृति वीनों को स्वीकृत स्वीकृति वीनों का स्वीकृत स्वीकृत

१. प्रमेयकमल-मार्तण्ड, पृ० ६७-१००।

२. शास्त्रदीपिका, पृ० ७४-७६। ३. वेदान्त-परिभाषा, परि<sup>च्छेद ३।</sup>

वेद के विषय में नैयायिकों तथा मीमांसकों ने बड़ा विचार किया है, पर होनों के विचार एक दूसरे से अत्यन्त भिन्न पड़ते हैं। ईश्वर की सत्ता न मानने वाली मीमांसा वेद के विषय में ईश्वर को कर्ता नहीं मानती। अतः पुरुष (ईश्वर) के द्वारा उद्भूत न होने से वेद 'अपौरुषेय' है, परन्तु न्याय जगत्कर्तृं रूप से ईश्वर को मानता है। अतः वह वेद को ईश्वर के द्वारा विरचित होने से 'पौरुषेय' मानता है। मीमांसक वेद को नित्य मानते हैं, परन्तु नैयायिक अनित्य। जब वेद कार्य हुआ, तब वह नित्य कैसे हो सकता है? परन्तु उसकी अनित्यता जगत् के पदार्थों की अनित्यता के समान नहीं है। यह व्यवहार-दृष्टि की नित्यता के समान ही है।

बौद्ध तथा जैन प्रन्थकारों ने वेद में अनेक दोषों की उद्भावना की है, पर इनका खण्डन न्याय तथा मीमांसा ने बड़ी तकंकुशलता के साथ किया है। वेदप्रामाण्य न मानने पर भी जैन तथा बौद्ध दर्शन शब्दप्रमाण को मानते हैं। जिस प्रकार ब्राह्मण दार्शनिकों को वेदवचन प्रमाणभूत हैं, उसी प्रकार बौद्धों को बुद्धवचन (पालि त्रिपिटक) तथा जैनों को जैनागम (अर्धमागधी में लिखित 'अंग') माननीय हैं। अतः शब्द इन दोनों के लिए भी ज्ञान का एक स्वतन्त्र साधन है।

#### कार्य-कारण का सिद्धान्त

प्रमाण का लक्षण देते समय हमने ऊपर 'करण' शब्द का प्रयोग किया है। असाधारण कारण को 'करण' कहते हैं—वह विशिष्ठ वस्तु, जो किसी कार्य के उत्पादन में विशेष रूप से कारण ही 'करण' कहलाती है। यहाँ 'कारण' का विचार अप्रासंगिक न होगा। कार्य के नियत रूप से पूर्व में होने वाली वस्तु 'कारण' कहलाती है। नियत पूर्ववर्ती कहने से तात्पर्य यह है कि उस कार्य के वास्ते बिना किसी व्यवच्छेद के उस वस्तु को पूर्ववर्ती होना ही चाहिए। यदि यह पूर्ववर्तिता कभी है और कभी नहीं है, तो उसे कारण नहीं माना जा सकता। कारण का नितान्त उपयोगी होना भी उतना ही आवश्यक है।

'कारण' के लिए यह जरूरी है कि वह कार्य से पहिले विद्यमान हो—
पूर्ववर्ती हो, परन्तु यह पूर्ववर्ती होना नियत होना चाहिए। यह नहीं होना
चाहिए कि कहीं तो वह पूर्ववर्ती हो, और कहीं वह पूर्ववर्ती न हो। नियत
पूर्ववर्ती होने के अतिरिक्त कारण में एक अन्य गुण भी होना चाहिए—
नितान्त उपयोगिता, अर्थात् वह कार्य के सम्पादन में नितान्त उपयोगी हो।
उसके अभाव में वह कार्य कभी तैयार ही नहीं हो सकता, जैसे कपड़े के

लिए तन्तु (डोरा) । डोरे से ही मिलकर तो कपड़ा बनता है । डोरा नहीं तो कपड़ा बन ही कैसे सकता है ? पट बनने के सब स्थलों में तन्तु विद्यमान रहता ही है । अत एव नियत पूर्ववर्ती तथा नितान्त उपयोगी होने के कारण हो 'तन्तु' पट का कारण है ।

कार्य के प्रति कुछ वस्तुएँ ऐसी भी होती हैं जो नियत पूर्ववर्ती तो अवस्व होती हैं, परन्तु वे नितान्त उपयोगी नहीं होतीं। ऐसी अनावश्यक वस्तुओं को न्यायशास्त्र में 'अन्यथासिद्ध' (एकदम व्यर्थ) कहते हैं। 'अन्यथासिद्ध' संख्या में पाँच होते हैं, जो कार्य से नियत पूर्ववर्ती तो होते हैं, परन् आवश्यक नहीं होते। घड़े को कुम्भकार दण्ड की सहायता से बनाता है। अत एव घड़े के लिए दण्ड तथा कुम्भकार दोनों कारण होते हैं, परन्तु यहां कुछ वस्तुएँ पहले से ही सम्बद्ध रहती है जो घट-निर्माण के लिए आवश्यक नहीं होतीं। दण्ड के साथ रहता है दण्डत्व तथा दण्ड का रूप। आकार सवका पूर्ववर्ती है। कुम्भकार का पिता कुम्भकार से भी पूर्ववर्ती होता है। अपनी पीठ पर मिट्टी को लाने वाला गदहा भी तो घट के होने में पहिले हैं, परन्तु ये पाँचों वस्तु-दण्डत्व, दण्डरूप, आकाश, कुम्भकार-पिता तथा गर्दंभ नियत रूप से पूर्ववर्ती होने पर भी घट के लिए नितान्त आवश्यक नहीं हैं। अत एव ये 'अन्यथासिख' कहलाते हैं और घट के लिए कारण नहीं माने ज सकते । अधिकतर कोहार गदहे की पीठ पर मिट्टी लाते हैं, परन्तु अपने मार्थ पर भी ढोकर ला सकते है। फलतः गर्दभ घट की उत्पत्ति के लिए कारण नहीं माना जा सकता। इसलिए कारण का लक्षण होगी वह वस्तु जो कार्य के नियत रूप से पूर्ववर्ती होने के साथ ही नितान्त आवश्यक होती है (अनन्यथासिद्ध) १ । न्याय के मत में कार्य तो कारणों से एकदम भिन्न स्वतन पदार्थं होता है। मिट्टी से घड़े का जो निर्माण होता है वह एक नवीन वस्तु की मृष्टि होती है। इसलिए न्यायवादी कार्य की 'उत्पत्ति' ( नवीन सृष्टि) मानता है, सांख्यों के समान 'परिणाम' नहीं।

तथा निमित्त कारण । जिसमें समवाय सम्बन्ध सम्बन्ध से रहते हुए कार्य की जल्पित्त कारण । जिसमें समवाय सम्बन्ध सम्बन्ध से रहते हुए कार्य की जल्पित्त होती है, जसे समवायी कारण (उत्पादन कारण) कहते हैं, जैसे घर के लिए मिट्टी । समवायिकारणता द्रव्य की होती है । समवायि कारण हो प्रकार का होता है—(१) कार्यकार्थं प्रत्यासन्न तथा (२) कारणकार्थं प्रत्यासन्न । 'प्रत्यासित्त' का अर्थं है एक अधिकरण में दो वस्तुओं का रहता। फलतः जिस अधिकरण में समवाय सम्बन्ध से कार्यं विद्यमान रहता है, उसी अधिकरण में समवाय सम्बन्ध से विद्यमान रहता है, उसी

'कार्यकार्धप्रत्यासन्न' कहलाता है। इसका दृष्टान्त है—पट में तन्तु-संयोग।
यहाँ तन्तुओं के द्वारा उत्पन्न होनेवाला कार्यं रूप पट तन्तुओं में समवाय
सम्बन्ध से विद्यमान रहता है; उन्हीं तन्तुओं में गुण होने के कारण 'संयोग'
भी समवाय सम्बन्ध से विद्यमान रहता है। 'पट में तन्तु-संयोग' प्रथम प्रकार
का 'असमवाय कारण' है। तन्तु संयोग होने पर ही पट का निर्माण होता
है, नहीं तो तन्तुओं का एक गट्ठर भी पट कहा जा सकता।

(२) 'कारणैकार्थ प्रत्यासन्न'—एक अधिकरण में समवायि कारण के साथ रहनेवाला कारण 'कारणैकार्थ प्रत्यासम्न' कहलाता है, जैसे पट-रूप (कार्य) के प्रति 'तन्तुरूप' (कारण)। यहाँ पटगत रूप समवाय सम्बन्ध से पट में विद्यमान रहता है और यह कारण पट समवाय सम्बन्ध से तन्तुओं में विद्यमान रहता है और इन्हीं तन्तओं में तन्तुरूप भी समवाय सम्बन्ध से विद्यमान रहता है। इस प्रकार पटरूप के प्रति तन्तु रूप की असमवायि कारणता इस द्वितीय प्रकार की सिद्ध होती है। इस प्रकार कारण के साथ अथवा कार्य के साथ एक अर्थ (विषय) में समवाय सम्बन्ध से विद्यमान कारण को 'असमयायि कारण' कहते हैं। नैयायिक लोग कारण तथा कार्य के बीच सम्बन्ध के रूप में असमवायि कारण को स्वीकार करते हैं जो प्रायः संयोग रहता है। इस कारण की सत्ता मानना नैयायिक मत की विशिष्टता है। इसके विपरीत सांख्यवादी, मीमांसक तथा वेदान्ती यह असमवायि कारण न मानकर दोनों के बीच में तादातम्य सम्बन्ध स्वीकारते हैं। अतः उनके मत में दो ही कारण होते हैं। ये 'समवायि कारण' को 'उपादान कारण' के नाम से पुकारते हैं। गुण तथा किया ही असमवायी कारण हो सकते हैं। इन दोनों से भिन्न कारण को 'निमित्त कारण' कहते हैं, जैसे घड़े का बनाने वाला कुलाल तथा उसके औजार। इन विविध कारणों की परस्पर सहकारिता से ही कार्यं की उत्पत्ति होती है। इन तीनों में से कार्योत्पत्ति के लिए जो असाधारण, विशिष्ट या नितान्त साधक है उसे 'करण' कहते हैं।

#### न्याय और अरस्त्

पश्चिमी दर्शन के जन्मदाता के रूप में यवन तस्त्रवेता बरस्तू (एरिस्टोटल Aristotle) की ख्याति सर्वत्र मान्य है। इन्होंने कारण के चार प्रकार माने हैं—(क) कोजा फौर्मालिस (Causa Formalis = Formal Cause) (ख) कोजा मेतीरिआलिस (Causa Materialis = Material Cause); (ग) कोजा एफिसिएन्स (Causa

Efficiens = Instrumental Cause); (घ) कीज़ा फिनालिस (Causa Finalis = Final Cause)। इन चारों कारणों में द्वितीय उपादान कारण तथा तृतीय निमित्त कारण ही है। प्रथम कारण से अरस्तू का अभिप्राय वस्तु की आकृति से है। घड़ा बनाने से पहिले कुम्हार घड़े की मानसिक कल्पना करता है तथा मकान बनाने वाला मिस्त्री मकान बनाने से पहले मकान का चित्र अपने मानस-पटल पर अथवा कागज पर नक्शे के रूपमें बना लेता है। यह नैयायिकों के असमवायि कारण के समान बताया जा सकता है, क्योंकि उपादान तन्तुओं के संयोग से कार्य-रूपी पट की आकृति का निर्माण होता है। चतुर्थ कारण का तात्पर्य है वस्तु का प्रयोजन या लक्ष्य। जल का आनयन घट-निर्माण का लक्ष्य है न्याय मत में ऐसा कोई कारण नहीं है। 'अदृष्ट' के भीतर इस कल्पना का समावेश किया जा सकता है। यूरीप के भी दार्शनिकों (जैसे बेकन) ने अरस्तू के इस कारण—प्रकार की उपेक्षा की है। भारतीय तत्त्वज्ञ भी 'अदृष्ट' की कल्पना को मान्यता नहीं देते।

#### (४) न्याय-तत्त्व-समीक्षा

न्यायसूत्र (१।१।६) में प्रमेय के द्वादश भेद स्वीकृत किये गये हैं-(१) आत्मा—सब वस्तुओं को देखने वाला, भोग करने वाला, जाननेवाला (२) शरीर-भोगों का आयतन प्रमेय (३) इन्द्रिय-जिनके द्वारा आत्मा बाह्य वस्तुओं का भोग करता है-भोगों के साधन; (४) अर्थ-भोग की जाने वाली वस्तुओं का समूह; (५) बुद्धि—भोग-ज्ञान; (६) मन—सुख-दुःख आदि बान्तर भोगों की साधनभूत इन्द्रिय; (७) प्रवृत्ति—मन, वनन तथा शरीर का व्यापार; (८) दोष - जिसके कारण अच्छे या बुरे कामों में प्रवृत्ति होती है; (१) प्रेत्यभाव-पुनर्जन्म; (१०) फल-सुख-दु:ख का संवेदन या अनुभव; (११) दु:ख—इच्छाविघातजन्य क्लेश या पीडा; (१२) अपवर्ग - दुःख से आत्यन्तिकी निवृत्ति । इन्हीं पदार्थी का ज्ञान मुक्ति के लिए सहायक है। अतः इन वस्तुओं को 'प्रमेय' कहते हैं। आत्मा का नैयायिक रूप वैशेषिकों को भी मान्य है। अतः इसका वर्णन अगले परिच्छेद में किया जायगा।

#### न्याय में ईश्वर-मीमांसा

न्यायदर्शन में ईश्वर का सिद्धान्त बड़ा ही महत्त्व रखता है। 'ईश्वर' त्याय-दर्शन का एक मौलिक तत्त्व है, जिसके आधार पर उसके आचार तथा धर्म की विशाल दुर्ग खड़ा है। ईश्वर के अनुग्रह के बिना जीव न तो प्रमेयों का यथार्थ ज्ञान पा सकता है और न इस जगत् के दुःखों से ही छुटकारा पाकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अत एव यह जानना बहुत ही जरूरी है कि ईश्वर कैसा है, तथा उसकी सत्ता के लिए कौन से प्रमाण हैं?

# ईश्वर का रूप

ईश्वर का स्वरूप-विवेचन न्यायदर्शन में बड़ी सुन्दरता से किया गया है। ईश्चर इस जगत् की रचना, पालन तथा संहार करने वाला है। वह असत् पदार्थों से विश्व की रचना नहीं करता, प्रत्युत अणुओं से करता है जो सूक्ष्मतम रूप में सर्वदा विद्यमान रहते हैं। जगत् में व्यवस्था का आधायक वह स्वयं है। इस प्रकार ईश्वर इस विश्व का निमित्त कारण ही है, उपादान कारण नहीं। वेदान्त से यह मत भिन्न पड़ता है। वेदान्तवादी ईश्वर को एक साथ दोनों ही कारण मानता है — निमित्त कारण भी और उपादान कारण भी। ईश्वर की इच्छा बड़ी प्रबल होती है । वह इच्छा के बल पर इस विश्व की रक्षा करता है,परन्तु जब वह देखता है कि इसमें पाप का आधिक्य तथा पुण्य का अभाव हो गया है, तब वह इसका संहार भी कर डालता है। विश्व के बनाने में उसका एक नैतिक तथा आध्यात्मिक उद्देश्य होता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के अभाव में वह इसे प्रलय में डाल देता है। ईश्वर जीवों के कर्मफलों का दाता भी है और इसलिए वह नैतिक अध्यक्ष तथा शासक है। कोई भी प्राणी, यहाँ तक कि मनुष्य भी, अपने काम करने में पूर्णतया स्वतन्त्र नहीं होता । मनुष्य अपेक्षाकृत ही स्वतन्त्र है, अर्थात् वह परमात्मा के आदेश तथा संरक्षण में अपने कार्यों का सम्पादन करता है। जिस प्रकार कोई बृद्धिमान् पिता अपने अनेक पुत्रों को उनकी योग्यता, प्रवृत्ति तथा रुचि के अनुसार उनके योग्य भिन्न भिन्न कार्यों में लगाता है, ईश्वर ठीक उसी प्रकार जीवों को उनकी प्रवृत्ति के अनुसार नाना कार्यों में लगाता है। मनुष्य कर्म के सम्पादन में निमित्तकारण होता है और ईश्वर उनका प्रयोजन-कर्ता होता है, जो उसे कार्यों में लगाता है तथा करने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार ईश्वर प्राणिमात्र का नैतिक शासक है; हमारे कर्मों के फलों का न्यायतः प्रदाता है, तथा हमारे सुखों और दु:खों का नियामक है। उसके आदेश तथा नियन्त्रण में रहकर ही जीव अपने कार्यों का सम्पादन करता है, तथा अपने जीवन के उच्च उद्देश्यों का लाभ करता है।

# ईश्वर-सिद्धि के प्रमाण

ईश्वर की सिद्धि के लिए नैयायिकों ने वड़े ही प्रवल तथा गम्भीर प्रमाणें को खोज निकाला है। पश्चिमी तत्त्वज्ञों ने इस विषय में जिन प्रमाणों को खा है, वे सब न्याय-ग्रन्थों में बहुलता से मिलते हैं। पहला प्रमाण है कार्य-कारण के सम्बन्ध को लेकर। विश्व के जितने कार्यतः पदार्थ हैं वे सब कार्य हैं, अर्थात् उत्पन्न हुए हैं। इसमें हेतु दो हैं - एक तो वे जो अवयवों या अंशों से युक्त हैं ( सावयव )। सम्ब पदार्थ-मनुष्य तथा पशु, घट तथा पट, पशु तथा पक्षी-अवयवों से सम्पल हैं, तथा साथ ही साथ अवान्तर परिमाण से युक्त हैं, उनका परिमाण सीमित है। सूर्य तथा चन्द्रमा, नदी तथा समुद्र, पर्वत तथा वृक्ष-जगतु के ये सम्ब द्रव्य कार्य हैं, क्योंकि उनके अवयव होते हैं, तथा ये सीमित परिमाण से युक्त हैं। इस कार्य का कोई कर्ता भी होना ही चाहिए। यही तो हमारा दैनन्ति अनुभव है। घड़े का कर्ता कुम्हार है और पहिये का बनाने वाला बढ़ई। इसी प्रकार इस विश्व के कार्यरूप पदार्थों का कर्ता कोई न कोई अवश्य होगा और वह चेतन सर्वशक्तिशाली ईश्वर ही है। विश्व का अन्तिम उपादान तो परमाण् होता है, जो स्वयं जड़ होता है। यह जड़ उपादान यदि किसी चेतन अध्यक्ष की संरक्षकता में न रहता तो इतने सुव्यवस्थित तथा नियम से परिचालित विश्व की उत्पत्ति में कभी समर्थ न हो पाता। ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् तथा व्यापक है। यह चेतन पदार्थ अणुओं की पूर्ण जानकारी रखेगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा उसे जगत की रचना करनी है (ज्ञान)। वह किसी उद्देश्य की प्राप्ति की इच्छा रखता है (चिकीर्षा), तथा साथ ही साथ उसी उद्देश्य की पूर्ति करने की इच्छा से वह सम्पन्न है (कृति )। वह सर्वज्ञ अवश्य होगा, क्योंकि सर्वज्ञ व्यक्ति ही परमाणु-जैसे अनन्त तथा सूक्ष्मतम पदार्थी के जातते

अनुमान करते हैं।

संसार के प्राणियों के भाग्य में कितना अन्तर दीखता है। कोई तो राजसी
ठाट-बाट से पूरे वेभव में अपना दिन विताता है, परन्तु दूसरा व्यक्ति रोटी-रोटी
के लिए तरसता रहता है। इसका कारण क्या है? इसकी
अदृष्टतः कारण है हमारा कमें ही। अपने भाग्य के हम ही उत्तरदार्थी
हैं। जैसा कमें वैसा फल। बबूल के बोने से क्या कमी
मीठे आम चखने को मिल सकते हैं? मीठे आम को खाने के अभिलाबी आर्कि

योग्य होता है। इस प्रकार विश्वरूपी कार्य से हम कर्ता ईश्वर की सत्ता की

को मीठा ही आम बोना पड़ता है। अतः निश्चित है कि कर्मों का फल फलता है और उसी के कारण प्राणियों की स्थिति में इतना अन्तर विद्यमान है। परन्तु प्रश्न तो यह है कि कर्म करते तो हैं आज और उसका फल होता है बहुत दिनों के अनन्तर — वर्षों के बाद और कभी तो यह विलम्ब और भी अधिक होता है। ऐसी स्थिति में कर्म तथा कर्मफल का सम्बन्ध कैसे स्थिर किया जाय ? इसके लिए नैयायिक लोग पुण्य तथा पाप की कल्पना मानते है। अच्छे कामों के करने से एक प्रकार की शोभन योग्यता उत्पन्न होती है, जिसे 'पुण्य' कहते हैं; बुरे कामों के करने से अशोभन योग्यता होती है, जिसे 'पाप' कहते हैं। पुण्य तथा पाप को ही 'अट्टंट' कहते हैं और इसी अद्दूट के द्वारा कमें के फल का उदय होता है। परन्तु अदृष्ट स्वयं जड़ पदार्थ है, उसमें फल देने की योग्तता कहाँ है ? इसलिए उसे प्रेरित तथा नियमित करने के लिए एक परम-ज्ञान-सम्पन्न शक्ति की आवश्यकता होती है। जिस चेतन की अध्यक्षता में जड़ अदृष्ट अपना काम करे वह परम ज्ञानी चेतन शक्ति ईश्वर ही है। ईश्वर अदृष्ट का नियन्ता है, तथा उसके अनुसार वह हमारे सुख-दुःख का, उन्नति-ह्रास का, हर्ष-विषाद का सम्पादक है। इस प्रकार कर्मफल का दाता तथा अदृष्ट का नियन्ता होने से ईश्वर की सिद्धि होती है। यह उसकी सत्ता का दूसरा प्रमाण है।

हमारे धर्म में वेद की प्रामाणिकता सर्वतोमुखी है। धर्म वही है जो वेद कहता है और अधर्म वही है जिसका वेद निषेध करता है। वेद को मानने वाला आस्तिक है और नास्तिक वही है जो वेद का निन्दक होता है—
नास्तिको वेदनिन्दक:। प्रश्न है कि वेद की इतनी मान्यता क्यों? उसके

तथ्यों में इतना आदर क्यों ? उसके वचनों में इतना विश्वास

वेद की क्यों ? सबसे बड़ा भारतीय तार्किक भी उसी समय अपना प्रामाणिकता मुँह बन्द कर लेता है, जब उसे सुझाया जाता है कि उसका तर्क वेद से विष्द्र है और उसके कथन का विरोध

वेद में है। ऐसा क्यों होता है? वेद की प्रामाणिकता का आधार क्या है? इसका एक मात्र उत्तर है— ईश्वर। सर्वंज्ञ ईश्वर के द्वारा विरचित होने से ही वेद की प्रामाणिकता है। वेद किसी मानव की कृति नहीं है। मानव की रचना दोषपूणं होती है और हो सकती है, परन्तु ईश्वर की कृति में यह दोष कहाँ? ईश्वर सर्वंज्ञ, सर्वंशक्तिमान् तथा व्यापक ठहरा। उनकी रचना होने के कारण ही वेद की प्रामाणिकता में हमारी इतनी श्रद्धा और विश्वास है। वेद का रचयिता वही व्यक्ति हो सकता है जिसे भूत, भविष्य, वर्तमान,

सूक्ष्म तथा स्थूल, इन्द्रियगोचर तथा अतीन्द्रिय समस्त पदार्थों का ज्ञान है, वह शक्ति ईश्वर है (द्रष्टव्य न्यायभाष्य २।१।६८)।

्रहेश्वर की सिद्धि का एक चौथा भी प्रमाण है श्रुति का। श्रुति या वेर कहता है कि ईश्वर हैंहै और इसलिये उसे मानना पड़ेगा। श्वेताश्वत उपनिषत् (६।११) कहता है कि एक देव सब प्राणियों में

श्रुति से छिपा हुआ है। वह सबका अन्तरात्मा है, तथा नियामक और रक्षक है। गीता (६।१७) में श्रीकृष्ण कहते हैं कि मै

ही विश्व की गति हूँ, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण, सुहूत्, माता-पिता सब मैं ही हूँ। ऐसे स्पष्ट उल्लेखों से हमें ईश्वर को मानना पड़ता है। ईश्वर की सिद्धि तथा प्रमाण का एक ही आधार है और वह है अपना अनुभव (स्वानुभूति)। भर्नुं हरि ने ठीक ही कहा है कि स्वानुभूति, अपने आत्मा का अनुभव ही ईश्वर की सत्ता का एकमात्र प्रमाण है (स्वानुभूत्येकमान)। जब तक हम अपने आप के द्वारा उसकी उपलब्धि नहीं करते, नहीं जाते, तब तक ईश्वर को जान ही नहीं सकते। उसकी सिद्धि के लिए तर्क व्ययं है क्योंकि उसके खण्डन के लिये उससे भी बढ़कर तर्क रखे जा सकते हैं। न बुढि की अविधि है और न तकों की सीमा। आज जिसे ईश्वर-सिद्धि के लिए अकाटच प्रमाण मानते हैं, कल उसे ही कोई विचक्षण तार्किक अपनी बुढि है काटकर दुकड़े-दुकड़े कर सकता है। तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं अलि स्थिति नहीं। ऐसी दशा में हमें प्रत्यक्ष के द्वारा ही ईश्वर को जानन चाहिये। अनुभव के द्वारा नहीं, परन्तु प्रत्यक्ष के लिए चाहिये योग के द्वारा निदिध्यासन, चित्त की विशिष्ट शुद्धि तथा निश्चल ध्यान। साधारण व्यक्तियों के सामर्थ्य से यह बाहर की बात है। ऐसी स्थिति में हमें चाहिं कि वेद का अनुशीलन करें, क्योंकि वेद तो ज्ञानी ऋषि-मुनियों के हारी अनुभूत तथ्यों की राशि है। उन्होंने योग-बल से उन तथ्यों का दर्शन किय था जो वेद के भीतर निहित हैं। श्रुति ही ऋषियों के प्रत्यक्ष अनुभव की घारण करती है। इसलिए हमें उचित है कि इन प्रत्यक्ष अनुभूति के प्रदर्श मन्त्रों तथा वचनों में अपनी श्रद्धा रखें और उसी पर चलकर ईश्वरकी प्रत्यक्ष करें, तथा उसे अपनी अनुभूति का विषय बनावें। इस प्रकार वेद के वचर्नों से ईश्वर की सिद्धि मानना नितान्त उचित है।

यहाँ तृतीय तथा चतुर्थ प्रमाणों में कोई परस्पर विरोध नहीं हैं। ईश्वर होने में वेद की प्रामाणिकता तथा वेदों के वचनों से ईश्वर सिद्धि—ये दोनों अभिष्ठ तथ्य हैं। इनमें कोई विरोध नहीं है। दो बातें हैं—स्थित का क्रम तथा बार्

का कम । स्थिति के कम में ईश्वर प्रथम है और वही वेद की रचना करता है, तथा उसे प्रामाणिक वनाता है। ज्ञान के कम में वेद प्रथम है और उसी के ज्ञान से हम ईश्वर को जानते हैं। वेद के ज्ञान के लिये हम ईश्वर पर निर्भर नहीं रहते, क्योंकि वह तो ज्ञानी गुरुओं की कृपा से भी जाना जा सकता है। फलतः इन द्विविध प्रमाणों में कोई भी विरोध नहीं है।

#### (५) न्याय आचार-मीमांसा

न्याय दर्शन में आचार की भी मीमांसा अपनी दृष्टि से की गई है। न्याय का लक्ष्य यही है कि प्राणी इस दुःखबहुल संसार से सदा के लिये मुक्ति पा ले। यह सम्भव है ज्ञान के ही द्वारा, परन्तु ज्ञान की सहायता करने के लिए मनुष्य को उन उपायों का भी आश्रय लेना चाहिए जिनका वर्णन योग सूत्रों में किया गया है। यम, नियम, ध्यान आदि का आश्रय लेना कल्याणप्रद होता है, तथा इनसे ज्ञान का उदय तुरन्त हो जाता है। जगत् के ध्यवहार का भी विवेचन हम न्याय में अच्छे ढंग से किया गया पाते हैं।

वचन, मन तथा शरीर के आरम्भ को प्रवृत्ति कहते हैं (न्या॰सू॰ १।१।१७)।
प्रवृत्ति दो प्रकार की होती हैं — पापिका तथा पुण्या। कायिक, वाचिक तथा
मानसिक भेद से ये दोनों तीन प्रकार के होते हैं। पूर्वोक्त दोषों के वश में होकर
प्राणी शरीर से अहिंसास्तेयादि कमीं को करता है, वचन से मिथ्या और कठोर
वाक्यों का उच्चारण करता है, मन से परद्रोह, नास्तिक्य आदि करता है।
पह पापात्मिका प्रवृत्ति अधमें उत्पन्न करती है। शरीर से दान, परित्राणादि
का; वचन से सत्य, हितादि का; मन से दया, श्रद्धादि का आचरण पुण्य
प्रवृत्ति है, जो धर्म की उत्पत्ति करती है।

# मुक्ति 🤍

सूत्रकार के शब्दों में दु:ख से अत्यन्त विमोक्ष को 'अपवर्ग' कहते हैं (तद्दर्यन्तिविमोक्षाेऽपवर्गः —१।१।२२)। 'अत्यन्त' का अभिप्राय है सदा के लिए अर्थात् जो जन्म ग्रहण किया गया है उसका नाश तो होना ही चाहिए; आगे जन्म भी नहीं होना चाहिए। तभी दु:खनाश अत्यन्त कहलाता है। गृहीत जन्म का नाश तो होना ही चाहिए, परन्तु भविष्य जन्म का न होना भी उतना ही आवश्यक है। इन दोनों की सिद्धि होने पर दु:ख से आत्मा की आत्यन्तिकी निवृत्ति सम्यन्न होती है। जब तक वासनादि आत्मगुणों का नाश नहीं होता,

१. द्रष्टव्य न्यायभाष्य १।१।२; न्यायमञ्जरी न्या० सू० १।१।१७।

मुक्त आत्मा में सुख का भी अभाव रहता है। अतः मुक्तावस्था में आनव की प्राप्ति नहीं होती।

## मुक्ति के दो रूप

उद्योतकर ने दो प्रकार का निःश्रेयस माना है—(१) अपरिनःश्रेयस तथा (२) परिनःश्रेयस । तत्त्वज्ञान ही इन दोनों का कारण है। जीवन्युक्ति को अपरिनःश्रेयस कह सकते हैं परिनःश्रेयस विदेहमुक्ति है। वाचस्पित ने तात्पर्यः टीका (पृ० ०-८१) में इन दोनों के अन्तर का विस्तार से विवेचन किया है। आत्मा के विषय में चार प्रतिपित्त्यां हैं—श्रवण मनन, ध्यान तथा साक्षात्कार। आन्वीक्षिकी का उपयोग संश्रयादितत्त्व तथा प्रमाणतत्त्व के बोधन में होती है। परन्तु मनन से भी तुरन्त साक्षात्कार का उदय नहीं होता, क्योंकि विषयं ज्ञान के नाश हो जाने पर भी उसकी वासना का उपक्षय नहीं होता। ध्यान आत्म-साक्षात्कार के लिए नितरां उपादेय है। योगज-ध्यान के बिना आत्मतत्व की अपरोक्ष अनुभूति उत्पन्न नहीं होती। चतुर्थी प्रतीति पाने वाले पुरुष की जीवन्युक्त कहते हैं, परन्तु प्रारब्ध कमों का सम्बन्ध तब तक भी लगा है। इनको भी जब उपभोग से क्षीण कर देते हैं, तभी परितःश्रेयिक का उदयं होता है। १९९

# मुक्त आत्मा का रूप

मुख के साथ राग का सम्पर्क लगा ही रहता है। राग से मुख उत्पन्न होता है। जबतक सुख है तबतक राग भी रहता है और यह राग ही बन्धन का कारण होता है। ऐसी दशा में सुख मानने से बन्धन से छुटकारा नहीं हो सकता। न्याय का कहना है कि ब्रह्म को आनन्दस्वरूप बतलाने से यह नहीं समझना चाहिए कि उपनिषद् ब्रह्म में आनन्द की सत्ता बतलाती है। उसका अर्थ यही है कि उसमें दुःख का केवल नाश रहता है। लोकव्यवहार में भी तो यही अनुभव होता है। ज्वरी होने पर हम दुःख का अनुभव करते हैं और ज्वर के नाश हो जाने पर हम अपने को सुखी मानते हैं। यहाँ सुख की भावना केवल ज्वर के नाश में ही होती है। अर्थात् यहाँ किसी सत्तात्मक वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती; प्रत्युत केवल निषेध की ही भावना सत्ता के रूप में गृहीत की जाती है। फलतः मोक्षदशा में 'सुख' नहीं रहता। न सुख रहता है, न दुःख । उस समय आत्मा अपने विशुद्ध रूप में ही स्थिर हो जाती है । चैतन्य <mark>का</mark>भी वहाँ सर्वथा अभाव रहता है। ज्ञान, इच्छा तथा यत्न का उदय भी बात्मा में तभी उत्पन्न होता है जब वह शरीर को घारण करता है। मुक्त दशा में शरीर नहीं रहता। फलतः उस समय में 'चैतन्य' भी नहीं रहता। चैतन्य आत्मा का आकस्मिक गुण है, जो उसमें शरीर होने पर उत्पन्न होता है। जबतक शरीर के साथ आत्मा का सम्बन्ध है तब तक उसमें चैतन्य बना रहता है। ज्ञान, इच्छा तथा कृति की क्रियायें देहधारी आत्मा ही किया करती है। देहविहीन होते ही इनका सर्वथा लोप हो जाता है। मुक्त दशा में आत्मा का यह रूप न्याय की भावना को प्रकट करता है।

#### म्रुक्ति-मार्ग

बव मुक्ति के साधनों पर विचार करना आवश्यक है। गौतम ने (१।१।२)
सूत्र में मोक्ष मार्ग के स्वरूप का परिचय दिया है। मिथ्याज्ञान से रागद्वेषादि
वोषों का उदय होता है, उनसे शुभा या अशुभा प्रवृत्ति का उदय होता है,
जिससे शरीर धारण करना पड़ता है। जन्म होने से दुःखों की उत्पत्ति होती है,
मिथ्याज्ञान आदि के सदा प्रवर्तमान होने से यह संसार चलता है। मिथ्याज्ञान
का नाश होता है तत्त्वज्ञान से। अतः आत्मस्वरूप विषयक तत्त्वज्ञान से ही मोक्ष
की सिद्धि होती है। जयन्त भट्ट ने ज्ञान की उपयोगिता पर जोर दिया है, परन्तु
तत्त्वज्ञान से आत्म-साक्षात्कार की सिद्धि के लिए ध्यान-धारणादि योगप्रसिद्ध
उपायों का अवलम्बन भी श्रेयस्कर है। गौतम ने (न्या॰ सू॰ ४।२।४६) सूत्र

१४ मा० द०

में प्राणायाम आदि उपायों के आश्रय लेने की बात कही है। तात्पर्य यह है कि मुक्ति तो तत्त्वों के ज्ञान से ही होती है, योग का अभ्यास उसका सहायक सात्र होता है।

#### (६) समीक्षा

भारतीय दर्शन-साहित्य को न्यायदर्शन की सबसे अमूल्य देन शास्त्रीव विवेचनात्मक पद्धति है। प्रमाण की विस्तृत व्याख्या तथा विवेचना कर त्यावने जिन तत्त्वों को खोज निकाला है, उनका उपयोग अन्य दर्शन भी कुछ परिवर्तने के साथ अपने विवरणों में निश्चय रूप से करते हैं। हेत्वाभासों का सुस्व विवरण प्रस्तुत कर न्याय ने अनुमान को दोषनिर्मुक्त करने का मार्ग प्रशस कर दिया। इस पर कलिकालसर्वंज्ञ आचार्य हेमचन्द्र का यह आक्षेप है कि गौतम मूनि को अपने दर्शन में अपवर्ग के साधक तत्त्वज्ञान का वर्णन करन उचित था, परन्तु इसके विपरीत उन्होंने छल, वितण्डा, जाति आहि क वर्णन करके पर-ममें के भेदन में अपने अमूल्य समय को व्यर्थ विताया। परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। इनका उपयोग केवल पर-मर्म के भेदन में ही नहीं किया जाता है। सूत्रकार ने स्वयं तत्त्वाध्यवसाय के रक्षणायं जल वितण्डा को उसी प्रकार उपयोगी माना है, जिस प्रकार कण्टक-शाखा क बावरण बीज के अंकुरों की रक्षा करता है (न्या० सू० ४।२।५०)। बतः छल आदि का उपयोग विनाशात्मक न होकर रचनात्मक है। इनके अभाव में सूक्ष्ममित नास्तिकों की आपात-रमणीय युक्तियों से प्रतारित होकर साधारण मनुष्य न जाने कब का उन्मार्ग का पथिक बन गया होता। बत इनके वर्णन करने में गौतम की निसर्ग निर्मल करुणावृत्ति झलकती हुई वीव पड़ती हैर॰।

परन्तु न्यायदर्शन की तर्कपद्धति जितनी सन्तोषजनक है, उतना उसकी तत्त्वज्ञान सन्तोषजनक नहीं है। न्याय ने इस जगत् को ज्ञान से पृथक् एक स्वतन्त्र सत्तात्मक वस्तु बतलाया है, तथा उसमें अनेक नित्य पदार्थों की कल्पना की है। उसमें आत्मा के अतिरिक्त परमाणु, मन, आकाश, काल तथा दिक् सब नित्य माने जाते हैं। इस दृष्टि से जगत् की व्याख्या करने में अनेक नृटियाँ परिलक्षित होती हैं। न्याय व्याख्या में इतने नित्य पदार्थों का अस्तित मानने के लिए कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता। सच्चा दर्शन वहीं

१. द्रष्टच्य अन्ययोग-व्यवच्छेदद्वात्रिशिका, श्लोक १० ।

सकता है जिसमें एक नित्य पदार्थ की सत्ता मानकर समस्त पदार्थों का सम्बन्ध उसी से प्रदिश्वत किया जाय तथा सद्वस्तु के एकत्व पर जोर दिया जाय। इस सिद्धान्त के अनङ्गीकार करने से न्याय में अनेक दोष दृष्टिगत होते हैं। ईश्वर को निमित्त कारण रूप से जगत् का खण्टा वतलाकर न्यायदर्शन ने उसमें मानवीय भावों की कमजोरियों को उपस्थित कर दिया है। नैयायिकों ने ईश्वर को लौकिक कर्ता के अनुरूप कित्पत किया है। जिस प्रकार बढ़ई अपने हथियारों से काठ को काट-पीट कर कुरसी, टेवुल आदि वनाया करता है और जिस प्रकार दूकान में वैठा हुआ लोहार लोहे से तरह-तरह के सामान बनाया करता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर परमाणुओं से जगत् की सृष्टि किया करता है। वह इस सृष्टिकायं के लिए उपादानकारणों के ऊपर अवलम्बित रहता है। उपादानों की सत्ता पर अवलम्बित रहनेवाला ईश्वर किस प्रकार सर्वेशक्तिमान् तथा परम स्वतन्त्र माना जा सकता है? वेदान्त ने ईश्वर को जगत् का उपादान तथा निमित्त कारण दोनों एक साथ मानकर इस अनुपपित्त को दूर कर दिया है, परन्तु न्याय में इस दोष का निरास क्यमिं नहीं किया जा सकता।

न्याय ने आत्मा के स्वरूप की स्वतन्त्रता दिखलाकर तथा उसे शरीर और इन्द्रियों से पृथक् स्थायी नित्य पदार्थ प्रमाणित कर चार्वाक तथा बौद्ध के सिद्धान्तों का युक्तियुक्त खण्डन किया है, तथा आत्मा की स्वतन्त्रता भली प्रकार प्रदिश्ति की है, परन्तु मुक्त आत्मा की जो कल्पना की है, वह दार्शिनकों के प्रवल आक्षेप का विषय है। नैयायिक मुक्ति का सिद्धान्त अन्य दार्शिनकों के कौतुकावह कटाक्ष का विषय है। मुक्तावस्था में समस्त अज्ञानावरणों से विमुक्त आत्मा में नित्य आनन्द को मानने वाले वेदान्ती श्रीहर्ष ने नैषधचरित में नैयायिक मुक्ति की जो दिल्लगी उड़ाई है वह पण्डितसमाज में अपनी रोचकता के कारण नितान्त प्रसिद्ध है। उनका कथन है कि जिस सूत्रकार ने सचेत पुरुषों के लिए अज्ञानसुखादि से विरहित शिलारूप प्राप्ति को जीवन का परम लक्ष्य वतलाकर उपदेश दिया है, उसका गोतम अभिधान शब्दतः ही यथार्थ नहीं है; अपितु अर्थतः भी है। वह केवल गौ (बैल) न होकर गोतम (अतिशयेन गौ:—गोतम) पक्का बैल है । वैष्णव दार्शनिकों ने भी

( नैषधचरित-१७।७५ )

रै. मुक्तये यः शिलात्वाय शास्त्रमूचे सचेतसाम्। गोतमं तमवेक्येव यथा वित्य तथैव सः॥

इसीलिए नैयायिकों के ऊपर फबितयाँ सुनाई हैं। मुक्तावस्था में आनत्स्वास् गोलोक तथा नित्यवृन्दावन में सरस विहार करने की व्यवस्था बतलाने वाले वैष्णव लोग इस नीरस मुक्ति की कल्पना से घवरा उठते हैं और भक्तों के भावुक हृदय पुकार उठते हैं कि वृन्दावन के सरस निकुक्कों में म्युगाल वनकर जीवन बिताना हमें मंजूर है, परन्तु हम लोग मुक्ति को पाने के लिए कथार्थ इच्छुक नहीं हैं। यह आक्षेप केवल नैयायिकों के ही ऊपर नहीं है। अब दार्शनिकों के मत से भी मुक्ति में दुःखाभाव ही रहता है, सुख नहीं। सांख्य बादि समस्त दार्शनिकों के प्रति भी यही आक्षेप है। नैयायिक विशेष विद्वान् होने से इस मण्डली का प्रतिनिधित्व करता है ।

रे. वरं वृन्दावने रम्ये श्रुगालत्वं वृणोम्महम् । वैश्वेषिकोक्तमोक्षात्तु सुखलेशविवर्जितात् ।। ( सर्वेसिद्धान्तसंग्रह, पृ॰ १६)

# अष्टम परिच्छेद

of the filth of the first for the filth of the first of t

permitted on a factor of a

835

## वैदोषिक दर्शन

पण्डित-मण्डली में एक कहावत प्रसिद्ध है कि ''काणादं पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकम्''—अर्थात् कणाद दर्शन तथा पाणिनीय व्याकरण सव शास्त्रों में उपकारक होते हैं। जैसे शब्द के यथार्थं निर्णय में नामकरण पाणिनीय व्याकरण है वैसे ही समान पदार्थों के स्वरूप निर्णय में वैशेषिक दर्शन अत्यन्त उपादेय है। इस दर्शन का नाम वैशेषिक, काणाद तथा औलूक्य दर्शन है। अन्तिम दोनों नाम इसके आद्य प्रवर्तक उलूक ऋषि तथा महर्षि कणाद के नाम पर दिये गये हैं, पर 'वैशेषिक' नाम का रहस्य क्या है? इसके रहस्य को विद्वानों ने भिन्न-भिन्न रूप से बतलाया है। चीनदेशीय दार्शनिक चिस्तान (५४६-६२२ ई०) तथा क्वहेड्ची (६२३-६८२ ई०) के द्वारा संगृहीत एक प्राचीन परम्परा के अनुसार कणाद सूत्रों का 'वैशेषिक' नामकरण अन्य दर्शनों से—विशेषतः सांख्य दर्शन से विशिष्ट अर्थात् अधिक युक्तियुक्त होने के कारण किया गया था,' पर भारतीय विद्वन्मण्डली के अनुसार 'विशेष' नामक पदार्थ की कल्पना करने के कारण कणाद दर्शन की 'वैशेषिक' संज्ञा प्राप्त हुई है।

वैशेषिक की उत्पत्ति कब हुई ? बौद्ध ग्रन्थों में (मिलिन्दप्रम्न, लंकावतार सूत्र, लिलितिवस्तर आदि में ) वैशेषिक दर्शन का नामोल्लेख पाया जाता है, इन ग्रन्थों में न्याय सिद्धान्तों को भी वैशेषिक नाम से ही स्मरण किया गया है। सांख्य तथा वैशेषिक मतों को बुद्ध से पूर्वकालीन मानने में बौद्ध सम्प्रदाय की एकवाक्यता दीख पड़ती है। जैनों की तत्त्व-समीक्षा सम्भवतः वैशेषिक पदार्थों की कल्पना पर आश्रित है। अतः वैशेषिक दर्शन जैन तथा बौद्ध दोनों से प्राचीनतर प्रतीत होता है।

बौद्ध दार्शनिकों में वैशेषिक सिद्धान्त विशेष मान्य थे। अतः उन्होंने इस् देशन के सूत्रों का विशेषरूपेण उल्लेख किया है। वैशेषिकों ने बौद्धों के ऊपर इतनी गहरी छाप डाली थी कि वे न्याय के सूत्रों को वैशिषक नाम से उल्लिखित करने में प्रायः नहीं चूकते। कुछ वैशेषिक, वेद को प्रमाण कोटि में नहीं मानते। इसलिए वे 'अर्घ वैनाशिक' (आधे बौद्ध) के नाम से भी दार्शनिक जगत् में प्रसिद्ध है। इस कारण से भी वौद्ध जगत् में वैशेषिकों की विशेष मान्यता दृष्टिगोचर होती है।

# वैशेषिक दर्शन के आचार्य

कणाद

त्रिकांण्डकोष में इनका दूसरा नाम 'काश्यप' मिलता है, तथा किरणावली में उदयनाचार्य ने इन्हें कश्यप मुनि का पुत्र बतलाया है। अतः इनका गीत नाम 'काश्यप' होने में संदेह नहीं है। श्रीहर्ष ने नैषध (२२।३६) में कणाद दर्शन को औलूक की संज्ञा दी है। वायुपुराण में कणाद को प्रभास-निवासी सोमशर्मा का शिष्य और शिव का अवतार बतलाया गया है । अतः कणाद मुनि काश्यपगोत्री, सोमशर्मा के शिष्य तथा उलूक नामधारी थे।

'कणाद' का अर्थं कण भक्षण करने वाला है। ये कपीत की वृत्ति का आश्रयण कर सड़क पर गिरे हुये कणों को (अन्न के कणों को) खाया करते थे। अतएव 'कणाद' संज्ञा स्वीकृत आहार-निमित्तक है—यह कथन प्राचीन आचार्यों—व्योमिशव तथा श्रीधर—का है। परमाणुवाद के पुरस्कर्ता होने के कारण भी किन्हीं के मत में 'कणाद' संज्ञा की सार्थकता है। उलूक संज्ञा के कारण के विषय में भी ऐकमत्य नहीं है। वौद्धाचार्य आयंदेव के 'शतशास्त्र' के चीनी व्याख्याता 'चित्सान' के अनुसार ये दिन में ग्रन्थ-प्रणयन में व्यक्त रहते थे। अतएव रात के समय ही अपनी जीविका का उपार्जन उलूकवर्त किया करते थे। जैनाचार्य राजशेखर का कथन है कि भगवान शंकर ने 'उलूक' का रूप धारण कर कणाद को वैशेषिक-शास्त्र का उपदेश दिया था। इसलिए कणाद उलूक नाम्ना और उनका दर्शन 'औलुक' नाम्ना व्यवहर्त हुआ। कुछ लोग 'उलूक' इनके पिता की संज्ञा मानते हैं जिससे कणाद की नाम 'औलूक' स्वीकारते हैं। तथ्य तो यह है कि इन प्राचीन अज्ञातहर्ति नामों के कारण की खोज के लिए विद्वानों की ये कल्पनार्ये आपात मध्र हैं—इदिमत्यं भूता नहीं है।

१. द्रष्टव्य वैशेषिक दर्शन—(प्रकाशक दरभंगा मिथिला विद्यापि )

भ्मिका पृ० २०-२१।

शंकर मिश्र ने वैशेषिक सूत्रों की संख्या २७० मानी हैं। वे १० अध्यायों में विभक्त हैं। प्रत्येक अध्याय में दो आह्निक हैं। प्रयम अध्याय के प्रयम आह्निक में द्रव्य, गुण तथा कर्म के लक्षण और विभाग का, दूसरे आह्निक में 'सामान्य' का, दूसरे तथा तीसरे अध्यायों में नव द्रव्यों का, चतुर्थ अध्याय के प्रयमाह्निक में परमाण्वाद का तथा द्वितीयाह्निक में अनित्यद्रव्य-विभाग का, पश्चम अध्याय में कर्म का, षष्ठ अध्याय में वेद प्रामाण्य के विचार के बाद धर्माधर्म का, ७वें तथा प्रवें अध्याय में कतित्यय गुणों का, ६वें अध्याय में अभाव तथा ज्ञान का, १० वें में सुख-दुख-विभेद तथा त्रिविध कारणों का वर्णन किया गया है। न्यायसूत्रों से तुलना करने पर वैशेषिक सूत्र प्राचीम ठहरते हैं। इनका रचनाकाल तृतीय शतक विक्रम-पूर्व हैं।

वैशेषिक दर्शन के एक मौलिक सूत्र (१।१।३) के अनुसार धर्मविशेष से प्रभूत द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष तथा समवाय नामक षट्पदार्थों के तत्व-ज्ञान से निःश्रेयस का अधिगम होता है और यही दर्शन का मुख्य तात्पर्य है। फलतः पूर्वोक्त षट् पदार्थों का विवेचन कणाद को अभीष्ट है। प्रभन यह है कि 'अभाव' नामक ससम पदार्थ जो आज वैशेषिकों के पदार्थों में अविभाज्य पदार्थ स्वीकृत किया जाता है, कणाद को अभीप्सत था या नहीं? कतिपय विद्यान् 'ससपदार्थों' के प्रणेता शिवादित्य को अभाव पदार्थ के आविष्कार तथा विवेचन का श्रेय प्रदान करते हैं, परन्तु प्राचीन मान्य व्याख्याकारों की सम्मित इसके प्रतिकूल कणाद को ही यह गौरव देती है। तथ्य यह है कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार 'निःश्रेयस' दुखाभाव रूप होने से स्वयं अभावरूप है। अभाव के स्वीकार न करने पर निःश्रेयस (या अपवर्ग) की सिद्धि ही नहीं हो सकती। अतः निःश्रेयसोपयोगितया अथवा निःश्रेयस-स्वरूपतया अभाव तो अवश्य ही कणाद-सम्मत पदार्थ है। अत्र व अभाव की कल्पना कणाद को भी अभीष्ट रही, यद्यपि उन्होंने इसका स्पष्ट निर्देश उस सूत्र में नहीं किया है।

इसी प्रकार 'ईश्वर' के विषय में भी मतभेद है। कणाद ने अपने दर्शन में कहीं भी ईश्वर का निर्देश नहीं किया है, परन्तु अनेक सूत्रों की (जैसे १।१।३, २।१।१८-१९, ७।२।२०) ब्याख्या में शंकर मिश्र ने ईश्वर का निर्देश माना

१. द्रब्टव्य प्रशस्तपादभाष्य का हिन्दी अनुवाद (प्रकाशक चौखम्भा वाराणसी, १९६६) की भूमिका।

है। यह कणाद-सम्मत तथ्य है या नहीं ? यह आज भी विचारणीय विषय है। पाशुपत दर्शन का प्रभाव इस दर्शन पर अवश्य पड़ा था। ऐसा उल्लेख के विद्वान् गुणरत्न करते हैं। बहुत सम्भव है कि इसी प्रभाव के कारण विशेषिकों में ईश्वर की कल्पना प्रादुर्भूत होकर कालान्तर में स्वीकृत हो गई। सांख्यकारिका की 'युक्तिदीपिका' नामक टीका में बताया गया है कि काणाद मत में ईश्वर की सत्ता पाशुपतों की देन है—काणादानामीश्वरोऽस्तीति पाशुपतोपक्षमेत्।

# वैशेषिक की प्राचीन व्याख्यायें

वैशेषिक सूत्र की प्राचीन व्याख्यायें कभी नितान्त प्रख्यात थीं यद्यी आजकल वे विस्मृति के गर्त में पड़ी हुई हैं। प्राचीन वृत्तियों में भरद्वाजवृति का उल्लेख यत्र-तत्र मिलता है, परन्तु यह ग्रन्थ आज उपलब्ध नहीं है। गङ्गाधर-कविरत्न-रचित 'भारद्वाजवृत्ति भाष्य' का नाम अवश्य ही संब उत्पन्न करता है कि यह किसी भरद्वाज वृत्ति का भाष्य है, परन्तु यह एक स्वतन्त्र निवन्ध बतलाया जाता है। बड़ौदा से प्रकाशित चन्द्रानन्दवृति अवश्यमेव वृत्तिग्रन्य ही है जो उसके सम्पादक के अनुसार ७०० ई० के आसपास की रचना है। दरभंगा से प्रकाशित अज्ञातकर्तृ क वृत्ति इस वृत्ति की अपेक्षा अवान्तरकालीन है, क्योंकि इसमें उदयन तथा वादी-वादीन्द्र के मत क जल्लेख मिलता है। इन दोनों में मिथिलावासी उदयनाचार्य का समय दश्य शती है और दक्षिण भारतीय नैयायिक वादीन्द्र का समय ६०० ई०-११००ई॰ के मध्य में है। इन दोनों के निर्देश के कारण इस वृक्ति का काल द्वादश य त्रयोदश शती मानना उचित प्रतीत होता है। कथमपि ये दोनों वृतिग शंकरिमश्र के प्रसिद्ध उपस्कार से निःसन्देह प्राचीनतर है। उपस्कार में बहुशः नििंदष्ट 'वृत्ति' का स्वरूप आज भी अज्ञात ही है। यह इन दोनों है भिन्न है ? या अभिन्न ? यह कहना कठिन है। आत्रेय

आत्रेय को वैशेषिक सूत्रों का भाष्यकार बताया गया है। जैन दार्शितकों वे इनका निर्देश अनेकत्र किया है, परन्तु साम्प्रदायिक ग्रन्थों में अज्ञातकर्तृ के वृत्ति में आत्रेय की व्याख्या का अनेक स्थलों पर उल्लेख उपलब्ध हैं। वे उक्लेख महत्त्वपूर्ण हैं और आत्रेय की सम्मति को प्रभावशाली तथा सम्मान

१. न्यायकन्दली-म० म० विन्ह्येश्वरीप्रसाद द्विवेदी की प्रस्तावतीं पृ० ७-१०।

होने के प्रबल समर्थक हैं। फलतः आत्रेय ने वैशेषिक सूत्रों पर अवश्य ही प्रमेयबहुल व्याख्या लिखी थी जो सम्प्रदाय में 'भाष्य' के नाम से विख्यात थी।

रावणभाष्य की भी सत्ता के प्रमाण उपलब्ध होते ही हैं। परन्तु आत्रेय तथा रावण—इन द्वीनों भाष्यकारों के पौर्वापर्य का यथार्थ निर्णय अभी अपना समाधान खोज रहा है। रावणभाष्य के बहुचित उल्लेखों से इसका माहात्म्य निःसंदिग्ध है<sup>9</sup>।

#### रावणभाष्य है कि को कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि

वैशेषिक सूत्रों पर यही सबसे पुराना भाष्य था, जिसका पता ग्रन्थों के निर्देशों से ही चलता है। ग्रन्थ स्वयं अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ। किरणावली में उदयनाचार्य ने प्रशस्तपाद के पदार्थधर्मसंग्रह को लघु बतलाया है, तथा भाष्य को विस्तृत । पद्मनाभ मिश्र के 'किरणावली-भास्कर' के अनुसार यह भाष्य रावणभाष्य ही है। २-२-११ ब्र॰ स्० शांकरभाष्य में दो द्वचणुक के मिलकर चतुरणुक बनने की बात लिखी है ( द्वे द्वचणुके चतुरणुकमारभेते )। 'प्रकटार्थ-विवरण' (जिसका निर्देश रत्नप्रभा में है) के अनुसार यह प्राचीन मत रावणभाष्य में प्रतिपादित है ( रावण-प्रणीते भाष्ये दृश्यते इति चिरन्तन-वैशेषिकदृष्टचेदं भाष्यमित्याहुः — रत्नप्रभा ) । रावणभाष्य में प्रतिपादित यह मत प्राचीन हैं, तथा प्रशस्तपाद के सम्प्रदाय से नितान्त भिन्न। अनर्घराघव (पञ्चम अंक, विष्कम्भक ) में रावण अपने को 'वैशेषिककटन्दी पण्डितः' कहता है। रुचिपति उपाध्याय ने 'कटन्दी' को रावणभाष्य का नाम बतलाया है। इसके स्थान पर 'कन्दली' पाठ भी मिलता है। इससे स्पष्ट है कि अष्टम शतक में रावण के वैशेषिक पण्डित होने तथा भाष्य लिखने की बात इतनी प्रसिद्ध थी कि उसका श्रेय रामायण के प्रतिनायक को दिया गया। बहुत सम्भव है कि नास्तिक मत की बातें होने के कारण 'रावणभाष्य' लुस हो गया हो। वैशेषिकों का 'अर्धवैनाशिक' (आधा बौद्ध) नाम इसी भाष्य के सिद्धान्तों के कारण पड़ा था<sup>२</sup>; ऐसी कल्पना की जा सकती है।

१. द्रष्टब्य बोडस—तर्कसंग्रह की प्रस्तावना, पृ० ४०। कुप्पुस्वामी प्राइमर आफ इण्डियन लाजिक—प्रस्तावना, पृ० ३०।

R. Journal of Oriental Research Vol. III pp. 1-5.

#### प्रशस्तपाद

प्रशस्तपाद का 'पदार्थधर्मसंग्रह' वैशेषिक तत्त्वों के निरूपण के लिए नितान्त मौलिक ग्रन्थ है। साधारण रीति से इसे भाष्य कहते हैं, पर यह सूत्रस्य पदों के उल्लेखपूर्वक उक्तानुक्तचिन्तासमन्वित प्रबन्ध नहीं है। इसमें तो ग्रन्थकार ने केवल वैशेषिक सिद्धान्तों के ऊपर अपने स्वतन्त्र विचार को प्रामाणिक रूप से प्रतिपादित किया है। सूत्र के बाद इस दर्शन के इतिहास में सर्वमान्य ग्रन्थ यही 'प्रशस्तपादभाष्य' है। इसमें विशेषतः परमाणुवाद, जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय, प्रमाण तथा गुणों का विस्तृत विवेचन उपस्थित किया गया है। वसुबन्धु के द्वारा इनके सिद्धान्तों के खण्डन किए जाने बौर न्यायभाष्य में इनके सिद्धान्तों के उपयोग किये जाने से इनका वात्स्यायन और वस्वन्ध् से पूर्व द्वितीय शतक में होना न्यायसंगत प्रतीत होता है। प्रशस्तपादभाष्य के आधार पर 'चन्द्र' नामक किसी आचार्य ने 'दशपदार्थी शास्त्र' की रचना की, जिसमें द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, समवाय तथा विशेष इन षट्पदार्थों के अतिरिक्त शक्ति, अशक्ति, सामान्य-विशेष तथा अभाव नाम हे चार नवीन पदार्थ स्वीकृत किये गये हैं। चन्द्र सप्तम शताब्दी से पहले के ही होंगे, क्योंकि इनके ग्रन्थ का अनुवाद ६४८ ई० में चीनी भाषा में किया गया उपलब्ध होता है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद जापानी विद्वान् डॉ॰ उई ने किया है।3

प्रशस्तपाद ने अपने ग्रन्थ का द्विनाम 'पदार्थधर्म-संग्रह' स्वयं दिया है। फलतः उनकी ही दृष्टि में यह 'संग्रह' ग्रन्थ है। 'सूत्र तथा भाष्य में विस्तार निर्दिष्ट पदार्थों का संक्षेप में निवन्धन संग्रह कहलाता है'—अंग्रह का ग्रह पारिभाषिक वैशिष्ठच इस ग्रन्थ में सर्वथा चरितार्थ होता है, तात्पर्य ग्रह है कि सूत्र तथा अपने से पूर्व निर्मित भाष्य को आधार मानकर प्रशस्तपाद ने इस प्रमेयबहुल ग्रन्थ का प्रणयन किया है। यह ग्रन्थ वैशेषिक दर्शन के सिद्धानों का आकर ग्रन्थ है। ये सिद्धान्त कणाद सूत्रों में स्पष्टतः निर्दिष्ट न होने पर भी सर्वथा मान्य हैं तथा प्रमाणभूत हैं। इसके ऊपर विद्यमान व्याख्या सम्पत्ति

१. आचार्य ध्रुव न्यायप्रवेश की प्रस्तावना, पृ० १८।

२. डॉ॰ उइ-'वैशेषिक फिलासफी' के नाम से (आक्सफोर्ड यूनिविधि द्वारा प्रकाशित)।

३. विस्तरेणोपदिष्टानामर्थानां सूत्रभाष्ययोः ॥ निबन्धो यः समासेन संग्रहं तं विदुर्बुचाः ॥

इसके प्रामाण्य की निदर्शिका है। कतिपय तथ्यों का आकलन प्रशस्तपाद की मीलिक सूझ का निदर्शन है।

कणाद ने गुणों की संख्या केवल १७ मानी थी, परन्तु प्रशस्तपाद ने इसमें ७ गुणों को जोड़कर यह संख्या २४ कर दी है। परमाणुओं से सृष्टि प्रिक्रिया का विशद वर्णन संग्रह में पाया जाता है। द्वचणुक, अणुक आदि की व्याख्या वैशेषिक सूत्रों में न होकर भाष्य में ही है। ईश्वर की स्थापना का श्रेय प्रशस्तपाद को ही दिया जाता है। फलतः विशेषिक दर्शन के अनेक सम्मान्य सिद्धान्तों की उद्भावना का गौरव भाष्यकार को दिया जाना उचित ही है।

'प्रशस्तपादभाष्य' पर अनेक आचार्यों की टीकाएँ उपलब्ध होती है—

- (१) व्योमिशिवाचार्य इनके नाम से पता चलता है कि ये सम्भवतः दक्षिण के शैवाचार्य थे। इनकी विरचित 'व्योमवती' प्रशस्तपादमाध्य की सबसे प्राचीन टीका है। उदयनाचार्य ने किरणावली में 'आचार्याः' कह कर तथा राजशेखर ने न्यायकन्दली की टीका में भाष्य के टीकाकारों में इन्हीं का नाम सबसे पहले उल्लिखित किया है। श्रीहर्षवर्धन के समकालिक सिद्ध होते हैं। श्रीधर शिवादित्य, वल्लभाचार्य आदि आचार्य प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाणद्वय मानने के पक्ष में हैं, परन्तु व्योमिशवाचार्य शन्द को भी एक स्वतन्त्र प्रमाण मानते हैं।
- (२) उदयनाचार्य— उदयनाचार्यं ने भाष्य के रहस्योद्घाटन के लिए एक विद्वत्तापूणं व्याख्या 'किरणावली' लिखी। माधव के कथनानुसार तम के बारोपित नील रूप मानने का सिद्धान्त श्रीघर के नाम से सम्बद्ध है, पर नामोल्लेख विना किये ही उदयनाचार्यं ने इस मत का खण्डन किया है (किरण॰ पृ॰ ११२)। उघर श्रीघर ने भी 'न्यायकन्दली' में उदयन के किरणावली के वाक्यों को स्थान-स्थान पर उद्घृत किया है, तथा उनके सिद्धान्तों पर एक आलोचनात्मक दृष्टि भी डाली है। इससे प्रतीत होता है कि श्रीघर ने न्यायकन्दली सर्वप्रथम लिखी। अन्नतर 'किरणावली' की रचना उदयन ने की, परन्तु श्रीघर ने ग्रन्थ के पुनः संशोधन के अवसर पर उदयन

( पृ० ६३, चौखंभा संस्करण )।

१. मणिभद्र ने हरिभद्र के षडदर्शन-समुच्चय की टीका में इनके मत का जल्लेख किया है—यद्यपि औल्क्यशासने व्योमिशवाचार्योक्तानि त्रीणि प्रमाणानि, तथापि श्रीधरमतापेक्षया अत्र उभे एव निगदिते।

के मत की समीक्षा भी की। किरणावली की टीकाओं में वरदराज (११ शतक) वादीन्द्र (१३ वीं शती का पूर्व भाग; रससार), वर्धमानोपाध्याय (१३ शतक — किरणावली-प्रकाश), पद्मनाभ मिश्र (१६ शतक, किरणावली भास्कर) की टीकार्ये सुप्रसिद्ध तथा महत्त्वपूर्ण मानी जाती है।

- (३) श्रीघराचार्य—इनके पिता का नाम बलदेव तथा माता का अब्बोका देवी था। गौड़ देश के भूरिसृष्टि नामक गाँव के निवासी होने से रे वज्जदेशीय प्रतीत होते हैं। इन्होंने भाष्य के ऊपर 'न्यायकन्दली' नामक महत्त्वपूर्ण टीका ६१३ शक (६६१ ई०) में लिखी । शास्त्रीय ज्ञान इनका जितना ही विस्तृत था, इनकी प्रज्ञा उतनी ही तलस्पिशनी थी। न्यायकन्दली वैशेषिक सिद्धान्तों के लिए एक प्रमाणभूत ग्रन्थ मानी जाती है। इनके 'अन्धकार' विषयक सिद्धान्त की समीक्षा अनेक मान्य दार्शनिकों ने की है। कन्दली की टीकाओं में पद्मनाभ मिश्र का 'न्यायकन्दलीसार' तथा जैन विद्वार राजशेखर की न्यायकन्दलीपिक्षका' प्रसिद्ध हैं।
- (४) श्रीवत्स—कृत 'न्यायलीलावती' चौथी टीका है। वल्लम में न्यायलीलावती टीकात्मक न होने पर भी यदि कथमपि टीका मान ली जाए तथापि यह श्रीवत्सकृत नहीं है। उपलब्ध न होने से इसके विषय में विशेष नहीं कहा जा सकता।
- (५) वल्लभाचार्य—इनकी 'न्यायलीलावती' वैशेषिक सिद्धालों के सागार है और इसकी प्रसिद्धि 'किरणावली' के समान ही है। किरणावली के समान ही है। किरणावली के समान ही अनेक टीका ग्रन्थों से मण्डित होने का गौरव भी इस ग्रन्थ को प्राप्त है। आचार्य वल्लभ के जन्म प्रदेश का पता नहीं चलता, पर बादीव के द्वारा 'रससार' (१२५ ई०) में उल्लिखित होने से इनका समय १२ वैं शताब्दी का अन्तर्भाग माना जा सकता है। इस ग्रन्थ की सात टीकाओं की पता चलता है जिनमें वर्धमान उपाध्याय का 'लीलावती-प्रकाश' तथा पश्चर मिश्र का 'न्यायलीलावती-विवेक' दूसरों से प्राचीन है।
- (६) पद्मनाभ मिश्र—इनका दूसरा नाम प्रद्योतन मिश्र था। इतें टीकाग्रन्य का नाम 'सेतु' है, जो द्रव्यग्रन्थ तक ही उपलब्ध होता है। प्राती

१. त्र्यधिकदशोत्तरनवशतशाकान्दे न्यायकन्दली रचिता । श्रीपाण्डदासयाचित-भट्ट-श्रीश्रीधरेणेयम् ।

मिश्र वैशेषिक दर्शन के विद्वान् थे, मिथिला निवासी थे तथा १६वें शतक के उत्तराई में विद्यमान थे।

- (७) शङ्कर मिश्र—इनके ग्रन्थ का नाम 'कणादरहस्य' है जो टीका न होकर वास्तव में वैशेषिक सिद्धान्त का प्रतिपादक स्वतन्त्र ग्रन्थ है।
- ( ८ ) जगदीश भट्टाचार्य प्रशस्तपाद की एक टीका जगदीश भट्टाचार्य निर्मित 'सूक्ति' भी है। द्रव्यग्रन्थ तक यह टीका उपलब्ध हुई है। मिल्लिनाथ-सूरि—इनका 'भाष्यनिकष' अभीतक उपलब्ध नहीं हुआ है।

शिवादित्य मिश्र (१० य शतक)—इनका सुप्रसिद्ध ग्रन्थ सप्तपदार्थी है, जिसमें वैशेषिक सिद्धान्तों का नैयायिक सिद्धान्तों के साथ मनोरम समन्वय किया गया है। इस ग्रन्थ की रचना १२वीं शताब्दी से पहले हुई, क्यों कि श्रीहर्ष ने खण्डनखण्डखाद्य में इनके प्रमालक्षण का खण्डन किया है। इन्होंने उदयन की किरणावली का पर्याप्त उपयोग सप्तपदार्थी में किया है, उदाहरणार्थ जाति तथा तम का लक्षण। इन्होंने सप्तम पदार्थ के रूप में अभाव का वर्णन किया है। 'सप्तपदार्थी' के अतिरिक्त 'लक्षणमाला' इनका एक अन्य वैशेषिक विषयक ग्रन्थ है।

शंकर मिश्र (१५ शतक)—ये दरभंगा के पास 'सिरसव' गाँव के रहते वाले थे, जहाँ इनके द्वारा स्थापित सिद्धेश्वरी का मन्दिर आज भी विद्यमान है। इनके पिता मीमांसा, व्याकरणादि अनेक शास्त्रों में निष्णात, 'अयाची' मिश्र के नाम से लब्धप्रतिष्ठ भवनाथ मिश्र थे, तथा माता का नाम भवानी था। इनके पितृव्य जीवनाथ मिश्र भी बड़े भारी पण्डित थे। अपने समय के एक असाधारण प्रतिभासम्पन्न दार्शनिक माने जाते थे। इनके सुप्रसिद्ध ग्रन्थ हैं—(१) उपस्कार—(कणादसूत्रों की टीका), (२) कणादरहस्य—(प्रशस्त-पादभाष्य की व्याख्या कहे जाने पर भी स्वतन्त्र ग्रन्थ), (३) आमोद—(न्यायकुसुमाञ्जलि की व्याख्या) (४) कल्पलता—(आत्म-तत्त्वविवेक की टीका), (५) आनन्दवर्धन—(श्रीहर्ष के खण्डनखण्डखाद्यकी टीका), (६) कण्ठाभरण—(न्यायलीलावती की व्याख्या), (७) मयुख—जिन्तामणि की टीका; उपस्कार तथा वादविनोद में उल्लिखित); (५) वादिविनोद—(वादविषयक मौलिक ग्रन्थ), (६) भेदरत्नप्रकाश—(न्याय वैशेषिक के द्वैतसिद्धान्त का प्रतिपादक तथा श्रीहर्ष के खण्डन ग्रन्थ-का खण्डन करने वाला मौलिक ग्रन्थ।

विश्नाथ न्यायपश्चानन (१७ शतक)—ये वंगाल में नव्यन्याय के संस्थापक तथा रघुनाथ शिरोमणि जैसे विद्वानों के विद्यागुरु वायुदेव सावंभीय के अनुज रत्नाकर विद्यावाचस्पति के पौत्र थे। इनके पिता काशीनाथ विद्यान्ति एक लब्धकीर्ति दार्शनिक थे, जो अकबर के अर्थसचिव टोडरमल के यहाँ श्राद्ध के उपलक्ष्य में संघटित सभा में नवद्वीप की पण्डितमण्डली के प्रतिनिधि थे। इनके न्याय-वैशेषिक-विषयक दो ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं—

- (क) माषापरिच्छेद—१६८ कारिकाओं में वैशेषिक सिद्धालों का सुचारु वर्णन किया गया है। अपने प्रिय शिष्य राजीव के उपकारार्थ प्रत्यकार ने ही इस पर न्यायसिद्धान्त-मुक्तावली टीका बनाई। विषय-प्रतिपादन की शैली इतनी मनोरम है कि यह तर्कसंग्रह के अनन्तर सबसे अधिक लोकषिष प्रकरण-ग्रन्थ है। इसके ऊपर वालकृष्ण भारद्वाज के पुत्र महादेव भट्ट भारद्वाज ने 'मुक्तावलीप्रकाश' नामक टीका लिखना आरम्भ किया, जिसे उनके पुत्र वितकर भट्ट ने पूरा किया। 'दिनकरी' के नाम से विख्यात इस व्याख्या पर समुद्धा के भट्टाचार्य ने 'दिनकरीतरंगिणी' अथवा 'रामरुद्धी' नामक विद्वताष्ट्रं व्याख्या ग्रन्थ की रचना की है।
- ( ख) न्यायसूत्रवृत्ति—इसमें न्यायसूत्रों की सरल व्याख्या शिरोगिंग के व्याख्यान के अनुसार की गई है। बुद्धावस्था में बुन्दावन में निवास करते समय विश्वनाथ ने इस वृत्ति का निर्माण १५५३ शक (१६३१ ई०) में किया,

अन्तंभट्ट (१७ शताब्दी का उत्तराढं)—इनका सुप्रसिद्ध 'तर्कसंग्रंह लोकप्रियता में अद्वितीय है। यह तार्किक तत्त्वों की जानकारी के लिए सर्के पहला, सरल तथा वोधगम्य ग्रन्थ है। अन्तंभट्ट तैलंग ब्राह्मण थे। इनके पित्रों का नाम अद्वैतिवद्याचार्य तिरुमल था। काशी आकर इन्होंने विद्यासम्पाद्ध किया था। इस घटना की सूचना 'काशीगमनमात्रेण नान्तंभट्टायते द्विजः' वैश्री प्रसिद्ध लोकोक्ति हमें मिलती है। इनकी ख्याति तर्कसंग्रह तथा उसकी टीका दीपिका के कारण है, परन्तु इन्होंने अन्य शास्त्रों पर भी प्रामाणिक टीका विद्यास्थित हों (२) राणकोज्जीवनी (न्यायसुधा की बृहत्कायटीका—मीमांग्रा, (२) ब्रह्मसूत्रव्याख्या (वेदान्त), (३) अष्टाध्यायी टीका, (४) उद्योव (क्ययटप्रदीप का व्याख्यान; व्याकरण), (५) सिद्धाञ्जन (जयदेव के 'मण्यालोक' की टीका; न्याय)। तर्कसंग्रह के ऊपर २५ व्याख्या ग्रन्थों की तथी दीपिका के ऊपर १० व्याख्यानों—प्रकाशित तथा अप्रकाशित की उपर्वित्र से ग्रन्थ के महत्त्व का पता चलता है। इन टीकाओं में गोवर्धन किंग्र की स्वास्त्र के समुद्र के महत्त्व का पता चलता है। इन टीकाओं में गोवर्धन किंग्र की सम्बन्ध के महत्त्व का पता चलता है। इन टीकाओं में गोवर्धन किंग्र की

न्यायबोधिनी, श्रीकृष्णधूर्जंटि दीक्षित का सिद्धान्तचन्द्रोदय, चन्द्रजसिंह का पदकृत्य, नीलकण्ठभट्ट की नीलकण्ठी तथा तदात्मज लक्ष्मीनृसिंह की भास्करो-द्या अत्यन्त प्रसिद्ध तथा विद्वन्मण्डित हैं।

# (२) वैशेषिक तत्त्वमीमांसा

वैशेषिक लोग जगत् की वस्तुओं के लिए 'पदार्थ' शब्द का व्यवहार करते हैं। 'पदार्थ' का व्युत्पत्तिलम्य अर्थ है—पदस्य अर्थ: = पदार्थ: । 'अर्थ' से तात्पर्य उस वस्तु से है जिसे इन्द्रियाँ ग्रहण करती हैं (ऋष्छन्तीन्द्रियाणि यं सोऽर्थ:)। अतः पदार्थ का अर्थ है अभिधेय वस्तु, नाम धारण करनेवाली चीज। प्रमिति (ज्ञान) का विषय होना भी पदार्थ का लक्षण है। अतः ज्ञेयत्व (ज्ञानविषय होने की योग्यता रखना) तथा अभिधेयत्व (नाम की योग्यता रखना) पदार्थ का सामान्य लक्षण है।

सूत्रों में ६ पदार्थों के ही नाम उपलब्ध होते हैं। कणाद ने अभाव का भी वर्णन किया है अवश्य, पर सत्तात्मक पदार्थों का वर्गीकरण अभीष्ट होने

से उन्होंने अभाव को पदार्थ नहीं स्वीकार किया। अभाव पदार्थ विभाग को पदार्थों की गणना में पीछे रखा गया है। चन्द्र नामक किसी प्राचीन वैशेषिक आचार्य ने षड्भाव पदार्थों से अतिरिक्त शक्ति, अशक्ति, सामान्य-विशेष तथा अभाव पदार्थों की नवीन कल्पनाकर पदार्थों की संख्यादस बतलाई है। इनमें अभाव की गणना पदार्थों में पीछे स्वीकृत की गई है। सामान्य-विशेष में नवीनत्व की सम्भावना नहीं थी। शक्ति के पदार्थत्व की कल्पना मीमांसकों ने मानी है। रोकने वाली (प्रतिबन्धक) वस्तु की उपस्थिति में किसी वस्तु की शक्ति का सर्वथा तिरोभाव वृष्टिगोचर होता है, पर उसके अभाव में वह शक्ति प्रकट हो जाती है। मणिनिशेष को पास में रखने पर अग्नि की दाहिका शक्ति का तिरोभाव प्रत्यक्षसिद्ध है, तथा उसकी अनुपस्थिति में वह शक्ति प्रकट हो जाती है। इस सोकव्यवहार के दृष्टान्त पर 'शक्ति' को मीमांसक गण एक नवींन पदार्थ मानते हैं, पर वैशेषिकों को यह अभीष्ट नहीं हैं। वे लोग कारण-सामग्री की समग्रता में प्रतिबन्धकाभाव को भी कारण ठहराते हैं, अतः शक्ति को पृथक् पदार्थं मानना उचित नहीं है । इसी प्रकार 'सादृश्य'-का भी खण्डन किया गया है। फलतः १० पदार्थों के स्थान पर ७ पदार्थ ही माने जाते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> मानमेयोदय, पृ० २५८-२६२ । शक्तिद्रंग्यादिस्वरूपमेव सप्तपदार्थी,
पृ० १७ तथा मुक्तावली कारिका २ ।

पदार्थं दो प्रकार के होते हैं—(१) भाव पदार्थं, (२) अभाव पदार्थं। भाव पदार्थं के छह भेद माने जाते हैं—द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य-विशेष तथा समवाय। अभाव चार प्रकार का माना जाता है—प्रागभाव, प्रध्वंसामाव, अत्यन्ताभाव तथा अन्योन्याभाव। इन पदार्थों का क्रमशः संक्षिप्त वर्णन गहो प्रस्तुत किया जाता है।

#### (१) द्रव्य

कार्य के समवायी कारण और गुण तथा कर्म के आश्रयभूत पदार्थ के 'द्रव्य' कहते हैं। द्रव्य ही किसी भी कार्य का उपादानकारण होता है। उसी से नई वस्तुएँ बनाई तथा गढ़ी जाती हैं तथा साथ ही उसमें गुण तथा किया भी रहती है।

वैशेषिकों के मतानुसार द्रव्य नौ हैं—पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकार, काल, दिक्, आत्मा और मन। लोक-प्रत्यक्ष के आधार पर तम में नीवल तथा अपमरणरूपी कर्म की सत्ता मान कर तम को भाट्ट मीमांसक द्रव्य अववा गुण मानते हैं। पर वैशेषिक आचार्यों ने इसका खण्डन किया है। आतों (प्रकाश) की सहायता से चक्षु रूपसम्पन्न द्रव्यों का ग्राहक माना जाता है पर अन्वकार के ज्ञान में प्रकाश की सहायता तिनक भी अपेक्षित नहीं होती। जब हम दीपक को अन्धकारमय प्रदेश में लाते हैं, तब अन्धकार भाग बड़ा होता है। यह भागने की किया प्रकाश के आगमन पर अवलम्बित है। अर्ग नीलरूप तथा चलनिक्रया दोनों औपाधिक होने से तम को द्रव्य नहीं विश्व करते। अतः तम तेजः सामान्य का अभावमात्र है ।

पृथिवी, जल, तेज. वायु, तथा आकाश इन पाँचों को 'महाभूत' कहीं हैं। पृथ्वी का विशेष गुण गंध है। अन्य द्रव्यों में होने वाले कितपय इतर गुण भी पृथ्वी में पाये जाते हैं; जैसे रूप, रस, स्पर्श, संख्या आदि। पृथ्वी है प्रकार की होती है नित्य तथा अनित्य। समस्त पाथिव पदार्थों की उत्पत्त अत्यन्त सूक्ष्म, आविभाज्यरूप परमाणुओं से होती है। अतः कारणभूत परमाणें रहने वाली पृथ्वी नित्य है, पर कार्यं क्ष्प से विद्यमान पृथ्वी अनित्य है। अतिनत्य पृथ्वी तीन रूपों को धारण करती है शारीर, इन्द्रिय और विश्वा शीत स्पर्श से विशिष्ट द्रव्य को 'जल' तथा उष्णस्पर्श से विशिष्ट द्रव्य को ति कि कहते हैं। नित्यानित्य भेद से पृथ्वी के समान ये भी दो प्रकार के होते हैं। शरीर, इन्द्रिय और विषयजन्य भेद इनमें भी उसी प्रकार रहता है।

वायु — रूप से रहित तथा स्पर्श से युक्त द्रव्य की 'वायु' कहते हैं। रूप-रहित होने से वह प्रथम तीन द्रव्यों से भिन्न हो जाता है, तथा स्पर्शविशिष्ट होते से वह आकाशादि अन्तिम पाँच द्रव्यों से पृथक् ठहरता है। वायु प्रत्यक्ष होता है या नहीं ? इस प्रश्न को लेकर प्राचीन तथा नवीन नैयायिकों में गहरा मतभेद है। प्राचीन नैयायिक वायु को चाक्षुष प्रत्यक्ष न मानकर अनुमान से सिंख मानते हैं । पर नव्य नैयायिक वायु का प्रत्यक्ष स्पष्ट शब्दों में स्वीकार करते हैं। प्राचीन नैयायिकगण उद्भूत रूप की प्रत्यक्ष के लिए प्रधान साधन बतलाते हैं । इसका कारण यह है कि उनकी सम्मति में 'प्रत्यक्ष' भव्द चाक्षुष प्रत्यक्ष के सीमित अर्थ में व्यवहृत किया जाता है। इस कल्पनाके कारण रूपरहित वायुका चाक्षुष प्रत्यक्ष होना सुतरां असिद्ध है, पर नव्य नैयायिक इस वहिर्द्रव्य-प्रत्यक्ष को चाक्षुष-प्रत्यक्ष के ऊपर ही अवलम्बित होने की कल्पना को कथमपि स्वीकार नहीं करते। उनकी सम्मति में बाह्य प्रत्यक्ष के लिए उद्भूत रूप के समान ही उद्भूत स्पर्श भी कारण है<sup>8</sup>। वायु में अनुष्णाशीत उद्भूत स्पर्श रहता है। अत एव वायु का भी प्रत्यक्ष होता है। and the constitution of the last the last the last

# त्र में की पुरुष कि कार **आकाश** कि कार अक्षेत्र के व्यक्त

आकाश शब्दगुण का आश्रय है। शब्द का साक्षात्कार होता है, परन्तु आकाश का नहीं। किसी द्रव्य के वाहरी प्रत्यक्ष के लिए दो गुणों का होना नितान्त आवश्यक होता है। उसमें महत् परिमाण रहना चाहिए, साथ ही उद्भूत रूप भी होना चाहिए। आकाश न सीमित पदार्थ है और न वह किसी रूप को रखता है। इसलिए उसका प्रत्यक्ष नहीं होता, प्रत्युत शब्दगुण को धारण करने से उसका अनुमान ही होता है। शब्द एक ही माना गया है और यही शब्द आकाश का चिह्न होता है। इससे आकाश भी एक है। इसका परिणाम 'परम महत्' है, अर्थात् सबसे बड़ा परिमाण। आकाश की उत्पत्ति या नाश कभी नहीं देखा जाता, इसी से वह नित्य है। शब्द की प्राहक इन्द्रिय (कान) भी आकाश होती है, अर्थात् कान के भीतर जो आकाश रहता है जी के द्वारा शब्द का जान हमें होता है। वैशेषिकों के मत में आकाश का अनुमान से ही जाना जाता है, परन्तु भाट्ट मीमांसकों के मत में आकाश का अनुमान से ही जाना जाता है, परन्तु भाट्ट मीमांसकों के मत में आकाश का अनुमान से ही जाना जाता है, परन्तु भाट्ट मीमांसकों के मत में आकाश का अनुमान से ही जाना जाता है, परन्तु भाट्ट मीमांसकों के मत में आकाश का अनुमान से ही जाना जाता है, परन्तु भाट्ट मीमांसकों के मत में आकाश का अनुमान से ही जाना जाता है, परन्तु भाट्ट मीमांसकों के मत में आकाश का अनुमान से ही जाना जाता है, परन्तु भाट्ट मीमांसकों के मत में आकाश का अनुमान से ही जाना जाता है। (द्रष्टव्य मानमेयोदय, अड्यार संस्करण, पृष्ठ १ परन्ते।

१५ मा० द०

# काल तथा दिक्

भूत, वर्तमान, भविष्य का असाधारण कारण 'काल' ही है। द्रव्यों के विषय में ये ज्ञान हमें होते हैं — 'यह घटना उस घटना से पहिले हुई या साव ही साथ हुई या देर से हुई या जल्दी ही हुई' इस ज्ञान का असाधारण कारण काल माना जाता है। उसी तरह आगे पीछे, यहाँ-वहाँ, पास दूर, पूर पश्चिम, उत्तर-दक्षिण आदि लोकव्यवहार की कल्पना 'दिक्' के आधार गर आश्रित रहती है। काल तथा दिक् दोनों ही आकाश के समान विभू (व्यापक) होते हैं। दोनों अमूर्त हैं और इसलिए इनका प्रत्यक्ष नहीं होता। केवल लोक व्यवहार की सिद्धि से उनकी सत्ता का अनुमान किया जाता है। दोनों वस्तुत एक हैं, परन्तु उपाधि के कारण वे अनेक माने जाते हैं। उपाधि के कारण ही एक ही अखण्ड काल के लव, निमेष, प्रहर, दिन, रात, पक्ष, मास, वर्ष गारि रूप में खण्डित भेद मिलते हैं। दिक् की भी यही दशा है। सूर्य की गति के कारण दिक् के दश भेद होते हैं - पूरब-पश्चिम आदि । आकाश तथा दिक् वे भिन्न-भिन्न द्रव्य हैं। इसका कारण है—दोनों के रूपों में भेद। आकाश केवत शब्द का समवायी कारण होता है, परन्तु दिक् किसी भी वस्तु का समवायी कारण न होकर सब कार्यों का निमित्त कारण होता है। आकाश का, उसके शब्दगुण के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान भी माना जा सकता है, परन्तु दिक् का उसके कार्यों के द्वारा केवल अनुमान ही होता है। यही दोनों में अन्तर है।

#### आत्मा की सिद्धि

प्रत्येक शरीर में आत्मा निवास करता है और वह स्वयं नित्य है। आत्मी की सिद्धि में अनेक प्रमाण दिये जाते हैं—

- (क) हित पदार्थ के पाने का और अहित पदार्थ के छोड़ने का व्यापार मनुष्य के शरीर में हमेशा पाया जाता है। इससे शरीर के भीतर किसी के पदार्थ की सत्ता का संकेत मिलता है। जैसे रथ के व्यापार से रथ के ब्यापार से रथ के ब्यापार के ब्यापार के व्यापार के व
- (ख) श्वास-प्रश्वास से शरीर फूलता है, तथा संकुचित होता है। श्वि किसी चेतन पदार्थ के द्वारा ही किया जाता है। जैसे लोहार की शायी क फूलना और संकुचित होना भाथी फूँकने वाले प्राणी के व्यापार से होता है। (प्राणापान)।

- (ग) कूए में मोट का गिरना तथा उठना मोट खींचने वाले के व्यापार से होता है। ठीक इसी प्रकार आँख की पलक का गिरना तथा उठना चेतन व्यक्तिका ही व्यापार है (निमेषोन्मेष)।
- (घ) शरीर में घाव लगता है और दवा करने पर फिर भर जाता है।
  यह शरीर में स्थित आत्मा के द्वारा हो सकता है, जैसे घर में रहने वाला घर
  की मरम्मत करता है (जीवन)।
- (ङ) मन को प्रेरित करने वाला भी आत्मा ही है। जैसे बालक अपनी इच्छा से गोली या गेंद इधर-उधर फेंकता है, उसी प्रकार आत्मा भी मन को अपनी इच्छा के अनुसार इधर-उघर दौड़ाया करता है (मनोगिति)।
- (च) मीठे आम को देखकर मुँह में पानी भर आता है। इसका कारण क्या है? किसी रूपविशेष के साथ रसविशेष का अनुभव पहिले हो चुका है और उसी की स्मृति वर्तमान दशा में हो रही है। अनुभव तथा स्मृतिका आश्रय एक ही होना चाहिए। सब इन्द्रियों का अधिष्ठाता एक ही चेतन है और वही आत्मा है।
- (छ) सुख-दुःख, इच्छा, द्वेष तथा प्रयत्न गुण हैं, अतः इनका कोई आश्रय द्रव्य होना ही चाहिए। जड़ होने से शरीर वह आश्रय नहीं हो सकता, चेतन आत्मा ही इसका आश्रय होता है । इन गुणों के आश्रय होने से भी आत्मा की सिद्धि होती है।

आत्मा एक है या अनेक ? इस प्रश्न के उत्तर में कणाद आत्मा को अनेक वित्ताते हैं। इसका प्रधान कारण है—व्यवस्था। यह देखने में आता है कि कोई सुखी है, तो कोई दुखी; कोई धनाढच है, तो कोई निर्धन। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक शरीर में भिन्न-भिन्न आत्मा रहता है। आत्मा एक नहीं है, अनेक है। एक शरीर में एक ही आत्मा रहता है। बालकपन, जवानी, बुढ़ापा आदि अवस्थाओं के होने से शरीर भिन्न-सा प्रतीत होता है, परन्तु वह रहता

१. आत्मा के इन नाना चिह्नों का निर्देश महर्षि कणाद ने इस सूत्र में एकत्र किया है—'प्राणपान'निमेषोन्मेष जीवन मनोगित इन्द्रियान्तर' विकारसुखदुः खेच्छा द्वेषप्रयत्ना अधारमनो लिङ्गानि' (वैशेषिकसूत्र ने।२।४)। विशेष के लिए देखिए इसका प्रशस्तपादभाष्य ।

तो है एक ही। इस अवस्था-भेद के कारण एक ही शरीर में अनेक बाला हम नहीं मान सकते; क्यों? कारण क्या है? इसका सामाधान यह है कि शरीर की भिन्न-भिन्न अवस्थायें एक काल में न होकर भिन्न-भिन्न कालों कें होती हैं, परन्तु सुखी और दुखी जीव एक ही काल में पाये जाते हैं। देवत्त सुखी है, तो यज्ञदत्त दुखी है। विरुद्ध धर्मों की सत्ता एक ही काल में की रहती है, जिससे आत्मा का अनेकत्व सूचित होता है।

आत्मा नित्य द्रव्य है, जिसमें बुद्धि, सुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्मावर्ग, संस्कार आदि गुण निवास करते हैं वह शरीर तथा इन्द्रियों से पृथक् होकर स्वतन्त्र सत्ता धारण करनेवाला द्रव्य है। आत्मा आत्मा के इन्द्रिय इन्द्रियों से सर्वथा भिन्न है। कभी हम किसी वस्तु को होने का खण्डन अपनी आँखों से देखते हैं, तथा रुचिकर होने पर से अपने हाथ से छूते हैं। इस प्रक्रिया में हमारा ज्ञान यही रहता है कि वस्तु एक ही है। जिसे हम आँखों से देखते हैं उसे ही हम हाय से छूते हैं। इन्द्रियद्वय-साध्य इस अनुभव में यदि आत्मा इन्द्रियरूप ही होता, तो वस्तु की प्रत्यभिज्ञा (पहचान ) कैसे सिद्ध की जाती (त्या॰ सू॰ ३११। १८३)। दाहिने हाथ से छूए गये पदार्थ को बाए हाथ से स्पर्श करने पर उसकी एकता का खण्डन नहीं होता (न्या० सू० ३।१।७)। एक इन्द्रिय का प्रभाव दूसरी इन्द्रियों पर पड़ा करता है। बुक्ष में लटकते हुए पके आमों को देखती हैं आंख, पर उसका प्रभाव पड़ता है जीभ पर; क्यों कि जीभ से पानी टपकने लगता है। यदि आत्मा इन्द्रियात्मक ही होता, तो जीभ से पानी टपकने की हम किसी प्रकार सिद्ध नहीं कर सकते। पानी टपकने का कारण गही हो सकता है कि पके आम को देखने वाले व्यक्ति को पूर्व काल में आस्वाहि। आम के स्वाद का स्मरण हो आता है (न्या सू० ३।१।१७)। अतः फर्ती के द्रष्टा तथा स्वाद के स्मरणकर्ता का एक होना न्यायसंगत है। पर इति में चैतन्य मानने से इस घटना की समुचित व्याख्या नहीं हो सकती, क्योंकि अन्य दृष्ट वस्तु को दूसरा स्मरण नहीं करता । इन्द्रिय को आत्मा स्वीकार करने पर जनके उपघात होने पर स्मृति की व्यवस्था हो नहीं सकती। अतुभव तथा स्मरण समानाधिकरण रूप से ही एक में विद्यमान रहते हैं। जो अपूर्व का कर्ता है, स्मरण का भी कर्ता वही हो सकता है। ऐसी वस्तुस्थित चासुष प्रत्यक्ष के द्वारा अनुभूत पदार्थ का चक्षु के नाश होने पर स्मरण की होना चाहिए, पर लोकानुभव इससे नितान्त विपरीत है। अतः इत्रियों बी

आत्मा मानना नितान्त असिद्ध हैं । कर्ता तथा कारण की भिन्नता अनुभवसिद्ध है। लेखन का साधन (लेखनी) तथा लेखन का कर्ता (लेखक) दोनों भिन्न-भिन्न व्यक्ति हैं। इसी प्रकार अनुभव के कर्ता (आत्मा) तथा अनुभव के साधन (इन्द्रियाँ) की भिन्नता ही सिद्ध है, अभिन्नता नहीं।

नित्य मन को भी आत्मा मानने में विप्रतिपत्ति ही है। अणुरूप होने के कारण मन का प्रत्यक्ष नहीं होता; क्योंकि प्रत्यक्ष में महत्त्व कारण माना जाता है। ऐसी दशा में मन को ही यदि आत्मा मान लिया

मन आत्मा नहीं जायगा, तो उसमें विद्यमान सुख दुःख, इच्छा आदि भी अप्रत्यक्ष होने लगेंगे। अनुभव से विरुद्ध होने के

कारण इसे सिद्धान्त मानना अन्याय होगा । इस प्रकार शरीर, इन्द्रिय तथा मन—इन तीनों से पृथक् चैतन्याधिष्ठित द्रव्य की ही आत्मा संज्ञा है।

आत्मा को शरीररूप माननेवाले चार्वाक लोकानुभव को निश्चित रूप से समझा नहीं सकते। सद्योजात शिशु के कार्य-कलाप पर दृष्टि डालिए। उत्पन्न होने के कतिपय दिनों के अनन्तर शिशु बिछीने

आत्मा के शरीर होने पर लेटा हुआ हँसने लगता है। हँसना प्रसन्नता का खण्डन के कारण होता है, पर उसके कितपय दिनों के जीवन में हर्षोत्पादक घटना का अभाव होता है।

अतः वह जन्मान्तरीय अनुभूत प्रसन्तता की घटनाओं को संस्कार के वश से स्मरण किया करता है और स्मरण के बल पर वह हैंसता है। यही व्याख्या तर्कसंगत प्रतीत होती है, पर यह व्याख्या आत्मा के शरीर रूप होने पर निष्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि अनुभव के कर्ता शरीर के निश्च होने पर ही यह नया शरीर वालक को प्राप्त हुआ है। बालक की दुग्धपान की प्रवृत्ति भी आत्मा को शरीर-रूप मानने पर सिद्ध नहीं हो सकती। प्रवृत्ति में इष्टसाघनता-जान कारण होता है। वह अनुभव के अभाव में इस जन्म का न होकर जन्मान्तरीय ही होता है—मनुष्यों की अवस्था तथा स्वभाव में पार्यंक्य वृष्टिगोचर होता है। क्यों ? पूर्वंजन्म में किये गये कर्मों के कारण। ऐसी अवस्था में पूर्वं जन्म में कर्म करने वाले तथा इस जन्म में तदनुरूप फल भोगने वाले व्यक्ति की एकता माननी ही पड़ती है। इन प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि आत्मा शरीर से पृथक है, तथा नित्य है।

रै. तथात्वे चेदिन्द्रियाणामुपघाते कथं स्मृतिः—(मुक्तावली, का० ४५)।

वेदान्त आत्मा को एक मानता है, पर न्याय लोक व्यवहार के अनुरोध पर आत्मा को अनेक मानता है। इच्छा, सुख, प्रवृत्ति तथा ज्ञान आदि को विभिन्नता के कारण आत्मा की अनेकता सिद्ध होती है।

#### मन

मन बन्तिम द्रव्य है जिसकी सहायता से आत्मा सुख-दुःख का अनुभन करता है। मन का अस्तित्त्व मानने के लिए मुख्यतया दो प्रमाण हैं—(क) हमारा यह अनुभव है कि आत्मा, इन्द्रिय तथा विषय इन तीनों के रहने पर भी कभी तो ज्ञान होता है और कभी ज्ञान नहीं होता। जब हम अत्यमनक होते हैं, तब वस्तु हमारे नेत्र के सामने से होकर निकल जाती है, परन्तु उसका ज्ञान हमें तिनक भी नहीं होता है। इसका कारण क्या है? प्रत्यक्ष के बात्मा, इन्द्रिय तथा विषय ही पर्याप्त साधन नहीं है, विल्क मन की भी सहायता सदा अपेक्षित रहती है। प्रत्यक्ष के अवसर पर विषय के साथ इन्द्रिक का सम्बन्ध होता है, इन्द्रिय का मन से और मन का आत्मा से। जब तक वे तीनों सम्बन्ध प्रस्तुत नहीं होते, किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता। जब आत्मा के साथ मन सम्बद्ध है, तब तो वस्तु का (बैंसे पुष्पवादिका में गुलाब का) ज्ञान हमें होता है, परन्तु यदि हमारा मन दूसरी ओर लगा है तो सुन्दर गुलाब हमारे सामने पड़ा ही रह जाता है; उसक ज्ञान हमें तिनक भी नहीं होता। इस प्रकार ज्ञान के साधन होने से मन की सत्ता सिद्ध होती है।

(ख) प्रत्येक पदार्थ के ग्रहण के लिए किसी न किसी इन्द्रिय की सहायती अपेक्षित रहती है। रूप की उपलब्धि नेत्र से तथा रस का ज्ञान हमें रसना है होता है। बाहरी विषयों के ज्ञान के लिए तो बाहरी इन्द्रियाँ (नेत्र आदि) होती हैं। उसी प्रकार सूख-दुःख जैसे भीतरी पदार्थ के ज्ञान के लिए भी किसी इन्द्रिय की आवश्यकता रहती है। वह भीतरी इन्द्रिय होनी चाहिए। उसकी उपलब्धि का साधन मन है। मन ही एकमात्र अन्तरिन्द्रिय है। इस प्रकार मन की सत्ता सिद्ध होती है।

मन प्रति शरीर में भिन्न होने तथा अनेक क्रियाकारिता रखने से मूर्त तथा अनेक क्रियाकारिता रखने से मूर्त तथा अणु परिणाम माना जाता है। लोकानुभव मन के अणुत्व सिद्ध करने में प्रधान साधन है। पुष्पवाटिका में बैठने वाला पुरुष नेत्रों से फूंलों की शोभा देखता है। कान से ग्रामोफोन का रेकार्ड सुनता है, तथा अपने हाथों से सामने पड़े देई व

की विकनाहट को स्पर्श द्वारा जानता है। इस प्रकार तीन इन्द्रियों के द्वारा तीन विषयों का ज्ञान उसे एक साथ हो रहा है, पर वे एक काल में न होकर कमानुसार एक के वाद एक होते हैं। ज्ञान युगपत् (एक साथ) नहीं होता, वह कमश्र होता है। ज्ञान को यह कमपूर्वक उत्पत्ति मन के अणुत्व की सिद्धि करने में पर्याप्त साधन मानी जाती है। यदि मन में विभुत्व होता, तो वह एक काल में इन तीनों इन्द्रियों के साथ संयुक्त हो जाता, तथा इन तीनों विभिन्न विषयों का तीनों इन्द्रियों के द्वारा एक ही काल में हमें अनुभव प्राप्त होता, पर लोक में ऐसे अनुभव का अभाव है। अतः मन में विभुत्व नहीं। जिस इन्द्रिय के साथ मन का संयोग होगा, उस क्षण में उसके द्वारा उसके विषय का हो अनुभव प्राप्त हो सकेगा। इसलिए मन अणु है, विभु नहीं।

#### (२) गुण

गुण वह पदार्थ है जो किसी द्रव्य में रहता है, परन्तु स्वयं उसमें कौई गुण नहीं रहता। द्रव्य का ही गुण हो सकता है, गुण का गुण नहीं हो सकता; क्योंकि वह 'अगुणवान्' होता है। द्रव्य स्वतः विद्यमान रहता है और वस्तुओं का समवायी कारण होता है, गुण अपनी सत्ता के लिए किसी द्रव्य पर आश्रित रहता है तथा किसी भी पदार्थ का वह समवायी कारण नहीं होता। सब गुण द्रव्य में ही रहते हैं, जिससे स्पष्ट है कि गुण की स्थित नहीं होती, जैसे लाल रंग किसी द्रव्य से सम्बन्ध रखता है किसी दूसरे रंग से कभी नहीं। गुण कर्म से भी भिन्न होता है। कर्म होता है संयोग और वियोग के कारण, परन्तु गुण में यह बात नहीं होती। न उसे संयोग से, न वियोग से किसी प्रकार का सम्बन्ध रहता है। इस प्रकार गुण के तीन लक्षण हैं— द्रव्य में आश्रित होना, गुणरहित होना (निर्णुणत्व) तथा किया से हीन होना (निष्क्रियत्व)।

महिंष कणाद के अनुसार गुणों की संख्या १७ है (वैशे० सूत्र १।१।६), परन्तु भाष्यकार ने ७ गुणों को और जोड़ कर गुणों की संख्या २४ निर्घारित की है। गुणों के नाम हैं—रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दु:ख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्क, द्ववत्व, स्नेह, संस्कार, शब्द, धर्म तथा अधमें। इनमें कई गुणों के अनेक अवान्तर

१. गुण के लक्षण के लिए देखिए—वैशे० सूत्र १।१।१६; प्रशस्तपादभाष्य पृ०३८ तथा मुक्तावली कारिका ८६।

मेद भी होते हैं। गुणों में दो प्रकार होते हैं —वैशेषिक गुण तथा सामान्य गुण। संख्या; परिमाण आदि तो सामान्य गुण कहलाते हैं; बुद्धि, सुख, दुःख आहि विशेष स्थलों में रहने के कारण वैशेषिक नाम से विख्यात हैं।

मान के व्यवहार के कारण को 'परिमाण' कहते हैं। यह चार प्रकार का होता है—अणु, महत्, हस्व, तथा दीर्घ। परमाणुओं में रहने वाला परिमाण 'पारिमाण्डल्य' कहलाता है और नित्य होता है—आकाश का परिमाण (परम महत्त्व) भी नित्य होता है। ये दोनों परमाणु तो नित्य होते हैं। इनके वीच में रहने वाले अन्य परिमाण अनित्य होते हैं। किसी वस्तु के परिमाण की उत्पत्ति तीन प्रकारों से होती है—(१) संख्या के द्वारा, जैसे द्वचणुक तथा व्यणुक में; (२) परिमाण के द्वारा—अवयवों के परिमाण से अवयवी का परिमाण वज्ता है; (३) प्रचय के द्वारा—अवयवों के शैथिल्य अथवा फैलाव से परिमाण वढ़ता है, जैसे रूई के गोले में।

पहिले से असग-अलग रहने वाले पदार्थों की जो प्राप्ति होती है उसे ही संयोग कहते हैं। यह संयोग तीन प्रकार का होता है—(१) जब एक पदार्थ की गित से संयोग होता है (जैसे पक्षी का उड़ कर संयोग पर्वत की चोटी पर बैठना); (२) दोनों पदार्थों को गित से संयोग होता है (जैसे दो गेंद दो भिन्न-भिन्न दिशाओं से आकर एक साथ मिलते हैं और टक्कर खाते हैं), (३) संयोग संयोग—एक संयोग से दूसरा संयोग उत्पन्न होता है। मैं अपने कलम से टेड्र के अपर कागज पर लिख रहा हूँ। यहाँ कागज तथा हाथ का संयोग है। वह कागज टेब्रुल पर रखा है, इस प्रकार मेरे हाथ का टेब्रुल के साथ भी संयोग हो जाता है।

विभाग भी ठीक इसी प्रकार तीन तरह का होता है— (१) एक पक्ष की किया से, (२) दोनों पक्षों की किया से, तथा (३) विभाग से अल विभाग उत्पन्न होता है।

संस्कार के तीन प्रभेद होते हैं—(क) भावना—पहिले अनुभूत विषय की स्मृति या पहचान संस्कार के द्वारा होती है। इसे ही भावना कहते हैं। आत्मा में रहने से यह आत्मा का गुण है। (ख) वेग—मूर्तिमान् पदार्थों में विशेष कारण से वेग उत्पन्न होता है। (ग) स्थिति-स्थपाक—लचीलापन। रबर के एक सीघे टुकड़े को हम अपने हाथ से नवा डालते हैं, परन्तु हाथों के हटाते ही वह ज्यों का त्यों पुरानी दशा में आ जाता है। इसी गुण को स्थिति-स्थापक (स्थिति में रखने वाला गुण) कहते हैं:

धर्म आत्मा का गुण है, जिसके द्वारा कर्त्ता को सुख, प्रिय वस्तु तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है, वही गुण 'धर्मे' है। यह अतीन्द्रिय है, अर्थात् इसका कभी प्रत्यक्ष नहीं होता। अन्तः करण की शुद्धता तथा पिवत्र संस्कारों के द्वारा यह उत्पन्त होता है, तथा अन्तिम सुख भोग लेने पर यह समाप्त हो जाता है। धर्म का विरोधी गुण अधर्म है, जो कर्त्ता का अहित क्रने वाला तथा उसे दुःख की प्राप्ति कराने वाला होता है।

# (३) कर्म

गुण के समान ही कर्म भी द्रव्य में आश्रित रहने वाला घमं है। द्रव्य कमें का आश्रय हो सकता है पर कर्म द्रव्य का आश्रय हो सकता है पर कर्म द्रव्य का आश्रय हो सकता है पर कर्म द्रव्य का आश्रय हो सकता है। कर्म गुण से फिल्न है। गुण द्रव्य का सिद्ध धर्म है, अर्थात् वह अपने स्वरूप का अन्तिम निश्चय नहीं हो सका है। यह वस्तुओं के संयोग तथा विभाग का स्वतन्त्र कारण है। कर्म की मूर्त द्रव्यों में ही वृत्ति रहती है। अल्प परिमाण वाले द्रव्य ही 'मूर्त' माने जाते हैं। उन्हीं को मूर्ति की सम्भावना है, पर व्यापी विभु द्रव्य मूर्त नहीं हो सकते। इस प्रकार पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा मन इन्हीं मूर्त द्रव्यपञ्चक में कर्म की वृत्ति रहती है। विभु द्रव्य जैसे आकाश, काल, दिक् तथा आत्मा में कर्म की कथमिप सम्भावना नहीं है।

कर्म पाँच प्रकार का माना जाता है—(१) उत्क्षेपण, (ऊपर फेंकना) (२) अपक्षेपण (नीचे फेंकना), (३) आकुश्वन (सिकोड़ना), (४) प्रसारण (फैलाना)—अवयवों में सान्निष्ठय नंष्ट होकर विप्रकृष्टता आना (४) गमन।

ं स्वयं एक होते हुए भी अनेक वस्तुओं में समवाय सम्बन्ध से रहने वाला पदार्थ सामान्य या जाति कहलाता है। जैसे गोत्व तथा मनुष्यत्व। यहाँ गो तथा मनुष्य अनेक हैं, परन्तु उनमें रहने वाली जाति एक है, तथा नित्य है।

रै. द्रष्टव्य वै० सू० १।१।१७; प्र० पा० भा०, पू० १४७ भाषापरिच्छेद का० ५, ६; तर्कसंग्रह, पृ० ५।

सामान्य अपने विषय की सब वस्तुओं में रहता है। समस्त गो व्यक्तिगें।
गोत्व रहता है। व्यक्ति भिन्न होते हैं, परन्तु उनमें रहने वाला समान
अभिन्न अर्थात् एक रूप होता है। वह अनेक-वृत्ति होता है, तथा एक ही के
में अनेक व्यक्तियों के अन्तर्गत होने का कारण सामान्य ही होता है। गा
आकार-प्रकार वाले मनुष्यों को एक मनुष्य वर्ग में समावेश करने का क्षे
कारण है कि उन सब में मनुष्यत्व जाति निवास करती है। प्रशस्तपहं
शक्दों में सामान्य इसीलिए 'अनुवृत्ति प्रत्यय कारण' कहलाता है।

# (४) सामान्य

सामान्य नित्य, एक तथा अनेक में अनुगत—समवाय सम्बन्ध से सब रहता है। मनुष्य उत्पन्न हों या मर जायें, आवें या चले जायें, परमनुष्यतह सामान्य सदा विद्यमान रहता है। अतः इनकी नित्यता प्रमाणप्रतिपन है। सामान्य की दूसरी संज्ञा 'जाति' भी है। व्यापकता की दृष्टि से सामान्य के प्रकार का माना जाता है'—'पर सामान्य'—सवसे अधिक व्यक्तियों में ख़े वाली जाति; 'अपर सामान्य'—सव से कम व्यक्तियों में रहने वाली बांति तथा 'परापर सामान्य'—जो दोनों के बीच में रहने वाला होता है। श सामान्य का दूसरा नाम 'सत्ता' है, क्योंकि इसके भीतर समस्त सामान्य के अन्तर्भाव हो जाता हैं; घटत्व घटमात्र में रहने के कारण अपर सामान्य के उदाहरण है; द्रव्यत्व परापर सामान्य है, क्योंकि द्रव्यत्व, कर्मत्व तथा गुणलां विद्यमान सत्ता की अपेक्षा द्रव्य मात्र में सीमित होने से यह छोटा ( अपः) है। परन्तु घटत्व की अपेक्षा वह कहीं बड़ा है। अतः इन दोनों के बीव ग रहने से यह मध्यवर्ती सामान्य का दृष्टान्त माना जाता है।"

# (५) विशेष

विशेष की कल्पना सामान्य की कल्पना से ठीक विपरीत पड़ती है। कि भिन्न व्यक्तियों के एक श्रेणिबद्ध होने का कारण यदि सामान्य है, तो ठीक इसे उलटे एक श्रेणी के समान गुण वाले व्यक्तियों के पारस्परिक भेदको सिंह कर्ष

१. वै॰ सु॰ १।२।४—११; प्र॰ पा॰ भा॰, पृष्ठ ४; मुक्ता॰ का॰ द-१।

बाला पदार्थ 'विशेष' ही हैं। पृथ्वी का एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न क्यों कर है? एक आत्मा दूसरे आत्मा से भिन्न या एक मन दूसरे मन से भिन्न किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है? इस पार्थंक्य की कल्पनां के लिए इन द्रव्यों में 'विशेष' नामक पदार्थ की कल्पना की गई है। विशेष नित्य द्रव्यों— जैसे पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु के परमाणु, आकाश, दिक्, काल, आत्मा तथा मन में निवास करता है। विशेष की सत्ता न मानने पर सव आत्मा के एक ही समान होने से उनमें विशिष्ठता न होगी।

दो वस्तुओं की पृथक्ता कैसे सिद्ध की जा सकती है? एक ही समान एक ही ह्परंग वाले दो घड़े हमारे सामने पड़े हैं। इन दोनों में भिन्नता इसलिए है कि एक घड़े का आधा भाग दूसरे घड़े के आधे भाग से भिन्न है। इस प्रकार दोनों के टुकड़े करते जाइए। ये टुकड़े आपस में भिन्न होते जायेंगे। विश्लेषण करते-करते हम 'परमाणु' पर जा पहुँचते हैं। परमाणु तो घड़ों का एक ही प्रकार का होता है। ऐसी दृशा में क तथा ख घड़ों के परमाणुओं को एक समान होने के कारण दोनों में भेद क्योंकर होता है? इस प्रशन का उत्तर है—'विशेष' के कारण। परमाणुओं में विशेष नामक पदार्थ रहता है जो उनके व्यक्तित्व का सूचक होता है, अर्थात् एक परमाणु में विशेष रहता है, जो उसे समान परमाणु से अलग बनाता है। इस प्रकार 'विशेष' का निवास सावयव पदार्थ पर न होकर निरवयव (अर्थात् अवयव से हीन) पदार्थ पर होता है। वह नित्य पदार्थों के ऊपर रहता है।

नित्य द्रव्यों में रहने के कारण वह स्वयं नित्य है, तथा द्रव्यों की अनन्तता के कारण वह स्वयं अनन्त होता है। नित्य द्रव्यों में विशेष हमेशा विद्यमान रहता है। न उसका उत्पादन होता है; न उसका विनाश। घट आदि कार्य मले ही उत्पन्न तथा विनष्ट होते रहें, उनका मूल भूत कारण 'परमाणु' कभी नष्ट नहीं होता। इन्हीं परमाणुओं में विशेष सदा रहता है। परमाणु में व्यक्तित्व सदा रहता है। यदि यह व्यक्तित्व उसमें न रहता, तो एक परमाणु का दूसरे परमाणु से कोई भेद न होता, दोनों एक ही प्रकार के होते। 'विशेष' वह है जो अपने आश्रय को, व्यक्ति को विशिष्ट रूप देता है (स्वाश्रय विशेषक) एक विशेष का दूसरे विशेष से भेद स्वयं विशेष के द्वारा

१. द्रब्टव्य वै० सू० १।२।६; प्र० पा० भा०, पृ० १६८-१००; न्या० क०, पृ० ३२३-३२४; मुक्ता० का० १०।

ही होता है। इसीलिए विशेष को 'स्वतो व्यावर्तक' (= आप ही का

मीमांसा, वेदान्त आदि दर्शनों में 'विशेष' नामक पदार्थ नहीं गान जाता। कणाद ने ही सर्वप्रथम 'विशेष' को स्वीकार किया और इसील यह दर्शन 'वैशेषिक' के नाम से अभिहित किया जाता है। वैशेषिक (१२ सू०) में इसका सामान्य निर्देश है। प्रशस्तपाद ने इसका कि विवरण अपने भाष्य में दिया है।

सृष्टि काल में कार्य-वस्तुओं में भेद की उत्पत्ति के लिए अणुओं में 'पाइव विशेष' माना जाता है, जो अदृष्ट के समान प्रलय में भी नष्ट नहीं होता। नैयायिक आचार्य यह 'पाकज' विशेष नहीं मानते (न्यायभाष्य, पृ० ३५२)।

# (६) समवाय

समवाय भाव पदार्थों में अन्तिम पदार्थ है। कोई भी वस्तु कि वस्तु के साथ विना किसी सम्बन्ध के नहीं रह सकती। मुख्यतया सम्बन्ध ये प्रकार का होता है—संयोग तथा समवाय। संयोग सम्बन्ध उन वस्तुओं होता है जो संयोग के विना भी अपनी पृथक् सत्ता धारण कर सकती है। स सम्बन्ध अनित्य होता है, पर समवाय सम्बन्ध इससे नितान्त भिन्न है। स वस्तुद्धय में रहने वाला नित्य सम्बन्ध है। अंग-अंगों में, गुण-गुणवान् में, क्रिया कियावान् में, जाति-व्यक्तियों में तथा विशेष-नित्य द्र व्यों में यह निवास करता है। यह तो प्रसिद्ध ही है कि समग्र वस्त्र अपने अवयभूत तन्तुओं में रहता है सालिमा गुलाव के फूल में, लेखन-क्रिया लेखन में, मनुष्यत्व मनुष्य नाम्प्रात व्यक्तियों में तथा 'विशेष' आत्मा तथा परमाणु आदि नित्य द्र व्यों में निवास करता है। पर इन दोनों का सम्बन्ध समवाय के द्वारा ही सम्पन्न होता है। समवाय की विशेषता है इंसकी नित्यता। संयोग तो अनित्य सम्बन्ध है, परमवाय की दशा ऐसी नहीं हैं। ऊपर जिन वस्तु युगलों का वर्णन किया ग्याहि उनकी पारस्परिक स्थिति के निर्वाह करने के लिए समवाय सम्बन्ध मानवी उनकी पारस्परिक स्थिति के निर्वाह करने के लिए समवाय सम्बन्ध मानवी

१. न्यायकुसुमाञ्जलिबोधनी, पृ० ३२। २. द्रष्टव्य बै० स्० १।१।३; प्र० पा० भा०, पृ० १७१-१७६ न्यायकालका, पृ० ३२५-३२८; मुक्तावली का० ११।

पड़ता है। अतः इन परस्पर नित्य सम्बद्ध (अयुतसिद्ध ) वस्तुओं का सम्बन्ध समवाय है। जवतक उक्त पदार्थों की सत्ता वनी हुई है, तवतक इस सम्बन्ध की सत्ता मानी ही जायेगी।

जो पदार्थ अलग रह सकते हैं, अर्थात् जिनकी सत्ता सदा पृथक् रूप से सिद्ध रहती है, उसे 'युत सिद्ध' कहते हैं और ऐसी वस्तुओं में रहने वाले सम्बन्ध को 'संयोग' कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कभी जोड़े नहीं गये, अर्थात् जो सर्वदा संलग्न रहते हैं। ऐसे पदार्थों को 'अयुत सिद्ध' कहते हैं। ऐसे द्रव्यों का सम्बन्ध समवाय कहलाता है। इस सम्बन्ध का निवास इन वस्तुओं में होता है—

- (क) अवयव तथा अवयवी में जैसे वस्त्र तथा तन्तु का सम्बन्ध। वस्त्र है अवयवी तथा तन्तु है अवयव। इन दोनों के सम्बन्ध को 'समवाय' कहते हैं। वस्त्र तन्तुओं को छोड़कर कभी रह नहीं सकता। न अतीत में पृथक् था, न आज है और न भविष्य में रहेगा। वस्त्र तन्तुओं में समवेत सदा रहता है।
- (ख) गुण और गुणी में जैसे जल तथा शैत्य में । शैत्य-ठंडापन गुण है और जल उसका आश्रय द्रव्य है, जिसमें वह रहता है (गुणी)। यह गुण जल में हमेशा वर्तमान रहता है। कभी भी शैत्य गुण जल को छोड़ कर नहीं रह सकता। अतः इन दोनों में समवाय सम्बन्ध विद्यमान है।
- (ग) किया तथा कियावान् में जैसे गित तथा वायु में । गित किया है तथा उसका आश्रय है वायु, जो इस किया से युक्त है (कियावान्)। किया अपने आधारभूत द्रव्य से पृथक् नहीं रह सकती; प्रत्युत वह द्रव्य में सदा आधेय रूप से विद्यमान रहती है। जिस गुण द्रव्य में समवेत (समवाय सम्बन्ध से सम्बद्ध) रहता है, उसी प्रकार कर्म भी अपने आधार वाले द्रव्य में समवेत रहता है।
- (घ) जाति तथा व्यक्ति में —गो व्यक्ति तथा 'गोत्व' में। जाति सदा व्यक्ति में रहती है और इस रहने का सम्बन्ध भी कोई चाहिए। यही सम्बन्ध समवाय है।
- (ङ) विशेष तथा नित्य द्रव्य में ऊपर कहा गया है कि विशेष नित्य द्रव्यों में, जैसे परमाणु, आत्मा आदि में रहता है, वह जिस सम्बन्ध से रहता है वही समवाय है। अतः वायु के परमाणु में वायुत्व विशेष समवेत रहता है।

संयोग से समवाय सदा भिन्न होता है। दोनों में महान् अन्तर है—(१) संयोग से युक्त पदार्थ पहले पृथक्-पृथक् रहते हैं, परन्तु समवेत पदार्थ के पृथक्-पृथक् नहीं रहते। (२) विभाग के द्वारा संयोग नाम को प्राप्त होता है किन्तु समवाय कभी नष्ट होने वाला नहीं होता। (३) संयोग दो लक्त्र वस्तुओं में होता है, परन्तु समवाय आधार तथा आधेय वस्तुओं (पत्तन) में ही होता है। (४) मिलने वाले पदार्थों में से कभी एक की किया से बी कभी दोनों की किया से संयोग उत्यन्न होता है, परन्तु समवाय के लिए कि आवश्यकता नहीं रहती। (५) संयुक्त वस्तुयें अलग-अलग करने पर भी अपनी सत्ता बनाये रखती हैं, परन्तु समवेत पदार्थ को अलग-अलग किया जा सकता। जव क गो पदार्थ रहता है, सदा गोत्व के साय मिला ही रहता है।

सारांश यह है कि संयोग वांहरी तथा आकस्मिक सम्बन्ध होता है, गल् समवाय भीतरी तथा स्वाभाविक सम्बन्ध होता है। इस प्रकार नाना दृश्यों । संयोग से भिन्न होने वाला 'समवाय' एक विशेष सम्बन्ध है; इस बात है अवहेलना कथमि नहीं की जा सकती। 'समवाय' की कल्पना न्याय-वैशेषि सिद्धान्त के लिए नितान्त आवश्यंक है, क्यों कि इसी के आधारपर इसमें कार्र कारण का सम्बन्ध अवलम्बित रहता है। इसी से इसकी विशिष्ट उपयोगिता है।

### 🥠 (७) अभाव

अभाव दो प्रकार का होता है—(१) संसर्गाभाव और (२) अलोका भाव। संसर्गाभाव दो वस्तुओं में होने वाले संसर्ग या सम्बन्ध का निषेत्र है अर्थात् कोई वस्तु अन्य वस्तु में विद्यमान नहीं है। अन्योन्यभाव का अर्थ हैं कि एक वस्तु दूसरी वस्तु नहीं है, अर्थात् दोनों में पारस्परिक भेद है। संसर्गाभाव तीन प्रकार का माना जाता है—(१) प्रागभाव, (२) प्रध्वंसाभा तथा (३) अत्यन्ताभाव। अन्योन्याभाव एक ही प्रकार का होता है। बंदि हन दोनों भेदों को मिलाने से अभाव चार प्रकार का होता है। संसर्गाभा का सामान्य परामर्श वाक्य होगा—'क ख में नहीं है', अन्योन्याभाव सामान्य परामर्श वाक्य होगा—'क ख नहीं है'।

उत्पत्ति के पहले कारण में कार्य के अभाव को प्रागभाव पहले होते बार्व अभाव कहते हैं। उत्पत्ति के पीछे कारण में कार्य के होने वाले अभाव के प्रध्वंसाभाव कहते हैं। अतः प्रध्वंसाभाव आदि होते हुए अनन्त माना बार्व है। दो वस्तुओं का संसर्ग वर्तमान भूत तथा भविष्य तीनों काल में विद्यान

न रहने पर अत्यन्ताभाव होता है। कोई भी वस्तु किसी अधिकरण में संसर्ग-विशेष से ही विद्यमान रह सकती है, जैसे भूतल पर घट की स्थिति संयोग सम्बन्ध से ही मानी जा सकती है, समवाय सम्बन्ध से नहीं। अतः भूतल पर इट के चाक्षुष प्रत्यक्ष होने पर भी 'भूतल पर समवाय सम्बन्ध से घट का अत्यन्ताभाव है' यह कथन नितान्त युक्तियुक्त है। उसी प्रकार सुरिभत सुमन में गत्व की सत्ता समवाय सम्बन्ध से हैं, संयोग सम्बन्ध से नहीं। अतः 'इस फूल में संयोग सम्बन्ध से गन्ध का अत्यन्ताभाव हैं इस कथन में पुष्प में सुगन्ध के अनुभव होने पर भी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। इसे ही अत्यन्ताभाव कहते हैं। जिसका अभाव रहता है, उसे न्याय की दार्शनिक भाषा में 'प्रतियोगी' कहते हैं। इस अत्यन्ताभाव में प्रतियोगिता संसर्गाविच्छन्न होती है, अर्थात् किसी संसर्ग विशेष का अवलम्बन करके ही किसी वस्तु का अन्य वस्तु में अभाव स्वीकार किया जाता है। प्रागभाव की तरह यह न तो उत्पत्ति से सम्बद्ध है और न प्रध्वंसाभाव की तरह उत्पत्ति के नाश से। अतः अनादि भी है तथा अनन्त भी है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु से भेद होने पर अन्योन्याभाव होता है, जिस प्रकार 'घट पट नहीं है'। इस कथन से घट से पट की भिन्नता के समान पट से घट की भी भिन्नता स्वीकृत की जाती है। घट पट नहीं है और न पट ही षट है—इन दोनों में तादात्म्य सम्बन्ध का अभाव है। १९२

#### विश्व की सृष्टि

अन्य दार्शनिकों की तरह वैशेषिकों ने भी जगत् के उपादान के विषय में विशेष विचार किया है। वास्तववाद के सिद्धान्त के अनुयायी दर्शनों ने परमाणु को जगत् का उपादान बतलाया है, क्योंकि उनकी दृष्टि जगत् का कारण में इसी मूलभूत पदार्थ से इस नानात्मक जगत् की सृष्टि हुई है। पर परमाणु के साथ जगत् का सम्बन्ध एक प्रकार से ही निष्पन्त नहीं होता, प्रत्युत वास्तववाद के समर्थंक दर्शनों में इस विषय में गहरा मतभेद है। कार्य को नवीन उत्पन्न द्रव्य अथवा कारण का परिणाम न मान कर कारणों का केवल संघातमात्र मानने वाले बौद्धों के मत में यह जह प्रपन्न कर्म नियमित क्षणिक तथा परमाणु-पुञ्जरूप—परमाणु से सर्वथा अभिन्न है (अर्थात् कार्य-कारण का परिणाम न होकर तदिभन्न है।) जैनियों के मत में यह जगत्-कर्म नियमित, स्थिर तथा परमाणुओं (पुद्गलों) का परिणाम (किसी अंश में भिन्न और किसी अंश में अभिन्न=भिन्नाभिन्न) है। प्रभाकर के मत में जगत्-कर्म नियमित तथा परमाणु का कार्य (भिन्न) है, पर

न्याय-वैशेषिक के सिद्धान्तानुसार यह जगत् परमाणु का कार्य (भिन्न) हैं। हुए कर्म-नियमित न होकर कर्म की सहकारिता से ईश्वर-नियमित है।

अनुभव साक्षी है कि चाक्षुष प्रत्यक्ष वाले समस्त पदार्थं अवयविशिष्ट हैं। प्रत्यक्षानुभूत घट के अवयव कपाल, तथा पट के अवयव तन्तु हैं। क्ष अवयवों के भी अवयवों की तथा उनके भी अवयवों की कल्पना कीजा सकती है पर एक स्थल पर इन अवयव-धाराओं को विराम देना ही होगा। के अवयवधारा का अवसान न मान कर अनन्त अवयवपरम्परा स्वीकार की जाय तो पर्वत तथा राई दोनों के परमाणुओं में तुल्यता होने लगेगी; क्योंकि कि प्रकार अवयवपरम्परा का अन्त न मानने से पर्वत के अनन्त अवयव होंगे, जो प्रकार राई के भी अनन्त अवयव होंगे, जिनमें नियामक न होने से दोनों बरात होने लगेंगे। इस दोष से बचने के लिए अवयवधारा का कहीं न कहीं विराम मानना ही पड़ेगा। जिन अवयवों पर उसका विराम स्वीकार किया जाय वे स्वयं अवयवरहित होंगे, तथा स्वयं उपादान होने से नित्य द्रव्य माने जाये। इस प्रकार के सर्विपक्षया सूक्ष्म, इन्द्रियातीत, निरवयव नित्य द्रव्य को परमाणु कहते हैं। ये परमाणु चार प्रकार के हैं— पार्थिव, जलीय, तैजस तथा वायवी।

इन परमाणुओं से जगदुत्पत्ति के प्रकार का वर्णन प्रशस्तपाद ने क्यें (पृ० १६-२२) भाष्य में बड़े सुन्दर ढंग से किया है। अणुपरिमाण-विशिष्य परमाणुओं के संयोग से 'द्वचणुक' की उत्पत्ति होती हैं ऐसे तीन द्वचणुकों के संयोग से त्र्यणुक (त्रसरेणुक त्रुटि) की उत्पत्ति होती है। वस्तुस्थिति यह है कि परमाणु नित्य है। वे परमाणुओं से द्वचणुक की उत्पत्ति होती है। द्वचणुक भी अणुपरिमाणवाला किन्तु कार्य होने से वह अनित्य है। तीन द्वचणुकों से जिस त्रुत्रसरेणु की उत्पत्ति होती है वह महत्परिमाणवाला होता है। अतः उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष होता होती है वह महत्परिमाणवाला होता है। अतः उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष होता होती है वह महत्परिमाणवाला होता है। अतः उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष होता हो फलतः परमाणु और द्वचणुक अतीन्द्रिय हैं और त्रसरेणु से लेकर आगे के क्षे कार्य-द्रव्य इन्द्रिय-गोचर होते हैं। घर में छत के छेद से जब सूर्य की किंग प्रवेश करती हैं, तब उनमें नाचते हुए जो छोटे-छोटे कण नेत्रगोचर होते हैं। ही त्रसरेणु हैं। इनका छठा भाग 'परमाणु' कहलाता है। श्र्यणुक का महत्ते

१. जालान्तरगते भानौ यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः। तस्य षष्ठतमो भागः परमाणुः सं उच्यते॥

हुच गुकों की संख्या के कारण उत्पन्न माना जाता है, न कि उनके अणु-परमाणु है। चार त्रसरेणुओं के योग से चतुरणुक की उत्पत्ति होती है और तदनन्तर जगत् की सृष्टि होती है। प्रत्येक द्रव्य की सृष्टि में इसी क्रम का अनुसरण माना जाता है।

र्विशेषिक मत में परमाणु स्वभावतः शान्त अवस्था में निःस्पन्दरूप से निवास करते हैं; उनमें प्रथम परिस्पन्द का क्या कारण है ? प्राचीन वैशेषिक लोग प्राणियों के धर्माधर्मरूप अदृष्ट को इसका कारण बतलाते हैं। अदृष्ट की दार्शनिक कल्पना बड़ी विलक्षण है। अयस्कान्तमणि की ओर सूई की स्वाभाविक गति, वृक्षों के भीतर रस का नीचे से ऊपर चढ़ना , अनिन की लपटों का ऊपर उठना, वायु की तिरछी गति, मन तथा परमाणुओं की पहिली गति (स्पन्दनात्मक क्रिया) — अदृष्ट के द्वारा जन्य बतलाई जाती है, पर पीछे के आचार्यों ने अदृष्ट की सहकारिता से ईश्वर की इच्छा से ही परमाणुओं में स्पन्दन तथा तज्जन्य सृष्टि-क्रिया मानी है<sup>3</sup>। अदृष्ट के स्थान पर महेश्वर की सत्ता कारण मानी गई है। महेश्वर को जगत् के संहार करने की इच्छा उत्पन्न होने पर अदृष्टों का शक्ति-प्रतिबन्ध उत्पन्न हो जाता है, अर्थात् अदृष्टों की शक्ति रुद्ध हो जाती है। अतः उसका सद्यः फल प्रलय की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार जब प्राणियों के कर्म फलोन्मुख होते हैं और अदृष्ट कार्य करता है, तब महेश्वर की सृष्टि करने की इच्छा से आत्मा तथा परमाणु का संयोग उत्पन्न होता है; उसके कारण परमाणुओं में कर्म की उत्पत्ति होती है और ऋमशः सृष्टि का आविर्माव होता है। 13

वशेषिकों की यह परमाणु-कल्पना स्वप्रतिभोत्पादित सिद्धान्त है। ग्रीक दार्शनिक देमोक्रितस के परमाणुवाद से यह सिद्धान्त नितान्त भिन्न है। ग्रीसदेशीय विवेचना के अनुसार परमाणु स्वयं गुणरहित होते हैं, पर उनमें तौल स्थान, तथा क्रम का अन्तर होता है, किन्तु कणाद के अनुसार परमाणु में विशेष गुण होता है। देमोक्रितस तथा एपिकरस ने परमाणुओं को स्वतः गमनशील तथा आत्मा को भी उतान्न करने वाला बतलाया है। वे अनन्त आकाश में विचरण करते हुए पारस्परिक संघर्ष से स्वतः जगत् की सृष्टि करते हैं, क्योंकि

१. मणिगमन्सूच्यभिसर्पणमित्यदृष्टकारणम्—( वै० सू० ५।१।१५) ।

रे. वृक्षाभिसर्पणमित्यदृष्टकारितम्—( वै० सू० ४।२।७ )।

३. प्र० पा० भा०, पृ० २०; न्या० क०, पृ० ५२-६३।

१६ मा० द०

ईश्वर का बहिस्कार कर देने से उनका कोई भी सचेतन नियामक विद्यान नहीं रहता, परन्तु वैशेषिक सिद्धान्त इससे नितान्त भिन्न ठहरता है। वहां परमाणु स्वभावतः निःस्पन्दावस्था में रहते हैं; उनमें स्पन्द का आविश्व अदृष्ट के सहकार और ईश्वर की इच्छा से होता है। वे पृथिव्यादि भूतचतुष्ट्र की ही उत्पत्ति कर सकते हैं, आत्मा स्वयं नित्य द्रव्य है, तथा उनके समान ही साथ-साथ स्थिति धारण करता है। दोनों में तात्त्विक विभेद यह है कि ग्रीक सिद्धान्त भौतिकवाद का समर्थक है, पर भारतीय सिद्धान्त आध्यात्मिक वाद का पोषक है। ऐ सी दशा में डाक्टर कीथे की भारतीय परमाणुवाद के सिद्धान्त पर ग्रीक प्रभाव की कल्पना सर्वथा निर्मूल है।

### भारत तथा यूनान में परमाणुवाद

भारतवर्ष के नैयायिक तथा वैशेषिक लोग जगत् में 'अनेकवाद' के समर्थं थे और वे 'परमाण' के द्वारा सुष्टि मानते थे। इस विषय में यूनानी दार्शनिकों के साथ उनके विचार की तुलना की जा सकती है। यूनानी दार्शनिकों का एक दूसरा सम्प्रदाय अनेकवाद (Pluralism) का समर्थक था। इनके अनुसार जगत् में विद्यमान परिवर्तन वास्तव है। इस पक्ष के आद्य विद्वान् वे हिरेक्लितस ( Heraclitus ५४०-४७५ ई० पू० ) । ये 'अग्नि' को ही जगत् का मूल तत्त्व मानते थे और उसे परिणाम का प्रतीक समझते वे<sup>र</sup>। यद्यपि ये मूल वस्तु की नित्यता में विश्वास करते थे, तथापि जगत् के पदार्थ की बहुलता तथा उसके सतत परिवर्तन को ये मान्य समझते थे। तथाक बुद्धः ने जिस परिवर्तन तत्त्व-परिणामवाद-की भारत में व्याख्या की, खी का प्रतिपादन हिरेक्लितस ने यूरोप में सर्वप्रथम किया। इनके उपदेशों में सर्वतोभावेन मान्य सिद्धान्त है प्राकृतिक घटनाओं में व्यवस्था पर आगृही विश्व में विद्यमान कमबद्धता सूचित करती है कि इसके मूल पदार्थ में अवर्ग उसके साथ ही साथ 'सार्वभीम बुद्धि' अवश्य विद्यमान है। अनेकवाद सिद्धान्त को अनावसागोरस (Anaxagoras ५००-४२८ ई० पू०) त इम्पेदोक्लेस (Empedocles ४८३-४४० ई० पू०) ने अग्रसर किंग और इसका चरम उत्कर्ष देमोकितस (Democritus ४६०-२७० ई० पूर्) ने अपने परमाणुवाद के द्वारा प्रदर्शित किया । अनाक्सागोरस की दृष्टि में वर्ष

१. द्रष्टव्य कीथ: इण्डियन लाजिक एण्ड ऐटिमजम, पृ॰ १७-१६।

का मौलिक तत्त्व एक प्रकार का नहीं है, प्रत्युत वस्तुओं के अनेक प्रकार के 'बीजों' से जगत् की सृष्टि होती है। इम्पेदोक्लेस ने अनाक्सागीरस के अनेक 'बीजों' के स्थान पर चार प्रकार के मूल तत्त्व ( अर्थात् अपिन, वायु, जल, तथा पृथ्वी - इन चार भूतों ) को स्वीकार किया। उन्होंने उत्पत्ति तथा प्रलय के संकर्षण और विकर्षण के तत्त्व माने । ये दोनों तथ्य रागद्वेष-जैसे मनोभाव की सत्ता पर आश्रित हैं। संकर्षण से होती है सुष्टि और विकर्षण से होता है प्रलय । देमोिकतस को दार्शनिक जगत् की अपेक्षा वैज्ञानिक जगत् अधिक सम्मान तथा आदर प्रदान करता है। वे भौतिकशास्त्र के जनक माने जाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा उद्भावित परमाणुवाद की स्वीकृति से भौतिकशास्त्र की विशेष उन्नति हुई है। विश्व की सृष्टि के मूल साधन 'परमाणु' हैं। ये आकार तथा स्थान में परस्पर भिन्न हैं। परमाणु को विश्व की 'वर्णमाला' स्वीकार किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला में A और M में आकार तथा ह्प में पार्थक्य है, M और W में स्थान में पार्थक्य है, on और no में कम-विन्यास में अन्तर है। उसी प्रकार परमाणुओं में आकार, रूप, तथा स्थान में भिन्नता विद्यमान रहती है। परमाणु जड़ नहीं, प्रत्युत चेतन होते हैं। वे स्वतः कियाशील होते हैं और समग्र दिशाओं में स्वयं प्रचलित हो दूसरे परमाणुपुञ्ज से संज्ञिलष्ट होकर जगत् की सृष्टि करते हैं। अवस्था-विशेष में पदार्थ अन्य पदार्थ के साथ संघर्ष में आता है, जिससे उसके परमाणु चूणित होकर फिर पृथक्-पृथक् हो जाते हैं। यही है परमाणु सिद्धान्त, जो जगत् की यन्त्रात्मक (Mechanical) व्याख्या करता है, अर्थात् वह जगत् की गति तथा जड़ प्रकृति के रूप में ही लिक्षित किया जाता है। देमोकितस के मत में पदार्थों के अवान्तर गुण — रूप, शब्द, गंध और रस व्यवहारतः सत्य हैं। यदि परमार्थतः कोई वस्तु सत्य है, तो वह परमाणु ही है। 'प्रमाणु' के सिद्धान्त में वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा प्रयोग करने से अनेक परिवर्तन कालान्तर में होते रहे हैं, परन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि देमोिकतस के सिद्धान्त ने प्राचीन युग में वैज्ञानिकों के लिए एक दृढ़ आधार प्रस्तुत किया और भौतिक विज्ञान के अम्युदय का सूत्रपात किया।

( ४ ) वैशेषिक ज्ञानमीमांसा

वृद्धिप्रकरण में ज्ञान की मीमांसा प्रशस्तपादभाष्य में विशेषरूपेण की गई है। ज्ञान सामान्यतः दो प्रकार का होता है—(१) विद्या तथा (२) अविद्या। ये दोनों चार-चार प्रकार के होते हैं। अविद्या के चार प्रकार हैं—संशय,

विपर्यय, अनध्यवसाय और स्वप्न । अनेक प्रसिद्ध विशेषवाले दो पदार्थों सादृश्य मात्र के दर्शन से और दोनों के विशेषों के स्मरण न करते। उभयावलम्बी विमर्श को 'संशय' कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है अन्तः (भीतरी) और बाह्य (बाहरी)। विपर्यय का अर्थ है अवस्तु वस्तु का ज्ञान (अतस्मिन् तदिति प्रत्ययः ) अर्थात् भ्रम । अनव्यवसाय हे तात्पर्य 'अनिश्चय' से है। 'यह क्या है' ? यह आलोचनमात्र ज्ञान। 'करहर को देख कर किसी मनुष्य का निश्चय पर न पहुँचना अन्ध्यवसाय है। स्व तो प्रसिद्ध है। प्रशस्तपाद के मत से स्वप्न के तीन कारण होते हैं - संकार-पाटव, घातुदोष तथा अदृष्ट । कामी या ऋद्ध पुरुष जिस विषय का जिला करता हुआ सोता है उसकी चिन्ता-सन्तति स्वप्न में प्रत्यक्ष रूप से क्षे पड़ती है। वातप्रकृति या वातदूषित दूयक्ति आकाश में गमन, पित-प्रकृति व्यक्ति अग्निप्रवेश और स्वर्णपर्वतं, कफप्रकृति सरित् , समुद्र का स्वप्न देखा है। अदुष्ट से विचित्र स्वप्नों का उदय प्रसिद्ध ही है। विद्या चार प्रकार के होती है-प्रत्यक्ष, लैंगिक (अनुमान), स्मृति और आर्ष। प्रत्यक्षत्व अनुमान की कल्पना नैयायिकों के समान है। वैशेषिक लोग उपमान औ शब्द को अनुमान के अन्तर्गत मान कर द्विविध प्रमाण के पक्षपाती हैं। सृति प्रसिद्ध है। ऋषियों का अतीन्द्रिय विषयों का प्रतिभाजन्य यथार्थ निहन णात्मक ज्ञान 'आर्ष' कहलाता है। प्राचीन काल में वैशेषिक दर्शन इ साहचर्य बौद्ध दर्शन के साथ विशेष घनिष्ठ प्रतीत होता है। शब्द को स्वत्व प्रमाण न मानने से ही ये 'अर्ध वैनाशिक' (आधे बौद्ध ) के नाम से प्रावि प्रन्थों में उल्लिखित हैं।

# ( ५ ) वैशेषिक कर्तव्यमीमांसा

वैशेषिक दर्शन के प्रथम सूत्र से ही पता चलता है कि धर्म की ब्याक्या करता महिष कणाद का प्रधान लक्ष्य है। धर्म का लक्षण है—यतोऽम्युद्यितिश्रेषी सिद्धिः स धर्मः (वै॰ सू० १।१।२)। किरणावली और उपस्कार के ब्याल्यानुष्ठी अम्युद्य का अर्थ तत्त्वज्ञान और निःश्रेयस का मोक्ष है। धर्म वहीं है विशेष द्वारा तत्त्वज्ञान और मुक्ति की उपलब्धि हो या तत्त्वज्ञानपूर्वक मोक्ष की प्राप्ति शेष प्रशस्तपाद के अनुसार कर्ता का मोक्ष साधक, अतीन्द्रिय, शुद्ध संकल्प से उत्तर्ध स्वकीय वर्ण तथा आश्रम में नियत कर्मों के साधन से उत्पन्न होने बाता प्रकार के होते हैं—साधिक कर्म दो प्रकार के होते हैं—साधिक और विशेष। सामान्य धर्मों में धर्म में श्रद्धा, अहिंसा, प्राणि-हितसाधन, क्ष्मेर विशेष। सामान्य धर्मों में धर्म में श्रद्धा, अहिंसा, प्राणि-हितसाधन, क्ष्मेर विशेष। सामान्य धर्मों में धर्म में श्रद्धा, अहिंसा, प्राणि-हितसाधन, क्ष्मेर विशेष। सामान्य धर्मों में धर्म में श्रद्धा, अहिंसा, प्राणि-हितसाधन, क्ष्मेर विशेष। सामान्य धर्मों में धर्म में श्रद्धा, अहिंसा, प्राणि-हितसाधन, क्ष्मेर विशेष। सामान्य धर्मों में धर्म में श्रद्धा, अहिंसा, प्राणि-हितसाधन, क्ष्मेर विशेष।

बचन, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्य, अनुपद्या (भाव शुद्धि), अक्रोध, स्तान, पितृत्र द्रव्य सेवन, विशिष्ट देवता की भक्ति, उपवास और अप्रमाद की गणना है। विशेष धर्म चारों वर्ण तथा चारों आश्रम के कर्तव्य रूप हैं, जिनका तिरूपण स्मृति ग्रन्थों में विस्तार के साथ किया गया है (मनु० २-६)। इन कर्मों का आचरण कामना के साथ किये जाने पर तत्तरफलों की उत्पत्ति होती है, परन्तु प्रयोजन के विना अर्थात् निष्काम बुद्धि से इनका विधान भाव-प्रसाद (चित-शुद्धि) के द्वारा धर्म की उत्पत्ति करता है। अतः निष्काम कर्म का आचरण तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति करता हुआ मोक्ष की उपलब्धि परम्परया कराता है। धर्म की इस उपादेयता को न जान कर महर्षि कणाद पर यह नांछन लगाना एकदम झूठ है कि उन्होंने धर्म की व्याख्या करने की प्रतिज्ञा की, परन्तु किया छह पदार्थों का वर्णन। सागर जाने के इच्छुक व्यक्ति के लिए यह हिमालय जाने के समान हुआ।

मोक्ष की अभिव्यक्ति का प्रकार यह है कि निष्काम कर्म के सम्पादन से सत्त्वशुद्धि होती है; सत्त्वशुद्धि का फल तत्त्वज्ञान का उदय है। वह मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति के द्वारा मोक्ष का मुख्य कारण है। इस तरह मोक्ष के उदय के प्रति तत्त्वज्ञान साक्षात् कारण (सिन्नपत्योपकारक) है, परन्तु निष्काम कर्म परम्परया (आरादुपकारक) कारण है।

वैशेषिक की आचारमीमांसा न्याय की उक्त मीमांसा के समान ही है।
मोक्ष की कल्पना तथा उसकी प्राप्ति का उपाय भी वैसा ही है। कणाद के
अनुसार मोक्ष की परिभाषा भी नैयायिक कल्पना के अनुरूप ही होती है।
जब अदृष्ट के अभाव होने पर कर्म-चक्र की गति का अपने ही आप अन्त हो

जाता है, तब आत्मा का शरीर से सम्बन्ध टूट जाता है मोक्ष और जन्म-मरण की परम्परा भी उसी के साथ बन्द हो जाती है, साथ ही सब दु:खों का नाश हो जाता है—

यही मुक्ति हैं। जब तक कर्म का कोई हिस्सा बाकी रहता है, तब तक उसके फल भोगने के लिए जन्म धारण करना ही पड़ता है। जब संचित कर्म तथा प्रारब्ध कर्म का फल समाप्त हो जाता है और नये कर्म की उत्पत्ति नहीं होती, तब पुनर्जन्म नहीं होता; आत्मा दुःखों से सदा के लिए छुटकारा पा लेता है।

<sup>&</sup>lt;sup>१. द्रष्टव्य</sup> प्रशस्तपाद भा०, पृ० १३६; किरणावलीभास्कर, पृ० २१ । <sup>२. द्रष्ट</sup>व्य वैशेषिकसूत्र ५।२।१८ ।

इस मोक्ष की प्राप्त तत्त्वज्ञान के द्वारा ही होती है। तत्त्वज्ञान होने हें
मोह का नाश हो जाता है। मोह के न होने पर वस्तु में राग या आसिक
नहीं रहती, जो उसे अपनी ओर आकृष्ट कर सके। इस विषय में वैराम
होने से कमं करने में प्रवृत्ति नहीं होती। आसिक्त ही तो प्रवृत्ति का
कारण होती है। जब आसिक्त ही नहीं रहती, तब प्रवृत्ति स्वतः बन्द हो
जाती है। शरीर, वचन तथा मन के द्वारा मनुष्य तब कोई कमं ही नहीं
करता, जिसका फल भोगने के लिए जन्म लेने की जरूरत पड़े। विपाक होने
से पूर्व कमं का नाश हो जाता है और नये कमं का उदय प्रवृत्ति के अभाव में
होता ही नहीं। अत एव शरीरपात होने पर जीव को पुनः नये जन्म लेने की
आवश्यकता ही नहीं रहती। फलतः उस समय सब प्रकार के दुःखों का नाथ
हो जाने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है।

प्रथमतः मनुष्य में तत्त्वों के जानने लिए श्रद्धा होनी चाहिए। बिना श्रद्धा के जिज्ञासा नहीं होती और जिज्ञासा के बिना तत्त्वज्ञान का उदय नहीं हो सकता। इस प्रकार कुलीनता, श्रद्धा तथा जिज्ञासुता— मोक्ष का साधन ये सब ज्ञान के आवश्यक साधन हैं। श्रवण, मनन, निद्ध्यासन तथा शाक्षात्कार— इन चारों प्रकारों से तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति होती है। तत्त्वज्ञान क्या है? वस्तु का जो यथार्थ हम हो उसे उसी प्रकार से अनुभव करना ही तत्त्वज्ञान है। वस्तु के यथार्थ हम हो उसे उसी प्रकार से अनुभव करना ही तत्त्वज्ञान है। वस्तु के यथार्थ हम हो जोने पर जीन आत्मा का साक्षात्कार करना है। उस साक्षात्कार के हो जाने पर जीव भव-बन्धन से मुक्त हो जाता है। शरीर के रहने पर आत्मा में कर्तृत, भोक्तृत्व आदि अनेक गुण (औपाधिक गुण) रहते हैं, जो शरीर के नाश होते ही शान्त हो जाते हैं, तब आत्मा अपने वास्तव विशुद्ध रूप में स्थित हो जाता है। अत एव तत्त्वज्ञान ही मोक्ष का परम साधन है।

वैशेषिक मत ज्ञान-कर्म समुच्चयवाद का पक्षपाती नहीं; अपितु ज्ञानवाद का ही है। निष्काम कर्म तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति में सहायक मात्र है। तिवृतिक धर्म से प्रसूत, द्रव्यादि षट् पदार्थों के साधम्यं और वैधम्यं से उत्पन्न तत्त्वज्ञान मोक्ष का साधन है (वै० सू० १।१।४)। अतः निवृत्तिरूप धर्म या निष्काम कर्म का आचरण करना इस संसार से निवृत्ति पाने वाले प्राणी का कर्तव्य होती चाहिये। योगाभ्यास, प्राणायाम आदि साधन भी नितान्त आवश्यक है

१. उपस्कारसूत्र ६।२।१६।

प्रवृत्ति की न्यायसम्मत व्याख्या वैशेषिकों को भी सम्मत है। आज मोक्ष कीं कल्पना में प्रचलित नैयायिकों तथा वैशेषिकों में कोई अन्तर नहीं दीख पड़ता, परन्तु कभी दोनों मतों में अन्तर अवश्य था। भासर्वज्ञ तथा सर्वसिद्धान्त-संग्रह के मतानुसार आनन्दरूपा मुक्ति के मानने वाले एकदेशी नैयायिक अवश्य थे, परन्तु वैशेषिकों ने सर्वदा दुःखात्यन्तिनवृत्ति और आत्मविशेष-गुणोच्छेदरूपा मुक्ति ही अंगीकृत की है । अर्थात् मुक्ति में दुःखों का आत्यन्तिक नाश हो जाना है, आनन्द का उदय नहीं होता; और आत्मा अपने विशेष गुणों से विहीन हो जाता है।

#### (५) समीक्षा

तत्त्वज्ञान से आत्मा के यथार्य रूप की अनुभूति होने पर निःश्रेयस की प्राप्ति हीती है, परन्तु आत्मा के स्वरूप-ज्ञान के लिए आत्मेतर द्रव्यों की जानकारी आवश्यक है। द्रव्यों के आश्रित धर्म गुण और कर्म हैं। तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति आत्मा और आत्मेतर द्रव्यों के परस्पर साधर्म्य और वैद्यर्म्य के ज्ञान से ही हो सकती है। द्रव्य, गुण, कर्म के समान धर्मों के योग का नाम 'सामान्य' है (सामान्यं साधम्ययोगः)। समान धर्मं कहीं व्यवस्थित रहता है (यथा गोत्वादि) और कहीं अव्यवस्थित रहता है (यथा आरोह, परिणाह, विस्तार आदि )। यदि केवल सामान्य धर्मका आश्रय लिया जाता है, तो तत्त्वार्थ बुद्धि का उदय न होकर मिथ्या बुद्धि होती है। स्थाणु में पुरुषत्व की बुद्धि सामान्य धर्म के ही ऊपर निर्भर है। अतः वैधर्म्य का ज्ञान भी नितान्त आवश्यक है। वैधर्म्य-ज्ञान का पता विशेष से चलता है। सामान्य और विशेष जैसे नित्य पदार्थों का अन्य पदार्थों के साथ सम्बन्ध दिखलाने के लिए नित्य सम्बन्ध की कल्पना भी न्याय्य है। यह नित्य सम्बन्ध 'समवाय' है। भाव पदार्थों के समान अभाव भी उतना ही वास्तव, यथाय और महत्त्वशाली है। अतः आत्मा के साधम्ये के द्वारा यथार्थं स्वरूप की प्रतीति के लिए सात पदार्थों की वैशेषिक कल्पना नितान्त संगत और अौचित्यपूर्ण है ( चन्द्रकान्त —वैशेषिक भाष्य १।१।४ )।

१. न्यायसार, पृ० ४०-४१।

२. नित्यानन्दानुभूतिः स्यान्मोक्षे तु विषयादृते ६।४१।

३. दग्बेन्धनानलवदुपशमो मोक्षः (प्र० पा० भा०, पृ० १४४)।

### पदार्थ-समीक्षा 🔪

वैशेषिक पदार्थमीमांसा की समीक्षा करने पर पहली बात जो बालोकों के आक्षेप का विषय है वह पदार्थों की नियमित षट् संख्या है। पदार्थों की षट् संख्या का नियामक क्या है। क्या इतने से अधिक या कम पदार्थों की कल्पना मान्य नहीं हो सकती? स्वतन्त्र पदार्थ अपने अस्तित्व के लिए परमुखापेक्षी नहीं होता, परन्तु स्वतन्त्र पदार्थ होने पर भी गुण और कर्म के द्रव्याश्चितता अभीष्ट है। यदि गुण कर्म द्रव्याश्चीन रहते हैं, तो क्या उनके स्वतन्त्र पदार्थ की कल्पना में इससे धक्का नहीं पहुँचता? अतः छह या सत पदार्थों की कल्पना में कोई भी नियामक हेतु प्रतीत नहीं होता। 'सामान्य तथा 'विशेष' की कल्पना अनेक दार्शनिकों के प्रवल आक्षेप का विषय है। जैन दार्शनिक मिल्लिषण का कहना है कि सब पदार्थों का यह स्वभाव है कि वे अनुवृत्ति और व्यावृत्ति स्वतः उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न होने वाला कर उसे आकार वाले समस्त द्रव्यों की घटप्रतीति उत्पन्न करता है और सजातीय दिवातीय द्रव्यों से अपने स्वरूप को स्वयमेव अलग करता है। ऐसी वस्तुस्थित में इन दो नवीन पदार्थों को अनावश्यक कल्पना क्योंकर सुसंगत मानी जाव? (स्याद्वादमञ्जरी शकोक ४)।

'सामान्य' दार्शनिकों के मतभेद का एक प्रधान विषय है। बौढों की सम्मति में जाति की कल्पना नाममात्र की है, वास्तव कल्पना नहीं; जगत् में व्यक्ति (स्वलक्षण ) की ही सत्ता है, जो निर्विकल्प प्रत्यक्ष के द्वारा अनुभूत होता है। कणाद (वै॰ इ॰ जाति-समीक्षा १।२।३) जाति की केवल मानस सत्ता मानते हैं, परन उनके पीछे के वैशेषिक, नैयायिक, भाट्ट तथा प्राभाकर मीमांसक जाति की सत्ता व्यक्तियों से पृथक् स्वतन्त्ररूपेण मानते हैं। इन वास्तववादी दार्शितकी में भी जाति-व्यक्ति के सम्बन्ध को लेकर मतभेद दृष्टिगोचर होता है। नैयाकि और प्रामाकर जाति-व्यक्ति का सम्बन्ध 'समवाय' मानते हैं, परन्तु कुमारिक जाति को व्यक्ति से भिन्न अर्थात् अभिन्न मानते हैं। रामानुज व्यक्ति को स तथा तद्व्यतिरिक्त जाति को असत् मानते हैं, परन्तु वे संस्थानजन्य सुमाह्म को वास्तव मानने के पक्ष में हैं। शांकरवेदान्त सामान्य की स्वतन्त्र स्त्री नहीं मानता (वे॰ प॰, पृ॰ ११)। इस प्रकार दार्शनिकों की 'जाति' विषय में स्वसिद्धान्तानुसारी भिन्न-भिन्न कल्पनायें हैं, परन्तु न्याय और बैंड दर्शन का जाति के विषय में विरुद्ध मत है; न्याय जाति को मानता है, बी दर्शन इसका प्रबल खण्डन कर अस्वीकार करता है ।

वैशेषिक सम्मत परमाणु-कारणवाद तर्ककी कसौटी पर ठीक नहीं उतरता। पृष्टिकाल में पृथामूत परमाणुओं में संयोग उत्पन्न होने पर द्वचणुकादिकम से सृष्टि मानी गई है। सयोग कर्म से होता है। अब प्रश्न यह है कि कर्म किस कारण परमाणकारणवाद-होता है ? दृष्ट कारणों में प्रयत्न या अभिघात माना सँमीक्षा जा सकता है, परन्तु उस समय शरीर उत्पन्न न होने से आत्ममनः-संयोग से उत्पन्न प्रयत्न का उदय स्वीकृत नहीं हो सकता। अभिघात की कल्पना भी इसी प्रकार असंगत है। अदृष्ट को कर्म का कारण मान सकते हैं, परन्तु अचेतन होने के कारण वह कर्मोत्पादन में किस प्रकार समर्थं हो सकता है ? अतः किसी नियत कर्म के अभाव में अणुओं में प्रथम कर्म उत्पन्न नहीं हो सकता, न कर्मजन्य संयोग, न संयोगजन्य द्वचणुकादि की मृष्टि। प्रलयकाल में इसी प्रकार वियोगोत्पादक कर्म के अभाव में जगत् का प्रलय असम्भव है। परमाणुओं को प्रवृत्ति-स्वभाव मानने में नित्य प्रवृत्ति होगी, प्रलय का अभाव होने लगेगा; इसी प्रकार तिवृत्तिस्वभाव मानने पर नित्य निवृत्ति के कारण में सृष्टि का अभाव होने लगेगा। उभय-स्वभाव मानने पर परस्पर विरोध होगा और अनुभव-स्वभाव मानने पर भी दोष वही रहेगा। अतः परमाणुओं में न तो स्वतः प्रवृत्ति की ओर झुकाव है, न स्वतः निवृत्ति की ओर; प्रत्युत उनमें आद्य संयोग की उत्पत्ति के लिए किसी चेतन नियामक पदार्थ को मानना ही ठीक होगा । दैशेषिकों का यह सिद्धान्त कि रूपादिमान् चक्षुविष्ठ परमाणु रूपादिमान् चतुर्विष्ठ कार्यों के उत्पादक तथा नित्य हैं, ठीक नहीं प्रतीत होता; रूपादिमान् होने से परमाणुओं को अनित्य मानना पड़ेगा, क्योंकि लोक का यह नियम है कि रूपादिमान् वस्तु स्वकारण की अपेक्षा से स्यूल और अनित्य होती है। अतः परमाणुओं को भी स्वकारणापेक्षया स्यूल तथा अनित्य मानना ही न्यायसंगत है। ऐसी स्थिति में सिद्धान्त को हानि पहुँचती है। अतः परमाणुकारणवाद का कथमपि समर्थन नहीं किया जा सकता । समवाय की कल्पना श्री प्रमाणप्रतिपन्न नहीं प्रतीत होती। यदि वणुओं में अत्यन्त भिन्न द्वचणुकों के साथ सम्बन्ध मानने के लिए समवाय स्वीकृत किया जाता है, तो अत्यन्त भेद की समता के आधार पर समवायी पदार्थों से अत्यन्त भिन्न समवाय के साथ सम्बन्ध की कल्पना करनी पड़ेगी,

<sup>&</sup>lt;sup>१. द्रष्टच्य</sup> ब्रह्मसूत्र २।०।११-१७ पर शास्त्ररभाष्य ।

जिससे अवनस्था दोष उपस्थित हो जायगा । इन्हीं कारणों से वैशेषिकों के सिद्धान्त तार्किक दृष्टि से सर्वमान्य नहीं हैं, परन्तु आधुनिक भौतिक विकार के समान वैशेषिक द्वारा भौतिक जगत् की समीक्षा लौकिक दृष्टि से नितार उपादेय और ग्राह्म है। तत्त्व-प्रासाद की आरम्भ की इन सीढ़ियों के द्वारा है हम कपर चढ़ सकते हैं और अद्वैत तत्त्व की उपलब्धि में समर्थ हो सकते हैं।

es d'imperient en rivir d'éter ren paris, grand en d'éter ren paris, grand en d'éter en l'éteragne en d'éteragne e

The state of the s

the part. To predict the former than the parties of the first terms of terms of the first terms of the first terms of terms of the first terms of

१. द्रष्टव्य ब्रह्मसूत्र २।२।१३-पर शाङ्करभाष्य; स्याद्वादखरी, पृ० ४०-४।

# नवम परिच्छेद

ं क्षेत्रक पर करण आकारणारी का क्षेत्र से कि कुछ विश्वेष स्थानिक प्राप्त अन्य कि महिल्ली की स्थान का अन्य कि कि स्थान के अनुस्ति के

SPS Missian I

845

# सांख्य दर्शन

'सांख्य' भारतीय दर्शनों में अत्यन्त प्राचीन तथा महत्त्वपूर्ण माना जाता है। इसके प्रवर्तक 'कपिल' माने जाते हैं। इस नाम की व्याख्या अनेक प्रकार से की गई हैं। इसी दर्शन ने सर्वप्रथम तत्त्वों का परिगणन या गिनती किया, जिनकां ज्ञान हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। गिनती को कहते हैं 'संख्या' तथा संख्याकी प्रधानता रहने से इस दर्शन का नाम 'सांख्य' पड़ा। परन्तु इससे भी सुन्दरतम व्याख्या दूसरी है। संख्या का अर्थ है — विवेक ज्ञान। प्रकृति तथा पुरुष के विषय में अज्ञान होने से यह संसार है और जव हम इन दोनों के 'विवेक को जान लेते हैं कि पुरुष (जीव) प्रकृति (भूत) से भिन्न है तथा स्वतन्त्र है, तव हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी विवेक-ज्ञान की प्रधानता होने से इस दर्शन का नाम सांख्य पड़ा । न्याय-वैशेषिक की अपेक्षा इसकी दृष्टि भिन्न है। न्यायवैशेषिक बहुत्ववादी दर्शन हैं, क्योंकि इनके अनुसार परमाणु, आत्मा, मन, काल, दिक् आदि अनेक नित्य मौलिक तथ्य हैं। सांख्य हैतवादी दर्शन है, क्योंकि यह दो ही तत्त्वों को मौलिक मानता है। एक है प्रकृति तथा दूसरा है पुरुष । सांख्य का प्रभाव प्राचीन काल की विचारधारा पर खूब ही पड़ा था और इसलिए इसके प्रवर्तक महर्षि कपिल प्रथम दार्शनिक (आदि विद्वान् ) की उपाधि से मण्डित किये जाते हैं<sup>र</sup>।

# (१) प्रसिद्ध सांख्याचार्य

किपल—सांख्य दर्शन के रचियता का नाम 'किपल मुनि' है। उपनिषदों में संकेतित सिद्धान्तों का शास्त्रीय विवेचन सबसे पहले इन्होंने किया था। उपनिषदकालीन सांख्य वेदान्त के साथ मिश्रित था। उसे पृथक् कर स्वतन्त्र दर्शन के महत्त्वपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित करने का श्रेय इन्हों को प्राप्त है। इसी कारण किपल 'आदि विद्धान्' की महत्त्वशालिनी उपाधि से विभूषित किये गए है। भागवत (१।८।११) के समय में ही सांख्य 'कालाक भिक्षत' हो चुका था। अतः इसके पुनरुद्धार के लिए किपल ने तत्त्व-समूह का सम्यक निर्णय किया। आचार्य

पंचिशिख ने अपने एक सूत्र में किपल को निर्माणकाय धारण कर आसुरिश्रे सांख्य तन्त्र के उपदेश देने की घटना का उल्लेख किया है। इस प्रकार किंक्ष अपने समय के सुप्रसिद्ध अग्रगण्य दार्शनिक प्रतीत होते हैं।

कपिल की दो रचनाओं का पता चलता है—तत्त्वसमास विषा सांख्यहुर।
तत्त्वसमास केवल २२ छोटे सूत्रों का समूच्चयमात्र है। सांख्यसूत्र में ६ कालार
हैं और सूत्र संख्या ५३७ हैं। प्रथम अध्याय में विषय का प्रतिपादन, दूसरें प्रधान के कार्यों का निरूपण, तृतीय में वैराग्य, चतुर्थ में सांख्यतत्त्रों के
सुगम बोध के लिए अनेक रोचक आख्यायिका, पंचम में परपक्ष का निराह,
षष्ठ में सिद्धान्तों का संक्षिस परिचय है। तत्त्वसमास को अनेक विद्वान् संख्यास्त्र का प्राचीनतम ग्रन्थ बतलाते हैं।

(क) तत्त्वसमास के समय के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतोत है। डा॰ कीय ने इसकी रचना १३८० ई० के अनन्तर मानी है, क्यों कि इसे समय लिखे गए सर्वदर्शनसंग्रह में इसका उल्लेख नहीं है। दासगुप्त तथा गर्व का भी यही मत है। मैक्समूलर अवश्य इसे अतिप्राचीन मौलिक ग्रन्थ मानो ये। वोधायन कवि कृत 'भगवदज्जुक' नाटक महेन्द्र विक्रम (७ शतक) के समय लिखा गया था। इसमें तत्त्वसमास के ८ सूत्र उद्धृत हैं (पृ॰ १-११)। वहाँ इन सूत्रों को 'सांख्य-समय' कहा गया है। अतः इन सूत्रों की रच्य सप्तम शताब्दी से अवश्य प्राचीन है।

१. बादिविद्वान् निर्माणचित्तमिष्ठष्ठाय कारुण्याद् भगवान् परमिष्रासुरी जिज्ञासमानाय तन्त्रं प्रोवाच ।। (१।२५) व्यासभाष्य में उद्दृत्।

२. कितपय विद्वान् 'ऋषि प्रसूतं किपलम्' एवेता० ५।२ में किपित के अभिधान का संकेत बताते हैं, परन्तु सन्दर्भानुसार इस शब्द के वैदान्तिक व्याख्या ही सत्य प्रतीत होती है। यह किपलवर्ण व्यक्ति हिरण्यगर्भ से अभिन्न ही है। द्रष्टव्य एवेता० ३।४, ४।१२ ६।१८।

रे. तत्त्वसमास पर अनेक टीकायें 'सांख्यसंग्रह' में प्रकाशित हुई है, बिनें शिवानन्दकृत 'सांख्यतत्त्विविवेचन', भावागणेश (१६ वीं शताबी) कृत 'सांख्यतत्त्वयाथाध्येंदीपन', सर्वोपकारिणीटीका, सांख्यसूत्र-विवर्ण आदि मुख्य हैं। सांख्यसूत्र पर 'अनिरुद्धवृत्ति' प्रामाणिक विविद्धतापूर्ण मानी जाती है।

(ख) सांख्यसूत्र को अर्वाचीन मानना ठीक नहीं है। माधवाचार्य ने सर्व-दर्शनसंग्रह में इसका उल्लेख अवश्य नहीं किया है, तथापि उन्हीं के समकालिक माधवमन्त्री ने स्तसंहिता की टीका में 'सत्त्वरजस्तमोगुणानां साम्यावल्थामूलप्रकृतिः' (सांख्यसूत्र १६१) उद्घृत किया है। अतः इसमें तिनक भी सन्देह नहीं कि ये सूत्र १४ शतक से प्राचीन हैं।

आसुरि—किपल के साक्षात् शिष्य थे। इनके सिद्धान्त का वर्णन प्राचीन प्रत्यों में उपलब्ध होता है। स्याद्वादमञ्जरी में (१५ वें श्लोक) आसुरि का एक श्लोक उद्घृत किया गया है।

पश्चिशिख—'षष्टितन्त्र' के निर्माता आसुरि के शिष्य पश्चिशिख सांख्य दर्शन को सुसम्बद्ध तथा प्रतिष्ठित करने वाले प्रथम आचार्य हैं। इनके कतिपय सिद्धान्त विषय सूत्र प्रमाण के लिए व्यासभाष्य में उद्धृत किये गए हैं। वाचस्पति मिश्र ने 'राजवार्तिक' नामक ग्रन्थ से कतिपय श्लोक उद्धृत कर साठ प्रधान विषयों की व्याख्या होने के कारण ग्रन्थ के 'षष्टितन्त्र' नामकरण को सार्थक बतलाया है (तत्त्वकौमुदी का० ३७)। अहिर्बुंद्रन्यसंहिता (१२।१८-३०) के अनुसार इसमें साठ परिच्छेद थे। चीनी ग्रन्थों के अनुसार इस षष्टिसहस्रश्लोकात्मक षष्टितन्त्र की रचना पश्चिशिख ने की थी। पश्चिशिख के विद्धान्तों का परिचय महाभारत (शान्ति पर्वं, अ०३०३-३०८) से भी मिल सकता है।

ईश्वरकुष्ण—इनकी सांख्यकारिका सांख्य का लोकप्रिय तथा प्रामाणिक प्रत्य है। शंकराचार्य जैसे दार्शनिक ने शारीरकभाष्य में सांख्य मत के उपन्यास करने के समय सांख्यसूत्र का निर्देश न करके इन्हीं की कारिकाओं से उद्धरण दिया है। इस घटना से भी इसकी प्रामाणिकता तथा प्राचीनता की पुष्टि हो सकती है। चीनी भाषा में वृत्ति के साथ इस ग्रन्थ का अनुवाद परमार्थ के द्वारा छठी शताब्दी में किया गया मिलता है। चीनी भाषा में इसे 'हिरण्यसप्ति' या पुष्णं सप्ति कहते हैं। जापानी विद्वान् डा० तर्काकुसू ने ईश्वरकृष्ण तथा विन्ध्यवासी की एकता मानी है, परन्तु समय और सिद्धान्त में नितान्त पार्थंक्य होने से उभय आचार्यों की अभिन्नता कथमि मानी नहीं जा सकती। ईश्वरकृष्ण का आविर्भाव काल चतुर्थं शतक में साधारणतया बतलाया जाता है, परन्तु वस्तुतः ये इससे कहीं अधिक प्राचीन हैं। जैनग्रन्थ 'अनुयोगद्वारसूत्र' (१०० ई०) 'काविल', 'सिट्ठतन्तं', 'माठरं' के साथ 'कणगसत्तरी' का भी उल्लेख करता है। सन्दर्भानुसार 'कणगसत्तरी' सांख्यग्रन्थ प्रतीत होता है। सांख्यकारिका

के चीनदेशीय नाम 'सुवर्णसप्ति' से हम परिचित हैं। अतः यह 'कणगत्ति निश्चयरूप से 'सांख्य कारिका' का ही नामान्तर हैं। इन उल्लेख से ईश्वरकृष का समय ईसा की प्रथम शताब्दी से अर्वाचीन नहीं हो सकता।

कारिका की अनेक विद्वत्तापूर्ण टीकार्ये उपलब्ध होती हैं, जिनमें भारत वृत्ति' सब से प्राचीन होती है। (१) आचार्य माठर कनिष्क के समसामिष माने जाते हैं। अतः इनका समय अनुयोगद्वार के निर्देश के आधार पर प्रथम शतंक माना जाता है। (२) 'गौडपादभाष्य' भी प्राचीन और प्रामाणि ग्रन्थ है। वृत्ति और भाष्य में अनेक स्थलों पर भाव और भाषागत विशि समानतायें हैं; अभीतक निश्चय नहीं हो सका है कि चीनी भाषा में अनुित टीका का मूल वृत्ति है या भाष्य। गौड़पाद का समय सप्तम शतक आसपास है। ये माण्ड्रक्यकारिका के रचियता गौड्पाद से भिन्न है। अभिन्न ? इस प्रश्न का अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। (१) ''युक्तिदीपिका' हाल में 'कलकत्ता संस्कृत सीरिज' (सं०२३) में प्रकाश्व हुई है। यह अद्भुत पुस्तक है जो प्राचीन सांख्याचार्य के सिद्धान्तों से भरी पड़ी है। सांख्य के इतिहास की जानकारी के लिए यह ग्रन्थ वड़ा ही उपाले है। वसुबन्धु और दिङ्नाग जैसे प्राचीन बौद्धाचार्यों के मतों का उल्लेख स्थान-स्थान पर किया गया है। शवरस्वामी का उल्लेख अवश्य है, पल् कुमारिल और प्रभाकर का नहीं है। ग्रन्थकार के नाम का पता नहीं चलती परन्तु वह वासस्पित मिश्र से प्राचीन अथवा समसामयिक अवश्य है। (४) वाचस्पति मिश्र की 'तत्त्वकौमुदी' सांख्यसिद्धान्तों के प्रकाशनार्थ वस्तु कौमुदी है। (४) शंकराचार्य के नाम से प्रसिद्ध, परन्तु शंकराचार्य विर्वा 'जयमञ्जल' सांख्यतत्त्व जिज्ञासुओं का मंगल साधन करनेवाली अल्पाक्षण उपयोगिनी टीका है, जिसकी रचना १४ शतक के आसपास की गई है। (६) नारायण तीर्थं (१७ वीं शताब्दी) की 'चन्द्रिका' लघुकाय होते पर ग्री गम्भीरार्थ-प्रतिपादिनी है। (७) नरसिंह स्वामी का अभीतक अप्रकाशि 'सांख्यतरु-वसन्त' सांख्य और वेदान्त में मूलतः भेद नहीं मानता।

विन्ध्यवासी—सांख्याचार्यं विन्ध्यवासी के विलक्षण सिद्धान्तों का पर्यात उल्लेख दार्शनिक ग्रन्थों में यत्र तत्र मिलता है, परन्तु इनकी रचना की उपलीब अभी तक नहीं हुई है। आचार्यं विन्ध्यवासी का व्यक्तिगत नाम 'हर्दिलं शा परन्तु विन्ध्य के जंगलों में रहने से इनकी विन्ध्यवासी नाम से ख्याति हो गई थी। तत्त्वसंग्रह (पृ० २२) में उल्लिखित एक कटाक्षपूर्ण श्लोक वसुवन्तु की

परमार्थ-सप्ति का प्रतीत होता है, क्यों कि इसमें परिणामवाद को अंगीकार करने बाले सांख्याचार्य विन्ध्यवासी की बड़ी मीठी चुटकी ली गई है। परमार्थ ने इनके गुरु का नाम 'वार्षगण्य' वतलाया है। शान्तरिक्षत ने ईश्वर कृष्ण का उल्लेख विन्ध्यवासी से अलग ही किया है। अतः सिद्धान्त तथा व्यक्तित्व की भिन्तता के हेतु दोनों की अभिन्तता मानी नहीं जा सकती ।

विज्ञानिभक्षु-विज्ञानिभक्षु एक प्रकार से सांख्य के अन्तिम आचार्य है। १६वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में ये काशी में ही विद्यमान थे। भिक्षु नाम ष्ट्रारण करने पर भी न तो ये वौद्ध थे और न दशनामी संन्यासियों में अन्तर्भुक्त थे। यदि ऐसा होता तो ये शंकराचार्यं के मत की खरी आलोचना से अवश्य विरल होते । ये बड़े स्वतन्त्र विचार के सांख्याचार्य थे। इन्होंने उपनिषद् तथा पूराणों के युग के अनन्तर वियुक्त होनेवाले सांख्य और वेदान्त में हृदयंगम सामञ्जस्य दर्शाया है। इन्होंने तीन दर्शनों के ऊपर भाष्यग्रन्थ लिखे हैं — (१) सांख्यप्रवचनभाष्य—(सांख्यसूत्रों पर ), (२) योगवार्तिक—(व्यासभाष्य पर ), ( ३ ) विज्ञानामृतभाष्य—(ब्रह्मसूत्र पर)। इनके अतिरिक्त 'सांख्यसार' तथा 'योगसार' में इन दर्शनों के सिद्धान्त का संक्षिप्त प्रतिपादन सरल ढंग से किया गया है। इनके तीन विशिष्ट:शिष्यों के नामोल्लेख मिलते हैं जिनमें भावा गणेश सांख्य के विशेषज्ञ थे, जैंसा कि उनके तत्त्वसंग्रह के विद्वत्तापूर्ण व्याख्या-प्रन्थ (तत्त्वयाथार्थ्यदीपन) से पता चलता है। सांख्य-तन्त्र का अध्ययन-अध्यापन दुर्बल हो चला था। इसीलिए इन्होंने सांख्य को 'कालार्कभक्षित' कहा हैं, परन्तु इस तन्त्र की प्रणाली को पुनः जाग्रत करने तथा पुनरुज्जीवित करने में जितना श्लाघनीय उद्योग विज्ञानिभक्षु ने किया, वैसा किसी ने नहीं किया। सांख्य-योग को पुनः प्रतिष्ठित करने का सुयश विज्ञानिमक्षुको ही प्राप्त है।

### (३) सांख्य तत्त्व-मीमांसा

सांख्य दर्शन में तत्त्वों की मीमांसा बड़े सुन्दर ढंग से की गई हैं। उनके अनुसार २५ तत्त्व होते हैं जिसके जानने से किसी भी आश्रम का पुरुष, चाहे वह बह्मचारी हो, संन्यासी हो या गृहस्थ हो; दुःखों से अवश्यमेव मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इन पचीस तत्त्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित चार प्रकार से किया जाता है—(१) कोई तत्त्व ऐसा है जो सबका कारण तो होता है, पर स्वयं किसी का कार्यं नहीं होता (प्रकृति)। (२) कुछ तत्त्व कार्यं ही होते हैं—किसी से उत्पन्न होते हैं पर स्वयं किसी अन्य को उत्पन्न नहीं करते (विकृति)।

(३) कुछ तत्त्व कार्यं तथा कारण दोनों होते हैं — किन्ही तत्त्वों से उत्पन्न भी होते हैं, तथा अन्य तत्त्वों के उत्पादक भी होते हैं (प्रकृति-विकृति)। (४) कोई तत्त्व कार्यं तथा कारण उभयविध सम्बन्ध से शून्य रहता हैं; न वह कार्यं ही होता है, न कारण ही (न प्रकृति न विकृति)। सांख्य-सम्मतः २५ तत्त्वों का वर्गीकरण इस प्रकार है:—

| स्वरूप             | संख्या | नाम                                                                           |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| प्रकृति            | 8      | प्रधान, अन्यक्त, प्रकृति ।                                                    |
| विकृति             | १६     | ज्ञानेन्द्रिय (चक्षु, घ्राण, रसना, त्वक्<br>तथा श्रोत्र)। कर्मेन्द्रिय (वाक्, |
|                    |        | पाणि, पाद, पायु, उपस्थ )। मन,                                                 |
|                    |        | और महाभूत (पृथ्वी, जल, तेज, वायु<br>आकाश)।                                    |
| प्रकृति-विकृति     | 9      | महत्तत्त्व, अहंकार, तन्मात्र (शब्द-<br>तन्मात्र, स्पर्शतन्मात्र, रूपतन्मात्र, |
|                    |        | रसतन्मात्र, गन्धतन्मात्र )।                                                   |
| न प्रकृति न विकृति | ****   | पुरुष                                                                         |

सत्कार्यवाद

कार्यकारण के विषय में सांख्यों का एक विशिष्ट मत है जो सत्कार्यवाद के नाम से विख्यात है। मार्मिक प्रश्न यह है कि नाना प्रकार की सामग्री तथा प्रयत्न से उत्पन्न होने के पूर्व कार्य कारण में विद्यमान रहता है या नहीं? अर्थात् कुम्मकार दण्ड की सहायता से घड़ा बनाता है, तब क्या उत्पन्न होने से पिहले घड़ा मिट्टी में विद्यमान था या नहीं? न्याय-वैशेषिक का उत्तर है नहीं। घड़ा मिट्टी में विद्यमान नहीं था (असत् कार्य), विल्क सामग्री की सहायता से घड़े की उत्पत्ति होती है अथवा घड़ा एकदम नवीन वस्तु होता है। यि वह पूर्व से ही विद्यमान होता, तो घड़े की उत्पत्ति का अर्थ होता? घड़े की बनाने के लिए कुम्हार की मेहनत तथा चाक घुमाने की क्या जरूरत होती? यदि कार्य कारण में भूद भी क्यों कर किया जा सकता है? मिट्टी तथा घड़ा दोनों के लिए एक ही नाम प्रयोग कर किया जा सकता है? मिट्टी का लोंदा घड़े का काम क्यों नहीं करती? घड़े में तो हम जल रख सकते हैं तो क्या यही कार्य हम मिट्टी के तोंदे हैं भी कर सकते हैं? व्यवहार इन प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक ही देता है।

बि कहा जाय कि कार्य तथा कारण में आकारगत भेद है, अर्थात् मिट्टी हैं बहे के आकार में फर्क है, तब तो मानना ही पड़ेगा कि कार्य में ऐसी कि कई नीज पैदा हो गई जो मूल कारण में नहीं थी। इस प्रकार बाध्य कि मानना पड़ता है कि कार्य उत्पत्ति से पहिले अपने कारण में वर्तमान कि वा यह सिद्धान्त असत्कार्यवाद के नाम से प्रख्यात है। सांख्य का सिद्धान्त इस विषय में भिन्न है। उसका कहना है कि उत्पत्ति से किंबा कारण में अवश्यमेव अध्यक्त रूप से विद्यमान रहता है। इस प्रकार कारण है और कारण की व्यक्तावस्था की संज्ञा कार्य है, अर्थात् कार्य के बारण है और कारण की व्यक्तावस्था की संज्ञा कार्य है, अर्थात् कार्य का कर प्रकट नहीं होता तब तक वह वस्तु का कारण है, किन्तु जब वह अस्ट हो जाता है तब कार्य अपनी कहलाता है। इस प्रकार कार्य का से स्थावहारिक है। इस सिद्धान्त को सत्कार्यवाद के नाम से पुकारते हैं। इकी पुष्टि में सांख्याचार्यों ने निम्नलिखित युक्तियाँ दी हैं:—

(१) अविद्यमान वस्तु कथमपि उत्पन्न नहीं की जा सकती। यदि कारण रें कार्य की सत्ता वस्तुतः नहीं होती, तो कर्ता के कितना भी प्रयत्न करने पर वह कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। नील वस्तु सहस्रों शिल्पियों के उद्योग क्लेपर भी कथमपि पीत रंग की नहीं बनाई जा सकती। (२) किसी बतु की उत्पत्ति के लिए केवल विशिष्ट साधनों का उपयोग किया जाता है, की वाहने वाला दूध को ही ग्रहण करता है; तन्तुओं से ही कपड़ा बुना जाता है। इत व्यावहारिक दृष्टान्तों से स्पष्ट है कि कार्य-कारण का सम्बन्ध नियत है। यदि ऐसा न होता तो कोई भी कार्य किसी कारण से उत्पन्न होता दिखाई पता। क्या कारण है कि तेल के लिए सरसों या तिलों को ही कोल्हू में पेला है, क्यों नहीं वह मिट्टी या कंकड़ को कोल्हू में डालकर तेल निकालता? जार यह है कि तेल कार्य सरसों या तिल (कारण) में पहले से ही विद्यमान हो। इसीलिए इस कार्य के वास्ते उसी विशेष उपादान (सामग्री) को हम कि करते हैं। इतना ही नहीं, अगर पूर्व स्थिति को नहीं मानते तो सबसे विचीन पदा हो जाती। मिट्टी से कपड़ा भी बनता और कम्बल भी तैयार हैंता, परन्तु ऐसा तो कभी नहीं होता। सब कारणों से सब कार्यों की क्षिति कभी नहीं दिखलाई पड़ती। (३) जुलाहा कपड़ा तैयार करने के

१. असदकरणादुपादानग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् । शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत् कार्यम् ॥.

लिए जो तन्तुओं को ही लेता है, इसका कारण उसे ज्ञात है। वह जानता है कि कारण में किसी विशेष कार्य को पैदा करने की शक्ति है। कारण जिस शक्ति से युक्त है उस शब्द पदार्थ को वह पैदा करता है, अन्य को नहीं। इसीलिए तेलहन से तेल निकलता है, तथा मिट्टी से घड़ा बनता है, दूसरी कोई चीज नहीं। सब कारणों से सब कार्यों की उत्पत्ति कभी दृष्टिगोचर नहीं होती। यह भी कार्य-कारण के पूर्वस्थित सम्बन्ध का नियामक है। (४) क्र ( शक्ति-सम्पन्न ) कारण से शक्य वस्तु की उत्पत्ति होते देख यही कहा जा सकता है कि कारण में कार्य की सत्ता अव्यक्त रूप से अवश्य विद्यमान है। (५) कार्य तथा कारण की एकता वास्तविक है। वस्तुतः कार्य और कारण एक ही वस्तु की विभिन्न अवस्थाओं के भिन्न नाम हैं - व्यक्त दशा का नाम कार्य है और अव्यक्त दशा का प्रचलित अभिघान कारण है। संसार का प्रतिदिन अनुभव इसी सिद्धान्त को पुष्ट करता है। इन सब प्रमाणों के आधार पर हम इसी सिद्धान्त पर पहुँचते हैं कि कारण व्यापार से पहले भी कारण में कार्य की सत्ता रहती है। इसी कारण सांख्य के मत से न तो किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है और न विनाश । कर्ता के व्यापार से वस्तु का बाविर्भाव मात्र होता है अव्यक्त वस्तु व्यक्त रूप में प्रकट हो जाती है।

सत्कायंवाद के दो रूप होते हैं—(१) परिणामवाद और (२) विवर्तवाद। परिणाम वहाँ होता है जहाँ कारण से उत्पन्न कार्य वास्तव होता है, जैसे दूध से दही की उत्पत्ति। यहाँ दही वस्तुतः सत्कायंवाद के सच्ची चीज है। वह आकार में, रूप में तथा फल में दो रूप मिन्न होता है। वही जमा हुआ होता है तथा स्वार्ध में मीठापन लिए होता है, जो दूध के मिठास से मिन्न होता है। अतः कार्यों को वास्तवः; सच्चे रूप से बतलाने वाला सिद्धार्त परिणाम कहलाता है और सांख्यों का यही मत है। विवर्तवाद अद्वेत वेदाल का मत है। उसका कहना है कि जो कार्य दिखलायी पड़ता है वह वास्तव के होकर केवल आभासमात्र है; कार्य की केवल प्रतीति होती है, उसकी वस्तुर्श्वित नहीं रहती। अँघेरे में पड़ी हुई रस्सी को देखकर हम डरकर भागते हैं कि यह सांप है। यहाँ रज्जु में सपं उत्पन्न होता है, परन्तु यह कल्पना मात्र है, सर्वी घटना नहीं; क्योंकि दीपक लाने पर रज्जु के रूप को ही हम देखते हैं, सांप के नहीं। अद्वेत के अनुसार ब्रह्म से ही यहनामरूपात्मक जगत् उत्पन्न होता है, पर्वे जगत् असत्य है; कोरी कल्पना है, स्वप्न के समान अलीक है; ब्रह्म ही एक नां

श्राहै। जगत् की केवल प्रतीति होती है, वह सच्चा नहीं होता। इस सिद्धान्त इताहै। जगत् की निवर्तवाद (अर्थात् कारण से कार्य का असत्य रूपान्तर)।

हां बार प्राचित्र के हैं तमत का प्रतिपादक है। उसकी दृष्टि में प्रकृति और पुरुष क्षियम् तत्व हैं, जिनके परस्पर सम्बन्ध से इस जगत् का आविर्भाव होता के कि जड़ित का तथा एक है, परन्तु पुरुष चेतन तथा अनेक हैं। ब्रह्म क्षि सत्ता को मौलिक व्यापार से स्वतन्त्र होकर पृथक् रूप से सिद्ध कार्त के कारण सांख्य भी न्य।य-वैशेषिक के समान वास्तववादी है, परन्तु

पुरुपवहुत्व के सिद्धान्त को क्षणभर दूर रखकर कहा जा संस्थ का सकता है कि जहाँ इस जगत् की उत्पत्ति के लिए अनेक बातवबाद स्वतन्त्र नित्य पदार्थों की कल्पना करने से न्यायवैशेषिक अनेकत्ववादी है, वहाँ प्रकृतिपुरुष द्विविद्यतत्त्व को ही इस

वाल्याच्या के लिए पर्याप्त मानने से सांख्य द्वैतवाद का प्रतिपादक है। ये तेनों मौलिक तत्त्व प्रकृति और पुरुष हैं।

इस जगत् के समस्त पदार्थ — मन, शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि आदि सीमित व्या अस्वतन्त्र होने के कारण कार्य रूप हैं। इनकी उत्पत्ति किसी न किसी मुख्यत्व से अवश्य ही हुई होगी। इसी मूल तत्त्व का अन्वेषण तथा तात्त्विक विवेचन प्रत्येक दर्शन का आवश्यक तथा महत्त्वपूर्ण कार्य है। बौद्ध, जैन, व्याय, वैशेषिक तथा मीमांसा इस मूल तत्त्व को अत्यन्त सूक्ष्म 'परमाणु' व्यवति हैं। परन्तु सांख्य को इसमें बड़ी त्रुटि दीख पड़ती है; भौतिक वर्षाण्यों से स्थूल जगत् की उत्पत्ति भले ही सिद्ध की जा सके, परन्तु उनसे का, बुद्धि जैसे सूक्ष्म पदार्थों की उत्पत्ति नहीं की जा सकती। अतः स्थूल और किस सकल कार्य की — जगत् की — उत्पादिका 'प्रकृति' मानी गई है।

इस प्रकृति की सिद्धि के लिए अनेक युक्तियाँ प्रदिशत की गई हैं— (१) जगत् के समस्त पदार्थ सीमित—परिमित, परतन्त्र हैं। अतः इनका मूल

कारण अवश्य ही अपरिमित तथा स्वतन्त्र होना चाहिए।

(२) संसार के पदार्थों में त्रिविध गुणों की सत्ता सर्वत्र

दृष्टिगोचर होती है। प्रत्येक पदार्थ सुख-दुःख तथा मोह

तिविषताओं का सद्भाव हो। (३) प्रत्येक कार्यं, कारण में अव्यक्त रूप

किविकारहे। यह विशाल जगत् कार्यों का एक समूह है, जो किसी न

किविकारण जगत् में अव्यक्त रूप से वर्तमान रहता है। वह मूल अव्यक्त या

किवि है। (४) यह नियम सर्वत्र जागरूक है कि कार्य किसी कारण से उत्पन्न

होते हैं और फिर उसी कारण में लीन हो जाते हैं। सृष्टि-व्यापार देखने से प्रकृति को मानना पड़ता है। प्रत्येक कार्य अपने कारण से उत्पन्न होता है। वह कारण भी अपने से सूक्ष्मतर कारण से उत्पन्न होता है। इस प्रकार अपर की ओर जाते-जाते जहाँ यह कारण की प्रृंखला समाप्त होती है वही सूक्ष्मतम तत्त्व प्रकृति है, जो सबका मूल कारण है, तथा जहाँ से यह विश्व उदय होता है। प्रलय दशा में ठीक इसके विपरीत किया होती है, अर्थात् स्थूल कार्य अपने कारण में लीन हो जाता है और यह कारण भी अपने से सूक्ष्मतर कारण में लय पाता है। इस प्रकार यह परम्परा जाते-जाते जहाँ समाप्त होती है वही सूक्ष्मतम अव्यक्त तत्त्व है। इस तरह इस विश्व के आविभाव (उदय') का कारण तथा तिरोधान (प्रलय) का कारण विचारने से जो अन्तिम तत्त्व अनुमित होता है वही प्रकृति है।

प्रकृति सत्त्व, रज तथा तम—इन तीनों गुणों को साम्यावस्था है, अर्थात् प्रकृति में ये तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। इसीलिए जगत् के पदार्थों मेंये तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। एक ही वस्तु किसी के हृदय में प्रकृति का रूप आनन्द, किसी के हृदय में दुःख और किसी तीसरे व्यक्ति के

चित्त में मोह पैदा करती है। प्रकृति सांख्य में मूल तत्व है। वह नित्य है। संसार को वह उत्पन्न करती है, परन्तु वह स्वयं किसी से उत्पन्न नहीं होती (अहेतुमत्)। यह व्यापक, एक, किसी पर आश्रित न होने वाली होती है। उसमें अवयव नहीं होता। जगत् के पदार्थों में अवयवों की सत्ता होती है और इसी से वे आपस में मिश्रण तथा संयोग पाते हैं, पृथ्वी आदि पदार्थ आपस में मिलते हैं। प्रकृति का बुद्धि आदि के साथ जो सम्बन्ध है वह संयोग नहीं, तादात्म्य होता है। प्रकृति स्वतन्त्र होती है। इस अपने क्षेत्र में किसी के ऊपर अपने व्यापार के लिए आश्रित नहीं होती। प्रकृति अपने भीतर से समस्त संसार उत्पन्न करती है और प्रलय दशा में फिर उसे अपने भीतर निविष्ट कर लेती है। प्रकृति जडात्मिका होती है। सांख्यों के अनुसार इसमें जगत् के दो ही तत्त्व मौलिक होते हैं—एक जड़ रूप और दूसरा चेतन रूप। जड़ रूप तत्त्व ही प्रकृति है और चेतन तत्त्व पुरुष है। इस प्रकृति अपिति, स्वतन्त्र, सर्वव्यापक मूल कारण को मानना पूर्वोक्त युक्तियों के

आधार पर नितान्त युक्तियुक्त है । इसे ही अध्यक्त रूप होने से 'अध्यक्त १. द्रष्टव्य-सांख्यकारिका १५-१६; सांख्यसूत्र तथा सांख्यप्रवचनमान्य १।११०, १।१२२-१३७।

ने

1

7

4

Π

ने में

T

प्रधान कारण होने से 'प्रधान', सबको जननी होने से 'प्रकृति' बादि मिल-प्रमान संज्ञायें दी गई हैं। वह स्वयं अजन्मा है—कारण होते हुए भी स्वयं किही का कार्य-नहीं है। यदि इस तत्त्व के कारण की कल्पना की जाय, तो बनवस्या दोष गले पतित हो जाता है। अतः इस दोष के निरास के लिए प्रकृति को ही जगत् का आदि कारण मानना नितान्त उचित है।"

#### गुण

प्रकृति जिन द्रव्यों का समूहरूप स्वयं होती है वे संख्या में तीन होते हैं—सत्व, रज तथा तम । इन तीनों का सामान्य नाम है—गुण । वैशेषिक स्नं में रूप, रस, गन्ध आदि द्रव्य में रहने वाले पदार्थों को गुण शब्द से पुकारते हैं, गर्लु सांख्य के ये तीनों गुण इस रीति से गुण नहीं हैं, बल्कि वे द्रव्य हैं । जुन का अयं होता है—रस्सी या डोरी। अतः सत्त्व आदि गुण पुरुष को बाँधने बाबे होते हैं। अतः रज्जु के समान इनकी किया होने से ये 'गुण' कहलाते हैं (बिजानिष्रसु)। ध्रे प्रकृति के स्वरूपाधायक अंगरूप हैं, तथा पुरुष को अपने लागं की सिद्धि करने में सहायक या उपकारक होते हैं। इस विचार से भी लिशे संज्ञा 'गुण' है (वाचस्पित मिश्र) । इनमें संयोग-वियोग होता रहता है बौर ये गुरुत्व, लघुत्व आदि धर्मों से युक्त भी रहते हैं। इसलिए क्रिया तथा वर्ष से युक्त होने के कारण ये वस्तुतः 'द्रव्य' ही होते हैं।

गुणों को मानने के लिए प्रमाण भी यथेष्ट हैं। जगत् के पदार्थों पर दृष्टि विक्षिए। प्रत्येक में ये तीनों गुण विद्यमान पाये जाते हैं। पेड़ से एक मीठा आम गिरता है जिसे पाने के लिए दो लड़के दौड़ गुण-सिद्धि का प्रमाण पड़ते हैं। आम पानेवाले को तो आनन्द होता है,

परन्तु न पाने वाले को दुःख होता है और इसे देखें वाले एक तीसरे लड़ के को केवल उदासीनता होती है। एक ही आम ने जीन व्यक्तियों में तीन प्रकार की प्रतिक्रिया की। इसी प्रकार संगीत सबको बानित्त नहीं करता। रिसक को आनन्द, बीमार को कब्ट तथा तीसरे को न बानित और न कब्ट देता है। एक ही संगीत से यह तीनों प्रकार का कार्य सम्पन्न हों। एक ही युवती अपने स्वामी को सुखी बनाती है, अपनी सपत्नियों को हैं बित करती है, तथा दूसरे पुरुष में वही मोह उत्पन्न करती है। जगत् के प्रत्येक विश्व में वे तीनों गुण सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं। सांख्य के अनुसार जो

१. तत्त्वकौमुदी, कारिका १२।

धमं कार्य में पाये जाते हैं वे ही कारण में भी विद्यमान रहते हैं। इसीलिए जगत् के मूल कारण प्रकृति में भी ये गुण विद्यमान हैं। गुणों की सत्ता मानने का यही कारण है। प्रकृति सत्त्व, रज तथा तम इन तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम है। प्रकृति में ये विद्यमान रहते हैं और इसीलिए प्रकृति से उत्पन होने वाले प्रत्येक पदार्थ में उनका वर्तमान होना न्यायसंगत है।

सत्त्व गुण लघु (हलका), प्रकाशक तथा इब्ट (आनन्द रूप) होता है।
यह गुण जहाँ भी रहता है वहाँ इसी प्रकार से रहता है। हल्की चीज ऊपर को
उठती है। आग की ज्वाला तथा भाप की गित ऊपर
सत्त्व का स्वरूप को होती है। यह सत्त्व गुण के ही कारण होता है। ज्ञान
विषय को प्रकाशित करता है और इन्द्रियाँ अपने रूपादि
विषयों को ग्रहण करती हैं—सत्त्व के ही कारण। इसी प्रकार सब प्रकार के
आनन्द, हर्ष, सुख, संतोष आदि मन में सत्त्व भावना होने से ही उत्पन्न होते हैं।

रजोगुण स्वयं चचल होता है तथा दूसरों को भी चचल बनाता है। वह किया-प्रवर्तक होता है। वायु की चज्रलता तथा गति-शीलता रज के ही कारण है। रज के ही होने से इन्द्रियों अपने विषय रजोगुण का स्वरूप की ओर दौड़ती हैं, तथा मन चज्रल हो उठता हैं। सत्त्व तथा तम दोनों निष्क्रिय ही होते हैं। उनमें गति प्रदान करने का काम रजोगुण ही करता है। यही उन्हें निष्क्रिय दशा से हटा कर अपना कार्य करने के लिए उत्साहित करता है (उपष्टम्भक)। यह दुःखात्मक होता है, इसीलिए रजोगुण की प्रधानता होने पर वस्तु निताल दुःख ही पैदा करती है।

तमोगुण गुरु (भारी) तथा रोकने वाला होता है। यह गुण सत्वगुण का विरोधी गुण होता है। यह रजोगुण की प्रवृत्ति को रोकता है। इसके अभाव में रजोगुण सदा चलायमान रहता है और आगे बढ़ता तमोगुण का रूप ही जाता है। यही उसे रोकता है। यह जडता तथा निष्क्रियता का प्रतीक है। यह मोह या अज्ञान पैदा करता है। इसी के कारण तेज की कमी होने से अन्धकार तथा बुद्धिं की कमी होने पर मूर्खंत्व उत्पन्न होता है। गित को रोककर यह प्रमाद निद्रा तथा तन्द्रा को पैदा करता है। इन तीनों गुणो का रंग तीन तरह का होता है। सत्त्व होता है उजला, रज होता है लाल और तम होता है काला।

वे तीनों गुण परस्पर विरोधी होने पर भी मिलकर एक ही कार्य या हत का सम्पादन करते हैं। इनकी किया के लिए दीपक का उदाहरण ठीक घटता है। तेल, बत्ती तथा आग आपस में विरोधी होने पर तीतों गुणों का भी एक साथ मिलकर सहयोग से दीपक के जलने में कारण होते हैं। बत्ती तथा तेल दोनों आग के विरोधी होते हैं अवश्य, परन्तु ये यहाँ आग से मिलकर रूप को प्रकाशित करते हैं। बात, पित्त तथा कफ आपस में एक दूसरे के विरोधी होते हैं परन्तु वेतीनों मिलकर शरीर को घारण किये रहते हैं। यही दशा इन गुणों की बीहै। परस्पर विरुद्ध होने पर भी सहयोग से पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करते है। ये तीनों एक साथ रहते हैं और कभी ऐसा नहीं होता कि ये विमुक्त हो वायं (मियुन-वृत्ति ), परन्तु एक दूसरे का अभिभव किया करते हैं, अर्थात् वीनों एक ही रूप में नहीं रहते । सत्त्व अपना कार्य रज तथा तम को दबाकर इता है; रज भी सत्त्व तथा तम को दबाता है, तमोगुण भी सत्त्व तथा रज हो दबा कर अपना काम करता है (अभिभव)। जो प्रबल होता है वह बन दो गुणों को दबाकर अपनी क्रिया करता है। वे एक दूसरे का आश्रय गी तेते हैं। सत्त्व प्रवृत्ति नियम का आश्रय लेकर प्रकाश के द्वारा रज एवं व्यकारपकार करता है। इसी प्रकार रज प्रकाश तथा नियम का आश्रित हर प्रवृत्ति से लाभ पहुँचाता है और तम प्रकाश तथा प्रवृत्ति को आश्रित कर वपने नियमन या रोकने का काम करता है (आश्रय वृत्ति )।

इन गुणों का स्वभाव ही होता है कि वे सदा परिवर्तन, परिणाम या विकार उत्पन्न करते रहते हैं। वे सतत परिणामशाली होने हैं। वे एक विष के लिए भी परिणाम से हीन अविकृत नहीं रह सकते। विकार उनमें दा होता ही रहता है यह विकार दो प्रकार का होता है—प्रलयकाल का गृण्डि-काल का। प्रलयकाल में एक गुण अन्य गुणों से अपने को अलग कर अपने ही रूप में परिणत होता है, अर्थात् सत्त्व सत्त्वरूप में, रज रज-रूप में रहते हैं। उस समय इनसे कोई कार्य नहीं होता। कार्य होने के लिए इनका परिएर मिलन तथा विषमता होना आवश्यक होता है। जब तक एक गुण वित्र नहीं होता और दूसरे गुणों को नहीं दवाता, तब तक मुष्टि का कार्य हो गृणें सकता। इसलिये प्रलय दशा में जो परिणाम गुणों में होता है वह 'स्वरूप-परिणाम' (समान रूप से परिणत होना) होता है और उस समय तीनों भों की साम्यावस्या होती है, यही 'प्रकृति' कहलाती है। दूसरा परिणाम

त्तव होता है जब एक गुण्प्रवल होकर अन्य दो गुणों को अपने वश में कर लेता है; तभी सृष्टि आरम्भ होती है और कार्य उत्पन्न होने लगते हैं। इसका नाम है—विरूपपरिणाम। इस प्रकार दोनों दशाओं में गुणों से गुणान्तर हुआ करता हैं।

#### पुरुष या आत्मा

सांख्य दो मूलतत्त्व मानता है—एक है प्रकृति और दूसरा है पुरुष या आत्मा। पुरुष की सत्ता स्वयंसिद्ध है। 'मैं हूँ', 'यह मेरी लेखनी है'—प्रतिदिन के इस अनुभव में 'मैं' और 'मेरी' आत्मा का ही परिचय देता है। कोई भी ज्यक्ति अपना अस्तित्व अस्वीकार नहीं कर सकता कि 'मैं नहीं हूँ' क्योंकि इस अस्वीकार या निषेध करने में भी तो चेतन आत्मा की आवश्यकता रहती है। फलत: आत्मा या पुरुष स्वयंसिद्ध है। वह स्वयं प्रकाश्य है और उसे प्रकाशित करने या बतलाने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती।

सांख्य के अनुसार पुरुष का रूप एक ओर तो प्रकृति से भिन्न पड़ता है और दूसरी ओर व्यक्त पदार्थों में भी। पुरुष शरीर, इन्द्रिय तथा मन से भिन्न एवं स्वतन्त्र होता है। आत्मा शुद्ध चैतन्यरूप है, जो सर्वदा ज्ञाता के रूप में होता है। वह कभी ज्ञान का विषय नहीं होता। वह चैतन्य का आधाररूप द्रव्य नहीं है, बल्कि स्वयं चैतन्य रूप ही है। चैतन्य उसका गुण नहीं, प्रत्युत स्वभाव है। सांख्य मत इस विषय में वेदान्त से भिन्न पड़ता है। वेदान्त आत्मा को जानन्दमय मानता है, परन्तु सांख्य ऐसा नहीं मानता, बल्कि केवल चैतन्यमय ही स्वीकार करता है। सुख या आनन्द तो प्रकृति का गुण होता है, परन्तु यह पुरुष प्रकृति से भिन्न तत्त्व है। इसलिए यह आनन्दमय नहीं हो सकता। आत्मा प्रकृति के घेरे से बाहर होता है और शुद्ध चैतन्यमय होता है, वह निष्क्रिय तथा उदासीन होता है। जगत् को उत्पन्न करने वाली प्रकृति होती है,पुरुष तो उसकी यह लीला देखता हुआ सर्वथा साक्षी ही बना रहता है। वह उदासीन है - मुख तथा दु:ख के द्वारा कथमपि स्पष्ट नहीं होता। उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होता, तथा वह अपनी दशा से कदापि विचलित नहीं होता इसलिए वह अधिकारी तथा कूटस्य, नित्य तथा व्यापक होता है। शरीर, मन तया इन्द्रियों को ही आत्मा मान लेना सरासर भूल है और अज्ञान के कारण जब वह भूल कर बैठता है तब उसे मालूम पड़ता है कि मैं ही सुख तथा दुः व को भोगता हूँ। वह वस्तुतः असंग है। प्रकृति की परिधि के बाहर होने से बह

व सुख भोगता है न दुःख। वह तो एक निरीह तथा अविकारी सत्ता है। उसमें किसी भीति का परिणाम उत्पन्न नहीं होता। सच तो यह है कि इस आत्मा (वितिशक्ति) को छोड़ कर संसार में सब भाव प्रतिक्षण में परिमाणशाली हैं। वही केवल ऐसा है जो इस परिणाम के चक्कर के बाहर है। अतः आत्मा की कृत्स्यता स्वतः सिद्ध है ।

### पुरुष की सिद्धि

सांख्य-पुरुष की कल्पना युक्तियों के दृढ़ आधार पर खड़ी की गई है। (१) जगत् के समस्त पदार्थं संघातमय हैं। घर ईंटा, पत्थर, चूना आदि बलुओं का समुदाय है। वस्त्र अनेक तन्तुओं का समूह है। संगठित वस्तुओं का बह समाव है कि वे किसी अन्य के उपयोग (परार्थ) के लिये हुआ करती हैं। बतः प्रकृति से उद्भूत यह संघातमय जगत् अवश्य ही प्रकृति से अन्य के लिये म्यित है। वह है कौन ? इस जगत् से नितान्त विलक्षण 'पुरुष'। (२) त्रिगुणमय प्रकृति से भिन्त होने के कारण भी किसी एक असंघात पदार्थं की कल्पना न्यायपुक्त है। (३) जड़ पदार्थ में चेतन के रहे बिना प्रवृत्ति दिखलाई नहीं पड़ती। रथ एक स्थान से दूसरे स्थान को तभी जा सकता है, जब उसका नियन्ता चेतन सारिय होता है। इसी प्रकार सुख-दुःख मोहात्मक जगत् किसी वेतन पदार्थं के द्वारा अधिष्ठित होकर प्रवृत्त है। (४) संसार के समस्त विषय भोग हैं। अतः इनका भोक्ता, भोग करने वाला भी कोई न कोई अवश्य ही होगा, जो गुणों में इनसे नितान्त भिन्न तथा विलक्षण होगा। भोग्य विषयों का मोता ही पुरुष है। (५) इस जगत् में कम से कम कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो उंखों से व्यथित होकर मुक्ति पाने के लिए वास्तव में प्रयत्नशील हैं। भौतिक वगत् की किसी भी वस्तु के लिए इस प्रकार प्रयत्न करना सम्भव नहीं, भोंकि स्वभावतः त्रिगुणमय होने के कारण वह दुःख का साधन होता है, हैं को निवृत्ति का नहीं। मुक्ति के लिए प्रयत्न करना इसी बात की गवाही रेता है कि कोई पदार्थ अवश्य ऐसा है जो क्लेशों से निवृत्ति पा सकता है। वही पदार्थ पुरुष है।

१. पुरुष के रूप तथा सिद्धि के लिये देखिए-कारिका तथा कौमुदीकारिका १७-२०; सांख्यप्रवचन-भाष्य तथा सांख्यवृत्ति १६६, १.१३८-१६४, ४।६१-६८।

वेदान्त का तो यही मत है कि इस जगत् में आत्मा एक ही होता है, परनु सांख्य इसे नहीं मानता है। उसका कहना है कि प्रत्येक जीव का पृथक् पृथक् आत्मा है। पुरुष की अनेकता सिद्ध करने वाली पुरुष की अनेकता युक्तियाँ ये हैं—(क) भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के जन्म-मरण में, ज्ञान तथा किया में बड़ा ही अन्तर होता है।

यदि एक ही आत्मा होता तो एक व्यक्ति के जन्म लेने पर सब पुरुषों का जन्म हो जाता, एक पुरुष के मरते ही सब पुरुष मर जाते, एक के अंधे और बहरे होते ही जगत् के सब पुरुष अंघे और बहरे हो जाते, परन्तु ऐसा तो कभी नहीं होता। इसलिए मानना ही पड़ता है कि पुरुष अनेक हैं। (२) जीवों में एक ही समय में एक प्रवृत्ति नहीं दिखलाई पड़ती। कोई पुरुष रोता है, तो दूसरा हँसता है; कोई छात्र दिन को मैदान में खेलता है, दूसरा छात्र उसी समय कमवे में बैठकर अपना पाठ याद करता है। एककालीन किया में इस प्रकार अन्तर यही सूचित करता है कि आत्मायें अनेक हैं, जो अपनी इच्छा के अनुसार एक ही समय में भिन्न-भिन्न कियायें करते रहते हैं। जगत् में आत्मा में बड़ी भिन्नता दीखती है। मनुष्य पशुओं से तो बढ़कर है, परन्तु देवों से घटकर। मनुष्यों में एक ही स्वभाव लक्षित नहीं होता। किसी मनुष्य को हम मननशील पाते हैं; तो कोई सदा अपने आपको किसी न किसी किया में लगाये रहता है। कोई छात्र ज्ञान पाने के लिए उत्सुक रहता है, कोई सदा इधर-उधर दौड़-धूप में भागा फिरता है, कोई आलस का रूप बनकर अपने कमरे के बाहर भी कदम नहीं रखता। यह भेद क्यों ? स्वभाव में इतनी भिन्नता क्यों? यदि एक ही आत्मा होता तो संसार में एक ही प्रकार के प्राणी होते, परन्तु ऐसा है नहीं। इससे सिख होता है कि पुरुष बहुत से हैं, एक नहीं। ये पुरुष ज्ञाता-रूप होते हैं। प्रकृति तथा पुरुष में सदा भेद रहता है। प्रकृति एक है, पुरुष अनेक। प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन। प्रकृति सिकया है और विश्व की सृष्टि आदि किया करती है, पुरुष निष्क्रिय और उदासीन रहता है और वह साक्षी मान होता है। प्रकृति भोग्य है, पुरुष भोक्ता है। प्रकृति प्रमेय है, पुरुष प्रमाता है। (कारिका तथा कौमुदी कारिका १८)

## विश्व का विकास

प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही विश्व की सृष्टि उत्पन्न होती है। दोनों का संयोग ही सृष्टि का उत्पादक है। प्रकृति के जड़ होने से यह संसार केवल उससे

उत्पन्न नहीं हो सकता, न स्वभावतः निष्क्रिय पुरुष से ही। इसलिए प्रकृति-पुरुष दोनों का संयोग इस सृष्टि-कार्य में जरूरी है। चेतना की अध्यक्षता में ही जड़ प्रकृति सृष्टि

कार्य का सम्पादन कर सकती है। परन्तु सांख्य में सब से विषम प्रश्न है कि कि कि सम्पादन कर सकती है। परन्तु सांख्य में सब से विषम प्रश्न है कि कि बाद स्वभाव वाले प्रकृति-पुरुष का संयोग कैसे है? इस विषय में सांख्य कि और लेंगड़े की रोचक कहानी दृष्टान्त रूप से प्रस्तुत करता है। अन्धे मंचलने की शक्ति है, परन्तु मार्ग का उसे तिनक भी ज्ञान नहीं है। उधर लंगड़ा मार्गदर्शक होते हुए भी चलने में असमर्थ है। परन्तु पारस्परिक संयोग हे जिस प्रकार ये दोनों अपनी स्वार्थसिद्धि में सफल होते हैं, उसी भांति बहात्मिका परन्तु सिक्रय प्रकृति तथा निष्क्रिय परन्तु चेतन पुरुष का संयोग परस्पर कार्यसाधक है। प्रकृति भोग्या है; अतः भोक्ता के अभाव में प्रकृति की सक्पिद्धि नहीं हो सकती; भोक्ता के द्वारा दृष्ट या अनुभूत होने पर ही मृत्वि का भोग्यत्व निष्पन्न होता है (दर्शनार्थम्)। पुरुष प्रकृति के संयोग का इच्छुक इसलिए बना रहता है कि वह उससे विवेक—ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष की विद्व करता है (कैवल्यार्थ) ।

प्रलय दशा में प्रकृति साम्यावस्था में रहती है। उसके तीनों गुण समभाव है रहते हैं, पुरुष के साथ संयोग होते ही इन गुणों में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, एक हलचल सी मच जाती है और प्रत्येक गुण अपने से गुणक्षोभ भिन्न गुणों को दबाने तथा अपने वश में करने के लिए उतावला हो जाता है। वह चाहता है कि हम ही प्रबल हो जायें और अन्य गुणों पर अपना सिक्का जमा दें। ऐसा होने पर गुणों का भूवकरण होता है और ये भिन्न-भिन्न अनुपातों में आपस में मिल खड़े होते हैं और तभी सृष्टि का कार्य आरम्भ होता है।

इस प्रकार मुख्ट होने वाला प्रथम पदार्थ है 'महत-तत्त्व', जो जगत् की ज्यित में वीजरूप से रहता है। वह संसार के विकास में विशेष महत्त्वशाली कारण होने से 'महत्' विशेषण से युक्त होता है। महत्-तत्त्व आश्यन्तरिक दृष्टि में इसे ही 'बुद्धि' कहते हैं, जो प्रत्येक जीव में रहती है। बुद्धि का विशेष कार्य है—तिश्चय तथा जीव में रहती है। बुद्धि का विशेष कार्य है—तिश्चय तथा विशेष कार्य है विश्वयों को भी प्रकाशित करती है। यही जिला अपना धर्म होता है। सत्त्व गुण की अधिकता से बुद्धि में धर्म, ज्ञान, तैराम तथा ऐश्वर्य इन चार गुणों का उदय होता है, परन्तु तमोगुण की

चृद्धि होने पर उसमें इसके विपरीत गुण अधर्म, अज्ञान, आसक्ति (अवैराग्य) तथा अग्रक्ति ( अनैश्वर्य ) उत्पन्न हो जाते हैं । बुद्धि प्रकृति का कार्य होने से स्वयं जड़ है, परन्तु वह पुरुष के अधिक सन्निकट में आने वाली वस्तु है। इसलिए पुरुष के चैतन्य का प्रतिबिम्ब उसके ऊपर पड़ता है, जिससे वह चेतन के समान प्रतीत होने लगती है । जगत् का नियम है कि प्रत्येक पुरुष अपने अधिकार को विचार कर 'यह कार्य मेरा कर्तव्य है, इसे मुझे करना है' यह निश्चय करता है। यह निश्चय ( या अध्यवसाय ) बुद्धि के ही द्वारा होता है। इन्द्रियों तथा मन का व्यापार बुद्धि के लिए होता है और बुद्धि का व्यापार पुरुष के लिए होता है । मुख तथा दुःख का अनुभव प्रथमतः बुद्धि में ही होता है और पीछे वह बुद्धि उसे पुरुष को अपित करती है और तभी पुरुष भोक्ता नकर इन मोगों को भोगता है। इसके अतिरिक्त बुद्धि प्रकृति तथा पुरुप के अन्तर को भी बतलाती है। बुद्धि की सहायता से पुरुष अपने को प्रकृति से भिन्न, पृथक् तथा स्वतन्त्र समझ लेता है, इस प्रकार बुद्धि की सहायता से अपने यथार्थ रूप का विवेचन करता है।

महत्तत्त्व के बाद दूसरा परिणाम है - अहंकार । 'मैं' और 'मेरा' ऐसा अभिमान करना ही अहंकार का रूप है। इसी अहंकार के अहंकार सामने पुरुष नाना प्रकार के भ्रमों में पड़ता है और अपने विषय में भ्रान्त धारणा बनाता है कि मैं ही भोक्ता, मैं ही कर्ता और मैं ही स्वामी हूँ। इन्द्रिय तथा मन का यह काम है कि वे अपने द्वारा अनुभूत तथा चिन्तित विषय 'अहंकार' के सामने प्रस्तुत करते हैं। सब अहंकार उन प्रस्तुत किये गये विषयों के विषय में सोचता है—'इनके करने में मेरा अधिकार है', 'वे सब विषय मेरे ही लिए हैं', 'इनका अधिकारी मेरे अतिरिक्त जगत् में कोई भी नहीं हैं, 'इन कार्यों के सम्पादन करने में में समयं हूँ 'इस लिए में हूँ'। यह जो नाना प्रकार में अभिमान होता है यही तो अहंकार है। जब तक यह भावना नहीं जगती तब तक काम में प्रवृति कैसे उत्पन्न हो सकती है ? किसी भी कार्य के करने से पहिले कर्ता के मन में यह संकल्प उठता है कि मैं इस कार्य को करूँ, और तब वह उस काम के करने में लग जाता है। यह 'अहं' की भावना जगत् के समग्र व्यवहारों के मूल में रहती है।

अहंकार के गुणों की विषमता के कारण तीन रूप होते हैं—(क) सार्त्विक (वैकृत) जिसमें सत्त्व गुण की प्रधानता रहती है। (ख) तैजस रजोगुण की

प्रवस्ता रहती है। (ग) तामस या भूतादि जिसमें तमोगुण की प्रधानता रहती है। तैजस अहंकार अन्य अहंकारों का प्रवर्तक होता है और उसी की सहायता से अन्य दोनों परिणाम के लिये अग्रसर होते हैं। सात्त्विक अहंकार से ११ इंद्रियाँ (५ कर्मेन्द्रिय + ५ ज्ञानेन्द्रिय + १ मन) उत्पन्न होती हैं तथा वामस अहंकार से तन्मात्र उत्पन्न होते हैं। यह उत्पत्ति का क्रम कारिका तथा बाबस्पित मिश्र के अनुसार है, परन्तु विज्ञानिभक्षु का मत इससे भिन्न है। यत एव से सब इन्द्रियों में श्रेष्ठ होने से सत्त्व की अधिकता रखता है। अत एव स्वानिभक्षु के मत में सात्त्विक अहंकार से उत्पन्न होता है मन, राजस से दस इन्द्रियों तथा तामस से पञ्च तन्मात्र। वेदान्त का सिद्धान्त वाचस्पित मिश्र के मत से से खला है।

इिंद्रयाँ—ज्ञान की साधक इन्द्रियाँ पाँच हैं—(१) नेत्रेन्द्रिय (आँख), (१) अवणेन्द्रिय (कान), (३) घ्राणेन्द्रिय (नाकं), (४) रसेन्द्रिय (जीम) तथा (५) त्विगिन्द्रिय (खाल)। ये इन्द्रियाँ क्रम से इन पाँच विषयों को ग्रहण करती हैं—रूप, शब्द, गन्ध, रस तथा स्पर्श। कर्मेन्द्रियाँ इन बंगों में स्थित रहती हैं—मुख, हाथ, पैर, मलद्वार तथा जननेन्द्रिय; जो क्रम से इन पाँच कार्यों को करती हैं—वाक् (बोलना), ग्रहण (किसी वस्तु को पकड़ना), चलना, मल बाहर निकालनातथा सन्तान उत्पन्न करना। इन्द्रियाँ भीतरी शक्तियाँ हैं। इनका कभी प्रत्यक्ष नहीं होता, केवल अनुमान के द्वारा ही उनका ज्ञान होता है। जिन अंगों में इनका निवास रहता है उनके द्वारा इनकी विश्विक्ति केवल होती है। अंग ही इन्द्रियाँ नहीं हैं. बल्कि उन अंगों में स्थिर हैंकर ये इन्द्रियाँ अपना अलग-अलग काम निव्यन्त करती हैं।

सांख्य के अनुसार मन ग्यारहवीं इन्द्रिय है। वह ज्ञानेन्द्रिय भी है और क्षेन्द्रिय भी, अर्थात् उभयात्मक है, क्योंकि वह दोनों प्रकार की इन्द्रियों को अपने-अपने कार्यों में प्रवृत्त करता है। मन के द्वारा भन अधिष्ठित होने पर ही नेत्रेन्द्रिय अपने रूप को देखती है, तथा पाद इन्द्रिय चलनरूपी व्यापार को करती है। कि का रूप संकल्पात्मक है, अर्थात् इन्द्रियाँ केवल निर्विकल्प ज्ञान को प्रकट कि यह कुछ है'। इस ज्ञान को मन सविकल्पक बनाता है। मन ही

१. सांख्यकारिका, कारिका २४ तथा कौमुदी। १. सांख्यप्रवचन-भाष्य २।१८।

बतलाता है कि सामने हिलने-डुलने वाली सफीद रंग की चीज गाय है, घोड़ा नहीं। 'संकल्प' का अर्थ है सम्यक् (ठीक-ठीक) कल्पना करना और यही मन का स्वरूप है। पाँच कर्मेन्द्रिय तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ ये दस इन्द्रियाँ वाह्य (वाहरी ज्ञान का साधन) कहलाती हैं। मन, अहंकार तथा बुद्धि ये तीन अन्तःकरण (भीतरी ज्ञान का साधन) कहलाते हैं। इन दोनों को मिलाकर 'त्रयोदश करण' होते हैं, इन्द्रियाँ विपयों का ग्रहण करती हैं। मन उस ज्ञान को संकल्पात्मक वनाता है, अर्थात् मन वतलाता है कि कोई सामान्य वस्तु सामान्य न होकर विशिष्ट होती है। अहंकार उसके ऊपर अपना व्यापार करता है। वह' वतलाता है कि वह वस्तु उसके ही लिए होती है और इसीलिए वह उसके करने में प्रवृत्त होता है। बुद्धि का काम निश्चय करना होता है। इस प्रकार निश्चित की गई वस्तु पुरुष के सामने प्रस्तुत की जाती है। तब उसे उस वस्तु का ज्ञान होता है। इन कारणों में वाह्य करण का सम्बन्ध वर्तमान काल से होता है, परन्तु अन्तःकरण का सम्बन्ध भूत, [भविष्य तथा वर्तमान तीनों कालों से होता है।

तन्मात्र—तामस अहंकार से पाँच तन्मात्रों का उदय होता है। 'तन्मात्र' का अयं है—सुक्ष्म तत्त्व। शब्द, स्पशं, रूप, रस तथा गन्ध के 'तन्मात्र' का उदय अहंकार के ही तामस रूप से होता है। तन्मात्र बहुत ही सुक्ष्म होते हैं। इस लिए उनका अनुमान ही होता है, सामान्य प्रत्यक्ष नहीं। योगियों के द्वारा उनका प्रत्यक्ष हो सकता है, उसका निराकरण नहीं किया जाता। तन्मात्रों के योग से पाँचों स्थूल महाभूतों का विकास होता है। (१) शब्द तन्मात्र से शब्द गुण वाले आकाश का विकास होता है। (२) शब्द तन्मात्र से शब्द गुण वाले से वायु उत्पन्न होता है (जिसका गुण है शब्द तथा स्पशं)। (३) रूप-तन्मात्र से शब्द-स्पर्श-तन्मात्रों के सहयोग से तेज का उदय होता है (जिसमें शब्द स्पर्श तथा रस गुण विद्यमान रहते हैं)। (४) रस-तन्मात्र से शब्द-स्पर्श-रूप-तन्मात्रों के सहयोग से लिंद स्पर्श रूप तथा रस गुण विद्यमान रहते हैं)। (४) गन्ध तन्मात्र से शब्द, स्पर्श रूप तथा रस गुण विद्यमान रहते हैं)। (४) गन्ध तन्मात्र से शब्द, स्पर्श रूप, रस तथा गन्ध गुण होते के एविवी का जन्म होता है (जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध गुण होते हैं)। इन पाँच महाभूतों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध — ये पाँच क्रमशः विशिष्ट विषय होते हैं, पर साथ ही साथ पूर्व भूतों के गुण भी इनमें समाविष्ट रहते हैं।

१. सांख्यकारिका तथा कौमुदी कारिका ३२-३३।

२. देखिये कारिका तथा कौमुदी, का॰ २२।

शास्त्रमत में ऊपर निर्दिष्ट विकास के दो कम होते हैं—(१) प्रत्ययसर्ग (बृद्धिमं या भावसर्ग ), (२) तन्मात्रसर्ग (भौतिक सर्ग या लिक्नुसर्ग)। ब्राव्यमं से तात्पर्य है बुद्धि, अहंकार तथा इन्द्रियों के विकास से तथा ब्राव्यमं से अभिप्राय है उस विकास से जो तन्मात्र से आरम्भ होकर आगे क्षा है। स्पष्टतः पञ्चतन्मात्र, पञ्चमहाभूत तथा कार्य द्रव्यों का अविभिव्य होते के कारण भावसर्ग या बुद्धिसर्ग कहलाता है। 'तन्मात्र' से ही बिक मृष्टि का आरम्म होता है। पहले उत्पन्न होता है अत्यन्त सूक्ष्म भौतिक हत, जो केवल विशुद्ध रूप में स्थित होने के कारण 'तन्मात्र' (उतना ही क्वा, शुद्ध) कहलाता है और फिर उसके अनन्तर स्थूल महाभूतों का तथा उससे स्थूलतम द्रव्यों का आविर्भाव होने लगता है। इन दोनों में तन्मात्र 'विशेष' कहलाता है, क्योंकि वह सूक्ष्म तथा अप्रत्यक्ष होने के कारण विशेष प्रत्यक्ष हमों से हीन होता है। भौतिक पदार्थ शान्त (सुखद), घोर (दुखद) तथा मृद्ध (मोह उत्पादक) होने के कारण 'विशेष' कहलाते हैं।"।

#### सांख्यों का विकासक्रम—

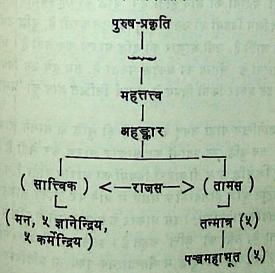

(४) सांख्य ज्ञानमीमांसा

भंसार के पदार्थ का ज्ञान हमें अपनी इन्द्रियों के सहारे होता है। तभी भे किसी पदार्थ के रूप, रंग तथा उसके आचरण को मानते हैं। प्रश्न यह

है कि यह ज्ञान रहता है किसमें ? अनुभव का कर्ता कीन प्रमा होता है ? नेत्र के द्वारा घट का प्रत्यक्ष ज्ञान कौन करता है ? पुरुष या बुद्धि ? हम कहते हैं कि पुरुष अनुभव करता

है, परन्तु यह वस्तुतः ठीक नहीं; पुरुष प्रकृति से उत्पन्न समस्त भौतिक पदार्थी से बाहर रहता है। तब उसमें उन पदार्थों का अनुभव क्योंकर हो सकता है? यदि बुद्धि में ज्ञान माना जाय, तो भी उचित नहीं प्रतीत होता; बुद्धि प्रकृति का ही परिणाम होती है और इस प्रकार जड होने के कारण उसमें ज्ञान का उदय नहीं हो सकता। इसलिए न तो अकेले पुरुष में ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है और न बुद्धि में, बल्कि दोनों के सम्मेलन से ही अनुभव व्यापार समझाया जा सकता हैं। जब आत्मा का चैतन्य बुद्धि में प्रतिबिम्बित होती है, तब ज्ञान की उत्पत्ति होती है। चैतन्य केवल पुरुष का ही धर्म है, बुद्धि तो सांख्य के अनुसार जड पदार्थ होती है। आत्मा को स्वतः विषयों का साक्षात्कार नहीं होता । आत्मा सर्वव्यापक है । वह किसी स्थान विशेष में सीमित नहीं हो सकता। ऐसी दशा में आत्मा को सब वस्तुओं का ज्ञान सदा होना चाहिए, परन्तु ऐसा होता नहीं। कारण यह है कि आत्मा को बुद्धि, सन तथा इन्द्रिय के सहारे ही पदार्थों का ज्ञान होता है। बुद्धि का यह स्वभाव होता है कि मन तथा इन्द्रिय जिन विषयों को उसके सामने प्रस्तुत करती हैं, वुद्धि उसी आकार में परिणत हो जाती है, उसी आकार को बुद्धि घारण कर लेती है। और जब बुद्धि के कपर बात्मा के चैतन्य का प्रकाश पड़ता है, तब हमें उन विषयों का ज्ञान होता है। इस प्रकार किसी विषय के यथार्थ निश्चित ज्ञान को 'प्रमा' कहते हैं।

जब जानेन्द्रिय बाह्य जगत् के पदार्थों को बुद्धि के सामने लाकर उपस्थित करती है, तब बुद्धि उन पदार्थों का आकार धारण कर लेती है। सांह्य का सिद्धान्त है कि बुद्धि में न तो बाहरी विषयों का आरोप होता है न वे उसमें पाये जाते हैं, प्रत्युत बुद्धि ही पदार्थों के संसगं में आने पर उनका आकार धारण कर लेती है (तदाकाराकारित)। इस आकार के ग्रहण करने से बुद्धि में जो परिणाम उत्पन्न होता है, उसी को 'वृत्ति' कहते हैं। इतने पर भी ज्ञान का अनुभव तब तक नहीं होता, जब तक बुद्धि में चैतन्यात्मक पुरुष का प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता। पुरुष के चैतन्य का प्रकाश पड़ते ही बुद्धि-स्थित पदार्थ उद्भासित हो उठते हैं और तब हमें उनका ज्ञान होता है। इस ज्ञान के साथ पुरुष जब संयुक्त हो जाता है, तब उसमें यह अनुभव होने लगता है कि 'मैं चेतन करता हूँ' या 'मैं चेतन देखता हूँ'। यह अनुभव होने लगता है कि 'मैं चेतन करता हूँ' या 'मैं चेतन देखता हूँ'। यह अनुभव होने लगता है कि 'मैं चेतन करता हूँ' या 'मैं चेतन देखता हूँ'। यह अनुभव होने लगता है कि 'मैं चेतन करता हूँ' या 'मैं

विवा होतों के संयोग से यह कार्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि निष्क्रिय पुरुष हार्व का संपादन नहीं कर सकता और न कार्य करने वाली बुद्धि में विचार हो बिक्त होती है।

प्यार्थ ज्ञान की उत्पत्ति तीन वस्तुओं के ऊपर निर्भर रहती है—

(१) प्रमाता—जानने वाला, (२) प्रमेय—जानी गई वस्तु तथा

(३) प्रमाण—वह साधक जिसके द्वारा ज्ञान उत्पन्न

प्रमाता, प्रमेय तथा होता है। प्रमाता होता है शुद्ध चेतन पुरुष। बुद्धि में

प्रमाण जो वृत्ति उत्पन्न होती है वह 'प्रमाण' तथा उसके द्वारा

जिस वस्तु का ज्ञान पुरुष को होता है वह होता है—

प्रमेय'। हम दिखला चुके हैं कि विषय के आकार को घारण करने वाली बुद्धि में बात्मा का प्रकाश पड़ना ही 'प्रमा' या 'ज्ञान' कहलाता है। अन्यथा बद बुद्धि में विषय को जानने की योग्यता कहाँ से उत्पन्न हो सकती है?

प्रयमतः पदार्थों का सम्पर्क ज्ञानेन्द्रियों के साथ होता है जिससे ज्ञानेन्द्रियों ां ज पदार्थों के विषय में परिचयमात्र (आलोचन) उत्पन्न होता है। विनेत्रयां अपनी वृत्ति को समाप्त कर उन्हें मन को समर्पण करती हैं। मन ल पदार्थों के विषय में सम्यक् कल्पना करता है कि वे ये हैं, ये नहीं हैं। म के द्वारा समर्पित पदार्थ पर अहंकार की वृत्ति आरम्म होती है कि 'ये पार्व मेरे जिए हैं, अन्य किसी के लिए नहीं।' इसके अनन्तर निश्चयात्मिका विको वृत्ति होती है। बुद्धि का काम इन पदार्थों के विषय में निश्चय कते का होता है। इसी बुद्धि में पुरुषगत चैतन्य के आरोप होने पर ही स दशा का उदय होता है जिसे हम 'ज्ञान की दशा' कहते हैं। विषय के र्शत ज्ञानेन्द्रियों तथा अन्तः करणों (मन, अहंकार तथा बुद्धि) का व्यापार भी एक साथ (युगपत्) होता है. और कभी क्रमशः होता है। अँघेरी राज विजली की चमक से अपने सामने अकस्मात् व्याघ्र को देखकर जो मनुष्य भाग बड़ा होता है, उसके कार्य में सब कारणों का व्यापार नितान्त शीघ्रता के पूपपत् एक साथ ही — होता है। चक्षु से व्याघ्र का परिचय, मन के द्वारा किए, अहंकार के द्वारा पृथक्करण तथा बुद्धि के द्वारा निश्चय कि यह पशु बाह्य है है और उस भयानक वस्तु से अपनी शरीर रक्षा के निमित्त भाग भीते की सलाह—ये समग्र व्यापार एक साथ ही होते हैं, परन्तु अन्यत्र भिष्ठीर रात्रि में पेड़ों की झुरमुट में खड़े होने वाले व्यक्ति को देखकर चोर

रे मा० द०

समझ कर भाग जाने के निश्चय करने में पूर्वोक्त कारणों का व्यापार क्रमशः— एक के बाद एक—होता है।

#### प्रमाण

सांख्य के अनुसार प्रमाण तीन प्रकार के होते हैं—(१) प्रत्यक्ष, (२) अनुमान तथा (३) शब्द। अन्य प्रमाणों को हम इन्हीं के भीतर गतार्थं कर सकते हैं।

इन्द्रिय के साथ किसी विषय के संयोग होने पर जो उसका साक्षात् जात होता है उसे 'प्रत्यक्ष' कहते हैं। सांख्य के अनुसार प्रत्यक्ष की प्रक्रिया इस प्रकार होती है। समझ लीजिए कि हमारे सामने एक वृक्ष खड़ा है। हमने

ज्योंही उसे देखने का उद्योग किया, त्योंही हमारी नेत्रेन्त्रिय

प्रत्यक्ष का संयोग उस वृक्ष के साथ हो जाता है। नेत्र इन्द्रिय इस विषय को मन के सामने प्रस्तुत करती है, तब मन अपना

व्यापार उसके ऊपर करता है। संकल्प करना ही मन का व्यापार होता है। मन प्रस्तुत किये गये पदार्थ की ठीक रूप से कल्पना करता है कि यह वृक्ष ही है और कोई दूसरी चीज नहीं। तदनन्तर मन उस संकित्पत पदार्थ को बुढि के सामने प्रस्तुत करता है जिससे बुद्धि स्वयं वृक्ष का रूप धारण कर लेती है। अब इसके कपर पुरुष के चैतन्य का प्रकाश पड़ता है जिससे बुद्धि की वृति ( वृक्षाकारवृत्ति ) तुरन्त उद्भासित हो उठती है । तभी उस वृक्ष का भाव होता है कि यह सामने दीखने वाला पदार्थ बुक्ष है। कहा गया है कि बुढि प्रकृति का परिणाम होने से स्वयं जडात्मिका होती है और इसीलिए उसमें ज्ञान का उदय नहीं होता, परन्तु उसके ऊपर पड़ता है - पुरुष का प्रतिबिध्व पुरुष चेतनरूप होता है, इसलिए उसका प्रतिबिम्ब पड़ने से ही जड बुद्धि चेतन के समान प्रतीत होने लगती है और तभी वह विषय का ग्रहण करती है। पुरुष है दीपक-स्थानीय और बुद्धि होती है दर्पणस्थानीय । जिस प्रकार निर्मत दर्गण में दीपक का प्रतिविम्ब पड़ता है और उससे अन्यान्य वस्तुएँ आलोकि हो उठती हैं, उसी प्रकार सात्त्विक बुद्धि में पुरुष के चैतन्य का प्रतिबिक्त पड़ता है। तब बुद्धि की वृत्ति प्रकाशित हो जाती है, जिससे विषयों का क्षि इमें होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए सांख्य इसी प्रक्रिया को मानता है।

प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है—आलोचन तथा सविकल्पक। जिस समय विषय के साथ इन्द्रिय का संयोग होता है, उस समय विषय का जो आतीवन होता है वही निविकल्पक कहलाता है। इस दशा में वह वस्तु केवल इन्द्रियों के बार ही गोचर होती है, वह मन द्वारा प्रस्तुत की गई नहीं होती। यह उस समय की दशा है जब मन की संकल्पात्मक ित्रया प्रस्तुत िकये गये विषय पर वहीं होती। उस समय हमें वस्तु की केवल प्रतीति होती है कि यह कुछ है, तल् उसके प्रकार का ज्ञान नहीं होता िक वह गाय है या घोड़ा; नीला है या ह्या; चलता है या स्थिर है। वह ज्ञान शब्द के द्वारा भी इसीलिए प्रकट वहीं किया जा सकता, ठीक गूँगे के अनुभव की तरह। जिस प्रकार गूँगा वर्ष अनुभव को शब्दों के द्वारा प्रकट नहीं करता, उसी प्रकार 'निविकल्पक' बात भी शब्द के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं िकया जा सकता।

दूसरे प्रकार का प्रत्यक्ष मन की क्रिया होने के बाद की स्थिति में रहता है। इन्तियों के द्वारा लाये गये पदार्थ का मन विश्लेषण करता है कि 'यह प्राथं अमुक है', 'इनमें यह विशेष गुण है' तथा 'इसमें यह विशिष्ट क्रिया एती है'। इनका नाम होता है 'सविकल्पक प्रत्यक्ष'। यह प्रत्यक्ष उद्देश्य- विशेष युक्त वाक्य के द्वारा प्रकट किया जा सकता है कि 'यह वृक्ष है', 'यह के हुए पीले फलों से लदा हुआ है' आदि।

सांख्य भी न्याय के निर्णीत अनुमान को सामान्यतः मानता है। न्यायदर्शन में अनुमान तीन प्रकार का बतलाया गया है। यह भेद सांख्य को भी स्वीकृत है। अनुमान को सांख्य दो प्रकारों में विभक्त करता है—(१) वीत तथा (२) अवीत। जो अनुमान व्यापक विधि-वाक्य पर अवलम्बित होता है वह कहलाता हैं चीत। वीत दो प्रकार का होता है— 'पूर्ववत्' तथा 'सामान्यतो दृष्ट'। पूर्ववत् बनुमान वह होता है जो दो पदार्थों के बीच निश्चित किये गए व्याप्ति-सम्बन्ध पर बाधित रहता है, जैसे घूम के द्वारा विह्न का अनुमान । यहाँ धूम तथा विह्नि के निश्चित सम्बन्ध का ज्ञान हमें पाकशाला आदि स्थानों के माध्यम से पहिले में ही है। इसीलिए इनका नाम है पूर्ववत् , अर्थात् पहले अनुभूत सम्बन्ध पर विवित अनुमान । सामान्यतो दृष्ट अनुमान वहाँ होता है जहाँ हेतु तथा साध्य है वीच व्याप्ति सम्बन्ध का दर्शन हमें नहीं होता, बल्कि हेतु की समानता उन विशों से हैं जिनका साध्य के साथ नियत सम्बन्ध है, जैसे इन्द्रियों के अस्तित्व की क्षान हमें प्रत्यक्ष के द्वारा कभी नहीं हो सकता। नेत्रेन्द्रिय का ज्ञान हमें कैसे हैं। अबि तो स्वयं अपने को देख नहीं सकती। फलतः उसकी सत्ता का ज्ञान हैं बहुमान के द्वारा ही होता है। किसी भी क्रिया के लिए करण की या साधन की बावश्यकता रहती है। साधन के बिना क्रिया सम्पन्न नहीं हो सकती।

वृक्ष काटने का काम कुल्हाड़ी से होता है और लिखने का काम लेखनी से ।
यहाँ कुल्हाड़ी तथा लेखनी साधन हैं जिनकी सहायता से काटने तथा लिखने की
क्रिया क्रमशः सम्पन्न होती है। इमी प्रकार देखना भी एक क्रिया है और उसका
साधन होने से नेत्र इन्द्रिय की सत्ता का हमें ज्ञान होता है। यह अनुमान से भिन्न
ही है। पहले में धूम तथा अग्नि का निश्चित सम्बन्ध हमें ज्ञात है, परन्तु यहाँ
इन्द्रिय तथा क्रिया का निश्चित सम्बन्ध कभी भी दृष्टिगोचर नहीं होता। गोचर
होता है लेखनी तथा लेखन-क्रिया का नियत सम्बन्ध और इससे हमारा सिद्धान्त
बनता है कि प्रत्येक क्रिया करण से युक्त होती है। इसी व्याप्ति पर इन्द्रिय
के अस्तित्व का अनुमान टिका हुआ है। फलतः यहाँ सामान्य (करण) का
ही दर्शन होता है। इसीलिए इसे 'सामान्यतो दृष्ट' कहते हैं।

अवीत अनुमान को ही न्यायदर्शन में 'शेषवत्' कहा गया है। यह अनुमान वहां होता है जहां वस्तुओं के छाँटने पर एक वस्तु शेष रह जाती है, जैसे शब्द के गुण होने का अनुमान। कतिपय हेतुओं के द्वारा 'शब्द' अन्य छहों पदार्थों से हटाया जाता है और शेष होने के कारण वह गुण माना जाता है।

तीसरा प्रमाण है शब्द। आप वचन की शब्द कहते हैं। आप का अर्थ है सच्चा विश्वस्त पुरुष, उसके द्वारा कहे गये वचन प्रामाणिक होते हैं, तथा वे ही शब्द प्रमाण में आते हैं। शब्द किसी न किसी अर्थ को प्रकाशित करता है। शब्द दो प्रकार का होता है-लौकिक शब्द और वैदिक । पुरुषों के द्वारा व्यवहृत शब्द लौकिक कहलाते हैं। वे प्रमाण कोटि में नहीं आते, क्यों कि वे प्रत्यक्ष तथा अनुमान पर आश्रित होते हैं। वैदिक वाक्य ही प्रामाणिक होता है और उसे ही शब्द प्रमाण माना जाता है। वेद अपौरुषेय वाक्य है। बुद्धिपूर्वक समझ-बूझकर किसी विशेष मनुष्य के द्वारा निमित वाक्य 'पौरुषेय' कहलाते हैं, परन्तु वेद के विषय में ऐसी बात नहीं है। कुछ दर्शन ईश्वर को वेद का रचियता मानते हैं, परन्तु सांख्य दर्शन के अनुसार ईश्वर तक से सिद्ध नहीं होता। जब ईश्वर का ही अस्तित्व संदिख है, तब उसके द्वारा रचना ही क्योंकर हो सकती है ? फलतः वेद ईश्वर की रचना न होने पर 'अपीरुषेय' है। वेद अपने अर्थ के प्रतिपादन में स्वतः प्रमाण है। लोकिक वाक्यों में जो दोष या फ्रान्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं वे श्रुति में नहीं रहतीं। वेद धर्म का साक्षात् अनुभव करने वाले ऋषियों के प्रातिभ चक्षु है

१. तुलना कीजिए इसी ग्रन्थ के न्याय-प्रकरण से।

अनुमूत सत्य है और इसलिए सत्य तथा प्रामाणिक है। जो अलोकिक बार्व प्रयक्ष तथा अनुमान के द्वारा दृष्टिगोचर नहीं होतीं, उनका ज्ञान हमें बार्व ही कराती है। यही तो वेद का 'वेदत्व' है। वेद सब देश तथा सब बार्व होने वाले सत्य हैं, तथा अपीरुषेय हैं। इसीलिए वेद के कथन के बार्व प्रत्यक्ष तथा अनुमान को भी झुकना पड़ता है। वेद स्वतः प्रमाण हैं, बार्व ऐकान्तिक दृष्टि से नित्य नहीं हैं, क्योंकि वे ऋषियों के अनुभव से बार्व होते हैं। इस विषय में न्याय-दर्शन का भी यही मत है। १९२

# ( ५ ) सांख्य कर्तव्यशास्त्र

हमारा जीवन ही सुख-दुःख से भरी हुई एक लम्बी परम्परा है। ऐसा कोई भी प्राणी न होगा जिसे दुःख न सताता हो और जिसे सुख क्षणिक आनन्द न देता हो। सुख से जो आनन्द हमें मिलता है वह स्थायी नहीं होता, केवल क्षणिक ही होता है। सुख भी दु:ख दु:ख से मिश्रित ही रहता है। ऐसी दशा में संसार में दु:खों भी ही बहुलता है — क्लेशों की ही प्रचुरता है। किसी विशेष दशा में कोई बीव दुखों से कुछ काल के लिए छुटकारा भले ही पा जाय परन्तु बुढ़ापा विष मृत्यु ऐसे अवश्यम्भावी क्लेश हैं जिनसे कभी हमें छुटकारा मिल ही नहीं कता। दुःख तीन प्रकार के होते हैं—(१) आध्यात्मिक (२) आधिभौतिक बीर (३) आघिदैविक। 'आघ्यात्मिक' का अर्थ है —आत्म-सम्बन्धी। 'आत्मा' का यहाँ अर्थ है—देह, शरीर। अतएव मत तथा शरीर से सम्बद्ध दुःख 'बाष्यात्मिक' कहलाते हैं। आधि (जैसे मानसिक चिन्ता, उद्देग, क्रोघ आदि) खा व्याधि (जैसे शारीरिक रोग, चोट, आघात आदि ) का सम्मिलित रूप वाष्ट्रात्मिक दुःख है। 'आधिभौतिक' दुःख बाहरी पदार्थों के कारण उत्पन्न होते कारी सौप का काटना, बिच्छू का डंक मारना, लाठी की चोट आदि। विधिदैविक' दुःख भूत-प्रेत आदि के कारण उत्पन्न होने वाले क्लेशों का नाम है 13।

कि दु:बों से वचने के लिए प्रत्येक प्राणी सचेष्ट होता है। मनुष्य के जितने विषे जितने व्यापार होते हैं उन सबका यही उद्देश्य होता है कि वह कि की प्राप्ति करे। जीवन का लक्ष्य ही आनन्द की उपलब्ध है और इसी कि की बोज में हमारा जीवन व्यस्त रहता है, परन्तु जब तक यह नश्वर शरीर

रे देख्य सांख्यसूत्र तथा सांख्यप्रवचन-भाष्य, सूत्र ४।४०-४१।

और दुवंल इन्द्रियां हमारे पास हैं, तब तक हमारा सुख अमिश्रित नहीं रह सकता। वह दुःख के साथ मिला ही रहता है। अत एव जीवन का लक्ष्य ऐकांतिक मुख नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यह कथमि साध्य नहीं हो सकता। जहां तक हो सके, दुःखों से हमें निवृत्त होना चाहिए। निवृत्ति सदा के लिए होनी चाहिए, अर्थात् जो दुःख उत्पन्न है उनका निराकरण तो होना ही चाहिए; भविष्य में दुःख उत्पन्न न हों, इसका भी ध्यान हमें रखना होगा। इसीलिए दुःखों से आत्यन्तिक निवृत्ति मानव जीवन का लक्ष्य है।

दुःख का कारण है अज्ञान । संसार की वस्तुओं के यथार्थ रूप को न जानने के कारण ही दुःख उत्पन्न होता है और ज्यों-ज्यों हम उनके रूप को जानने लगते हैं त्यों-त्यों हमारे दुःख की निवृत्ति होती जाती है । इसलिए भारतीय दर्शन में तत्त्व-ज्ञान से मोक्ष का अर्थात् दुःखनिवृत्ति का उदय माना जाता है।

सांख्य दर्शन के अनुसार दो ही मूल तत्त्व हैं-पुरुष तथा प्राकृति। पुरुष मुद्ध चैतन्य स्वरूप है, जो देश, काल और कारण के बन्धनों से रहित होता है। वह निर्गुण और निष्क्रिय होता है। वह द्रष्टामात्र है। गुण विवेक ज्ञान तथा किया का सम्बन्ध प्रकृति में है। जितने सुख-दुःख होते हैं वे सब मन के ही होते हैं, आत्मा के नहीं। इसलिए सुख-दुःख उसे व्यास नहीं कर सकते । इसी प्रकार पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म बादि अहंकार के गुण हैं, जो सभी कार्यों के प्रवर्तक होते हैं। यही गुम कमें या अशुभकर्म की ओर प्रवृत्त करता है, परन्तु आत्मा अहंकार से परे होता है। आत्मा नित्य तथा एकरस होता है। परिवर्तनशील मनोविकार मन के धर्म है, आत्मा के नहीं। आत्मा शारीरिक और मानसिक ऋियाओं का केवल साक्षी मात्र है। आत्मा अमर है, उसकी न तो उत्पत्ति होती है, और न उसका कभी विनाश होता है। यह तो उसकी वास्तव स्थिति है, परन्तु व्यावहारिक स्थिति इससे भिन्न होती है। सुख और दुःख वस्तुतः बुद्धि या मन के होते हैं। आत्मा इन सब से मुक्त होता है, परन्तु अज्ञान के कारण वह बुद्धि या मन से अपने को पृथक नहीं समझता तथा उनके समस्त धर्मों को अपने ऊपर आरोपित करता है। वह अपने को बुद्धि या मन से पृथक् नहीं समझता। सब दु:खों का मूल कारण यही अज्ञान या अविवेक है। व्यवहार जगत् में पुरुष अपने की प्रकृति से भिष्र नहीं मानता, परन्तु वह वस्तुतः प्रकृति से नितान्त भिन्न है। प्रकृति जड तत्व है, परन्तु पुरुष चेतन तत्त्व है। वह निःसंग है, परन्तु उसका स्वभाव होता है कि प्रकृति के समस्त धर्मों को वह अपना ही समझता है। बुद्धि जो सुंख म

दुव भोगती है, उसे ही पुरुष अपने ऊपर ले लेता है और अपने को सुखी या दुव भोगती है। जिस प्रकार कोई स्वामी अपने सेवक के अपमान से बने को अपमानित मानता है, तथा पिता अपने पुत्र के आदर पाने पर को बादूत एवं सत्कारमण्डित मानता है, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति के वृत्ते को सुखी मानता है, तथा उसके दुःखों से अपने को दुखी मानता है। सुध बारोप का जब अन्त होता है, तभी पुरुष दुःखों से मुक्ति पाता है। बी का शास्त्रीय नाम है—विवेक-ख्याति, अर्थात् विवेक ज्ञान; प्रकृति से कुष को अलग समझने का ज्ञान। सांख्य के अनुसार दुःख से बन्धन तथा दुव से मोक्ष पाने का यही मार्ग है।

पुरुष स्वभावतः असंग और मुक्त है, परन्तु अविवेक के कारण उसका
कृति के साथ संयोग निष्पत्न होता है। इस संयोग से प्रकृतिजन्य दुःख का

पुरुष में जो प्रतिबिम्ब पड़ता है, वही है पुरुष के लिए अपवर्ग दुःख-भोग या संसार । अतः संसार का मूल कारण अविवेक है और दुःख निवृत्ति का साधन विवेक है।

गंबसूत्र (३।६४) के अनुसार अपवर्ग का स्वरूप है उ ─ प्रकृति-पुरुष का तरमर वियोग होना या एकाकी होना अथवा पुरुष की ही प्रकृति से अलग विति (कैवल्य)। बन्धमोक्ष वस्तुतः प्रकृति के ही धर्म हैं, पुरुष के नहीं। स्मित् ईश्वरकृष्ण का यह कथन नितान्त युक्तियुक्त है कि पुरुष न तो बन्धन श बनुभव करता है, न मुक्ति का और न संसार का। ये सब प्रकृति के ही मंहै। प्रकृति ही बन्धन, मोक्ष तथा संसार का अनुभव करती है। अतः पुष्प के जिस अपवर्ग की चर्चा की गई वह "प्रतिबिम्बरूप मिथ्या दुःख का वियोगमात्र" है। पुरुष के मुक्ति प्राप्त कर लेने का अभिप्राय यही है कि क् अपनी स्वतन्त्र, असङ्ग, केवल की दशा को प्राप्त कर लेता है। पुरुष कीर तथा मन से ऊपर है; प्राकृत बन्धनों से उन्मुक्त होने वाला, अमरणधर्मा, व्यतिवर्तनशील, नित्य, सत्य पदार्थ है - यह जान लेना ही पुरुष का कैवल्य है। बतः व्यक्त, अव्यक्त तथा ज्ञ के तत्त्वज्ञान से विवेकसिद्धि होती है, जिसका का निःशेष दुःख-निवृत्ति है। इसी दशा में पुरुष की कृतकृत्यता है। उस का में प्रकृति के व्यापार की निवृत्ति स्वतः तैयार हो जाती है। प्रत्येक भि की अपनगं-सिद्धि के लिए ही प्रकृति का समस्त व्यवहार है। जब भाव की ही सिद्धि हो गई, तब प्रयोजन के अभाव में उसका विराम

रे. प्रतिपुरुषविमोक्षार्थः स्वार्थ इव परार्थ आरम्भः— ( सांख्यकारिका ५६ ) ।

होना नितान्त स्वाभाविक है। भोजन में पाचक की तभी तक प्रवृत्ति रहती है, जब तक भोजन निष्पन्न नहीं हो जाता। भोजन के तैयार हो जाने पर उसका व्यापार स्वतः बन्द जाता है।

प्रकृति उस नतंकी के समान है जो रङ्गस्थल में उपस्थित दर्शकों के सामने अपनी कलाबाजी दिखाकर कृतकार्य होकर नतंन-च्यापार से स्वतः निवृत्त हो जाती है। वस्तुतः प्रकृति के सुकुमारतर व्यक्ति कोई दूसरा है है नहीं। वह इतनी लज्जाशीला है कि एक वार पुरुष के द्वारा अनुभूत हो जाने पर उसके सामने कभी उपस्थित ही नहीं होती, अर्थात् विवेकी पुरुष के प्रति प्रकृति का कोई व्यापार नहीं होता। उसका विराम आपसे आप सिद्ध हो जाता है। तत्त्वाम्यास के परिणाम से पुरुष में कैवल्य ज्ञान का उदय होता है, जो संशय तथा विपर्यय से हीन होने के कारण नितान्त विश्वद्ध होता है। उस दशा में पुरुष को यह निश्चित ज्ञान उत्पन्न हो जाता है कि 'नाहिम'= मुझमें किसी प्रकार की किया का सम्बन्ध नहीं है, मैं स्वभावतः निष्क्रिय हैं। 'नाहम्'—किया के निषेध होने से मुझमें किसी प्रकार का कर्नृत्व नहीं है तथा 'न मे'—में असङ्ग हूँ, संगहीन होने से किसी के साथ मेरा स्वस्वामिभाव का सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार कियाहीनता, संगहीनता, तथा कर्नृत्वहीनता का अनुभव प्रकृति की निवृत्ति होने पर पुरुष में स्वतः होने लगता है। ऐसी मुक्तावस्था की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य इसी जन्म में कर सकता है।

मुक्ति दो प्रकार की मानी गई है जीवन्मुक्ति तथा विदेहमुक्ति । विवेक ज्ञान हो जाने पर मनुष्य इसी जन्म में जिस मुक्ति का अनुभव करता है उसे

'जीवन्मुक्ति' कहते हैं। जीवनमुक्त व्यक्ति कर्मव्यापार जीवन्मुक्ति, से विरत नहीं होता, प्रत्युत उसी अभिनिवेश तथा लगन विदेहमुक्ति से प्रारब्ध कर्मों के निष्पादन में जुटा रहता है, परन्तु उस स्थिति में कर्म बन्धन उत्पन्न नहीं करते। वाचस्पित

मिश्र का कथन बहुत ही सुन्दर है कि क्लेशक्ष्मी सिलल से सिक्त बुद्धिभूमि में कमंबीज के अंकुर उत्पन्न होते हैं, परन्तु तत्त्वज्ञान-रूपी गरमी के कारण क्लेशक्ष्मी जल के सूख जाने पर उत्तर जमीन में क्या कभी कमंबीज उत्पन्न हो सकते हैं "? अतः कुलाल के व्यापार की निवृत्ति के अनन्तर जिस प्रकार चक्र कुछ काल तक पूर्वाम्यास के अनुसार अवश्य चलता रहता है, ठीक उसी भौति प्रकृति की निवृत्ति होने पर भी पुरुष प्रारब्ध कमों का सम्माहन

१. विविक्तिबोघात् सृष्टिनिवृत्तिः प्रधानस्य सूदवत् पाके— ( सांख्यसूत्र ३१६३)।

बला ही रहता है। शरीर के नाश होने पर पुरुष ऐकान्तिक (अवश्यम्भावी) वा आत्यन्तिक (अविनाशी) दुःखत्रय के विनाश को प्राप्त कर लेता है। इसी श्री शास्त्रीय संज्ञा 'विदेहमुक्ति' है। विज्ञान-भिक्षु विदेहमुक्ति को ही वास्त्रविक मृति मानते हैं, क्यों कि जब तक पुरुष भोगायतन शरीर में निवास करता है, वह तक शरीरधर्म से उसका प्रभावित न होना असम्भव सा है। मुक्ति के प्रकार मंगतभेद भने ही हो, पर मुक्तिस्वरूप के विषय में सांख्याचार्यों में ऐकमत्य है कि दुबत्रय की आत्यन्तिकी निवृत्ति ही मोक्ष है। वेदान्त के समान उस समय शनद का अनुभव नहीं होता। सांख्य का सिद्धान्त है कि सुख, दुःख आपेक्षिक शब्द है। दुःख के अभाव होने पर सुख की भी सत्ता सिद्ध नहीं होती। ईश्वर के विषय में सांख्य के आचार्यों में भिन्न-भिन्न मत दृष्टिगोचर होते हैं। भेड

#### (६) समीक्षा

सांध्य की पदार्थमीं मांसा वैशेषिकों की तत्त्वमी मांसा से कहीं अधिक गुक्तियुक्त प्रतीत होती है। वस्तुतः जगत् में चैतन्य, मन तथा भूत मानने से गम चल सकता है। सांख्य ने चैतन्य की सत्ता पुरुष रूप में स्वीकृत की है और मन तथा भूत का अन्तर्भाव प्रकृति के भीतर किया है, जिससे मानसिक रवाओं और भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति होती है। अतः सांख्य ने पुरुष और म्कृति को ही मौलिक तत्त्व माना है। वैशेषिक ने द्रव्यों का समावेश इन्हीं रोगों में किया है। विभु अनन्त 'आत्मा' विभु बहु पुरुष'रूप में अंगीकृत किया गया है परन्तु दोनों की कल्पना में अन्तर यह है कि आत्मा चैतन्य का बाध्य है और पुरुष चैतन्य रूप है। इतर आठ द्रव्य प्रकृति के अन्तर्गत माने गवे हैं। मन का स्थान अन्तः करण ने और परमाणु-चतुष्ट्य तथा आकाश का विकामात्र ने ग्रहण किया है। काल और दिक् को सांख्याचार्य स्वतन्त्र <sup>पदार्थ</sup> नहीं मानते, प्रत्युत सत्यभूत वाह्यार्थ का व्यावहारिक सम्बन्ध मानते है। वे सम्बन्ध सम्बद्ध वस्तुओं से भिन्न नहीं है। इस प्रकार सांख्य ने देशेषिक के तव द्रव्यों की संख्या घटाकर दो मौलिक तत्त्वों में ही निविष्ट कर दिया है। संख्योग वाह्यार्थं की स्वतन्त्र सत्ता सब प्रकार से मानता है। सूत्रकार ने वाह्यार्थं की सत्ता की यथार्थंता प्रतिपादित की है। अतिरुद्ध ने इस सूत्र की वृति में विज्ञानवाद का सप्रमाण खण्डन कर करिल के मत को प्रमाणों के प्रहित्या है। विज्ञानिभक्ष ने प्रत्यक्ष होने से बाह्यार्थ की सत्ता मानी है। योगपुत्रों (४।१४-१५) में भी पत्रञ्जलि ने बाह्यार्थं को चित्तमय न

रै. सांब्यकारिका ६८ तथा सांख्यसूत्र वृत्ति ३।७८-८४।

मानकर वास्तव में सिद्ध किया है। इस प्रकार सांख्य-योग दोनों वाह्यावं की स्वतन्त्र सत्ता मानने वाले वास्तववादी दर्शन हैं।

बादरायण ने ब्रह्मसूत्रों के अनेक स्थलों पर सांख्यसम्मत तस्तों का प्रत्याख्यान किया है। शंकराचार्य ने अपने शारीरकभाष्य (२।४।२५) में सांख्य को 'प्रधान मल्ल' बतलाया है, जिसको विना पछाड़े तस्विवचार के अखाड़े में वेदान्त को विजय हो नहीं सकती। सांख्य के सिद्धान्तों में सबसे आक्षेपयोग्य सिद्धान्त है जड़ प्रकृति की कर्तृता तथा चेतन पुरुष की बहुलता। सांख्य जड़ प्रकृति को ही जगत् का कर्ता मानता है, परन्तु बादरायण की दृष्टि में प्रकृति की कल्पना ही श्रुतिसम्मत न होकर अनुमान की दुर्वल भित्तिपर प्रतिष्ठित है। इसी विचार से सूत्रों में प्रकृति के लिये 'अनुमान' तथा 'बानुमानिक' शब्दों का प्रयोग किया गया है।

सांख्य वाले प्रकृति को सगुण मानकर भी स्वतन्त्र तथा नित्य मानते हैं। वेदान्त इस सिद्धान्त को मानने के लिए उद्यत नहीं है। जो वस्तु सगुण होती है, वह अवश्य नाशवान् होती है। अतः सत्त्व, रज तथा तम गुणत्रयविशिष्ट प्रधान को पुरुष से स्वतन्त्र तथा नित्य स्वीकार करना नितान्त युक्तिहीन है। परन्तु वैमत्य का विषय प्रकृति में बिना किसी चेठन की अध्यक्षता के स्वतः प्रवृत्ति का आविर्भाव है। गुणसाम्यरूप प्रकृति में विषमतासूचक क्षोभ का सर्वप्रथम उदय क्यों कर होता है? लौकिक दृष्टान्त के सहारे इस प्रशन का उत्तर समीचीन नहीं प्रतीत होता। जिस प्रकार यह ऋतुपरिवर्तन (वसन्त के बाद ग्रीष्म, तदनन्तर वर्षा आदि) स्वतः प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुष की कैवल्यसिद्धि के लिए स्वतः प्रवृत्त होती है । गाय के स्तन से बछड़े के लिए आप से आप वहने वाले दूध का भी दृष्टान्त इस स्वतः प्रवृत्ति का पोषक बतलाया गया है , परन्तु तकं बुद्धि इन दृष्टान्तों की युक्तियुक्तता मानने के लिए उद्यत नहीं है। काल की कम-ध्यवस्थता चेतन सूर्य के कारण सुसम्पन्न है और वछड़े के पोषण के लिए दूध का

१. विशेष द्रष्टव्य ईक्षत्यधिकरण (१।१।५-११), अनुमानिकाधिकरण (१।४।१-७) तथा रचनानुपपत्त्यधिकरण (२।२।१-१०)।

२. कमैवद् दृष्टेर्वा कालादेः सां० सू० ३।६०।

३. अचेतनत्वेऽिंप क्षीरवच्चेष्ठितं प्रधानस्य—सां० सू० ३।५६ । वत्सविवृद्धिनिमित्तं क्षीरस्य तथा प्रवृतिरज्ञस्य—सां० का० ५७ ।

विकासना चेतन हेतु की स्नेहेच्छा का परिणाम है। लोकोपकार के लिए विकासना चेतन हेतु की स्नेहेच्छा का परिणाम है। लोकोपकार के लिए विकास का स्वयं बहना भी संगत दृष्टान्त नहीं है, क्योंकि जल के बहने विकास के किया कि अदृश्य रूप से काम करती है। अतः चेतन की विकास है रिहत होने पर अचेतन प्रकृति में स्वतः प्रवृत्ति होना शास्त्र तथा के दोनों से नितान्त प्रतिकूल है।

पुरुष-बहुत्व का सिद्धान्त भी इसी प्रकार दोषयुक्त प्रतीत होता है। इत, मरण, अवस्था, मानसिक दशा आदि कारणों से सांख्यं वाले पुरुवों हो एक मानने के लिए तैयार नहीं हैं। शारीरिक तथा मानसिक दशाओं में क्षिपुरव में इतने विभेद हैं कि पुरुष-बहुत्व को प्रमाण कोटि में मानना ही हता है। परन्तु इन स्थलों पर सांख्य देह धर्म की भिन्नता के क़ारण चैतन्य-तस्य की भिन्नता मानने के लिए तैयार है। अन्धत्व, कारणत्व आदि तो हु के धर्म हैं। इनके कारण शुद्ध आत्मा में भिन्नता कैसे आ सकती है? क्विक्ष से सब पुरुष एक समान ही है। ऐसी दशा में पुरुष को चैतन्यरूप गाना तथा उसी क्षण में उसे विभिन्न वतलाना कहाँ तक युक्तियुक्त है ? यह ए विचार का विषय है कि इस पुरुंष का प्रकृति के साथ प्रथम संयोग कैसे होंगा है? इस प्रश्न का भी सांख्थसम्मत उत्तर सन्तोषप्रद नहीं है। इन समस्त किर्तिपत्तियों के रहने पर भी सांख्य दर्शन की सूक्ष्म तर्कमूलक विवेचनपद्धति वर्षेनिकों का विशेष प्रशंसाभाजन है। सांख्य का तत्त्व-विश्लेषण बहुत ही रिवामी तथा तलस्पर्शी है। इसने तत्त्वमीमांसा को उस स्थान तक पहुँचा विषा बहाँ से वेदान्त ने उसे ग्रहण किया, तथा सर्वतोभावेन पूर्ण कर दिया। स सांख्य ज्ञान के आविर्भावक महिष किपल की सूक्ष्म शास्त्रग्राहिणी विकेबुद्धि की सब दर्शनों में इसीलिए प्रशंसा की जाती है और वे इसीलिए क्षेत जगत् में 'आदि विद्वान्' के नाम से प्रख्यात हैं। १९७

रे. इस्टब्य शास्त्ररभाष्य २।३।१-१०।

## दशम परिच्छेद

#### योग दर्शन

योग हिन्दू जाति का सबसे प्राचीन और समीचीन सम्पत्ति है। यही एक ऐसी विद्या है जिसमें वाद-विवाद को स्थान नहीं है। यह सर्वसम्मत अविसंवाद सिद्धान्त है कि योग ही सर्वोत्तम मोक्षोपाय है। भवतापतापित जीवों को सर्वसन्तापहर भगवान् से मिलाने में योग ही भक्ति और ज्ञान का प्रधान सहायक है। प्राचीन ऋषियों के प्रातिभ ज्ञान की अन्तर्वृष्टियों की उत्पत्ति वे -योग ही प्रधान कारण था। धर्मप्रचारकों और दार्शनिकों ने योग की प्रकृष्ट उपयोगिता मानी है, तथा उसका विवेचन अपनी दृष्टियों से किया है। अतः योग के अनेक प्रकार हैं। बुद्ध धर्म के पालि-त्रिपिटकों तथा संस्कृत ग्रन्थों में योग की प्रक्रिया का विशिष्ट वर्णन हैं। महावीर स्वयं योगी थे और जैन धर्म में योग का विवेचन पर्याप्त मात्रा में किया गया है। 'अंगों' के अतिरिक्त उमास्वामी ने तत्त्वार्थसूत्र में और हेमचन्द्र ने 'योगशास्त्र' में स्वतन्त्र रूप से योग में विचार किया है। प्रस्थान भिन्न होने पर भी योग के ये विवेचन जपयोगी और जपादेय हैं। तन्त्रों में योग का महत्त्वपूर्ण स्थान प्रसिद्ध ही है। गोरक्षनाथ के 'नाथ-सम्प्रदाय' में योग का इतना आदर है कि उस सम्प्रदाय को 'योगी' सम्प्रदाय के नाम से पुकारते हैं। नाथपंथी सिद्ध 'हठवोग' के परमाचार्य थे। मन्त्रयोग, लययोग आदि योग प्रसिद्ध ही हैं, परन्तु इस परिच्छेद में योग का दार्शनिक विवेचन अभीष्ट होने से 'राजयोग' के नाम से प्रसिद्ध पातञ्जल योग का ही वर्णन किया जायगा।

यह स्मरण रखना चाहिए कि योग महिष पति सि आरम्भ नहीं होती; यह बहुत हो प्राचीन अध्यात्म प्रक्रिया है। संहिताओं में , ब्राह्मणों में तथा उपनिषदों में इसका कहीं तो संकेत है और कहीं इसका सुन्दर विवेचन है। यह सांख्य के द्वारा स्वीकृत तत्त्वमीमांसा को अपनाता है, परन्तु ईश्वर की सत्ता मानकर उसे छव्वीसवें तत्त्व के रूप में मानता है। इसीलिये इसकी 'सेश्वर सांख्य' भी कहते हैं।

## (१) योग के आचार्य

उपलब्ध योगसूत्रों के रचयिता का नाम महर्षि पतञ्जलि हैं। याज्ञवल्य स्मृति के कथनानुसार हिरण्यगर्भ योग के वक्ता हैं, पतञ्जलि ने योग का केवर्त अनुसन्धान किया, अर्थात् प्रतिपादित शास्त्र का उपदेशमात्र दिया। अतः वे योग

के प्रवंक न होकर प्रचारक या संशोधकमात्र हैं। 'अनुशासन का अर्थ है—
वर्ष विये गये सिद्धान्त का प्रतिपादन। पत्रञ्जलि ने यही किया है। भारतीय
गरम्पा के अनुसार योगसूत्र के रचियता तथा व्याकरण महाभाष्य के निर्माता
गर्जी एक ही व्यक्ति हैं। दोनों के द्वारा स्पष्टवाद का अंगीकार किया
बाना एक महत्त्वपूर्ण घटना है। तत्त्वमीमांसा के अनेक सिद्धान्तों में साम्यः
होने पर भी सांख्य और योग में महान् अन्तर है। सांख्य स्फोटवाद का
बच्च करता है, परन्तु योग मण्डन करता है। अन्य प्रमाणों के आधार पर
होनों पत्रञ्जलियों की अभिन्नता मान्य है। अतः योगसूत्र की रवना विक्रमपूर्व
विशेष शतक में हुई। चतुर्थ पाद में विज्ञानवाद का खण्डन सूत्रों (४,१४,१५)
गैमिनने पर इस सिद्धान्त को धक्का नहीं लगता, क्योंकि बिज्ञानवाद मैत्रेय
शेर वर्संग से कहीं अधिक प्राचीन है। 'विज्ञानवाद' का खण्डन-नाम निर्देश—
शृंक नहीं है। अतः इसके खण्डन से योगसूत्र 'विज्ञानवाद' का प्रश्चाद्वर्ती
ग्री गाना जा सकता।

योगदर्शन में चार पद हैं, जिनकी सूत्र संख्वा १६५ है। पहले (स्माधि) पाद में वर्णन है समाधि के रूप तथा भेद, चित्त तथा उसकी गृति बादि का; द्वितीय (साधन) पाद में कियायोग, क्लेश तथा उसके भेद, कोशों को दूर करने के साधन, हेयहेतु, हान तथा हानोपाय योग के अष्टांग बादि विषयों का, तृतीय (विभूति) पाद में घारणा, ध्यान और समाधि के ब्लूचर योग के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाली विभूतियों का और चतुर्थ (केवस्य) पाद में समाधिसिद्धि, निर्माणचित्त, विज्ञानवाद-निराकरण, कैवस्य का निर्णय किया गया है। तृतीय पाद के अन्त में 'इति' शब्द के आने से तथा खुर्थ पाद में मतान्तर के खण्डन करने से अनेक विद्वानों का यह मत है कि प्रश्वित ने प्रथम तीन पादों की ही रचना की थी। दार्शनिक सिद्धान्त की पूर्ति की रचना की, पर अभी तक इस मत की युक्तियुक्तता सिद्ध नहीं हुई है। पाठक योगदर्शन के ऊपर 'उयासभाष्य' अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थ माना की है। योगसूत्रों के निगूढ रहस्यों का उद्घाटन करने में यह भाष्य नितान्तः

रै. योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन । योजाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतद्धांल प्राक्षिलिरानतोऽस्मि ।। (भोजवृत्ति) । रे. डा॰ दासगुम—हिस्ट्री औफ इण्डियन फिलौसफी, भाग २, पृ॰-२२४-२३४ ।

कृतकार्य है। इसके रचयिता 'व्यास' कौन थे? इसका यथार्थ रूप से प्रति-पादन नहीं हो सकता। इतना तो निश्चित है कि ये पुराणों के रचयिता महीं व्यास से अवश्य भिन्न है, क्योंिक वेदव्यास का समय वहुत प्राचीन है, परन् व्यासभाष्य के रचियता विक्रम के तृतीय शतक से प्राचीन नहीं है । व्यासभाष्य स्वयं बहुत ही गूढार्थ है। अतः उसके अर्थ को समझाने के लिए वाचस्पति मिश्र ने 'तत्त्ववैशारदी' और विज्ञानिभक्षु ने 'योगवार्तिक' की रचना की। बाचस्पति की सर्वतोगामिनी विद्वत्ता के अनुरूप ही यह टीका निताल प्रमेयबहुला तथा गूढार्थ प्रकाशिनी है। तत्त्ववैशारदी की भी टीका राघवानद सरस्वती का पातंजल रहस्य' है। ये राघवानन्द विश्वेश्वरभगवत्पाद के शिष्य अद्वयमगवत्पाद के शिष्य थे। विज्ञानिभक्षु का 'योगवार्तिक', भाष्य के विवेचन में ही कृतकार्य नहीं है, अपित वह 'तत्त्ववैशारदी' के व्याख्यानों की भी पर्याप समालोचना कंरता है। विज्ञानिभक्षु योग तथा सांख्य के सिद्धान्तों के मार्गिक व्याख्याता हैं। उनकी दृष्टि मीलिक है और इसीलिए उनके अनेक मत वाचस्पति मिश्र से भिन्न पड़ते हैं। भिक्षु ने 'योगसारसंग्रह' में योग के सिद्धान्तों का सारांश उपस्थित किया है। आजकल के प्रसिद्ध सांख्य-योगाचार्य श्री हरिहरानन्द आरण्य ने भाष्य पर 'भास्वती' नामक टीका लिखी है।

योगसूत्रों की भी अनेक टीकाएँ लिखी गईं जिनमें—(१) भोजकृत 'राज मातंण्ड' (प्रसिद्ध नाम भोजवृत्ति ), (२) भावागणेश की 'वृत्ति', (३) रामानन्द यित की 'मणिप्रभा', (४) अनन्तपण्डित की 'योगचन्द्रिका', (१) सदाशिवेन्द्र सरस्वती का 'योगसुधारक', (६) नागोजी भट्ट की 'लंडवी' और 'वृहती' वृत्तियाँ नितान्त प्रसिद्ध हैं। इन ग्रन्थों में राजमातंण्ड 'भोजवृत्ति' के नाम से अत्यन्त लोकप्रिय है। मणिप्रभा तथा योगसुधाकर योगनिष्ठ पुरुषों के द्वारा लिखी गई हैं। अतः सूत्र के अर्थ समझने में अत्यन्त उपादेय हैं। नागेश की वड़ी वृत्ति योगवार्तिक के आधार पर निर्मित हुई है। कहीं कहीं वार्तिक के अर्थ को इसने पल्लवित किया है और कहीं कहीं वसे संक्षिप्त कर प्रदिश्ति किया है। इससे वार्तिक के अर्थ समऋने में बड़ी सहायवी मिलती है। पातंजल दर्शन के ऊपर इतना ही साहित्य प्रसिद्ध है।

सांख्य-योग के इतिहास में वाचस्पति का स्थान

सांख्य-योग के इतिहास में वाचस्पति मिश्र का नितान्त महनीय स्थान है। वाचस्पति मिश्र सचमुच बृहस्पति के अवतार थे। उन्होंने जिस विषय पर अपनी अलोकिक लेखनी चलाई, उसे अपनी प्रकाण्ड प्रतिभा तथा आदरणीय वैदुषी है बानोकित बना दिया। उनकी बुद्धि इतनी निर्मल थी, शास्त्र की गम्भीरता कृतना अधिक प्रवेश था, विषय की प्रतिपादन-शैनी इतनी विशद थी कि कि हाथ का लिखा हुआ कोई भी अन्य उस शास्त्र के रहस्यों का उद्घाटन कि बाला अद्भृत रत्न है। इस लेख में वाचस्पति के सांख्य तथा योग- क्षिक पाण्डित्य का सामान्य परिचय दिया जा रहा है। जिज्ञासुओं के लिए इसान्य संकेत भी कम महत्त्व का नहीं सिद्ध होगा।

बाचस्पति मिश्र ने ईश्वरकृष्ण की सांख्य-कारिका पर अपनी 'तत्त्वकीमूदी' गारक व्याख्या लिखकर शास्त्र को एकदम चमका दिया। 'सांख्यकारिका' र्वावहरेण गम्भीरार्थ-प्रतिपादक ग्रन्थ है और माठर तथा गौडपाद ने अपनी बाल्यायें लिखकर इस ग्रन्थ के गूढ अर्थ को प्रतिपादित कर्ने का यथाशक्ति बाल किया। इन दोनों में से माठर की वृत्ति अपेक्षाकृत प्राचीन मानी जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि जैनियों के अनुयोगद्वारसूत्र (१७० ई०) में 'काविलं सद्दितंतं' तथा 'कणगसत्तरी' (सांख्य कारिका का प्राचीनतम किथान) के साथ ही साथ 'माठर' के नाम का भी निर्देश है। महाराज क्लिक के समकालीन होने के कारण भी आचार्य माठर का काल विक्रम की गम गती माना जाता है। मूल कारिकाओं का किसी वृत्ति विशेष के साथ वैनी माषा में पष्ट शतक अनुवाद हुआ था। आज भी यह अनिर्णीत समस्या कि यह कीन सी सांख्यवृत्ति थी ? माठर की अथवा गौडपाद की ? जो कुछ भी हो ऐसे महनीय व्याख्या-ग्रन्थों के रहने पर भी अपनी नवीन टीका का निर्माण तथा तद्द्वारा विषय को प्रस्फुटित करना साधारण वैदुषी का कार्य न वा, परन्तु वाचस्पति ने वही आलोक-सामान्य कार्य किया। न्यायवार्तिक के अर अपनी विशव व्याख्या 'न्यायवातिक-तात्पर्य-टीका' की रचना के अनन्तर वासपित ने तत्त्वमौमुदी की रचना की, क्योंकि सांख्यकारिका की पश्चम कारिका भै टीका में अनुमान के विशद वर्णन के अनन्तर उन्होंने स्वयं लिखा है-

"सर्वं चैतदस्माभिन्यायवात्तिकतात्पर्यंटीकायां व्युत्पादितमिति नेहोक्त कितरभयात्"—(पृ०२३, चौखम्बा संस्करक काशी)

तत्वकौमुदी की शैली बड़ी उदात्त, विशव तथा सुबोध है। वाचस्पति अपनि कारिका के शब्दों का अक्षरायं बड़ी सुन्दरता तथा ब्युत्पत्ति आदि के कि करते हैं; जिससे मूल कारिका के समझने में तिनक भी त्रुटि न हो। कितर वे कारिका के भावार्थ का पल्लवन करते हैं, तथा सुन्दर और उपयुक्त की सहायता से विषय का प्रतिपादन साङ्गोपाङ्ग रूप में करते हैं।

उदाहरणों के उपन्यास से गम्भीर विषय का समझना भी सरल तथा सुबोध हो जाता है। प्रत्येक पदार्थ गुणात्मक होता है, इसे समझने के लिए मिश्र जी ने कामिनी का रोचक दृष्टान्त प्रस्तुत किया है (कारिका १३)। प्रत्येक कारण अन्य कारणों के आनुकूल्यों से ही अपने कार्य में प्रवृत्त होता है—इस तत्त्व को समझाने के लिये आयुध्धारी पुरुषों का उदाहरण बड़ा ही सयुक्तिक है (कारिका ३१)। तात्पर्य यह है कि विषय को सुबोध तथा सरल बनाने के अभिप्राय से मिश्रजी ने अक्षरार्थ, भावार्थ तथा उदाहरण इन तीनों को एक साथ प्रस्तुत कर विषय को चमका दिया है।

इतना ही नहीं; यह ग्रन्थ तुलनात्मक शैली पर लिखा गया है। सांख्य मत का अभीष्ट भी प्रतिपादन सद्यः न देकर अन्य दर्शनों के तत्तत् मतों के उपन्यास तथा खण्डन के अनन्तर ही किया गया है, जिससे सांख्य के दृष्टिकोण का परिचय पाठक को भली-भाँति लग जाता है। सांख्यकारिका की आठवीं कारिका में सांख्याभिमत सत्कार्यवाद का सयुक्तिक उपन्यास है, परन्तु इसकी व्याख्या करते समय कारणतावाद से सम्बद्ध न्याय, वौद्ध वेदान्त मतों के तत्तत् वादों और सिद्धान्तों का परिचय तथा खण्डन प्रस्तुत कर वाचस्पति मिश्र जिज्ञासुओं के सामने तुलनात्मक व्याख्यापद्धति से विषय का विवेचन करते हैं। इसी प्रकार मन के संकल्पात्मक व्यापार के वर्णन के प्रसंग में ग्रन्थकार ने कुमारिल भट्ट के (श्लोकवार्त्तिक) के प्रत्यक्ष सूत्र से भी कई कारिकायों उद्धृत कर विषय को समझाया है। (कारिका २९)। यह तौलनिक पद्धति यथार्थ में वाचस्पति मिश्र की अपनी विशिष्ट शैली है। कारण यह है कि षड्दर्शन के इस प्रकाष्ट विद्वान् की अगुलियों पर दार्शनिक तत्त्व नाचते रहते थे। फलतः सांख्य के मत को स्पष्ट करने के लिये अन्य मतों का उपन्यास उनके लिये बार्ये हाथ का खेल था।

'तत्त्वकोमुदी' तकं तथा त्याय के तत्त्वों से परिपुष्ट की गयी है। मूल में अनुमान (कारिका) के प्रकरण में केवल सामान्य लक्षण तथा त्रैविष्ट्य की चर्चा मात्र है, परन्तु इसकी व्याख्या में न्यायभाष्य के अभिमत सिद्धान्तों का विवरण ग्रन्थकार ने बढ़े विस्तार तथा वैश्वद्य के साथ किया है। 'तत्त्वकौमुदी' केवल व्याख्या-ग्रन्थ न होकर मूल के समान नवीन तथ्यों की प्रतिपादिका है। वाचस्पित मिश्र ने मूल कारिका में अनुल्लिखित नवीन तकं तथा युक्तियों की भी यहाँ विवरण दिया है, जिससे सांख्य का यह सिद्धान्त पुङ्खानुपुद्ध प्राठकों के सामने विराजने लगता है। एक उदाहरण से इसे समझिये कारण के अभैव भावाच्च सत्कार्यम्' (कारिका है) की पुष्टि में कार्य तथा कारण के अभैव

कि बार नवीन प्रमाणों का उपन्यास मिश्रजी ने किया है, जिसका संकेत क्षी मूल में नहीं पाया जाता (पृ० ४२, चौखम्बा काशी)। अन्य कियों को भी वर्णन यहाँ किया गया है ( पृ० ४५ )।

## वाचस्वति मिश्र में पक्षपात का गन्ध भी नहीं है

प्रायः देखा जाता है कि ग्रन्थकार का कोई न कोई अपना अभीष्ट मत होता. । असका वह संकेत ही नहीं करता, प्रत्युत वह उसे सिद्ध करने का प्रयत्न भी होक्शः किया करता है। ग्रन्थ के अनुशीलन से वाचस्पति के स्वाभीष्टमत का ह्या लगाना टेड़ी खीर है--नितान्त कठिन समस्या है। वे क्या थे, नैयायिक, संख्वादी या अद्वैती ? पता लगाना दुष्कर व्यापार है। 'तत्त्वकौमुदी' की स्रोता वतलाती है कि वे इस व्याख्यान के अवसर पर पूर्णतः सांख्यवादी हैं।

ईमानदार लेखक की यही तो विशेषता होती है कि वह व्याख्यात सिद्धान्तों है अपनी वैयक्तिकता को पृथक् नहीं रखता; वह अपने को उसमें घुला-मिला के है, विषय के साथ पूर्ण तादात्म्य घारण कर लेता है। तभी उसके बाह्यानों में प्रकृष्ट प्रभाव सिद्ध होता है। ऐसे व्याख्याकारों में वाचस्पति बाणी हैं। वे सांख्य की व्याख्या सांख्य के दृष्टि-बिन्दु से करते हैं। उस समय वेन नैयायिक हैं और न वेदान्ती; वे पूर्ण आस्थावान् श्रद्धालु सांख्यवादी हैं। एक दो उदाहरणों से इस कथन का परिष्कार किया जा सकता है।

(क) आप्तश्रुतिराप्तवचनं तु (कारिका ५)—व्याख्या में 'आप्तश्रुति' का वर्षे किया गया है -- 'आप्ता-प्राप्ता युक्तेति यावत् । आप्ता चासौ श्रुतिश्चेति बालभूतिः' इस व्याख्या का हेतु क्या है ? यह लक्षण 'आप्तोपदेशः शब्दः' <sup>बीतम</sup> सूत्र के समान ही प्रतीत होता है। 'आप्ता' का लक्षण वात्स्यायन ने बपने माध्य में यह किया है—'आप्तः खलु साक्षात्कृतधर्मा यथादृष्टस्यार्थस्य विद्यापियवया प्रयोक्ता उपदेष्टा । साक्षात्करणमधंस्य आप्तिः सा । तया कते इति बाप्तः तस्योपदेशः शब्दः प्रमाणम् ।

वाचस्पति वात्स्यायन की इस व्याख्या से पूर्ण परिचित हैं, फिर भी उन्होंने बीप का विलक्षण अर्थ क्यों किया ? इसका कारण है सांख्य का वेदविषयक विभिन्न सिद्धान्त । न्याय से विपरीत सांख्यमत में वेद अपीरुषेय है। न्याय वेद भेषोष्पेय मानता है। इसलिए वह ईश्वर को आप्त कोटि में मानकर वेद भी भी स्पेयता सिद्ध करता है। सांख्य अपीरुषयवादी है। फलतः 'आप्त कि की नवीन व्याख्या की आवश्यकता है।

१६ मा० द०

#### (ख) अन्य प्रमाणों का खण्डन

वाचस्पति उपमान को सांख्यदृष्टि से नया प्रमाण नहीं मानते। अनुमान के अन्तर्गत इसका अन्तर्भाव उन्होंने बड़े आग्रह से दिखलाया है। इसी प्रकार सांख्यदृष्टि से अर्थापत्ति तथा अनुपलव्धि नामक प्रमाण भी, जिन्हें भट्ट मीमांसक तथा तदनुसारी अद्वैती वेदान्ती प्रमाणकोटि में मानते हैं, अमान्य ठहराये गये हैं। वाचस्पति कीं यह महती विशिष्टता है कि वे जिस शास्त्र पर टीका लिखते हैं, वहाँ उसका दृष्टिकोण भी वे वड़े आग्रह के साथ पकड़ते हैं। तभी तो उनकी टीकाओं में तत्तत् दर्शनों के प्रमेयों का इतना रुचिर समुच्चय प्रस्तुत मिलता है। मत की पुष्टि के लिए वे पुराणों से यथासाध्य साहाय्य लेते हैं। 'देवी भागवत' के उद्धरण इस बात के स्पष्ट प्रमाण है। अन्तिम कारिका की टीका में इन्होंने किसी राजवात्तिक नामक ग्रन्थ से श्लोकत्रयी को उद्घृत किया है, जिसमें षष्टितन्त्र के सार विषयों का नामोल्लेख किया गया मिलता है।

#### (ग) सांख्य का औपनिषदिक प्रमाण

वाचस्पति ने तत्त्व-कौमुदी के मङ्गल श्लोक को उपनिषद् के मन्त्र के आधार पर निर्मित किया है-

अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां नमामः। अजा ये तां जुषमाणां भजन्ते जहत्येनां भुक्तभोगां नुमस्ताम्।।

इस पद्य में लोहित, शुक्ल तथा क्रुष्ण रंगवाली त्रिगुणात्मिका प्रकृति का उसकी प्रजासृष्टि के त्यापार का, उसे भजनेवाले संसारी पुरुषों का तथा मुक्तमोगा प्रकृति के परित्याग करने बाले मुक्त पुरुषों का पूर्ण संकेत पाया जाता है। ये चारों ही विशिष्टतायें सांख्य-दर्शन को निजी विभूतियाँ हैं। वाचस्पति ने इस मंगल श्लोक का निर्माण श्वेताश्वतर उपनिषद् के निम्नलिखित मन्त्र के आधार पर किया है—

अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः।

अजो ह्य को जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः।। इस ग्रन्थ की व्याख्या में, व्याख्याकारों में पर्याप्त मतभेद है। अद्वैतवादी टीकाकारों की दृष्टि में यहाँ 'अजा' से अभिप्राय त्रिगुणात्मिका माया से है परतु सांख्यवादी व्याख्याकार यहाँ 'अजा' से अभिप्राय सांख्याभिमत प्रकृति मानते

है। बाबस्पति का भी झुकाव इसी अर्थ की ओर प्रतीत होता है। उपनिषद् में कृतिपरक अर्थ की सद्भावना यह सिद्ध करती है कि सांख्य भी वेदान्त के क्यांत ही उपनिषदों में संकेतित सिद्धान्त है। पूर्वोक्त मंलल क्लोक से वाचस्पति के इसी मत के पोषक प्रतीत हो रहे हैं।

## ( घ ) सांख्य की न्याय से पुष्टि

'तत्वकौ मुदी' की रचना से पूर्व वा घरपित न्यायदर्शन पर अपनी 'न्यायतात्पर्यटीका' की रचना कर चुके थे 'फलतः सांख्य की व्याख्या में उन्होंने
बावस्थक तत्वों का विवरण न्यायदर्शन से दिया है। 'त्रिविधमनुमानम्' की
बाद्या इस तथ्य की प्रतिपादिका है। जहाँ अन्य टीकाकार केवल सामान्य
बातों के वर्णन में ही निमग्न हैं वहाँ वाचस्पित ने इसकी बड़ी ही पूर्ण व्याख्या
की है। अनुमान के सामान्यरूप से दो भेद हैं—वीत तथा अवीतः जिसमें प्रथम
दो प्रकार का होता है—पूर्ववत् तथा सामान्यतो दृष्ट। अन्तिम केवल एक ही
प्रकार का होता है—शेषवत्। इस प्रकार 'तत्त्वकौ मुदी' का अनुशीलन हमारे
बामने न्याय-शास्त्र के तत्त्वों का भी पूर्ण परिचायक है।

## तत्त्ववैशारदी की समीक्षा

योगसूत्रों पर 'व्यासभाष्य' प्रामाणिक और पाण्डित्यपूर्ण व्याख्या है। व्यासमाध्य के निर्माता महींब व्यासदेव से कोई भिन्न ही व्यक्ति हैं। अल्पाक्षरों में निविष्ट होने के कारण योगसूत्र स्वयं एक दूष्ट्ह प्रन्थ है, परन्तु उसकी व्याख्या में प्रवृत्त होने वाला व्यासभाष्य उससे कम दुष्ट् नहीं है; प्रत्युत नवीन वर्थों के उपन्यास के कारण यह प्रन्थ भाषा भाव तथा शैली—तीनों दृष्टियों से नितान्त दुष्ट्ट, किन तथा रहस्यमय ग्रन्थ है। वाचस्पित मिश्र ने इसी व्यासमाध्य के ऊपर अपनी 'वैशारदी' टीका लिखकर योग के तत्त्वों को खोष और सरल बनाया है; लेखक का यह सुनिश्चित मत है कि यदि यह वाख्या उपलब्ध नहीं होती तो न तो मूल सूत्रों का ही अर्थ निकलता और न माध्य का ही गम्भीर तात्पर्य खुलता। दोनों के अर्थ तथा रहस्य को खोलने से एकमात्र कुक्की हमारे पास है—वाचस्पित मिश्र की यह 'तत्त्व का माध्य-व्याख्या।

की किया की कतिपय विशिष्टताओं का यहाँ संकेत मात्र किया जा

# (क) पारिभाषिक शब्दों का तात्पर्य-प्रदर्शन

योगसूत्र तथा व्यासभाष्य में पारिभाषिक भव्दों की बड़ी प्रचुरता पाई जाती है। इसके तात्पर्य को समझना नितान्त आवश्यक है। 'तत्त्ववैशारही' में इसका विस्तृत परिष्कार किया गया है। उदाहरण के लिए देखिये १।१६ सूत्र के भाष्य में 'ज्ञान-प्रसाद' भव्द का अर्थ बतलाते हुए वाचस्पित का कथन बड़ा ही हृदयावर्जक है। जब सत्त्व में रजोगुण का लेशमात्र भी अविशिष्ट नहीं रहता अर्थात् वैराग्य तथा अभ्यास की विमल धाराओं से रज एवं तम के सवंथा नाश होने पर सत्त्व ही जब एकमात्र स्थित रहता है, तब चित्त की दशा 'ज्ञान-प्रसाद' कहलाती है (पृ० २०)। इसी प्रकार १।१७ में 'वितर्क' भव्द की व्याख्या में व्यासभाष्य में 'आभोग' भव्द का प्रयोग किया गया है, परन्तु इस पर्यायदान से विषय स्पष्ट नहीं होता। फलतः वाचस्पित मिश्र की समर्पक व्याख्या है—'स्वरूपसाक्षात्दारवती प्रज्ञा आभोगः' (स्वरूप के साक्षात्कार करनेवाली प्रज्ञा का ही नाम आभोग है)—पृ० २१। योगसूत्र २।६ का एक प्रख्यात शब्द है 'स्वरसवाही' जो व्यासभाष्य में भी व्याख्या-रहित ही छोड़ दिया गया है। वाचस्पित की टीका है—स्वरसेन वासनारूपेण वहनशीलः न पुनरागन्तुकः—अर्थात् स्वाभाविक, आगन्तुक नहीं।

## (ख) सिद्धान्तों का विस्तृत विवरण

व्यासभाष्य में वैदिक मतों की अपेक्षा बौद्धों के मत की विस्तृत समीक्षा है। भाष्य से यह मत स्वल्प अक्षरों में ही उपन्यस्त है। इन स्थलों पर वाचस्पित ने मतों का प्रतिपादन बड़े ही विस्तार तथा सुबोध रीति से किया है। योगसूत्र रे। १३ के भाष्य में 'धर्म से अतिरिक्त धर्मी नहीं होता' इस बौद्ध मत का संकेत मात्र किया गया है, परन्तु तत्त्ववैशारदी में दृष्टान्त के सहारे दूसको भली-भौति समझाया गया है। २१४४ सूत्र तथा भाष्य में निबद्ध सिद्धान्तों का प्रतिपादन इस सूत्र की तत्त्ववैशारदी से बड़े विस्तार के साथ किया गया है। स्थान-स्थान पर पुराणों के तत्तत्त् उपयोगी श्लोकों का उद्धरण भी दिया गया है। कहीं-कहीं प्राचीन कथाओं की ओर विषय की विशदता के लिए संकेत भी किया गया है। ३१३० सूत्र में यम के भेदों का वर्णन किया गया है। इसके भाष्य में पाँचों यमों के स्वरूप का वर्णन विस्तार के साथ है। दूसरे को बोध कराने के लिये प्रयुक्त वाणी में तीन दोषों का सदभाव कभी-कभी वना रहता है, जिनके नाम हैं—१. वश्चतिः

२. भ्रान्तिप्रतिपत्ति, ३. प्रतिपत्तिमिथ्यात्व । वाचस्पति ने इन तीनों को

ग्रह्रिणमुखेन बड़ी सफलता के साथ समझाया है। उदाहरण के अभाव में

श्वा यथार्थतः समझना कठिन ही नहीं; अपितु असम्भव भी था। योगसूत्र

३ बतुर्थ पाद में बौद्धों के निभिन्न नाना मतों का खण्डन किया गया है।

शवा विश्वद रूप से प्रतिपादन वाचस्पति ने अपनी व्याख्या में किया है।

विज्ञान भिक्षु ने भाष्य के ऊपर 'योगवार्त्तिक' नामक जो अपनी विस्तृत आह्या निखी है उस में तत्त्ववैलारदी का प्रभाव स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है, यद्यपि अनेक स्थलों पर विज्ञानभिक्षु वाचस्पति मिश्र से भिन्न मत रखते हैं।

इस संक्षिप्त आलोचना से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वाचस्पति पित्र सांख्य तथा योगशास्त्र के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनकी इन शास्त्रों की व्याख्या वड़ी ही सुबोध सरल तथा प्रामाणिक है। इनकी सहायता मूल तत्त्वों की जानकारी के लिये हमें एक हजार बर्षों से उधिक समय से मिल रही है, और भविष्य में भी मिलती रहेगी।

### (२) योग-मनोविज्ञान

'योग' शब्द समाध्यर्थक 'युज्' धातु (युज् समाधौ) से निष्पन्न होता है। अतः योग का व्युत्पृत्तिलम्य अर्थ-समाघि है। पतञ्जलिकृत योग का लक्षण है - योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः, अर्थात् चित्त की वृत्तियों को रोकना । वित्त से अभिप्राय अन्तःकरण ( मन, बुद्धि और अहंकार ) से है। चित्त सत्त्वप्रधान प्रकृति परिणाम है, अर्थात् प्रकृति के परिणामों में सबसे अधिक सत्त्व का उदय चित्त में होता है। जित प्राकृत होने से जड और प्रतिक्षण परिणामशाली है। वह सत्व, ज तथा तम की अधिकता के कारण क्रमशः तीन प्रकार का होता है प्रख्याशील, प्रवृत्तिशील तथा स्थितिशील। प्रख्या (ज्ञान) रूप चित्त सल, रज, और तम से संतुष्ट होने पर ऐश्वर्य और शब्दादि विषयों का प्रेमी बनता है। तम से युक्त होने पर यही चित्त अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और वनस्वयं से व्याप्त हो जाता है। तम के आवरणों के नितान्त क्षीण हो जाने पर राज के अंशमात्र से संतुष्ट चित्त सर्वत्र प्रद्योतमान होता है और धर्म, वान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य से युक्त होता है। प्रथम अवस्था में चित्त ऐश्वर्य और विषयों को केवल चाहता ही रहता है, परन्तु वे उसे प्राप्त नहीं होते, क्योंकि रहराज और तम से संयुक्त रहता है; तथापि इस दशा में सात्त्विक गुण की

अधिकता से ऐश्वर्यं की प्राप्ति होती है। जब चित्तः में रज का का लेशमात्र भी मल नहीं रहता, तब सत्त्वप्रधान चित्त स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर प्रकृति पुरुष की अन्यथाख्याति या विवेक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और घर्ममेघ समाधि से समन्वित हो जाता है।

इस चित्त की ५ भूमियाँ या अवस्थायें होती हैं — (१) क्षिप्त, (२) मूढ (३) विक्षिप्प, (४) एकाग्र (५) निरुद्ध । क्षिप्त का अर्थ चश्चल है। क्षिप्त दशा में चित्त रजोगुण की अधिकता के कारण अस्थिर और चित्त की मृमि चञ्चल बना रहता है और वहिर्मुख होने से संसार के सख-दुःखादि विषयों की स्रोर स्वतः प्रवृत्ति रहता है। मढ चित्त तमोगुण की अधिकता के कारण विवेकशून्य रहता है, कृत्याकृत्य का विवेचन नहीं करता और क्रोधादि के द्वारा विरुद्ध कार्यों में ही प्रवृत्त रहता है। 'मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है' इस विषय का वह कभी निर्णय नहीं कर सकता, क्योंकि वह अत्यन्त तामसिक होता है। विक्षिप्त चित्त सत्त्व की अधिकता से दुःख के साधनों को छोड़कर मुख के साधनभूत शब्दादि विषयों में प्रवृत्ति रहता है। राजस क्षिप्त चित्त की अपेक्षा यह सात्त्विक चित्त कभी-कभी स्थिरता घारण करता है। 'विक्षिप्त' दशा में चित्त में सत्त्व की अधिकता रहती है और इस प्रकार यह क्षिप्त दशा से नितान्त्र विशिष्ट होती है। रजोगुण की प्रवलता होने के कारण क्षिप्त दशा में चित्त कभी भी स्थिर नहीं होता, वह सदा चचल बना रहता है, परन्तु विक्षिप्त दशा में वह सत्त्व की अधिकता के कारण कभी-कभी स्थिरता को ब्यासकर लेता है। इस विशिष्टता को सूचित करने के लिए 'क्षिप्त' से पहले 'वि' उपसर्ग जोड़ा गया हैं'। चित्त की अन्तिम दोनों दशाओं में सत्त्व की अधिकता बढ़ जाती है। इसलिए इन दशाओं में चित्त समाधि के लिए जपयोगी बन जाता है। इन दोनों प्रकार के चित्तों में पर्याप्त अन्तर है। 'एकाग्र' का अर्थ है—एक ही विषय को चिन्तन करने वाला चित्त । 'निरुद्ध' का अर्थ है - रका हुआ चित्त, अर्थात् वह चित्त जिसकी सारी वृत्तियाँ रोकी गई या हटायी गई हों। जब बाहरी वृत्तियों के विरोध होने पर चित्त एक ही विषय में एकाकारवृत्ति घारण करता है, तब उसे 'एकाग्र' कहते हैं, परन्तु सब वृत्तियों और संस्कारों के लय हो जाने पर चित्त की संज्ञा 'निरुद्ध' है<sup>3</sup>। इन पाँच भूमियों में प्रथम तीन समाधिके लिए नितान्त अनुपयोगी हैं, परन्तु अन्तिम दोनों मूमियों में योग का उदय होता है। इन भूमियों के अनुरूप चित्त के चार प्रकार के परिणाम होते हैं। क्षिप्त और मूढ भूमियों में व्युत्थान, विक्षिप्त में समाधि-

श्रारम, एकाप्र में एकाप्रता तथा निरुद्ध में निरोधलक्षण परिणाम होते हैं। इत समाधि के लिए अन्तिम दो दशाओं की नितान्त उपयोगिता है।

का स्वाप्त पूर्व निसर्गतः शुद्ध, चैतन्यरूप तथा शरीर मन के वन्धनों से स्वतन्त्र है, विलु अज्ञान दशा में चित्त से सम्बद्ध रहता है। चित्त वास्तव में प्रकृति से त्रिल्ल होने से अचेतन है, परन्तु पुरुष के प्रतिविम्ब पड़ने पर वह चेतन के ज्ञान प्रतीत होता है। पदार्थ के साथ सम्बन्ध होने पर चित्त उस वस्तु के शहण कर लेता है। पुरुष को पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान चित्त के विवर्तनों के कारण होता है, जिन्हें 'वृत्तियाँ' कहते हैं। जिस प्रकार नदी हो वहरों में प्रतिविम्बत चन्द्रमा स्थिर होने पर भी चलायमान प्रतीत होता है, उसी प्रकार परिणामशील चित्त में प्रतिविम्बत स्वतः अपरिणामशाली वृद्य परिवर्तनशील मालूम होता है।

बित की वृत्तियाँ प्रधानतया पाँच हैं — प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा बीर सृति। प्रमाण (सत्य ज्ञान) सांख्यों के समान प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द तीन प्रकार का होता है। किसी वस्तु के मिथ्या

वित्त की वृत्तियाँ ज्ञान को 'विपर्यय' कहते हैं, जिसके अन्तर्गत संशय भी माना जाता है। शब्द-ज्ञान से उत्पन्न होने वाला

भारत सत्य वस्तु से शून्य ज्ञान 'विकल्प' है। जैसे 'घोड़े की सींग' को सुनकर का बबों के अर्थ को तो हस समझ जाते हैं, परन्तु वास्तविकता से इनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, क्यों कि घोड़े की सींग होती ही नहीं। यह केवल शाब्दिक ज्ञान है, अर्थ से हीन होने से अधिक नहीं। 'पुरुष का स्वरूप चैतन्य है', इस वाक्य में षष्ठी के प्रयोग से दोनों की भिन्नता प्रतीत होती है, परन्तु वास्तव में चैतन्यात्मक पुरुष चैतन्य से भिन्न नहीं है। अतः इस वाक्य से उत्पन्न वृत्ति किल्परूप है। तम के आधिक्य पर अवलम्बित होनेवाली वृत्ति 'निद्रा' है, विसें जाग्रत और स्वप्न वृत्तियों का अभाव रहता है। जागने पर पुरुषों को यह भान होता है कि मैंने खूब अच्छी गहरी नींद ली, जिससे मेरा मन खूब अक्ष है, या मुभे अच्छी नीद नहीं आई, जिससे मेरा मन खूब रहा है। यह भान (प्रत्यवमर्श ज्ञान) होने पर ही हो सकता है। अतः निद्रा वृत्तिरूप है। अनुभव किये गये विषयों का बिना परिवर्तन के ठीक ठीक याद आना स्मृति' कहलाती है। चित्त के समस्त व्यापारों या अवस्थाओं का अन्तर्भाव स्वीं पांचों के भीतर किया जा सकता है।

वन वृत्तियाँ उत्पन्न होकर चित्त में क्षय प्राप्त कर नेती हैं, तब ये नितान्त कीय नहीं हो पातीं; प्रत्युत उनका सूक्ष्म रूप 'संस्कार' के रूप में रहता है। ये संस्कार ही योग्य अवसर आने पर उद्बोधक हेतु के होने पर पुनः स्यूल ह्य प्राप्त करते हैं और वृत्तियों का रूप धारण कर लेते हैं। अतः वृत्तियों से संस्कारों की और संस्कारों से वृत्तियों का उदय होता है।

संस्कार इस प्रकार यह चक्र सतत कियाशील रहता है। वृत्ति और संस्कार का परस्पर सम्बन्ध वृक्ष और जड़ों के

उदाहरण से भलीभांति दर्शाया जा सकता है। जड़े पृथ्वी के नीचे अदृश्य ह्य से विद्यमान रहती हैं और वृक्ष के नाश हो जाने पर अनुकूल परिस्थिति में बढ़ कर पेड़ को पैदा कर सकती हैं। उसी प्रकार वृत्ति तथा संस्कार का एक चक होता है। वृत्तियाँ जब क्षीण हो जाती हैं, तब वे संस्कार का रूप पा नेती हैं। वे नष्ट नहीं होतीं; प्रत्युत अवचेतन मानस में अत्यन्त सूक्ष्म रूप में टिक जाती हैं। अनन्तर वे 'संस्कार' का रूप ग्रहण लेती हैं। इस प्रकार 'संस्कार' वृत्तियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। अनुकूल कारण के आने पर वे ही संस्कार चेतन मानस में उद्बुद्ध होकर प्रत्यक्षतः दिखलाई पड़ने लगते हैं और त्तव वे वृत्तियों का रूप घारण करते हैं। इस दशा में संस्कार वृत्तियों को उत्पन्न करते हैं। वृत्ति से संस्कार का जन्म और संस्कार से वृत्ति का उदय-यह चक सदा चला करता है। इस विषय को समझाने के लिए ऊपर वृक्ष त्तया जड़ का उदाहरण दिया गया है। वृक्ष ही क्षीण होकर पृथ्वी में घुसकर जड़ बन जाता है और जड़ें ही उपयुक्त सामग्री—जल तथा वायु पाने पर वृक्ष के रूप में पनप उठती हैं। फलतः वृत्ति है स्थूलरूप और संस्कार है सूक्ष्म रूप। वस्तु एक ही है, परन्तु रूप भिन्न-भिन्न दृष्टिगोचर होते हैं। बब चित्तवृत्ति के निरोध का क्या अर्थ है ? साधारणतया प्रतीत होता है कि चित की वृत्तियों का जब निरोध (रोकना) होता है तब योग सिद्ध होता है, परन्तु इतने से ही 'योग' नहीं होता । पूरा योग तभी होता है जब वृत्तियों के साय साय उनके संस्कारों का भी निरोध हो जाय । स्थूल वृत्तियाँ तथा सूहम संस्कार इन दोनों के निरोध होने पर ही योग की पूर्णता सिद्ध होती है। वृक्ष का पूरा सूखना क्या है ? केवल वाहर दिखाई पड़ने वाले वृक्ष का ही नहीं, बल्क उसकी जड़ों के सूखने या नाश होने पर ही वृक्ष को हम पूर्णत निष्ट हुआ समझ सकते हैं। इस उदाहरण के थोग का सच्चा रूप समझ में आ सकता है। प्रज्ञा के आलोक से वृत्तियों के निरोध के साथ साथ संस्कार की निरोध भी होना आवश्यक है। तभी योग पूर्ण कहा जा सकता है।

योग के दो भेद होते हैं—(१) सम्प्रज्ञात तथा (२) असम्प्रज्ञात। इन भेदों का रहस्य जानने के लिए एक लौकिक उदाहरण पर दृष्टिपात करनी

चाहिए । लकड़ी के टुकड़ों में जब आग लगा दी योग के प्रकार जाती है, तो वे टुकड़े जलने लगते हैं और सब टुकड़ों को जलानेवाली आग एक आकार में दिखलाई पड़ती है। कृ पहले जलते हैं; अनन्तर आग स्वयं जलती रहती है, पर अन्त में दाह्य वार्ष के अभाव में वह स्वयं बुझ जाती है, उसका जलना समाप्त हो जाता है। बोगप्रिक्या में भी चित्तवृत्ति की ऐसी ही दशा होती है। चित्त में अनेक वृत्तियों हा सद्भाव रहता है। जब किसी एक वस्तु के ध्यान में चित्त लगाया जाता है, त्व अन्य वृत्तियां क्षीण होकर उसी वृत्ति को दृढ तथा प्रवल बनाती हैं। उस समय ही वृति मुख्य रहती है, तथा ध्यान के प्रकर्ष से 'प्रज्ञा' कहलाती है। समाधि रो बस्तुओं के धर्षण (रगड़) के समान है। उससे उत्पन्न प्रज्ञा घर्षण से (गड़ने से) होनेवाली आग के समान है। यह प्रज्ञाग्नि अन्य वृत्तियों का नाश इरक्षेती है और कुछ काल तक स्वयं प्रद्योतित रहती है, परन्तु अन्ततोगत्वा अपने ही आप उपशान्त हो जाती है। जिस समय चित्त अन्य वृत्तियों के ज्यतीण होने पर एकाग्र भूमि में एक वस्तु के सतत ध्यान में लगा रहता है, व्य समय संप्रज्ञात (सं + प्रज्ञा + त) समाधि होती है। इसका फल है—प्रज्ञा ग उदय। यह प्रज्ञा सद्भूत (वास्तव, सत्य) अर्थ को प्रद्योतित करती है बलवर्शन), समस्त क्लेशों का नाश करती है (अविद्याक्षय), कर्म बन्धनों को

इतर वृत्तियों के निरोध से उत्पन्न प्रज्ञा का भी निरोध आवश्यक है, क्योंकि अज्ञा कितनी भी सात्त्विक क्यों न हो आखिर है तो वृत्ति ही। योग में चित्त की समग्र वृत्तियों का निरोध होना ही चाहिए। प्रज्ञा भी तो एक वृत्ति ही व्ही। अतः जब इसका विरोध होता है, तभी पूर्ण योग की सिद्धि होती है।

विषिल बनाती है तथा निरोध को अभिमुख (आसन्न) करती है।

# समाधि के दो भेद

(एकाग्र' चित्त की वह अविचलित अक्षुब्ध अवस्था है जब ध्येय वस्तु के अर चित्त चिरकाल तक रहता है। इस योग का नाम सम्प्रज्ञात या सबीज समाधि है, क्यों कि इस अवस्था में चित्त के समाहित होने के लिए कोई न कोई बीव या बालम्बन बना रहता है; परन्तु निरुद्ध दशा में असम्प्रज्ञात समाधि का क्य होता है, जब चित्त की समस्त वृत्तियाँ निरुद्ध या बन्द हो जाती हैं। यहाँ कियी भी वस्तु का आलम्बन नहीं रहता। अतः इसे निर्जीव या असम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं। ध्येय वस्तु का ज्ञान बने रहने के कारण पूर्व समाधि सम्प्रज्ञात

कहलाती है; ध्येय, ध्यान तथा ध्याता के एकाकार हो जाने से ध्येय वस्तु हे जान के पृथक् न होने से दूसरी समाधि का नाम 'असम्प्रज्ञात' है।

किसी भी ध्यान में तीन कोटियाँ होती हैं। ध्याता—ध्यान करने वाला ध्याक्त । ध्येय—ध्यान की वस्तु जिस पर ध्यान किया जाता है, तथा ध्यान, ध्यान करने की किया । विना आलम्बन के कोई ध्यान आरम्मिक दशा में हो नहीं सकता । यह आलम्बन बहुत काल तक विद्यमान रहता है। इस दशा की समाधि का नाम है—सम्प्रज्ञात या सबीज समाधि । इसी का आश्रय प्रत्येक साधक को लेना पड़ता है। इस समाधि में पूर्व वर्णित प्रकारों में चित्त 'एकाप्र' की दशा में रहता है। इसके चिरकाल अभ्यास से साधक का चित्त सब वृत्तियों से निरुद्ध हो जाता है, अर्थात् वह पूर्व आलम्बन भी धीरे-धीरे क्षीण हो जाता है और चित्त अपने विशुद्ध निरालम्ब दशा में उपनीत होता है। अब चित्त कहलाता है—निरुद्ध और समाधि का नाम है—असम्प्रज्ञात। ऊपर कहा गया है कि अन्तिम दोनों चित्त समाधि-उपयोगी होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि एकाग्र चित्त में 'सम्प्रज्ञात' समाधि और निरुद्ध चित्त में 'असम्प्रज्ञात' समाधि का जदय होता है। यही दोनों में अन्तर होता है।

इन दोनों में सम्प्रज्ञात समाधि चार प्रकार की होती है—वितर्कानुगत, विचारानुगत, जानन्दानुगत और अस्मितानुगत । प्राह्म विषय दो प्रकार का होता है-स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल आलम्बन में जो सम्प्रज्ञात का भेद चित्त का आभोग हैं उसे 'वितर्क' कहते हैं। 'आभोग' शब्द का अर्थ है - एक वस्तु का दूसरी वस्तु के ऊपर आरोपित होने पर उसके साथ देश सम्बन्धी एकता। पदार्थ के सानिष्ट्य में एकता होने से चित्त जो उसके स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है वह आशोग है। (वस्तुस्वरूपसाक्षात्कारिणी प्रज्ञा—त० वै० १।१७) (क) अतः किसी महाभूत आदि अवयवी स्थूल वस्तु में शब्दार्थोल्लेखपूर्वक जो भावना की जाती है उसे 'सिवतक' समाधि कहते हैं। 'यह गौ है' यहाँ शब्द, अर्थ (वस्तु) और ज्ञान तीनों एक साथ संवलित रूप से विद्यमान रहते हैं। अतः वस्तु के जिस चिन्तन में तीनों उपस्थित रहते हैं वह सवितक समाधि होती है और जहाँ गृब्द शून्य होने से केवल अर्थ की भावना की जाती है, उसे 'निवितक' कहते हैं। (ख) सूक्ष्म आलम्बन में चित्त के आभोग को 'विचार' कहते हैं। अतः जहाँ तन्मात्र आदि सूक्ष्म आलम्बन को ग्रहण कर भावना की जाती है, वह होती है सविचार समाधि, परन्तु जहाँ देश, काल और घम के सम्बन्ध का परित्याग कर

कृत कृत होने से इनका नाम 'ग्राह्मसमापत्ति' है। (ग) सात्त्विक होने से इनका नाम 'ग्राह्मसमापत्ति' है। (ग) सात्त्विक होने के कारण इन्द्रियाँ सुखात्मक हैं। अतः साक्षात्कार के कृति वे उत्पन्न होने के कारण इन्द्रियाँ सुखात्मक हैं। अतः साक्षात्कार के कृत्ति वे उत्पन्न होने की भावना करने पर सानन्द समाधि का उदय होता है। कृत्रियों की भावना करने पर सानन्द समाधि का उदय होता है। (ध) इन्द्रियों अस्मिता से उत्पन्न होते हैं। अतः कारण होने से अस्मिता (बुद्धि) इन्द्रियों से नितान्त सूक्ष्म है। बित्रितिविम्ब बुद्धि 'अस्मिता' है। अतः इस बुद्धि की भावना करने पर कृतिकृतिविम्ब वृद्धि 'अस्मिता' है। वृद्धि में ग्रहीता पुरुष के अन्तर्भाव कृति वह सम्प्रज्ञात समाधि 'ग्रहीतृविषयक' मानी जाती है।

इस समाधि में साधक स्थूल से आरम्भ कर सूक्ष्म तथा सूक्ष्मतर विषयों का बात करता है। साधना की यही प्रक्रिया है। आरम्भ करना चाहिए किसी व्याप्त से और धीरे-धीरे स्थूल को छोड़ कर सूक्ष्म पदार्थों पर ध्यान स्थिर ज्ञा चाहिए। स्थूल पदार्थं का चिन्तन कहलाता है—वितर्कानुगत समाधि म्ह्रा का ध्यान है—विचारानुगत समाधि। इन्द्रियाँ सूक्ष्म पदार्थों से भी स्थार होती है। अत एव उनका ध्यान करना सानन्द समाधि कहलाता विषयों के ग्रहण करने का द्वार होती हैं इसीलिए यह समाधि म्ह्रा विषयों के ग्रहण करने का द्वार होती हैं इसीलिए यह समाधि म्ह्रा होता है और इसी का नाम है—सास्मिता समाधि। इस समाधि के नाव होता है और इसी का नाम है—सास्मिता समाधि। इस समाधि के नाव का साक्षात्कार हो जाता है, अर्थात् साधक को यह विवेक का हो जाता है कि आत्मा यथार्थं रूप से शरीर, मन तथा अहंकार सबों से कि हैं।

### असम्प्रज्ञात समाधि

इस समाधि की अन्तिम दशा में भी चित्त के लिए कोई न कोई आलम्बन तो है रहता है, चाहे वह कितना भी सूक्ष्म क्यों न हो; परन्तु इसी प्रकार श्राव करते करते चित्त का सम्बन्ध सब विषयों से छूट जाता है। यही समाधि सिप्रज्ञात समाधि कहलाती है। १° इस दशा में पहुँचने पर आत्मा अपने किंद्र चैतन्यहूप में प्रतिष्ठित होता है, अर्थात् यह 'केवल' असंपृक्त रूप से कियान होता है। इसी दशा का नाम है—कैवल्य। योग का यही ध्येय है। इस कि सम्भव है? इसके लिए केवल चित्त की वृत्तियों का ही निरोध आवश्यक किंद्रों, प्रत्युत जनके सूक्ष्म संस्कारों का भी निरोध आवश्यक होता है। निरोध निरोध का किंद्रों का अर्थ है—नि:शेषहूप से रुद्ध हो जाना, सदा के लिए बन्द हो जाना ।

इस देशा में समस्त क्लेशों का नाश हो जाता है, परन्तु इसके लिए बाह्रि वृद्ध साधना तथा पूर्ण अध्यवसाय। योग की साधना कोई वालक का खेल नहीं है कि वह अनायास प्राप्त हो सकती है, इसके लिए साधक को कठिन परिवर, वृद्ध निष्ठा और अटूट श्रद्धा रखनी पड़ती है। तब दीर्घकाल में यह देशा हिंद होती है और योगी असम्प्रज्ञात समाधि की स्थिति पर पहुँचता है।

चित्त अनेक क्लेशों का भाजन है, जिन्हें दूर करने से ही वह योग-मार्ग में अग्रसर हो सकता है। ये समग्र क्लेश विपर्यय—रूप हैं। अविद्या तो आसात् विपर्यय, मिथ्याज्ञान रूप ही है, परन्तु अन्य क्लेश भी क्लेश अविद्यामूलक होने से मिथ्याज्ञान ही हैं। महत्त्व और अहंकारादि परम्परा में परिणाम को स्थापित करते हैं। तथा आपस में अनुग्राहक बनकर कर्मों के फलों (जाति, आयु तथा मोग रूप) को निष्पन्न करते हैं। कर्मों से क्लेश उत्पन्न होते है और क्लेशों से कर्मों का उदय होता है। अतः वे आपस में एक दूसरे के सहायक हैं।

क्लेश पाँच प्रकार के होते हैं — अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश । (१) अनित्य, अपवित्र, दुःख तथा अनात्व में ऋमशः नित्र, पवित्र, सुख तथा आत्म-बुद्धि रखना अविद्या कहलाती है। पृथ्वी, आकाश तया स्वर्ग को नित्य मानना, परम वीभत्स अपवित्र शरीर को पवित्र मानना, दुःखदायी जगत् के पदार्थों में सुखबुद्धि रखना तथा शरीर, इन्द्रिय बौर म को आत्मा मानना अविद्या के प्रत्यक्ष दृष्टान्त है। यही चतुष्पदा अविद्या क्लेशसन्तान का बीज है, तथा विपाक के साथ कर्माशय की उत्पादिका है। (२) पुरुष (दृक्शक्ति) बुद्धि (दर्शनशक्ति) से नितान्त भिन्न है, परन्तु दोवी को ऐक मान बैठना 'अस्मिता' है। भोक्ता और भोग्य के इस प्रकार एक्त की भावना होने पर ही भोग की कल्पना होती है। पुरुष चेतन होने है द्रष्टा होता है। केवल वही द्रष्टा है, इसलिए वह दृक्शक्ति के नाम से अभिहित होता है। बुद्धि के द्वारा प्रपश्च का भान होता है, इसलिए वह हुई दर्शन शक्ति। दोनों एकदम भिन्त है, परन्तु मन, बुद्धि को आत्मा मान तेनी 'अस्मिता' है। इसे क्लेश कहने का अभिप्राय यह है कि सुख-तथा दुःख की अनुभव तो साक्षात् रूप से बुद्धि ही करती है, परन्तु पुरुष अपने आपको बुद्धि से एकाकार करते हैं। बोर्ग से ऐकाकार कर लेता है और उस समय वह भोक्ता वन जाता है। वस्तुतः बुद्धि में होता है, तरन्तु इसी अस्मिता के कारण पुरुष को भी भोग की

可能

4,

E

Ì

同利

t

1)

1

श्रविद्ध होती है। इसीलिए 'अस्मिता' की गणना क्लेशों में की गई है। श्रिक्तियादक बस्तुओं में जो लोभ या तृष्णा उत्पन्न होती है, उसे 'गा कहते हैं। (४) इससे विपरीत दुःख को जानने वाले पुरुष का दुःख के सृति के साथ दुःख साधनों में जो क्रोध या जिधांसा होती है, वह 'द्वेष' श्री पामर जीव से लेकर विद्वानों तक जो मृत्यु का भय लगा रहता के अभिनिवेश' कहते हैं। यह स्वभाव से ही वासनरूप से प्रवृत्त होता (बरसवाही) है, अतः यह स्वाभाविक होता है, आगन्तुक नहीं।

# (३) योग कर्तव्यमीमांसा

विवेक की सिद्धि के लिए पात खल दर्शन में योग के आठ अंगों का वर्णन किया गया है। वह तो निर्विकाद है कि जब तक आत्मा का शरीर और मन के आर पूरा अधिकार नहीं हो जाता, तब तक उसमें वह शान्ति या विभिन्तता नहीं आती जिससे वह प्रज्ञा की उपलब्धि कर सके। अतः शरीर, का तथा इन्द्रियों की शुद्धि के लिए आठ प्रकार के साधनों का निर्देश किया बाहै। इन योगांगों के नाम हैं — यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार शिषा, ध्यान और समाधि।

- (१) यम—का अर्थ संयम होता है। इसके पाँच प्रकार होते हैं—(क) बिंह्सा—सर्वदा तथा सर्वथा सब प्राणियों के ऊपर द्रोह न करना; (ख) कि मन और वचन का यथार्थ होना, अर्थात् जैसा देखा गया था, अनुमान कि हो उसी के समान मन तथा वचन का होना; (ग) अस्तेय—चोरी न कि अर्थात् दूसरों के द्रव्यों के लिए स्पृहा न रखना; (घ) ब्रह्मचर्य— के जिल्द प्रस्थ का संयम करना; (ङ) अप्रतिग्रह—विषयों के अर्जन, रक्षण विदि दोष होने से उन्हें स्वीकार न करना।
- (२) नियम भी पाँच प्रकार के हैं—(क) शौच—आभ्यन्तर और गृह गृहि । आभ्यन्तर शौच चित्त के मलों का अच्छी तरह घो देना है; बाहरी गृहि गृहिका जल से तथा पित्र भोजन के करने से होती है। (ख) सन्तोष वित्र हित साधनों से अधिक वस्तुओं के ग्रहण करने की इच्छा न होना; (ग) वि मुख-दुःख, आतप-शीत, भ्ख-प्यास आदि द्वन्द्वों का सहन तथा गिक्षणादि कठिन वर्तों का पालन करना; (घ) स्वाध्याय—मोक्षशास्त्रों श विध्ययन और प्रणव का जप; (ङ) ईश्वर-प्रणिधान—ईश्वर को भक्ति- विक कर्म समर्पण करना।

(३) आसन—स्थिरसुखमासनम्; स्थिर तथा सुख देने वाले बो वैठने के प्रकार हैं उन्हें आसन कहते हैं। घ्यान के लिए आवश्यक बात है कि साधक को ऐसा आसन प्रहण करना चाहिये जिससे शरीर को सुख मिले, साथ ही मन की शान्ति बनी रहे। कमलासन, सिद्धासन, शीर्षासन बादि अनेक उपयोगी आसनों का वर्णन 'हठयोगप्रदीपिका' आदि हठयोग के प्रशों में विस्तार के साथ दिया गया है। इन आसनों के अभ्यास करने से चित्त स्वाभाविक चश्वलता का परित्याग कर एकाग्रता प्राप्त करता है। आसनबा

करने से द्वन्द्वजन्य पीडा नहीं होती।

(४) प्राणायाम — आसनजय होने पर श्वास-प्रश्वास के गतिविच्छेद का नाम प्राणायाम है। बाहरी वायुका लेना श्वास है और भीतरी वायुको बाहर निकाल देना प्रश्वास है। श्वास-प्रश्वास सदा ही चलता रहता है। बाहर से वायु नासिकारन्छ से भीतर जाता है और भीतरी वायु बाहर निकलता है। इन दोनों की गति को नष्ट कर देने को प्राणायाम कहते हैं। पतञ्जलि ने चार प्रकार के प्राणायाम का वर्णन किया है—(क) वाह्य-कोष्ट्य वायु को वाहर निकाल कर बाहर ही रोक देना (रेचक प्राणायाम), (ख) आम्यन्तर (भीतरी) — नासारन्ध्र से बाहरी वायु को ग्रहण कर उसे भीतर रोक देना (पूरक), (ग) स्तम्भवृत्ति—एक ही प्रयत है वहाँ श्वास-प्रश्वास की गति रोक दी जाय ( कुम्भक ); इसमें न पूरक होता है न रेचक। व्यासभाष्य में इसके स्वरूप को समझाने के लिए एक सुन्दर दृष्टान्त दिया है। जिस प्रकार गरम पत्थर के ऊपर रखा गया जल चारों तरफ से सिकुड़ने लगता है, उसी प्रकार इस कुम्भक में दोनों प्राण, अपान की गति एक साथ रुक जाती है। (घ) चतुर्थ प्राणायाम या केवल कुम्भक । प्राणायाम के अभ्यास से विवेक ज्ञान को आवरण करने वाले कर्म या दोषों का नाश हो जाता है तथा मन एकाग्र या स्थिर होने के योग्य वन जाता है। जबतक श्वास-प्रश्वास की क्रिया होती रहती है, तबतक वित एकाग्र नहीं रह सकता। परन्तु प्राणायाम के अभ्यास से ज्यों-ज्यों प्राणापान की गति का निरोध होने लगता है, त्यों-त्यों चित्त में एकाम्रता आवे लगती है।

(१) प्रत्याहार—जब विभिन्न इन्द्रियाँ अपने वाह्य विषयों से हुट कर वित्त के समान निरुद्ध हो जाती हैं, तब इसे 'प्रत्याहार' कहते हैं (प्रति-प्रतिकूल; आहार=वृत्ति) अर्थात्विहिर्मुखवृत्ति इन्द्रियाँ बाहरी विषयों से हुटकर अन्तर्मुखी (भीतर वृत्ति वाली) हो जाती हैं, तब उनका प्रत्याहार निष्मि होता है। इसका फल यह होता है कि इन्द्रियों के ऊपर पूरी वश्यता (बिकार) स्थापित हो जाती है। साधारण स्थिति में इन्द्रियों की लेखाचारिता प्रवल रहती है, जहाँ चाहती हैं वहाँ वे मन को दौड़ाया करती , परनु प्रत्याहार के अभ्यास से ये इन्यियाँ मन के कब्जे में आ जाती हैं; हवैसा चाहता है वैसा इन्हें काम में लगाता है। अब तक प्रतिपादित पाँच क्यान, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार—बहिरंग साधन कहे बते हैं। अन्तिम तीन अन्तरंग साधन माने जाते हैं, क्योंकि अन्तिम तीन श्रणा, ध्यान, समाधि—अंगों की विवेकख्याति के उत्पादन से जितनी अयोगिता है उतनी प्रथम पाँचों की नहीं है।

- (६) घारणा—देशबन्धश्चित्तस्य घारणा (योगसूत्र २।१)। किसी क्षेत्रं (जैसे हृदय-कमल में, नासिका के अग्रभाग पर, जिह्वा के अग्रभाग पर) या बाह्य पदार्थ में (जैसे इष्ट देवता की मूर्तियों आदि में ) चित्त को बाना या सम्बद्ध कर देना 'घारणा' कहलाता है। पूर्व अंगों के जय से यह अयं सुगमता से हो सकता है। प्राणायाम से पवन और प्रत्याहार से इन्द्रियों के क्ष में हो जाने पर चित्त में विक्षेप की सम्भावना नहीं रहती। अतः वह कि स्थान पर सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है।
- (७) घ्यान—तत्र प्रत्ययैकतानता घ्यानम् (योगसूत्र ३।२)। उस रेविकेष में घ्येय वस्तु का ज्ञान जब एकाकार रूप से प्रवाहित होता है और से व्वाने के लिये कोई अन्य ज्ञान नहीं होता, तब इसे 'घ्यान' कहते हैं।
- (६) समाधि—समाधि शब्द का व्युत्पत्तिलम्य अर्थ है—विक्षेपों को ह्य कर चित्त का एकाग्र होना (सम्यगाधीयते एकाग्रीक्रियते विक्षेपान् पिह्ल्य मनो यत्र स समाधि:)। जहाँ पर घ्यान घ्येय-वस्तु के आवेश मानों अपने स्वरूप से शून्य हो जाता हैं और घ्येय वस्तु का आकार ग्रहण कर लेता है वह 'समाधि' कहीं जाती है। ध्यानावस्था में घ्यान, घ्येय वस्तु का ध्याता अलग-अलग प्रतीत होते हैं, परन्तु समाधि में घ्येय वस्तु ही शेष देवाती है। ध्याता, घ्याता और घ्येय पदार्थ की एकता-सी हो जाती है। वालादि बन्तिम तीनों अंगों का सामूहिक नाम 'संयम' है। संयम के जीतने के कि हैं—विवेक ख्याति का आलोक या प्रकाश। ज्ञान ज्योति का उदय के कि विवेक ख्याति का आलोक या प्रकाश। ज्ञान ज्योति का उदय के कि विवेक ख्याति के जीतने का सद्यः परिणाम है। संयम की दृष्टि में विवेक विहरंग है, परन्तु निर्वीज समाधि के लिए संयम भी बहिरंग है, विवेक विहरंग है, साक्षात् नहीं।

### कैवल्य प्रकृति

अब वणित विषयों के परस्पर सम्बन्ध पर दृष्टिपात करना चाहिए। प्रत्येक साधक को कियायोग तथा समाधियोग का अभ्यास करने से इष्ट सिंदि होती है। क्रियायोग से आरम्भ किया जाता है। क्रियायोग से तप (चान्द्रायण वृत आदि ), स्वाद्याय ( मोक्षशास्त्रों का अनुशीलन तथा प्रणवपूर्वक मन्त्रों का जप ) तथा ईश्वरप्रणिघान ( भक्ति-पूर्वक सव कमों के फलों का ईश्वर को समर्पण करना ) समझे जाते हैं। क्रियायोग के अभ्यास का फल दो प्रकार का होता है - क्लेशतंनुकरण और समाधिभावना। पञ्चप्रकार के क्लेश कियायोग के कारण क्षीण हो जाते हैं। क्रियायोग क्लेशों की क्षीणता का कारण होता है, परन्तु उनके दाह ( एकदम जला देने ) का कारण प्रसंख्यान (ज्ञात) होता है। समाधि की भावना भी इससे उत्पन्न होती है। अब योगांगों का अनुष्ठान आवश्यक होता है। यम, नियमादि अंगों के अनुष्ठान करने से वित की वृत्तियों के निरोध होने पर पुरुष पूर्ण चैतन्य रूप का लाभ करता है। निरोध के लिए अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता होती है। जब चित्त वृत्ति-रहित हो जाती है, तब उसे उस दशा में प्रतिष्ठित होने के लिए साधक को लगातार यत्न करना चाहिए। इसी का नाम 'अभ्यास' है। अभ्यास को दृढ़ करने के लिए बहुत दिनों तक आग्रहपूर्वक वैराग्य का अवलम्बन करना होता है ।

### सिद्धियाँ

योग का अम्यास करने से साधक की अवस्था में विशेष विशिष्टता लक्षित होती है और वह अधिक शक्तियाँ प्राप्त कर लेता है। इनका ही नाम है— सिद्धि। सिद्धियाँ आठ प्रकार होती हैं— (१) अणिमा (अणु के समान छोटा या अदृश्य वन जाना), (२) लिंघमा (हलका वनकर ऊपर उठ जाने की सिद्धि), (३) मिंहमा (पहाड़ के समान भारी वन जाने की सिद्धि), (४) प्राप्ति (कहीं से भी किसी चीज को प्राप्त करने की सिद्धि), (५) प्राकाम्य (इन्छा शक्ति का अवाधित होना, संकल्प की सिद्धि), (६) विश्वत्व (सव प्राणियों को अपने वश में करे लेने की योग्यता), (७) ईशित्व (सव पदार्थों पर अधिकार जमा लेने की सिद्धि, (६) यथाकामावसायिता (साधक के जो संकल्प होते हैं उनका पूर्ण होना)। योगदर्शन के अनुसार ये सिद्धियाँ योगी के मार्ग में स्वतः उपस्थित होती हैं और उसे लुभाती हैं। ये अन्तिम लक्ष्य के लिए विष्करूप होती हैं। इनके लोभ में फँसने वाला योगी कभी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। योगदर्शन का अन्तिस लक्ष्य है—आत्मदर्शन। योगी की इसी

क्ष की ओर सदा जागरूक रहना चाहिए; सिद्धियों के प्रति कभी ध्यान नहीं के बाहिये। योगदर्शन की यही शिक्षा है। १२

# ईववर

योगदर्शन में ईश्वर का स्थान अत्यन्त महत्त्वशाली है। योगी को भी सांख्य निरं तत्त्व अभीष्ट हैं; केवल ईश्वर तत्त्व अधिक है। इसीलिए योग 'मेश्वर क्षिण के सब्दों में जो पुरुषविशेष क्लेश, कर्म-विपाक क्षिक्त) तथा आशय (विपाकानुरूप संस्कार के सम्पर्क ) से शून्य रहता है इश्वर कहलाता है। १३ मुक्तपुरुष पूर्वकाल में वन्धन में रहता है तथा क्षिलीन के भविष्यकाल में वन्धन की सम्भावना रहती है, परन्तु ईश्वर तो खा ही मुक्त और सदा ही ईश्वर है। अतः वह प्रकृतिलीन तथा मुक्त पुरुषों विताल भिन्न होता है। ऐश्वर्य और ज्ञान की जो पराकाष्ठा है वही ईश्वर है। कित होने से वह भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों से अनविष्ठन है। वह गुरुषों का भी गुरु है—वेदशास्त्रों का प्रथम उपदेष्टा ईश्वर ही है।

योगदर्शन के अनुसार ईश्वर नित्य, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी परमात्मा है और है। जीव नाना प्रकार के क्लेशों को

भोगता है। पूर्ववर्णित पाँच प्रकार के क्लेश जीव को क्विर का स्वरूप अपने वश में हमेशा रखते हैं। जीव नाना प्रकार के कर्मी

को करता है और इन कमों के फिलों को वह भोगता है भीगता कमों के कारण वह सुख भोगता है और पाप कमों के करने से वह अ भोगता है। पूर्वजन्म में निहित संस्कारों (आशय) के द्वारा भी जीव मानित होता है। पूर्वजन्म में निहित संस्कारों (आशय) के द्वारा भी जीव मानित होता है। पुरुष तीन प्रकार के होते हैं—(१) बद्ध पुरुष, (२) मुक्त ख़ तथा (३) प्रकृतिलीन पुरुष। इनमें बद्ध तुरुषों के स्वभाव का जो वर्णन भी किया गया है उससे स्पष्ट है कि ईश्वर ऐसे पुरुषों से भिन्न होता है। वह ख़िष्यों से भी भिन्न ही होता है। मुक्त पुरुष पूर्वकाल में बन्धन में था, विष वह आज दु:खों से मुक्ति प्राप्त कर चुका है। फलतः मुक्त पुरुष सर्वदा कि नहीं कहा जा सकता। प्रकृतिलीन पुरुष की विशेषता यह है कि वह भी कि कर अगले जन्म में बन्धन प्राप्त कर सकता है, परन्तु ईश्वर इन भी के कर अगले जन्म में बन्धन प्राप्त कर सकता है, परन्तु ईश्वर इन भी के कर अगले जन्म में बन्धन प्राप्त कर सकता है, परन्तु ईश्वर इन भी के कर अगले जन्म में बन्धन प्राप्त कर सकता है, परन्तु ईश्वर इन भी के कर अगले जन्म में बन्धन प्राप्त कर सकता है, परन्तु ईश्वर इन भी है। वह ऐसा विशिष्ट पुरुष है जो क्लेश, कर्म-विपाक (कर्मों का कि है। वह तित्य मुक्त होता है और इसलिए पूर्वकाल के बन्धन-भी पुक्त पुरुषों से सदा भिन्न होता है। वह सर्वदा बन्धनरहित है, सदा

ईश्वर रहता है। वह किसी प्रकार के क्लेश के वश में नहीं रहता। कमं तथा उनके फल उसे स्पर्श नहीं करते। वह अखण्ड ज्ञान का भण्डार है। ऐश्वयं तथा ज्ञान की जो अन्तिम कोटि या पर्यवसान है वही ईश्वर है, अर्थात् उसके समान ऐक्वयं से युक्त और ज्ञान से सम्पन्न व्यक्ति जगत् में कोई नहीं है। इसलिए ईश्वर जगत् के जीवों से सर्वथा पृथक् है।

योग के आचार्यों ने ईश्वर की सिद्धि तथा सत्ता मानने के लिये कितपय स्वतन्त्र प्रमाणों को प्रस्तुत किया है—(१) ईश्वर की सिद्धि में शब्द सर्वातिशायी प्रमाण है। श्रुति एवं शास्त्र एक स्वर से ईश्वर की हिंदि सत्ता मानते हैं तथा उसकी प्राप्ति को जीवन का चरम लक्ष्य वतलाते हैं। (२) न्यून और अधिक मात्रावली

. चस्तुओं की अल्पतम कोटि के समान एक उच्चतम कोटि भी होती है। वस्तु का सबसे छोटा रूप है परमाणु और सबसे वड़ा है आकाश। इसी प्रकार ज्ञान की सबसे बड़ी मात्रा जहाँ रहती है वही ईश्वर है। जंगत् में ज्ञान की धारा के प्रवाहित होने का वह मूल स्रोत है। प्रश्न यह है कि इस जगत् में ज्ञान आया कहाँ से ? कहा जा सकता है कि किसी गुरु से। लेकिन उसे कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ ? अपने गुरु से । इस प्रकार गुरु की जो अन्तिम कोटि है वही ईश्वर है। किसी ऋषि या मुनि को हम इस कोटि में नहीं रख सकते, क्योंकि वे किसी विशेष काल में होने वाले जीव हैं, परन्तु ईश्वर काल से अनविकति है। असीमित तथा नित्य है। फलतः ज्ञान की परम निधि होने की योग्यता जिस व्यक्ति में है वही ईश्वर है। (३) प्रकृति-पुरुष के संयोजक तथा वियोजक रूप से ईश्वर की सिद्धि होती है। जड प्रकृति की सृष्टि के लिए पुरुष के साथ संयोग कौन कराता है ? प्रलयकाल में इन दोनों का वियोग कौन करता है ? वह सर्वशक्तिमान्, सर्वज्ञ ईश्वर ही है जो प्रत्येक पुरुष के कर्मों को तथा अदृष्ट को जानता है और इसी के अनुसार प्रकृति तथा पुरुष का संयोग घटित कराता है, जीवों की तथा जगत् की सृष्टि के लिए प्रकृति को प्रेरित करता है। साथ ही जीवों को अपने कर्मफलों को भोगने के लिए अग्रसर करता है। ऐसा कार्य करने वाला वही ईश्वर है। सांख्य के साथ अनेक सिद्धान्तों में साम्य रखने पर भी योग ईश्वर को मानता है और साधना तथा सिद्धान्त इन उमय दृष्टियों से अपने दशन में ईश्वर को उपयोगी बतलाता है।

ईश्वर की उपयोगिता

इस ईश्वर की उपयोगिता योगसाधन में नितान्त मौलिक है। ईश्वर-प्रणिधान से समाधि की सिद्धि मानी जाती है। १४ 'प्रणिधान' का अर्थ है—प्रकर्षण वित्तस्य निघानम्; चित्तं का अतिशय रूप से एकत्र लगाना अथवा कमं के इति समर्पण करना। अतः अनुरागपूर्वंक चित्तं को ईश्वर में लगाना या ने वृत्यंक कर्मफलों का ईश्वर को अपंण करना ईश्वरप्रणिधान है। इस प्रणिधान हे बति ही जाते हैं। जो समाधि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा परिश्रम हे बाध्य होती है, उसका सम्पादन इस प्रणिधान से सुगमता से हो जाता है। का समाधि की सिद्धि का सरल साधन ईश्वर-प्रणिधान है। भगवान् में ने वृत्यंक चित्तं लगाने से वह प्रसन्त होते हैं और प्रसन्त होकर विघ्नरूप को का नाश कर समाधि की सिद्धि करा देते हैं। इन सबसे बढ़कर योग में ईश्वर की एक विशिष्ट उपयोगिता यह है कि 'स पूर्वेषामिप गुरुः कालेना-विच्छेदात्'—अर्थात् ईश्वर ही पूर्वेकाल में होने वाले गुरुओं का भी गुरु माना व्या है। अतः तारक ज्ञान का दाता साक्षात् ईश्वर ही है। सांख्य तो मुक्त पूर्वों की गुरुरूप में ईश्वर को ही मानता है, परन्तु योग सब के श्वीन मुक्त पुरुषों के गुरुरूप में ईश्वर को ही मानता है। अतः तारक ज्ञान का प्रदाता होने के कारण योगदर्शन में ईश्वर का मौलिक उपयोग है।

### उपसंहार '

योग का विषय इतना विशाल तथा महत्त्वपूर्ण है कि उसका यथार्थ परिचय शेहे में नहीं दिया जा सकता; तथापि अत्यन्त संक्षेप में पातक्कलयोग का लिक्न कपर किया गया है। योग की उपयोगिता में किसी भी दार्शनिक की विमित्त नहीं है। योग भारतीयों की अपनी विशिष्ट सम्पत्ति है, जिसका रहीने विज्ञान की भाँति अनुशीलन किया है तथा उन्नित की चरम सीमा पर पहुँचा दिया है। वैदिक साहित्य में योगिवद्या के महत्त्व का निदर्शन हमने आरम्भ में किया है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में अनेक योगमुद्रावाली श्रीवर्ग मिली हैं। अतः योग की प्राचीनता निःसन्दिग्ध है। काय और चित्त को मलों से निर्मुक्त कर पुरुष की आध्यात्मिक उन्नित में उपयोग करना योग ने ही हमें सिखलाया है। योग व्यावहारिक ही है। इसकी तत्त्वमीमांसा संस्थ के समान है। अतः 'एतेन योगः प्रत्युक्तः' (ब्रह्मसूत्र २।१।२)—इस सूत्र हारा बादरायण ने योग के सांस्यानुरूप सिद्धान्तों का खण्डन किया है; योगिकिया उन्हें भी नितान्त माननीय और मननीय हैं। इधर पःश्चात्य कोवैज्ञानिकों तथा डाक्टरों की दृष्टि योग की ओर आकृष्ट हुई है, जिससे सिका विपुल प्रचार पाश्चात्त्य जगत् में भी होने लगा है।

# एकादश परिच्छेद

## मीमांसा दर्शन

'मीमांसा' शब्द का अर्थ किसी वस्तु के स्वरूप का यथार्थ वर्णन है। वेद के दो भाग हैं - कर्मकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड । यज्ञयागादि की विधि तथा अनुष्ठान का वर्णन कर्मकाण्ड का विषय है और जीव, जगत् तथा ईश्वर के रूप और परस्पर सम्बन्ध का निरूपण ज्ञानकाण्ड का विषय है। इनमें आपाततः दिखाई पढ़ने वाले विरोधों को दूर करने के लिए मीमांसा की प्रवृत्ति होती है। मीमांसा के दो प्रकार हैं कर्ममीमांसा और ज्ञान-मीमांसा । कर्मविषयक विरोधों का परिहार करती है कर्ममीमांसा तथा ज्ञःनविषयक विरोधों का परिहार करती है ज्ञानमीमांसा । कर्ममीमांसा तथा पूर्वमीमांसा के नाम से अभिहित दर्शन मीमांसा कहलाता है। ज्ञानमीमांसा तथा उत्तरमीमांसा के नाम से प्रस्थात दर्शन 'वेदान्त' कहलाता है। 'मीमांसा' का मुख्य तालर्थ समीक्षा है और यह तत्त्व पूर्णतया वैदिक है। संहिता, ब्राह्मण तथा उपनिषद् में ऐसे वर्णन मिलते हैं कि किसी वैदिक तथ्य के ऊपर सन्देह होने पर ऋषियों ने युक्तियों और तकों के सहारे उचित वस्तु का निर्णय किया था। 'उदिते होतव्यम्, अनुदिते होतव्यम्' होम के विषय में कौषीतकि ब्राह्मण प्रश्न उठा कर उसके समीक्षक जनों को निर्देक करता है। 'मीमांसते' ऋयापद तथा 'मीमांसा' संज्ञापद—दोनों का प्रयोग ब्राह्मण तथा उपनिषद् ग्रन्थों में मिलता है। अतः मीमांसा दर्शन की उत्पत्ति अत्यन्त प्राचीन काल में सिद्ध हो गई प्रतीत होती है।

# कर्मकाण्ड के सिद्धान्त

दशंन के अपर धमं प्रतिष्ठित रहता है। वैदिक कर्मकाण्ड अपनी सत्ता और स्थिति के लिए कतिपय सिद्धान्तों को मान्यता देता है। आत्मा के अमरत्व की भावना ऐसी ही है। मृत्यु के अनन्तर भी आत्मा विद्यमान रहता है और अपने किये गये शुभ कर्मों का फल स्वर्ग में भोगता है। कर्म के फलों की सुरक्षित रखने वाली शक्ति में विश्वास दूसरा मान्य सिद्धान्त है। किसी व्यक्ति के द्वारा विरचित न होने से वेद अपीरुषेय माना जाता है। जगत् वस्तुतः

हर्ग है—इस तथ्य में पूर्ण विश्वास तथा मानव-जीवन को मामिक न मानक हिं त्वात सत्य—यथार्थ मानना ऐसे सिद्धान्त हैं जिनके ऊपर कर्मकाण्ड का पूरा प्रसार खड़ा है। वेद के प्रामाण्य के ऊपर चार्वाक, जैन तथा बौद्ध सदा से हर्गहर्स हैं—वे इसकी प्रामाणिकता कथमि नहीं मानते। वेद की विरोधियों के प्रवल प्रहारों से वचाना मीमांसा का मुख्य कार्य रहा है। अपने विद्वालों की रक्षा करने के लिए तथा उनकी प्रामाणिकता बतलाने के लिए भीमांसा ने अपने लिए एक नवीन प्रमाणशास्त्र बना रखा है जो न्याय के श्वालशास्त्र से अनेक बातों में विलक्षण एवं स्वतन्त्र है। इसके प्रतिष्ठापक खा बाख्याता आचार्यों की एक दीर्घ परम्परा है 'मीमांसा' का प्राचीन नाम वाय' है। मीमांसक लोग ही हमारे प्रथम नैयायिक हैं—तक के द्वारा विदेख विषय का निर्णय करने वाले दार्शनिक। मीमांसा का विषय धर्म हा विवेचन हैं—

धर्माख्यं विषयं वक्तुं मीमांसायाः प्रयोजनम्। (श्लोकवातिक, श्लोक ११)

वैदके द्वारा विहित इष्ट साधन 'धमं' है तथा तद् विपरीत अनिष्ट साधन 'धमं' है। इस विश्व में कमं ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। कमं करने से फल व्ययमेव उत्पन्न होता है चाहे वह कमं लौकिक हो या वैदिक। आचामं वादायण ईश्वर को कमं का फल-दाता मानते हैं, परन्तु आचामं जैमिनी, वो भीमांसा दर्शन के आदि आचामं हैं, कमं को फलदाता मानते हैं—यज्ञ से हैं। तत्त्व फलों की उत्पत्ति होती है। अनुष्ठान और फल के समय में व्यवधान प्रिंट वोचर होता है। कर्म का अनुष्ठान आज हो रहा है, परन्तु तज्जन्य वर्गीद फल की प्राप्ति कालान्तर में सम्पन्न होती है। इस वैषम्य को दूर कि के लिए मीमांसा दर्शन में 'अपूर्व' नामक सिद्धान्त प्रतिपादित है। कर्म के जिए मीमांसा दर्शन में 'अपूर्व' नामक सिद्धान्त प्रतिपादित है। कर्म के जिए मीमांसा दर्शन होता है जि। इस प्रकार अपूर्व ही कर्म और कर्मफल को बाँधने वाली ग्रंखला है। के लिए हैं और इसे सिद्ध करने के लिए मीमांसा ने अनेक युक्तियाँ दी हैं जो कि भी नवीन तथ्य प्रकट करती हैं।

कर्म तथा ज्ञान के विषय में कर्म मीमांसा और वेदान्त ने विभिन्न किना अपनाया है। वेदान्त के अनुसार कर्मत्याग के अनन्तर ही आत्म कि की श्रीत का अधिकार होता है। कर्म से केवल चित्त-शुद्धि होती है। श्रीत की श्रीत को ज्ञान के ही द्वारा होती है, परन्तु कर्म-मीमांसा के अनुसार

'कुवं न्नेवेह कर्माण जिजीविषेच्छतं समा' मन्त्रानुकूल मुमुक्षु जनों को भी कर्म करना चाहिए। वेदविहित कर्मों के अनुष्ठान से कर्मबन्धन स्वतः समाप्त हो जाता है। अतः कर्म का अनुष्ठान अभीष्ट है कर्म का परित्याग नहीं। मीमांसा का यह परिनिष्ठित मत है। फलतः वैदिक दर्शन का मुख्य प्राण मीमांसा दर्शन है।

## मीमांसा का इतिहास

मीमांसा दर्शन का इतिहास बड़ा ही विशाल है। ऐतिहासिक दृष्टि से उसके तीन प्रधान विभाग किये जा सकते हैं। इस दर्शन के इतिहास में कुमारिल भट्ट एक नवीन युग के उद्भावक माने जाते हैं। अतः उनको केन्द्र मान कर उनसे पूर्व युग को 'कुमारिलपूर्व' तथा उनके पश्चात् काल को 'कुमारिल पश्चात्' के नाम से पुंकार सकते हैं।

जैमिनि (३०० वि पू०) — ये मीमांसादर्शन के सूत्रकार हैं परनु प्रवर्तंक नहीं। इन्होंने मीमांसा के आठ आचार्यों के मत का उल्लेख किया है-अात्रेय, आलेखन, आश्मरथ्य, ऐतिशायन, कामुकायन, कार्ष्णीजिति, बादरायण वादरि तथा लालुकायन । परन्तु इनके सूत्रों की उपलब्धि अभीतक नहीं हुई है। 'काशकृत्सिन' नामक आचार्य के मीमांसा ग्रन्थ का उल्लेख पतञ्जलि के महाभाष्य में मिलता है (४।१।१४)। मीमांसादर्शन के १६ अध्याय हैं जिनमें प्रथम १२ अध्याय 'द्वादशलक्षणी' के नाम से और अन्तिम ४ अध्याय 'संकर्षण काण्ड' या 'देवता काण्ड' के नाम से प्रख्यात है। इस दर्शन की सूत्र संख्या २६४४ तथा अधिकरण संख्या ६०६ है। द्वादशलक्षणी का संक्षिप परिचय इस प्रकार है—(१) अध्याय में धर्म पुराणों का निरूपण किया गया है; (२) शब्दान्तर, अभ्यास, संख्या, संज्ञा, गुण तथा प्रकरणान्तर ६ कमें भेद के प्रमाण वर्णित है; (३) श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, तथा समाख्या इन विनियोजक प्रमाणों तथा (४) श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य और प्रवृत्ति इन बोधक प्रमाणों का वर्णन है। (५) अध्याय में कम (कर्मों में आगे पीछे होने का निर्देश), (६) में अधिकरण, ७ तथा ५ में अतिदेश (एक कमें की समानता पर अन्य कमें का विनियोग), (१) में कह, (१०) में वाध, (११) में तंत्र तथा (१२) में प्रसंग विणत है।

इसी द्वादशलक्षणी पर वृत्ति, भाष्य तथा वार्तिक का निर्माण कालान्तर में किया गया। सर्वोधिक प्राचीन वृत्तिकार उपवर्ष (१००-२०० ई०) है (शाबरभाष्य १।१।५ तथा शारीरकभाष्य ३।३।५३ में उल्लिखित ) पूर्व तथा त्तर होनों मीमांसाओं के ऊपर इनकी वृत्ति सुनी जाती है, परन्तु उपलब्ध वहीं है। भवदास उपवर्ष के पश्चात् तथा शवरस्वामी से पूर्ववर्ती वृत्तिकार है। प्रवश्च के अनुसार भवदास ने उपवर्ष के समान १६ अध्यायों पर वृत्ति विश्वी थी जो उपवर्ष वृत्ति का संक्षिप्त रूप बताया जाता है। वृत्तिकारों में हे ही होनों प्रख्यात आचार्य हैं।

ì

TI II

à

ì

1

Ţ

शवरस्वामी (२००ई०) ने समस्त १२ अध्यायों पर भाष्य लिखकर ह्य दर्शन के गम्भीर तत्त्वों का विवरण प्रस्तुत किया। पाण्डित्य से ओत-प्रोत ह्य ग्रन्थ की तुलना शैली की रोचकता तथा विषय की विशवता के कारण शालुलसहाभाष्य और शाङ्करभाष्य से की जाती है। इनके अनन्त भर्तृ मित्र ने शृति लिखी जिसका नाम उम्बेक को तात्पर्यंटीका के प्रमाण पर 'तत्त्वशुद्धि' शाऔर जो कुमारिल की दृष्टि में चार्वाक मत का प्रचारक होने से मीमांसा के मूलतत्त्वों का विकृत विवरण देती थी। भर्तृ मित्र का समय २००ई०-६०० ई० के बीच मानना उचित है। इनके मत का खण्डन कर आस्तिक मार्ग में भीगांसा को लाने का श्रेय कुमारिल भट्ट को ही है ।

# भाद्द मत के आचार्य

कुमारिल भट्ट (सप्तम शती) का नाम मीमांसा के इतिहास में मौलिक सूझा, विश्व व्याख्या तथा अलौ किक प्रतिभा के कारण सदा स्मरणीय रहेगा। इन्होंने बौढों को परास्त, कर वैदिक धर्म की मर्यादा का संरक्षण किया। शावरभाष्य पर वृत्ति क्य से इनके तीन ग्रन्थ प्रख्यात हैं—(१) कारिकाबद्ध विपुलकाय क्लोकवार्तिक (प्रथम अध्याय के प्रथम तकंपाद का व्याख्यान); (२) गद्यात्मक तन्त्रवार्तिक (१।२ पाद से आरम्भ कर तृतीय अध्याय कि); (३) दुप्टीका (अन्तिम १ अध्यायों पर टिप्पणी)। पाण्डित्य की इष्टि से प्रथम दोनों वार्तिक असाधारण विद्वत्ता के परिचायक हैं जिनमें बौदों के सिद्धानों का मार्मिक खण्डन और वैदिक धर्म के तथ्यों का मार्मिक मण्डन हैं समय सप्तम शती का अन्त (६५०-७२५ ई०)। कुमारिल के प्रधान विद्य से मण्डन मिश्र । प्रसिद्धि है कि शंकराचार्य के द्वारा शास्त्रार्थ में राजित होने पर ये उनके शिष्य बन गये तथा सुरेश्वराचार्य के नाम से विख्यात हो। वेतों के सिद्धान्तगत मिन्नमेंद होने के कारण मण्डन तथा सुरेश्वर की किया प्रमाणकोटि में नहीं मानी जाती। मण्डन मिश्र मैथिल बाह्मण थे तथा हिन्तों (वर्तमान 'महिसी' ग्राम, जिला सहसी बिहार ) के निवासी थे के विद्यान 'महिसी' ग्राम, जिला सहसी बिहार ) के निवासी थे के निवासी थे के निवासी ग्राम, जिला सहसी बिहार ) के निवासी थे के निवासी थे के निवासी ग्राम, जिला सहसी बिहार ) के निवासी थे के निवासी थे के निवासी ग्राम, जिला सहसी बिहार ) के निवासी थे के निवासी ग्राम, जिला सहसी बिहार ) के निवासी थे स्था कि निवासी थे के निवासी थे स्था का स्था कि निवासी थे के निवासी थे के निवासी थे के निवासी थे के निवासी थे स्था कि निवासी थे स्था कि स्था कि स्था कि निवासी थे स्था कि स्था कि स्था कि स्था के निवासी थे के निवासी थे स्था कि स्था कि

उनके प्रख्यात ग्रन्थ हैं—(१) विधिविवेक (विधिविवेक अर्थ का विचार),
(२) भावना-विवेक (आर्थी भावना की मीमांसा), (३) विभ्रम-विवेक
(पन्चविध भ्रान्तियों तथा ख्यातियों) की व्याख्या; (४) मीमांसासूत्रानुक्रमणी
(मीमांसासूत्रों का कारिकावद्ध संक्षेप); (५) 'स्फोट-सिद्धि' में वे स्फोट-सिद्धान्त के अनुयायी प्रतीत होते हैं जिसका खण्डन उनके गुरु ने श्लोकवार्तिक में किया है; (६) ब्रह्मसिद्धि—अद्धेत वेदान्त का महत्त्वपूर्ण विवरण, बो अनेक तथ्यों में शंकर के अद्धेत से भिन्नता रखता है। कुमारिल के दूसरे शिष्य भट्ट उन्वेक (जो भवभूति से अभिन्न माने जाते हैं) ने दो ग्रन्थों का निर्माण किया—(क) तात्पर्य टीका (श्लोक वार्तिक की स्वल्पाक्षरा टीका)। यह स्फोटवाद तक है, शेष की पूर्ति जयमिश्र ने की जो कुमारिल के सुपृत्र वित्ताये जाते हैं; (ख) भावनाविवेक की टीका मण्डन मिश्र के निर्दिष्ट ग्रन्थ पर महत्त्वपूर्ण व्याख्यान है। वाचस्पतिमिश्र ने पूर्वोक्त 'विधिविवेक' की टीका 'त्याय-कणिका' के नाम से तथा शाब्द बोघ के विषय में 'तत्त्विवन्दु' नामक प्रौढ मौलिक मीमांसाग्रन्थ का प्रणयन किया।

#### भाइ सम्प्रदाय

भाट्ट सम्प्रदाय कुमारिल के द्वारा थ्याख्यात मीमांसा सम्प्रदाय है। आज विपुल प्रसिद्धि तथा ग्रन्थ सम्पत्ति के कारण मीमांसादर्शन में सर्वाधिक विख्यात यही है। इसकी प्रख्याति के कारण तीन मुख्य आचार्य हैं—

(१) पार्थसारिय मिश्र—(लगभग १०५०ई०-११२५ई०) निम्नांकित प्रकाण्ड ग्रन्थों के प्रणेता हैं—(क) न्यायरत्नाकर—श्लोक वार्तिक की टीका; (ख) तकंरत्न—टुप्टीका की ट्याख्या; (ग) न्यायरत्नाला—स्वतः प्रामाण्य, व्याप्ति आदि विषय-संप्तक का विवेचक स्वतन्त्र ग्रन्थ (रामानुजानार्य १७ शती के 'नाणकरत्न' व्याख्यान के साथ बडोदा से प्रकाशित) (घ) शास्त्रदीपिका—प्रमेय-बहुल ग्रन्थरत जिस पर रामकृष्ण भट्ट की 'युक्तिस्नेहः प्रपूरणी' तकंपाद तक तथा सोमनाथ की 'मयूखमालिका' शेष अंश पर व्याख्यात टीका है। यज्ञात्मा के पुत्र पार्थसारिथ मिथिला के निवासी माने जाते हैं। श्लोकवार्तिक पर 'काशिका' के प्रणेता सुचरित मिश्र तथा तन्त्रवार्तिक की टीका 'न्यायसुधा' के रचिता सोमेश्वर भट्ट इनके समकालीन थे।

(२) माघवाचार्य वेदभाष्य-कर्ता सायण के अग्रज माधव ने 'त्याय-माला विस्तर' नामक प्रौढ अधिकरण विवेचक-ग्रन्थ का प्रणयन किया (१४ शती)। इनके समकालीन विशिष्टाद्वेत के आचार वेदान्तदेशिक ने भीषांसापादुका नाम्नी तर्कपाद की पद्यात्मक टीका तथा सेश्वर मीमांसा नामक होतों मीमांसाओं का समन्वयात्मक ग्रन्थ लिखकर प्रसिद्धि पाई है।

# सण्डदेव मिश्र

भाट्रमत में नव्यमत' के उद्भावक होने के कारण इनकी विपुल ख्याति है। वे काशी में ही रहते थे। संन्यास लेने पर इनका नाम 'श्रीधरेन्द्र यतीन्द्र' ह्या, १७१४ वि० (१६५७ ई०) देवर्षि ब्राह्मणों के विषय में काशीस्य विद्वतों ने जो व्यवस्थापन दिया था, उसमें इनके हस्ताक्षर हैं। पण्डितराज बानाय के पिता पेरुभट्ट खण्डदेव के शिष्य थे। इनके साक्षात् शिष्य शम्भभट्ट के कबनानुसार इनकी मृत्यु १७२२ वि० ( = १६६५ ई० ) में हुई। अतएव झका कार्यकाल १६०० ई०-१६६५ ई० तक है। उच्च कोटि के पाण्डित्य से गिंडत इनके तीन मुख्य ग्रन्थ हैं—(क) भाट्टकौस्तुभ ( मीमांसा सूत्रों की विस्तृत टीका ), (ख) भाट्टदीपिका (अधिकरण प्रस्थान पर निर्मित मौलिक |ल| । इस ग्रन्थ की तीन टीकायें उपलब्ध हैं—(क) प्रभावली (इनके सक्षात् शिष्य शम्भुभट्ट द्वारा रचित ); (ख) भाट्ट चन्द्रिका (भास्करराय र्षित); (ग) भाट्टचिन्तामणि (१७८० ई०-१८६० ई० तक विद्यमान वान्छेश्वर यज्वा कृत ); (ग) भाट्टरहस्य ( शाब्दबोध विषयक यह मौलिक ाल मञ्जूषा और व्युत्पत्तिवाद के समान है)। खण्डदेव के विद्यागुरु विस्तरमष्ट्र (प्रसिद्ध नाम गागाभट्ट ) ने 'भाट्टचिन्तामणि' में जैमिनीय शों पर टीका लिखी है तथा इनके समकालीन अप्पय दीक्षित ने सटीक विविरसायन', 'उपक्रम पराक्रम', वादनक्षत्रावली तथा चित्रकूट की रचना की है। लोकप्रिय 'मीमांसान्याय-प्रकाश' (प्रसिद्ध नाम आपोदेवी) के कर्ता आपदेव वा सकी विस्तृत व्याख्या 'भाट्टालंकार' के प्रणेता उन्हीं के पुत्र अनन्तदेव विषदेव के ही समकालीन थे।

हनके वितिरिक्त नारायण (१६ श॰) का 'मानमेयोदय', लौणाक्षिभास्कर श' वर्षसंप्रहें', शंकरभट्ट का 'मीमांसा बालप्रकाश' और 'विधि-रसायन-तृष', प्रख्यात वन्नेभट्ट की सुबोधिनी (तन्त्रवातिक की टीका) तथा जिल्लीकी नित्यायसुधा की व्याख्या), रामेश्वरसूरि की सुबोधिनी (द्वादश की मुबोध टीका), कृष्णयज्वा की 'मीमांसा परिभाषा'—आदि शिक्षोगी और लोकप्रिय मीमांसाशास्त्रीय ग्रन्थ हैं।

# गुरुमत के आचार्य

गुरुमत के संस्थापक प्रभाकर मिश्र के काल तथा व्वक्तित्व के विषय में आलोचकों में ऐकमत्य नहीं है। कुछ तो इन्हें कुमारिल का शिष्य मानते हैं, परन्तु अन्य आलोचक इन्हें एक नवीन सम्प्रदाय के संस्थापक के रूपमें कुमारिल से प्राचीन मानते हैं। भाट्टमत तथा गुरुमत में सिद्धान्त अनेक मौलिक पार्थक्य हैं। इन्होंने शाबर भाष्य पर दो टीकायें लिखीं—(१) बृहती (दूसरा नाम 'निवन्धन') तथा (२) लघ्वी (अपर नाम 'विवरण)। इन दोनों में बृहती ही प्रकाशित है, लध्वी अभी तक नहीं। इनकी व्याख्या सरल, सुवोध अथा भाष्यानुसारिणी हैं। कुमारिल की भाँसि भाष्य की विषय आलोचना यहाँ नहीं है। गुरुमत की प्रतिष्ठा शालिकनाथ ने अपनी तीन पंचिकाओं के प्रणयन-द्वारा स्थापित की-(१) ऋजूविमला पंचिका-पूर्वोक्त वृहती की व्याख्या, (२) दीपशिखा पंचिका — लध्वी की टीका; (३) प्रकरण पंश्विका - मौलिक प्रकरण ग्रन्थ। मिथिला या वंगाल के निवासी वे प्रन्यकार प्रभाकर के साक्षात् शिष्य बतलाये जाते हैं। ये मण्डन मिश्रके 'विधि-विवेक' के पद्यों को उद्घृत करते हैं तथा वाचस्पति मिश्र द्वारा इनकी 'ऋजु विमला' उद्घृत की गई है। फलतः इनका समय लगभग ६९० ई० से ७५० ई० तक समझना चाहिए।

भवनाथ (या भवदेव ) ने शालिकनाथ के सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण के लिए 'नयिववेक' का निर्माण किया जिसमें मीमांसा के अधिकरणों की व्याख्या है। वाचस्पति के मत का निर्देश करने से तथा आनन्दबोधाचार्य (११वीं शती) द्वारा 'शब्द-निर्णय-दीपिका' में उद्घृत किये जाने से भवदेव का समय १०वीं शती में मानना उचित है। नयिववेक की चार टीकार्ये उपलब्ध हैं—(क) रिल्तदेव—विकेतत्त्व, (ख) वरदराज—नयिववेकदीपिका; (ग) शंकर मिश्र—पश्चिका तथा (घ) दामोदर—नयिववेकतिष्का; (ग) शंकर मिश्र—पश्चिका तथा (घ) दामोदर—नयिववेकतिष्का । गुरुमत के अन्य प्रन्थों में नन्दीश्वर रचित 'प्रभाकर विजय'- तथा रामानुजाचार्य-रचित 'तन्त्ररहस्य' उल्लेखनीय हैं। पूर्व प्रन्थ शालिकनाथ तथा भवनाथ (नायद्वया त्तारहस्य' उल्लेखनीय हैं। पूर्व प्रन्थ शालिकनाथ तथा भवनाथ (नायद्वया त्तारहस्य होनाचार्य (श्रीभाष्य के वृत्तिकार) के द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। अतः इनका समय १२०० ई०-१३०० ई० के बीच में होना चाहिए। तन्त्ररहस्य लघुकाय होने पर भी गुरुमत के तथ्यों की जानकारी के लिए तिहाली उपयोगी ग्रन्थ है।

मुरारि मिश्र

'मुरारेस्तृतीयः पन्थाः' के लक्ष्यभूत मुरारि मिश्र को मीमांसा के तृतीय अपराय का प्रवर्तक होने का अलौकिक गौरव प्राप्त है। मुरारि ने भवनाथ (१० शतक) के मत का खण्डन किया है तथा प्रख्यात गंगेश उपाध्याय और तदात्मज वर्धमान उपाष्ट्याय द्वारा उद्घृत किये गये हैं। फलतः इनका अस्य १२वा शतक प्रतीत होता है। इनके ग्रन्थ लुप्तप्राय हैं। इनका 'त्रिपादी बीतिनयन' मीमांसासूत्र के प्रथम अध्याय के द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थं पदों ही अधिकरणमूलक व्याख्या है। कहा नहीं जा सकता कि इन्होंने 'द्वादश-क्क्षणी'की समग्र व्याख्या लिखीया कतिपय अधिकरणों की ही। इनकी (कादश अध्याय के आदिम अधिकरण की व्याख्या प्रथम विकल्प की ओर संकेत करती है।

# (२) मीमांसादर्शन की ज्ञानमीमांसा

अज्ञात तथा सत्यभूत पदार्थ के ज्ञान को 'प्रमा' कहते हैं। अज्ञात कहने हे स्मृति और अनुवाद का व्यवच्छेद हो जाता है, क्योंकि इनका विषय पूर्वतः बात होता है। प्रमा के लिए पदार्थ को सत्य अर्थात् वास्तविक होना नाहिये जिससे भ्रम तथा संशय ज्ञान का निराकरण हो जाता है। प्रमा के करण को 'प्रमाण' कहते हैं। जिस ज्ञान में अज्ञातपूर्व वस्तु का अनुभव हैं, जो अन्य ज्ञान द्वारा बाधित न हो तथा दोषरिहत हो, वही प्रमाण है। भाट्टमत में प्रमाण छह प्रकार के होते हैं — प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, वर्षापत्ति और अनुपलब्धि। अद्वैतवेदान्त को ये प्रमाण मान्य हैं; परन्तु भाकर अनुलब्धि को प्रमाण नहीं मानते।

### प्रत्यक्ष तथा अनुमान

इनकी कल्पना सामान्यतः न्यायदर्शन के अनुरूप है। मीमांसा वास्तववादी देशन है जिसकी दृष्टि में जगत् वास्तविक है, आभास नहीं है। मीमांसा श्यक्ष के दोनों भेद मानती है और निर्विकल्पक ज्ञान को 'आलोचन ज्ञान' हिती है। सिवकल्पक ज्ञान में वस्तु के अनुभव होने पर जिन विशिष्टताओं भ पता चलता है, वे पूर्वदशा में भी विद्यमान रहते हैं। न वैयाकरण विकल्पक ज्ञान को मानते हैं और न बौद्ध सविकल्पक को । न्यायसम्मत षट् किन्द्रों में दो ही संनिकर्ष होते हैं—संयोग और संयुक्त तादात्म्य। भाट्टमत द्रव्यों के साथ जाति, गुण तथा कर्म का 'समवाय' न मानकर 'तादात्य' मानता है। फलतः घटत्व, घटरूप तथा घटकर्म के अनुभव में 'संयुक्ततादात्य' सम्बन्ध होता है। समवायवादी प्रभाकर संयोग, संयुक्त समवाय तथा समवाय तीन ही सिन्नकर्ष मानते हैं। भाट्टमत की अनुमान-प्रक्रिया नैयायिकों से कितप्य अंश में भिन्न है (विशेषतः हेत्वाभास के विषय में)। पश्चावयव वाक्य के स्थान पर मीमांसा तथा वेदान्त तीन ही वाक्य मानते हैं—प्रतिज्ञा, हेतु और दुष्टान्त; अथवा दृष्टान्त, उपनय और निगमन

#### उपमान

मीर्मासा के मत में उपमान एक स्वतन्त्र प्रमाण है। न्याय भी यहीं मानता है, परन्तु दोनों के सिद्धान्तों में महान् अन्तर है। मीमांसा के अनुसार उपमान-जन्य ज्ञान तव होता है जब किसी पहले देखी गई वस्तु के सदृश कोई पहांचे देखने पर स्मृत पदार्थ के सादृश्य का ज्ञान होता है। 'मानमेयोदय' के शब्दों में दिखाई पड़ने वाली वस्तु के सादृश्य से स्मरण की गई वस्तु के सादृश्य का ज्ञान 'उपमिति' कहलाता है। उदाहरण से इसे समझिए। गाय को देखने वाला व्यक्ति जब जंगल में जाता है और उसी के समान नील गाय को देखता है, तब सादृश्य के कारण उसे गाय की स्मृति होती है और उसे यह ज्ञान होता है कि 'गाय नील गाय के समान है'। यही ज्ञान उपमिति कहलाता है।

यह ज्ञान एक स्वतन्त्र ज्ञान है जिसका अन्तर अन्य प्रमाणों से स्पष्टतया प्रतीत होता है। यह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान से भिन्न है, क्योंकि सादृश्य को धारण करने वाली वस्तु (गाय) ही जब उस समय दृष्टिगोचर नहीं होती, तब प्रत्यक्ष ही क्यों कर हो सकता है ? जिस समय हमें गाय का ज्ञान पहले हुआ, उस समय नील गाय के साथ उसका सादृश्य कथमिप ज्ञात नहीं था। फलतः अन्य वस्तु के सादृश्य का अनुभव न होने से यह 'स्मृति' भी नहीं कहा जा सकता। व्याप्ति के दूषित होने के कारण न तो यह अनुमान के अन्तगंत आ सकता है और न शब्द के। इसीलिये उपमान सब प्रमाणों से अलग एक स्वतन्त्र प्रमाण माना जाता है।

उपमान न्यायमत में इससे नितान्त भिन्न होता है। किसी आप्त पुरुष के मुख से किसी व्यक्ति ने यह कथन सुना कि 'गवय गाय के समान होता है'।

१. मानमेयोदय, पृ० ६४; वेदान्त परिभाषा, पृ० ६२।

क्ष वान्य सुनकर वह व्यक्ति जंगल में जाता है और गाय की समानता रखने वि एक जन्तु को देखता है, तव आस वाक्य के श्रवण होने पर 'यही गवय वान्क जन्तु है' यह ज्ञान होता है, यही न्यायमत में उपमान है। मीमांसा को इस्में विश्वेष अरुचि है। उसकी दृष्टि में इसे एक स्वतन्त्र प्रमाण नहीं माना वा सकता, क्यों कि इसके अवयवों में अन्य प्रमाणों की सत्ता विद्यमान है। 'यह इत्तु गाय के समान हैं। 'यह ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है। गाय के समान नील वा है' यह ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है। गाय के समान नील वा है' यह ज्ञान अनुमान के द्वारा सिद्ध हो जाता है। इसके विए उपमान को स्वतन्त्र प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है; नैयायिकों श्र वह प्रयास व्यर्थ है।

ज्ञात पदों के द्वारा पदार्थ के स्मरण होने पर असिज्ञ छट वाक्य के अर्थ का अब होना 'शाब्दी' प्रमा कहलाता है। वाक्य दो प्रकार के होते हैं—पौरुषेय और अपौरुषेय। पौरुषेय वाक्य की प्रमाणता तभी मानी शब्द जाती है, जब वह आस पुरुष के द्वारा ब्यवहृत किया गया हो। अपौरुषेय स्वयं श्रुति है। वाक्य दो प्रकार का गैर माना जाता है— किमी पदार्थ की सत्ता के प्रदिशत करने वाले वाक्य है 'सिद्धार्थक वाक्य' कहते हैं, तथा किसी अनुष्ठान के प्रेरक वाक्य को कियायक वाक्य' कहते हैं, जो उपदेशक तथा अतिदेशक होने से द्विविध भा जाता है।

वेदों में दोनों प्रकार के वाक्य पाये जाते हैं। एक वाक्य वे हैं जो किसी खु की सत्ता या स्थिति के बोधक होते हैं, जैसे 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म'। यह क्या वहा के स्वरूप का परिचायक है। अत एव यह 'सिद्धार्थंक वाक्य' क्यांवा। दूसरे प्रकार के वाक्य वे हैं जो किसी यज्ञ-याग, या विधि-अनुष्ठान भ वर्णन करते हैं, जैसे 'स्वर्गंकामो यजेत'—अर्थात् स्वर्गं की कामना करने आ व्यक्ति यज्ञ करे। यह 'विधायक वाक्य' कहलाता है। मीमांसा का यह कि मत है कि वेद का तात्पर्यं विधायक या विधि-वाक्यों में ही है, मिद्धार्थंक कार्ों में नहीं। दूसरे प्रकार के वाक्य भी अन्ततोगत्वा विधि की ओर ही कि वेद का तात्पर्यं विधायक या विधि-वाक्यों में ही है, मिद्धार्थंक कार्ों को प्रेरित करते हैं। इसी से उनका तात्पर्यं होता है। ऊपर ब्रह्म-कि वाक्य का तात्पर्यं ब्रह्म के स्वरूप को बतलाने में नहीं; प्रत्युत ऐसे स्वरूप को बत्ता के जानने में ही है। मीमांसा की दृष्टि में वेदविहित कर्मों के जानने में ही है। मीमांसा की दृष्टि में वेदविहित कर्मों के जानने में ही है। मीमांसा की दृष्टि में वेदविहित होती है वह

कर्मरूप ही होती हैं, ज्ञान रूप नहीं। ज्ञान का भी उपयोग इसी में है कि वह कर्म को प्रेरित करता है और उसे स्फूर्ति प्रदान करता है। फलतः हम मीमांसा शास्त्र को व्ययहारवाद (प्रेग्मेटिज्म) का एक विशिष्ट रूप मान सकते हैं क्योंकि यहाँ ज्ञान-वोधक वाक्यों का पर्यवसान विधिवाक्यों में ही माना गया है।

मीमांसा-दर्शन का प्रधान उद्देश्य धर्म का प्रतिपादन है। धर्म के लिए प्रमाणभूत वेद हैं। अतः मीमांसा ने वेद के स्वरूप तथा प्रामाणिकता को प्रदिश्ति करने के लिए बड़ी सबल युक्तियाँ दी हैं। बौद्धों और नैयायिकों के मतों का खण्डन मीमांसा करती है। वेद नित्य हैं तथा पुरुषनिर्मित न होने से अपीरुषेय हैं।

## वेद की अपौरुषेयता

वाक्य दो प्रकार के-होते हैं—पौरुषेय वाक्य जिसका कर्ता कोई न कोई व्यक्ति ही होता है। अपौरुषेय वाक्य, जो किसी के द्वारा निर्मित नहीं होता, प्रत्युत स्वयं नित्य होता है। हमारे आपके वचन पौरुषेय वाक्य हैं, परन्तु वेद अपौरुषेय हैं। इसकी पोषक युक्तियाँ कुछ दी जाती हैं

- (क) नैयायिक लोग वेद को ईश्वर की रचना मानते हैं और इसलिए वेद उनकी दृष्टि में 'पौरुषेय' ही होता है, परन्तु मीमांसा ईश्वर की सत्ता नहीं मानती फलतः ईश्वर के अभाव में उसकी रचना का प्रश्न ही नहीं उठता।
- (ख) वेद में किसी कर्ता का नाम नहीं पाया जाता। कितपय मन्त्रों के ऋषियों के नाम अवश्य पाये जाते हैं; परन्तु वे उन मन्त्रों के द्रष्टा, साक्षाएं कर्ता नहीं होते। 'शब्द' का अर्थ है 'द्रष्टा' देखने वाला, कर्ता नहीं। ऐसी स्थिति में उन्हें 'अपौरुषेय' मानना ही न्यायसंगत होगा।

(ग) वेद की नित्यता का सबसे पक्का प्रमाण है शब्द की अनित्यता और दार्शनिक दृष्टि से मीमांसकों का यह 'शब्द-नित्यतावाद' बड़े महत्त्व की कल्पना है।

वेदों की नित्यता का सर्वश्रेष्ट साधक प्रमाण शब्दों की नित्यता है। कार्वों से सुनाई पड़ने वाली ध्विन अनित्य है, वह केवल शब्द के स्वरूप की सूविका है। शब्द स्वयं नित्य है। सबसे सबल तथा प्रसिद्ध युक्ति यह है कि उच्चारित ध्वित हो यदि वास्तव में शब्द होती तो एक ही शब्द के दस वार उच्चारण करने पर

१. द्रष्टव्य मीमांसासूत्र १।१।२७-३२ तथा उसका शावरभाष्य।

हा बढ़ों का अनुभव होता, पर अनुभव होता है एक ही शब्द का। फलतः हवारण शब्द को उल्पन्न नहीं करता, प्रत्युत उसके रूप का आविर्माव करता है। शब्द को उल्पन्न नहीं करता, प्रत्युत उसके रूप का आविर्माव करता है। शब्द का अर्थ के श्राय सम्बन्ध भी स्वाभाविक तथा नित्य हैं। वेद नित्य शब्दसमूहात्मक हैं, वह ये भी नित्य हैं। मीमांसा स्फोटवाद को नहीं मानती हैं।

होकिक ज्ञान के लिए आस पुरुष का कथन प्रमाण माना जा सकता है,
रिधर्म का प्रतिपादन केवल अपौरुषेय वेद ही करते हैं। अतः धर्म के लिए
वेदों की ही प्रामाणिकता सबसे अधिक है। वेद के विषयवेद का विषय- विभाग का विवेचन मीमांसकों ने बड़े बिस्तार तथा
विभाग छानवीन के साथ किया है । वेद के ५ प्रकार के विषय

हैं—(१) विधि, (२) मन्त्र, (३) नामधेय (४)

निषंघ, और (५) अर्थवाद, । 'स्वर्ग की कामना वाला पुरुष यज्ञ करें', स्व प्रकार के प्रवर्तना गिंभत वाक्यों को विधि कहते हैं। अनुष्ठान के अर्थसारकों को 'मन्त्र' के नाम से पुकारते हैं। यज्ञों के नाम की 'नामधेय' संज्ञा है। अनुचित कार्य से विरत होने को 'निषेध कहते हैं तथा किसी पदार्थ के किने गुणों के कथन को 'अर्थवाद' का नाम दिया गया है। इन पाँच विषयों के होने पर भी वेद का तात्पर्य विधिवाक्यों में ही है। अन्य चारों विषय उनके के कि संगम्त हैं, तथा पुरुषों को अनुष्ठान के लिए उत्सुक बनाकर विधिवाक्यों को ही सम्पन्न किया करते हैं। विधि का विचार मीमांसा के लिए प्रधान विषय है। विधि चार प्रकार की होती है—कर्म के स्वरूपमात्र को बतलाने विधि 'उत्पत्ति-विधि' है; अंग तथा प्रधान अनुष्ठानों की सम्बन्ध वोधक विधि को 'विनियोग-विधि', कर्म से उत्पन्न फल के स्वामित्व की विधि को विधिकार-विधि, तथा प्रयोग की शी छाता की बोधक विधि को 'प्रयोग-विधि'

भान रूप से किया जाता है।
अर्थापित पश्चम प्रमाण है। दृष्ट या श्रुत अर्थ की सिद्धि जिस अर्थ के
अर्थापित पश्चम प्रमाण है। दृष्ट या श्रुत अर्थ की सिद्धि जिस अर्थ के
अर्थाव में न होती हो, उसे अर्थापित कहते हैं, अर्थात् किसी अर्थ की अर्थान्तर
के किना अनुपपित देखकर उसकी उपपत्ति के लिए जो अर्थान्तर की कल्पना

ष्हों हैं। विष्ययं के निर्माण करने में सहायक श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, वाक्य समाख्या नामक षट् प्रमाणों को मीमांसा स्वीकार करती है। असे द्वारा निर्णीत सिद्धान्तों का उपयोग हिन्दू स्मृतियों की व्याख्या करने में

<sup>ै.</sup> देखिए अर्थसंग्रह, पृ० १० तथा मीमांसापरिभाषा, पृ० ३।

की जाती है वह अर्थापत्ति कहलाती हैं । उदाहरण के लिए उस व्यक्ति की दशा पर विचार की जिए जो दिन में विल्कुल उपवास अर्थापत्ति करता है, परन्तु किर भी मोटा होता जा रहा है। यहाँ उपवास करना तथा मोटा होना—इन दोनों का परस्पर विरोध स्पष्ट ही है। अतः इस विरोध को दूर करने के लिए 'यह रात में अवश्य भोजन करता होगा' इस अर्थ की कल्पना करना अर्थापत्ति है; क्योंकि विना इसका आक्षेप पूर्वोक्त वाक्य की उक्ति सिद्ध नहीं हो सकती।

दृष्ट अर्थं की व्याख्या के लिये ऐसे किसी अदृष्ट अर्थं की कल्पना करता अर्थापत्ति कहलाती है जिसके बिना उस वस्तु की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती। अर्थापत्ति एक स्वतन्त्र प्रमाण है, क्यों कि इसके द्वारा उपलब्ध ज्ञान को न हम प्रत्यक्ष में, न शब्द से और न अनुमान से ही जान सकते हैं। मोटे होने वाले व्यक्ति को मोजन करते हमने नहीं देखा, अतः उसे प्रत्यक्ष हम नहीं कह सकते। उसके रात के समय भोजन करने की बात किसी आप्त पुरुष के बचनों द्वारा हमें ज्ञात नहीं हुई। अतः शब्द भी यहाँ ठीक नहीं। अनुमान के लिए ठीक व्याप्ति ही नहीं जमती। इसलिये इससे उत्पन्न ज्ञान इन तीनों प्रमाणों के भीतर अन्तभूतं नहीं हो सकता। अत्तएव मीमांसकों ने 'अर्थापत्ति' को स्वतन्त्र प्रमाण माना है।

दैनिक जीवन में इसकी उपयोगिता बहुत ही अधिक है। वाक्यों के अर्थ समझने में भी 'अर्थापत्ति' सहायता करती है। जैसे किसी ने कहा 'काशी नगरी गंगाजी पर है', इस वाक्य का अर्थ ठीक नहीं जमता। इसिलए अर्थापत्ति के द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि 'काशी नगरी गंगा जी के तट के कपर है।' यहाँ 'गंगा पर' का अर्थ होता है। 'गंगा के तट पर' और यह अर्थापत्ति के द्वारा होता है। प्रतिदिन के जीवन में अर्थापत्ति हमारी विशेष सहायता करती है। हम अपने मित्र से मिलने के लिये शाम को उनके घर जाते हैं, सबेरे उनसे भेंट हो चुकी है, वे भले चंगे हैं; इसका ज्ञान हमें पहले से है, परन्तु वे घर पर उस समय नहीं मिलते। फलतः हम अर्थापत्ति के द्वारा जानते हैं कि वे कहीं बाहर गये होंगे। अतः जीवित व्यक्ति का घर पर न मिलना तभी उत्पन्न हो सकता है जब उसके बाहर जाने की घटना की कल्पनी की जाय। इसी प्रकार इसका बहुत उपयोग हमारे लिए है।

अर्थापत्ति के दो भेद होते हैं—(१)दृष्टार्थापत्ति, जहाँ देखी गई किसी वस्तु की उपपत्ति के लिए अर्थान्तर की कल्पना की जाती है, जैसे पूर्वोक्त दृष्टाति।

(२) श्रुतार्थापत्ति—जहाँ किसी वस्तु की उपपत्ति के लिए अन्य शब्द की क्लना होती है, जैसे 'पिघेहि' (बन्द करो ) पद को सुनते ही 'द्वार' (द्वार हो) पद की कल्पना की जाती है।

वे पाँचों प्रमाण भाव पदार्थों की उपलब्धि के साधक हैं, पर अभाव की सनिक्ष के प्रमाण की भी आवश्यकता है। हमारी इन्द्रियाँ भावात्मक वस्तुओं के ज्ञान को बतला सकती हैं, अभाव को नहीं। अतः अनुपलब्धि की स्वतन्त्र सत्ता है। यदि लेखनी होती तो अवश्य उपलब्ध होती, पर इस समय वह उपलब्ध नहीं हो रही है। अतः वस्तु की अनुपलब्धि उसके अभाव को सूचित कर रही है। बाग्राण अनुपलव्यि से किसी पदार्थ के अभाव का पता नहीं चलता, अन्यया बबकार में अदृश्य तथा अनुपलभ्यमान वाटिका के वृक्षों का भी अभाव सिद्ध हो बाएगा। अतः यहाँ 'योग्यानुपलब्धि' का ग्रहण करना चाहिए। किसी बायं के उपलब्धि-ज्ञान के समग्र साघन उपस्थित हैं, पर फिर भी उस पदार्थः भै उपलब्धि नहीं हो रही है। इससे उसका अभाव सिद्ध होता है।

अनुपलव्धि प्रत्यक्ष प्रमाण से भिन्न है, क्योंकि हम नेत्रों से घट को देख कते हैं, घटाभाव को तो नहीं। घट के अभाव से हमारे नेत्र इन्द्रिय का भी संयोग नहीं होता । इसलिए यह प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्युत अनुपलब्धि (बदर्शन) के द्वारा ही अभाव का ज्ञान हमें होता है। यह अनुमान भी नहीं है अनुमान के लिए जिस उचित व्याप्ति की सत्ता होनी चाहिए वह यहाँ नहीं है। इसीलिए अनुपलिक्ध को अनुमान से भिन्न मानना पड़ता है। आप्त वाक्य है न होने से यह शब्द भी नहीं है और सादृश्य ज्ञान न होने से उपमान भी की है। फलतः यह है एक स्वतन्त्र प्रमाण। कुमारिल भट्ट के अनुयायी मिट्ट मीमांसक ) तथा अद्वैती वेदान्ती इसे प्रमाण मानते हैं, परन्तु प्रभाकर भे नहीं मानते। उनका मत है कि अभाव जिस स्थान में रहता है तद्रूप ही हैं। इट का अभाव जिस स्थान पर, जिस अधिकरण में हैं (जैसे घर में). शा वह अधिकरण रूप ही होता है। अतः प्रभाकर को दृष्टि में अभाव की विदे के खिए एक नवीन प्रमाण मानने की आवश्यकता तनिक भी नहीं है।

के इपमाणों के द्वारा लौकिक तथा शास्त्रीय प्रमेयों की सत्ता सप्रमाण बिद् की जा सकती है।

२१ मा० द०

### प्रमाण विचार

यह सर्वमान्य नियम है कि जब किसी ज्ञान के उदय के समय उसकी कारण-सामग्री निर्दोष हो, तब वह ज्ञान यथार्थ कहलाता है। दिन दोपहर के उजाले में हम अपने निर्विकार नेत्रों से देखते हैं कि टेवुल के ऊपर लाल रंग का कलम पड़ा है, तो यह यथार्थ ज्ञान कहलावेगा, क्योंकि इस ज्ञान को उत्पन्न करने वाले कारणों में किसी प्रकार का दोष या शुटि नहीं है। दिन में पूरा प्रकाश है। नेत्रों में कोई विकार नहीं है और न कहीं अन्धकार का घेरा है कि आँख काम न करती हो। फलतः यह ज्ञान यथार्थ है। तव हम लिखने के लिए कलम लेने के वास्ते अपना हाथ बढ़ाते हैं और हाथ में हमारे लिखने की सहायता देने वाला कलम आ जाता है। अतः पहले था ज्ञान और अव हुई किया। यहाँ ज्ञान तथा किया में किसी प्रकार का विरोध नहीं है। ज्ञान बो वतलाता है उसे किया सत्य सिद्ध करती है। परन्तु यदि कारणसामग्री में दोष होता है, तब ज्ञान यथार्थ नहीं होता है। पाण्डुरोग का रोगी शंख को भी पीला ही देखता है। यहाँ उसके नेत्र में विकार होने के कारण उसके द्वारा उत्पन्न ज्ञान यथार्थ नहीं माना जा सकता । इस वस्तुस्थिति से मीमांसक गण अपने सिद्धान्त पर पहुँचते हैं- (१) ज्ञान की प्रामाणिकता (ज्ञान की सत्यता कहीं बाहर से नहीं आती, वित्क वह ज्ञान की उत्पादक सामग्री के संग में स्वतः अपने आप ही उत्पन्न होती है। (२) ज्ञान उत्पन्न होते ही उसके प्रामाण्य का भी ज्ञान उसी समय होता है। उस ज्ञान की सिद्धि के लिए अन्य प्रमाण ढूँढने की आवश्यकता नहीं होती । संस्कृत के शब्दों में हम इन दोनों तथ्यों को सुगमता से व्यक्त कर सकते हैं—(१) प्रमाणं स्वतः उत्पद्यते, तथा (२) प्रमाणं स्वतः ज्ञायते (अर्थात् प्रमाण स्वतः उत्पन्न होता है और प्रमाण स्वतः जाना जाता है )।

इसी सिद्धान्त को स्वतः प्रामाण्यवाद के नाम से पुकारते हैं; मीमांसकों का यही विशिष्ट मत है। °

मीमांसक की दृष्टि में सत्य स्वतः प्रकाश्य होता है। उसे सिद्ध करने के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हमारी पहली दृष्टि यह होती है कि ज्ञान विलकुल सच्चा है, परन्तु आगे विचार करने पर यदि उसकी सामक प्रणाली में या साधक पदार्थों में त्रुटि लक्षित होती है तो हमें बाह्य होकर अपनी पूर्व निश्चय बदलना पड़ता है और यह मानना पड़ता है कि यह ज्ञान प्रमाण कोटि में नहीं आता, यह सत्य नहीं है, यह यथार्थ नहीं है। इस प्रकार ज्ञान का

कामाण्य (अप्रामाणिकता) अन्य प्रमाणों से सिद्ध किया जाता है। अतः विका अप्रामाण्य परतः होता है। संक्षेप में मीमांसकों का यह मत है— वान का प्रामाण्य स्वतः होता है, परन्तु ज्ञान का अप्रामाण्य परतः होता है। न्याय की दृब्टि में प्रामाण्य परतः होता है। ज्ञान होने पर उसकी प्रामाण्य प्रमाणों से सिद्ध करनी पड़ती है। जब हम देखते हैं कि ज्ञान होने पर क्रिया की चरितार्थता होती है और

बाय मत का खण्डन हमारी प्रवृत्ति यथार्थ होती है, तब हम तक के द्वारा पूर्व ज्ञान को प्रमाण कोटि में मानते हैं और उसे

क्र बानते हैं। यही नैयायिकों का मत है कि प्रामाण्य परतः होता है।
इसमें सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि एक अनुमान को सिद्ध करने के लिए
इस अनुमान की आवश्यकता है और उस दूसरे के लिए तीसरे अनुमान की।
इस प्रकार हम बढ़ते चले जाते हैं, परन्तु इस अनुमान की प्रक्रिया का अन्त
इस इसे प्रकार 'अनवस्था दोष' हमारे गले पतित हो जाता है।
इसतः त्याय का सिद्धान्त मान्य नहीं। मीमांसकों का यही संक्षिप्त मत है।

भ्रमज्ञान

#### प्रभाकर-मत

प्रमज्ञान के विषय में मीमांसकों के विशिष्ट मत हैं। प्रभाकर के मत में स्मल ज्ञान यथार्थ ही होते हैं, परन्तु शुक्ति में रजत का, रस्सी में सर्प का प्रम भी सर्वत्र परिचित है। इस विषय की मीमांसा प्रभाकर ने इस प्रकार को है—'इदं रजतम्' ऐसी भ्रान्ति की उपलब्धि में केवल 'इदमंश' प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है। चक्षु 'इदं' पदार्थ के अस्तित्व की ही सूचना देकर विरत हो जाती है। 'रजत' अंश प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, क्योंकि वहाँ वह पदार्थ जिमान नहीं है। अन्यत्र देखे गये 'रजज' का केवल स्मरणमात्र हो जाता है। दोनों अपने-अपने स्थानों पर सत्यरूप हैं, पर स्मृति के दोष होने से अत्यामान 'इदं' पदार्थ तथा स्मरण किए गए 'रजत' पदार्थ के आपस में भेद का ज्ञान न होने से ही यह भ्रम उत्पन्न होता है, तथा प्रत्यक्ष ज्ञान के ही भीति इनके विषय—रजत तथा श्रक्ति—में विवेक ग्रहण न होने के कारण भाषाने होता है। श्रक्ति तथा रजत का ज्ञान, दोनों ही अपने-अपने विषयों विषयों है। श्रक्ति तथा रजत का ज्ञान, दोनों ही अपने-अपने विषयों विषाई रजत का। इस स्थान पर अनुभव होता है चमक का, और स्मरण किए ही पह भ्रान्ति है। प्रभाकर इसे निकाग्रह (ज्ञान का अभाव) कहते हैं। इसी का नाम 'अस्त्याति' भी हैं। भाकर इसे निकाग्रह (ज्ञान का अभाव) कहते हैं। इसी का नाम 'अस्त्याति' भी हैं। भाकर इसे निकाग्रह (ज्ञान का अभाव) कहते हैं। इसी का नाम 'अस्त्याति' भी हैं। भाकर इसे निकाग्रह (ज्ञान का अभाव) कहते हैं। इसी का नाम 'अस्त्याति' भी हैं। भाकर इसे निकाग्रह (ज्ञान का अभाव) कहते हैं। इसी का नाम 'अस्त्याति' भी हैं। भाकर इसे निकाग्रह (ज्ञान का अभाव) कहते हैं। इसी का नाम 'अस्त्याति' भी हैं। भाकर इसे निकाग्रह (ज्ञान का अभाव) कहते हैं। इसी का नाम 'अस्त्याति' भी हैं। भाकर इसे निकाग्रह (ज्ञान का अभाव) कहते हैं। इसी का नाम 'अस्त्याति' भी हैं। भाकर इसे निकाग्रह (ज्ञान का अभाव) कहते हैं। इसी का नाम 'अस्त्याति' भी हैं। भाकर इसे निकाग्रह (ज्ञान का अभाव) कहती हैं। इसी का नाम 'अस्त्याति' भी हैं। भाकर इसे निकाग्रह (ज्ञान का अभाव) कहती हैं। इसी का नाम 'अस्त्याति भाकर इसे निकाग्रह (ज्ञान का अभाव) कहती हैं। इसी का नाम 'अस्त्याति भाकर इसे निकाग्रह (ज्ञान का अभाव) का स्थान का स्वाम का स्थान स्थ

### कुमारिल मत

कुमारिल तथा मुरारि मिश्र नैयायिकों के मत को मानते हैं। शुक्ति-विषयक ज्ञान शुक्तित्वप्रकारक होता है और रजत-विषयक ज्ञान रजत्वप्रकारक होता है। शुक्तित्व तथा रजत्व दो घम हैं, जो शुक्ति और रजत में समवाय सम्बन्ध से रहते हैं जिससे वे कथमि पृथक् नहीं किये जा सकते; परन्तु शुक्ति में रजतज्ञान होने के अवसर पर शुक्ति में रजतत्वप्रकारक ज्ञान होता है, अर्थात् अन्य विषय (शुक्ति) में अन्य (रजतत्व) प्रकारक ज्ञान है।

भाट्टमत का तात्पर्य यह है कि जहाँ कोई ज्ञान होता है वहाँ उस ज्ञान की विशिष्टता का बोधक कोई न कोई धर्म भी रहता है। उसे 'प्रकारता' के नाम से न्यायशास्त्र पुकारता है। जैसे हमें चाँदी का ज्ञान होता है तब रजत के ज्ञान में 'रजतत्व' 'प्रकारता' है, अर्थात् रजत का ज्ञान रजतत्व-प्रकारक होता है। यही वस्तु स्थित है। ऐसा ज्ञान यथार्थ कहलाता है। अब भ्रम के स्थल पर विचार की जिए। शुक्ति (सीपी) में हम चमक देखकर कह वैक्षे हैं कि 'यह सीपी चाँदी है।' यहाँ असली चीज तो है शुक्ति, परन्तु हमें ज्ञान होता है चाँदी का। यही यहाँ भ्रान्ति है। इसका कारण यह है कि यहाँ शुक्ति का ज्ञान 'शुक्तित्वप्रकारक' न होकर 'रजतत्वप्रकारक' होता है। ज्ञान तो होता है शुक्ति का, परन्तु प्रकारता है 'रजतत्वप्रकारक' होता है। ज्ञान तो होता है शुक्ति का, परन्तु प्रकारता है 'रजतत्व' की। इस प्रकार यह ज्ञान मिन्न रूप से हो रहा है। जिस रूप में (जिस प्रकार के रूप में) उसे होना चाहिए वह न होकर अन्य प्रकार के रूप में हो रहा है। इसीलिए इसका नाम अन्यशाख्याति या विपरीत रूयाति है, क्यों कि यहाँ अकार्य में कार्य का ज्ञान वस्तुतः उलटा ही होता है।

दोनों मतों की तुलना करने पर दोनों के दृष्टिकोण में पार्थंक्य स्पष्ट मालूम पड़ता है। प्रभाकर मीमांसक किसी ज्ञान में भ्रम की सत्ता स्वीकार ही नहीं करते—भ्रम होता ही नहीं। स्मृति के प्रमोध के कारण (स्मरण-शक्ति में दोष होने के हेतु) यहाँ भेदज्ञान का अभाव रहता है (विवेकाग्रह)। फलतः सब भ्रान्ति के स्थान पर ज्ञान का अभाव मात्र रहता है, कोई भावात्मक वस्तु नहीं होती, जिसे हम 'भ्रम' नाम दे सकें परन्तु कुमारिल भ्रम की सत्ता स्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि भ्रम विषयों को लेकर नहीं होता, बल्क उनके संस्वं को लेकर ही होता है। 'यह रज्जु सर्प है'—यहाँ उद्देश्य तथा विश्वय दौनों ही पृथक् रूप से सत्त् पदार्थं हैं, परन्तु इन दोनों का उद्देश्य—विश्वय-सब्बन्ध जोड़ना हो असत् है। अतः भ्रम संसगं को लेकर है, पदार्थों को लेकर नहीं, बो वस्तुतः सत्य पदार्थं हैं। रज्जु भी ठीक है, साँप भी सत्य हैं, परन्तु शहाँ तक

होतों का सम्बन्ध ही असत्य है। यही भ्रम है। प्रभाकर का सिद्धान्त है इस्मिति और कुमारिल का विपरीताख्याति, परन्तु दोनों की दृष्टि में इस्मित्य नियम यही है कि प्रत्येक ज्ञान सत्य का दर्शन कराता है और इसी इस्मिर पर हमारा लोकव्यवहार चलता है। कभी-कभी इस नियम के इस्मिर भी होते हैं और वहीं भ्रम उत्पन्न होने की गुंजाइश रहती है।

### (३) मीमांसा की तत्त्वसमीक्षा

तत्त्वज्ञान की दृष्टि से मीमांसा प्रपञ्च की नित्यता स्वीकार करती है, पर बार्ग की कल्पना में प्रभाकर, कुमारिल और मुरारि में मतभेद दिखलाई बार्ग है। प्रभाकर आठ पदार्थों की सत्ता मानते हैं — द्रव्य, गुण, कर्म, बागाय, परतन्त्रता, शक्ति, सादृश्य और संख्या। इनमें द्रव्य, गुण तथा कर्म

के स्वरूप का वर्णन वैशेषिकों के समान ही है। सामान्य (क) पदार्थ की सत्ता व्यक्तियों से पृथक्-नहीं मानी जाती; वह व्यक्तियों में ही रहती है। 'परतन्त्रता' वैशेषिकों का समवाय है।

बह बार्त तथा व्यक्ति के बीच विद्यमान सम्बन्ध है। यह नित्य नहीं हैं, क्योंकि के बन्ति पदार्थों में भी रहता है। केवल द्रव्य, गुण तथा कर्मों में भें भें बन्तिय पदार्थों में भी रहता है। केवल द्रव्य, गुण तथा कर्मों में भें भंवनकता नहीं है, शक्ति से सम्पन्न होने पर ही इनसे कार्य की उत्पत्ति हैं। अतः शक्ति नामक एक नवीन पदार्थ की कल्पना युक्तियुक्त मानी बाती है। न्यायदृष्टि में शक्ति प्रतिबन्धका-भाव रूप है और सादृश्य तथा केंबा गुण के अन्तर्गत हैं।

कुमारिल के अनुसार पदार्थों की संख्या केवल पाँच ही है। पदार्थों के दो विभाग हैं मावात्मक तथा अभावात्मक। वैशेषिकों के समान अभाव के चार कार स्वीकृत किये गये हैं। भाव पदार्थों के चार भेद हैं द्रव्य, गुण, कर्म, वा सामान्य। वैशेषिक मत में नौ ही द्रव्य हैं। भाट्ट मत में अन्धकार और कि दो नये द्रव्य माने जाते हैं 'नीलरंग का अन्धकार प्रकाश आने पर किता है, इस व्यवहार के ऊपर अन्धकार में नील गुण तथा चलन कर्म को विभाग मानकर उसे द्रव्य माना गया है, पर प्रभाकर तथा वैशेषिक लोग इसे किश का अभाव मानते हैं और इसके गुण तथा कर्म को उपाधिजन्य मानते हैं विस्ताविक नहीं। मीमांसा में गुण आदि के विभाग का वर्णन न्याय-वैशेषिक हैं। समान होता है।

१. बिष्टब्य तन्त्र सहस्य, पृ० २०-२४। १. मानमेयोदय (अडघार सं०) पृ० १५६।

मुरारि मिश्र की पदार्थं-कल्पना दोनों से भिन्न है। ब्रह्म ही एक परमार्थभूत पदार्थं है, परन्तु लौकिक व्यवहार की उपपत्ति के लिए अन्य भी चार पदार्थं है— (क) धर्मिविशेष—नियत आश्रय, जैसे घटत्व का आश्रय घट; (ख) धर्मे विशेष—नियत आध्रय, जैसे घट का घटत्व; (ग) आधार-विशेष—अनियत आधार, जैसे 'इदानीं (इस समय का) घटः' 'तदानीं (उस समय के) घटः' में कालबोधक 'इदानीं' तथा 'तदानीं' पद घट के अनियत आधार हैं, (घ) प्रदेश-विशेष—वैशिक आधार, यथा 'गृहे घटः', 'भूतले घटः' में घट का गृह और भूतल देश-सम्बन्धी अनियत आधार हैं ।

हमारी इन्द्रियाँ ही बाह्य वस्तुओं की उपलब्धि के साधन हैं। उनके द्वारा जगत् की जिस रूप से उपलब्धि होती है, उसी रूप में जगत् की सत्यता है 12। इस संसार में तीन प्रकार की वस्तु का ज्ञान हमें होता है-(१) शरीर, जिसमें रहकर आत्मा सुख दुःखका (ख) जगत् अनुभव करता है (भोगायतन); (२) इन्द्रियाँ, जिनके द्वारा आत्मा सुख-दु:ख का भोग किया करता है (भोगसाधन); (३) पदार्थ; जिनका भोग आत्मा किया करता है (भोगविषय)। इन तीन वस्तुओं से युक्त नानारूप यह संसार अनादिः तथा अनन्त है। मीमांसा मूल जगत् की सृष्टि तथा प्रलय नहीं मानती। केवल व्यक्ति उत्पन्न होते रहते हैं तथा विनाश को प्राप्त करते हैं; जगत्-की सृष्टि तथा नाश कभी नहीं होता। कुछ मीमांसक अणुवाद को स्वीकार करते हैं <sup>3</sup>। जगत् के सब पदार्थ अणु से उत्पन्न हुए हैं। कर्मों के फलोन्मुख होने पर अणुसंयोग से व्यक्ति उत्पन्न होते हैं, तथा फल की समाप्ति होने पर उनका नाश हो जाता है। न्याय-वैशेषिक दर्शन में भी जगत् की उत्पत्ति परमाणुओं से मान कर परमाणुवाद को स्वीकार किया गया है, पर दोनों दर्शनों के परमाणुवाद में अनेक अंश में भेद दीख पड़ता है। न्याय परमाणुओं को हमारे लिए प्रत्यक्ष-सिद्ध न मानकर अनुमेय मानता है। स्प किरण के छिद्रगत होने पर जो सूक्ष्म द्रव्य दीख पड़ते हैं, वे त्रसरेणु कहलाते हैं और उनके छठे भाग को परमाणु माना जाता है, पर मीमांसको को यह मत अभीष्ट नहीं है। हमारे नेत्रगोचर कण ही परमाणु हैं, इनसे भी सूक्ष्म कणों की कल्पना के लिए कोई आधार नहीं है। न्याय उसे योगिप्रत्यक्ष का विषय मानती है, पर मीमांसा योगजप्रत्यक्ष को साधारण प्रत्यक्ष से विलक्षण नहीं मानती। अतः हमारे नेत्रगोचर कण ही परमाणु हैं, यही मीमांसा के मत का है। जगत् का यही मीमांसा सम्मत स्वरूप हैं ।

đ

i

ì

₹

I

T

इस प्रकार तत्त्वविचार की दृष्टि से मीमांसा दर्शन जगत् को सत्य भावता है और वेद के द्वारा प्रतिपादित स्वर्ग, नरक, अदृष्ट आदि अनेक भतिन्त्रिय विषयों की भी सत्ता मानता है। अतः वहस्तुवादी ही नहीं; प्रत्युतः भनेक वस्तुवादी' (प्लुरलिस्टिक) दर्शन है।

मीमांसा कार्य-कारण के सम्बन्ध की व्याख्या में एक नवीन दृष्टि का परिवय देती है। उसका कहना है कि कार्य की उत्पत्ति के लिए कारण के बितिरक 'शक्ति' भी माननी चाहिए। बीज से अंकुर होते हैं—यह सत्य बातः है, परनु यदि किसी कारण से बीज की शक्ति नष्ट हो जाय (उन्हें भून देने से), तो लाख परिश्रम करने पर भी उनसे अंकुर उत्पन्न नहीं हो.

(ग) शक्ति सकते। जब तक यह शक्ति अक्षुण्ण बनी रहती है तभी तक बीज से अंकुर हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए बीज से बिरिक 'शक्ति' को भी कारण की सहायता देने वाला पदार्थ मानना ही गिहए। इस प्रकार शक्ति एक विशिष्ट पदार्थ है।

परन्तु न्याय का मत इसके विरुद्ध है। उसका कहना यह है कि कार्य की उत्पत्ति तभी हो सकती है जब उसे रोकने या रुकावट डालने वाली वस्तुएँ वहाँ रहती। उपादान कारण के होने पर भी कार्य तब तक उत्पन्न नहीं होता बब तक उसमें डालने वाली वस्तुओं का नाश नहीं हो जाता। ऊपर के उदाहरण में केवल बीज से ही अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकता, प्रत्युत उसके रोकने (उसे भून देने का) भी अभाव होना ही चाहिए। कारण सामग्री में केवल उपादान वस्तु ही कारण नहीं होती, बल्कि उसको रोकने वाली वस्तुओं का अभाव भी कारण होता है। न्याय की भाषा में 'प्रतिबन्धकाभाव' भी कारण है। इस प्रकार न्याय 'शक्ति' को 'प्रतिबन्धकाभाव' के रूप में ग्रहण काता है। मीमांसा का कहना है कि जो कुछ भी हो, उपादान कारण से बितिक्त कोई न कोई वस्तु अवश्यमेव विद्यमान रहती है। यह नैयायिकों को भी सम्मत है। अतः उसे अभाव न मानकर भाव पदार्थ हो मानना भेगकर होगा। इसलिए भावरूप 'शक्ति' की कल्पना ग्रुक्तिगुक्त है।

'गिक्ति' के मानने का मौलिक उपयोग मीमांसा मत में है। मीमांसा वैदिक शिष्ठ के अनुष्ठान का पक्षपाती है, परन्तु कमें तथा कमेंफल में बहुत ही अधिक श्विम होता है। आज तो यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है और उसका स्वर्ग-श्वी फल बहुत वर्षों के अनन्तर होता है। इस व्यवधान की व्याख्या करने के श्विप भीमांसा 'अपूर्व' नामक पदार्थ मानती है। 'अपूर्व' का अथ है कर्मों के शुभ या अशुभ फल—पुण्य तथा पाप। कर्म के अनुष्टान से यही अदृष्ट जला हो जाता है और यही 'अपूर्व' कर्म के फलों को कालान्तर में उत्पन्न करने का साधन बनता है। इस प्रकार आज किये गये कर्म तथा कालान्तर में उत्पन्न होने वाले फल—इन दोनों के बीच में 'अपूर्व' वर्तमान रहता है, जो एक और कर्म से उत्पन्न होता है और दूसरी ओर कर्मफल का निष्पादक होता है। यह 'अपूर्व' भी 'शक्ति' जैसे स्वतन्त्र द्रव्य का ही कर्मकाण्ड के क्षेत्र में एक श्लाघनीय प्रतोक है। फलत: 'शक्ति' की कल्पना मीमांसा का एक मौलिक तत्त्व है।

आत्मा कर्ता तथा भोक्ता दोनों है। वह व्यापक और प्रति-शरीर में भिन्न है। ज्ञान, सुख, दु:ख तथा इच्छादि गुण उसमें समवाय-सम्वन्ध से रहते हैं। आत्मा ज्ञानसुखादिरूप नहीं है। न्याय-वैशेषिक मत के (घ) आत्मा विपरीत भाट्ट मीमांसक आत्मा में किया के अस्तित्व को मानते हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं -- स्पन्द तथा परिणाम। इनके मत से आत्मा में स्पन्द (स्थान-परिवर्तन ) नहीं होता, पर परिणाम (रूप-परिवर्तन) होता है <sup>98</sup>। कुमारिल परिणामी वस्तु की भी नित्यता मानते हैं। उनके मत से परिणामशील होने पर भी आत्मा नित्य पदार्थ है। आत्मा में चित् तथा अचित् दो अंश होते हैं। इसमें चिदंश से आत्मा प्रत्येक ज्ञान का अनुभव करने वाला है, पर अचिदंश से वह परिणाम को प्राप्त करता है। सुख, दुःख, इच्छा, प्रयत्नादि, जिन्हें न्यायवैशेषिक आत्मा का विशेष गुण वतलाते हैं, भाट्टमत में आत्मा के अचिदंश के परिणाम-रूप हैं । वेदान्तियों के मत से विपरीत, कुमारिल आत्मा को चैतन्य-स्वरूप नहीं मानते; प्रत्युत चैतन्यविशिष्ट मानते हैं। अनुकूल परिस्थिति में (शरीर तथा विषय से संयोग होने पर ) आत्मा में चैतन्य का उदय होता है, स्वप्नावस्था में विषय से सम्पर्कं न होने पर आत्मा में चैतन्य नहीं रहता । आत्मा इस प्रकार जड तथा

आत्मज्ञान

बोघात्मक दोनों प्रकार का है। प्रभाकर आत्मा में क्रियावत्ता नहीं मानते।

इस प्रकार आत्मा के स्वरूप को लेकर मीमांसा के दोनों सम्प्रदायों में कित्य तथ्यों के विषय में मतभेद है। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि इस 'आत्मा का ज्ञान हमें किस प्रकार होता है? भाट्ट मीमांसकों के अनुसार प्रत्येक वस्तुज्ञान में आत्मा का ज्ञान नहीं होता; प्रत्युत 'आत्मसंवित्ति' में ही आत्मा का ज्ञान होता है। 'मैं अपने को जानता हूँ' इस ज्ञान में 'जानता हूँ' क्रिया का कम क्या है? 'अपने को' इस पद के द्वारा आत्मा के ज्ञान का ही संकंत होता है।

इस प्रकार कुमारिल आत्मा को ज्ञान का कर्ता तथा ज्ञान का कर्म दोनों एक स्व ही मानते हैं, परन्तु प्रभाकर के मत में यह तथ्य यथार्थ नहीं है। उनके बहुबार 'आत्मसंवित्ति' की घारणा ही ठीक नहीं; एक ही वस्तु एक साथ क्तीं तथा कर्म नहीं हो सकती । ऊपर के अनुभव वाक्य में 'आत्मा' 'जानता क्या का कर्ता भी है और साथ ही साथ कर्म भी है, यह युक्ति-युक्ति नहीं । प्रभाकर के मत में प्रत्येक वस्तुज्ञान में उसी ज्ञान के द्वारा आत्मा का ज्ञान बी कर्ता के रूप में प्रकाशित होता है। 'मैं घड़े को जानता हूँ', 'मैं लेखनी से ति हा हूँ — इन समग्र अनुभवों में किया के कर्ता रूप में आत्मा ही बालोकित होता है। यही ज्ञान मेरा है और यह दूसरों के ज्ञान से भिन्न ही है। अप्रकार का अन्तर हमें तभी ज्ञात होगा, जब हम यहाँ आत्मा के ज्ञान को श्री सिद्ध मोनें। निष्कर्षयह है कि कुमारिल आत्मा को ज्ञान का कर्तातथा **बान का विषय दोनों** मानते हैं, परन्तु प्रभाकर आत्मा को ,अहंप्रत्यय-वेद्य' (बर्षात् 'अहं' पद के द्वारा जाना गया ) मानते हैं, अर्थात् प्रत्येक ज्ञान के क्रां रूप में आत्मा की सत्ता मानते हैं। प्रभाकर का खण्डन करते हुए हुमारिल कहते हैं कि शास्त्र तथा लोक व्यवहार दोनों के अनुभव से हम यही वानते हैं कि आत्मा ज्ञान का कर्तातथा ज्ञान का विषय दोनों ही होता है। भास्त्रीय वाक्य है—'आत्मानं विद्धि' (अपने को जानो ) और लौकिक बनुभव है - 'मैं अपने आप को जानता हूँ।' इन दोनों ज्ञानों में आत्मा ज्ञान का कर्ता भी है और साथ ही साथ विषय भी है। अतः प्रभाकर की युक्ति की नहीं है। इस प्रकार 'आत्मसंवित्ति' के द्वारा ही आल्मा का ज्ञान सम्भव है और यह पक्ष यथार्थ है।

(५) मीमांसक आचारमीमांसा

मीमांसा दर्शन का प्रधान उद्देश्य धर्म की व्याख्या करना है। जैमिनि ने क्षमं का लक्षण दिया है—चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म:—'चोदना' के द्वारा कित वर्थ धर्म कहलाता है। चोदना का अर्थ है—क्रिया का प्रवर्तक वचन, क्षित वर्थ धर्म कहलाता है। चोदना व्यादना किया कर्य क्षान्त स्थम, व्यवहित कीर विष्ठवाक्य। चोदना व्यादना भूत, भविष्य, वर्तमान, स्थम, व्यवहित कीर विष्ठवाक्य। चोदना में जितना समर्थ है, उतना सामर्थ्य न तो कियों में है और न किसी अन्य पदार्थ में। मीमांसकों की मानवीय सम्मित में भवती श्रुति का तात्पर्य कियापरक ही है। विधि का प्रतिपादन ही वेदवाक्यों का मुख्य तात्पर्य है। अतः ज्ञानप्रतिपादक वाक्य क्रिया की स्तुति या निषेध का प्रतिपादन करने के कारण परम्परया क्रियापरक हैं। उन्हें सामान्यतः वर्थनादं कहते हैं। इसीलिए किसी प्रयोजन के उद्देश्य से वेद के द्वारा विद्वित यागादि अर्थ 'धर्म' कहलाता है। इन अर्थों के विधिवत् अनुष्ठान करने

से पुरुषों को निःश्रेस की इंखों को निवृत्त करने वाले स्वर्गे की उपलिख होती है; यथा 'स्वर्गकामो यजेत' (स्वर्ग की कामना वाला पुरुष यज्ञ करे) इस वाक्य में 'यजेत्' कियापद के द्वारा 'भावना' की उत्पत्ति मानी

जाती है।

। १ . वेदविवित कर्मों के फलों के विफय में मीमांसकों में दो मत दृष्टिगोचर होते हैं। यह प्रसिद्धि है कि दुःख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति प्रत्येक प्राणी का लक्ष्य होता है। प्राणियों की कर्मविशेष के अनुष्ठान में प्रवृत्ति तभी होती है जब उससे किसी इष्ट, अभिलिषत पदार्थ के सिद्ध होने का उन्हें ज्ञान होता है। अतः कुमारिल की दृष्टि में धार्मिक कृत्यों के अनुष्ठान 'इष्टसाधनताज्ञान' कारण है, परन्तु प्रभाकर 'कार्यताज्ञान' को कारण अंगीकार करते हैं, अर्थात् वेदविहित कृत्यों का अनुष्ठान कर्तव्यबुद्ध्या करना चाहिये, उनसे न सुख पाने की आशा रखे, न अन्य किसी फल के पाने की चाह। कुमारिल का कथन है कि काम्य कर्म विशेष इच्छा की सिद्धि के लिये किये जाते हैं, पर प्रभाकर का मत है कि काम्य कर्म में कामना का निर्देश सच्चे अधिकारी की परीक्षा करने के लिए है - वैसी कामना रखने वाला पुरुष उस कमं का सच्चा अधिकारी सिद्ध होता है। इन दोनों का नित्यकर्म के विषय में मतपार्थक्य नितान्त स्फुट है। कुमारिल के मत में नित्यकर्म (यथा संध्यावन्दन आदि ) के अनुष्ठान से दुरितक्षय (पाप का नाश ) होता है, और अनुष्ठान के अभाव में प्रत्यवाय (पाप ) उत्पन्न होता है, परन्तु प्रभाकर की सम्मति में नित्यकर्मी का अनुष्ठान वेदविहित होने के कारण ही कर्तंच्य है। वेद की अनुल्लंघनीय आज्ञा है कि दिन-प्रतिदिन सन्ध्या की उपासना करनी चाहिए (अहरहः सन्ध्यामुपासीत )। इसी उद्देश्य से, कर्तव्य कमें होने की दृष्टि से इन क़त्यों का संपादन करणीय है। अतः निष्काम-कर्मयोग की दृष्टि से कार्यों का निष्पादन प्रभाकर को माननीय है। इस सिद्धान्त पर श्रीभगवद्गीता के 'कर्मयोग' का विपुल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।

वेदप्रतिपाद्य कर्म तीन प्रकार के होते हैं—(क) काम्य किसी कामना विशेष के लिए करणीय कार्य, जैसे 'स्वगंकामो यजेत'; (ख) प्रतिषिद्ध अंतर्ष उत्पादक होने से निषिद्ध, जैसे 'कलञ्जं न भक्षयेत्' (विषदग्ध शस्त्र से मारे गये पश्च का मास नहीं खाना चाहिए); (ग) नित्य नैमित्तिक अहैतुक करणीय कर्म, जैसे सन्द्रयावन्दन नित्य कर्म है और अवसर विशेष पर अनुष्ठेय श्रद्धादि कर्म नैमित्तिक। अनुष्ठान करते ही फल की निष्पत्ति सद्यः नहीं होती, प्रत्युत कालातर में होती है। अब प्रशन यह है कि फल-काल में कर्म के अभाव में वह फ्रेंनेंद्रादक

किस प्रकार होता है ? मीमांसकों का कहना है कि 'अपूर्व' के द्वारा। प्रत्येक कर्म में 'अपूर्व' (पुण्यापुण्य) उत्पन्न करने की शक्ति रहती है र । कमें से होता है कपूर्व और अपूर्व से होता है फल। अतः 'अपूर्व' कमें तथा फल के बीच की खा बोतक है। शंकराचार्य ने इसी से अपूर्व को कमें की सूक्ष्म उतरावस्था श फल की पूर्वावस्था माना है रो। 'अपूर्व' की कल्पना मीमांसकों की क्षंविषयक एक मौलिक कल्पना मानी जाती है।

कर्मकाण्ड के प्रति मीमांसकों की भावना पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। कर्ममीमांसा का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्राणी वेद के द्वारा प्रतिपादित अप्रीष्ट साधक कर्मी में लगे और अपना बास्तविक कल्याण सम्पादन करे। यत्र यागादि में किसी देवताविशेष (जैसे इन्द्र, विष्णु, वरुण आदि) को लक्ष्य कर आहुति दी जाती है। वेद में इन देवों के स्वरूप का पूरा वर्णन मिलता है, परन्तु मीमांसा के मत में देवता सम्प्रदानकारक सूचक पदमात्र है। इससे ब्कर उनकी स्थिति नहीं है। देवता मन्त्रात्मक होते हैं और देवताओं की पृषक् सत्ता उन मन्त्रों को छोड़ कर अलग नहीं होती, जिनके द्वारा उनके लिए होम का विधान होता है। तब प्रश्न यह होता है कि वैदिक कर्म का अनुष्ठान किस लिए किया जाय? सामान्य मत यह है कि किसी कामना की हैं सिद्धि के लिए, परन्तु विशेष मत यह है कि बिना किसी कामना के ही वैदिक कर्मों का अमुष्ठान हमें करना चाहिए। ऋषियों के प्रातिभ चक्षु के हारा दृष्ट वैदिक मन्त्रों में प्रतिपादित धर्म हमारे कल्याण के लिए है। अतः हमें चाहिए कि उसका अनुष्ठान बिना किसी प्रयोजन की सिद्धि के स्वयं करते कों। इस प्रकार निष्काम कर्म के अनुष्टान की शिक्षा देना मीमांसा के क्तंयशास्त्र का चरम उत्कर्ष है। जर्मन तत्त्वज्ञ कांट भी कर्तव्य के विषय में मीमांसा के मत के समान ही मत रखते हैं। इनका कहना है कि प्राणी को क्तंथ का सम्पादन स्वार्थ बुद्धि से न कर निरपेक्ष बुद्धि से करना चाहिए। न दोनों में थोड़ा अन्तर है। जहाँ कांट के मत में कर्म के फलों का दाता स्वर है, वहाँ मीमांसक कमें को ही फल देने की योग्यता से मण्डित मानता कांट की दृष्टि में ईश्वर ही मानव को कर्तव्य करने की ओर प्रेरित केता है, परन्तु मीमांसामत में कर्तव्य का मूल स्रोत अपौरुषेय वेद ही है। वहीं हमें निष्काम कर्म करने का आदेश देता है और हमें उसकी आज्ञा का पालन कर्तव्यवृद्धि से करना चाहिये।

देवता-मीमांसा दृष्टि में

वेद से विहित यागादि कमें द्रव्य और देवता इन दो वस्तुओं से साध्य होते

हैं। द्रव्य दिध आदि पदार्थ है और देवता:शास्त्रैकसमाधिगम्य है। 'देवता' के विषय में तीन पक्ष हैं—अर्थ देवता, शब्दिविशष्ट-अर्थ देवता और शब्द देवता। इन तीनों में अन्तिम पक्ष ही सिद्धान्त है, क्यों कि अर्थका स्मरण शब्द के ही द्वारा होता है। शब्द की उपस्थिति प्रथम होने से शब्द हीं देवता माना जाता है। यथा 'इन्द्राय स्वाहा', 'अग्नये स्याहा' शब्दों में इन्द्राय और अग्नये वे चतुर्ध्यन्त पद ही देवता हैं। अर्थ को देवता मानने वाला व्यक्ति भी शब्द की उपेक्षा नहीं कर सकता। फलतः 'शब्दमयी देवता' ही मीमांसा दर्शन का सिद्धान्त है।

देवता का विग्रह मीमांसा मानती है। इस विषय में वह पाँच वस्तुओं की सत्ता मानती है—

विग्रहो हिवषां भोग ऐश्वर्यं च प्रसन्नता । फलदातृत्विमत्येतत् पञ्चकं विग्रहादिकम् ॥

देवता मनुष्यों के समान ही कर-चरण आदि अवयवों से युक्त होते हैं (विग्रह), हिवध्य का वे भोग करते हैं, उनमें ऐश्वयं का निवास रहता है तथा वे प्रसन्न होकर किये गये कमं का फल प्रदान करते हैं। फलतः देवता विग्रहादि सान् होते हैं। मीमांसादशंन के अनुसार 'शब्दमयी देवता' का सिद्धान्त सर्वथा मान्य है। परन्तु इस दर्शन के आचार्यों में इस विषय में मतविभेद दृष्टिगोचर होता है। शवरस्वामी देवता-विग्रह का खण्डन करते हैं जिसका अनुसरण पार्थसारिय तथा खण्डदेव जैसे मूर्धन्य मीमांसक करते हैं। कुमारिलभट्ट ने देवता को प्रधान न मानकर कर्म का अंग ही माना है तथा कर्म को फलदाता अंगोकार किया है। शबर का मत प्रौढिवाद माना जाता है। अत एव 'शब्दमयी देवता'—यही मीमांसा का सर्वापक्षा विश्विष्ट सिद्धान्त है।

वैदिक कमों का फल है स्वर्ग की प्राप्ति। निरित्तशय सुख का ही अपर नाम स्वर्ग है। 'स्वर्ग कामो यजेत' वाक्य यज्ञ का सम्पादन स्वर्ग की कामना के लिए विद्यान करता है, परन्तु अन्य दर्श नों में मोक्ष ही मानव जीवन का लक्ष्य माना गया है। फलतः यहाँ भी मोक्ष की भावना ने प्रवेश किया। सकाम कर्मों के अनुष्ठान से तो पाप-पुण्य होते हैं, परन्तु निष्काम वर्माचरण से तथा आत्मज्ञान के प्रभाव से पूर्व कर्मों के संचित संस्कार नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाकर दुःखों से निवृत्ति पा लेता है; वह शरीरादि के वन्धनों से मुक्त हो जाता है और निरित्तशय सुख की प्राप्ति करता है।

हमारे अचेतन कर्मों के फल का दाता कौन है ? विना किसी चेतन पुरुष ही अधिष्ठातृता के कमें स्वकीय फल उत्पन्न करने में नितरां असमर्थ हैं। अतः आचार्य बादरायण ईश्वर को कर्मफल का दाता मानते हैं। पर जैमिनि के अनुसार यज्ञ से ही तत्तत् फल की प्राप्ति होती है, ईश्वर के कारण नहीं। प्राचीन बीमांसाग्रन्थों के आधार पर ईश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं मानी जाती, पर पीछे के मीमांसकों को यह त्रुटि वेतरह खटकी और इसके मार्जनार्थ उन लोगों ने श्वर को यज्ञपति के रूप में स्वीकार किया। आपदेव तथा लौगाक्षिभास्कर वेगीता के ईश्वर-समर्पण सिद्धान्त को श्रुतिमूलक मानकर मोक्ष के लिए समस्त कार्यों के फल को ईश्वर को समर्पण कर देने की बात लिखी है। 22 बातदेशिक ने उसी उद्देश्य से 'सेश्वरमीमांसा' नामक ग्रन्थ की रचना की है। इंखर के विषय में प्रभाकर तथा उनके अनुयायी मीमांसक लोग ईंख्वर ही सत्ता मानते हैं। वेदान्तमत में ईश्वर श्रुतिवाक्यों के द्वारा तथा न्यायमत में बनुमान के द्वारा सिद्ध होता है । 'प्रभाकर-विजय' के कर्ता ने ईश्वर के विषय में किये गये अनुमान का तो खण्डन किया है. २३ परन्तु ईश्वर की सिद्धि को सष्टतः अंगीकार किया है। प्रभाकर भी उस ईश्वर को मानते हैं, जो श्रुतिमूलक वाक्यों के द्वारा प्रमाणित किया जाता है, अनुमानगम्य ईश्वर को नहीं। क्मंकाण्ड की उपादेयता मीमांसामत में इतनी अधिक मान्य है कि वह ईश्वर को मानने के लिए तैयार नहीं है। प्राचीन मीमांसा का मत निरीक्वरवादी ही प्रतीत होता है। पिछले मीमासकों को यह बात खटकी और उन्होंने ईश्वर को कर्मफल के दाता के रूप में स्वीकार किया।

#### मोक्ष

मोक्ष के महत्त्वपूर्ण विषय का विवेचन मीमांसकों ने बड़ी सूक्ष्म दृष्टि के साथ किया है। मोक्ष की परिभाषा थोड़े शब्दों में इस प्रकार है—प्रपन्धसम्बन्ध-विषयों मोक्षः, इस जगत् के साथ आत्मा के सम्बन्ध के विनाश का नाम मोक्ष है। प्रपन्ध के तीन वन्धनों ने आत्मा को जगत्-कारागार में डाल रखा है। आत्मा कीराविष्ठिल वन कर इन्द्रियों के साहाय्य से बाह्य विषयों का अनुभव करता है। बतः इन वन्धनों ने संसारश्च हाला में जीव को जकड़ रखा है—भोगायतन कीर, भोगसाधन इन्द्रिय, भोगविषय पदार्थ। इन तीन प्रकार के बन्धनों के बिल्वित्तिक नाश को मोक्ष कहते हैं। भें 'आत्यन्तिक' का अभिप्राय यह है कि

<sup>ै.</sup> धर्मो जैमिनिरत एव - ब्रह्म-सूत्र ३।२।४० ।

पूर्वोत्पन्न शरीर, इन्द्रिय और विषयों का नाश हो जाता है, परन्तु वन्धन के उत्पादक धर्माधर्म के एकदम नाश हो जाने के कारण भविष्य में इनकी उत्पत्ति भी नहीं रहती।

मोक्ष-विषय में वेदान्त और मीमांसा का अन्तर नितान्त सुस्पष्ट है।
मीमांसा 'प्रपश्चसम्बन्ध विलय' को, परन्तु वेदान्त 'प्रपश्चविलय' को ही मोक्ष
स्वीकार करता है। स्वप्नप्रपश्च के समान यह संसार-प्रपश्च अविद्यानिमित है।
अतः ब्रह्मज्ञान होने से अविद्या के विलीन होने पर जगत् की सत्ता ही नहीं
रहती। प्रपश्च का ही विलय हो जाता है, "परन्तु वास्तववादी मीमांसा की
वृष्टि इससे विलकुल भिन्न है। मुक्तावस्था में संसार की सत्ता उसी प्रकार
रहती है, जिस प्रकार अविद्यादशा में रहती है। केवल बन्ध का नाश हो
जाता है। यही दोनों दशाओं का पार्थक्य है। प्रभाकरमत का मोक्ष भाट्ट मत
से भिन्न है। प्रभाकर मत में 'नियोगसिद्धिरेव मोक्षः'। बिना किसी वाहरी
फल की कामना किये कर्तव्यबुद्धि से नित्य कर्मों का अनुष्ठान ही मोक्ष है।
अतः मुक्ति अनवरत कार्य की दशा है, जिसमें किया को छोड़कर अन्य फल की
आकांक्षा रहती ही नहीं।

मोक्ष की दशा में आत्मा को आनन्द का अनुभव नहीं होता। १६ मीमांसा के मत में चैतन्य आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं है, वरन् शरीर आदि के सम्पर्क में आने पर ही उसे सुख-दु:ख का अनुभव होता है। मोक्ष दशा में आत्मा शरीरादिकों से विच्छिन्न हो जाता है। फलतः साधन के अभाव में सुख का अनुभव उस समय नहीं हो सकता। तब उस दशा के लिए प्रयत्न ही क्यों किया जाय? बात यह है कि इस दशा में सब दु:खों का सर्वथा नाश हो जाता है और आत्मा सुख-दु:ख से परे अपने विशुद्ध रूप में विद्यमान हो जाता है। यही मुक्त दशा है, जो आनन्दमय न होने पर भी वांछनीय है।

#### मोक्ष का साधन

अब इस मोक्ष के साधन पर विचार करना चाहिये। काम्य और निष्ट कमं वन्धनरूप होते हैं, परन्तु नित्य-नैमित्तिक कमं इस दोष से रहित हैं। किसी कामना की सिद्धि के लिए किए गये कमों का फल भोगना ही पड़ेगा, तथा प्रतिषद्ध कमों का आचरण अशुभ फल उत्पन्न करेगा ही। अतः इससे निद्विति

१. प्रकरणपश्चिका, पृ० १८०-१६० ।

बान्ननीय है, परन्तु नित्य-नैमित्तिक का अनुष्ठान नितान्त आवश्यक है। अतः बान्ननीय है, परन्तु नित्य कर्मों में प्रवृत्ति रखनी चाहिए। बान्म-निविद्ध कर्मों से निवृत्ति, परन्तु नित्य कर्मों में प्रवृत्ति रखनी चाहिए। बान्म-निविद्ध कर्मे साधिका यही है। कर्म के साथ आत्म-ज्ञान उपेक्षणीय विषय नहीं है। कर्मप्रधान कारण है, परन्तु आत्मज्ञान सहकारी कारण है। अतः कर्तव्यशास्त्र की वृष्टि में मीमांसा ज्ञानकर्मसमुच्चय को मानती है। कुमारिल ने इसीलिए बेतात के अनुशीलन को उपादेय बतलाया है उप

#### उपसंहार

इस दार्शनिक विवेचन के अनुशीलन से मीमांसा की दार्शनिकता में किसी कार सन्देह नहीं रह जाता। मीमांसा का मुख्य अभिप्राय यज्ञ-यागादि हैदिक बनुष्ठानों की तास्विक विवेचना है, परन्तु इस विवेचन की उपपत्ति के लिए उसने जिन सिद्धान्तों को खोज निकाला है वे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। 'शब्द' विषयक मीमांसा के सिद्धान्त भाषाशास्त्र की दृष्टि से भी कम महत्त्वशाली हीं है। कुमारिल का 'अभिहितान्वयवाद' और प्रभाकर का 'अन्विता-श्रियानवाद<sup>'</sup> शाब्दबोध के यथार्थ निरूपण के लिए नितान्त माननीय हैं। 'बालमनोविज्ञान' के समझने के लिए मीमांसा ग्रन्थों में मसाला भरा हुआ है। विरोधी वाक्यों की एकवाक्यता करने की प्रक्रिया मीमांसा के ही द्वारा ब्बलाई गई है। अतः जिस प्रकार 'पद' का ज्ञान व्याकरण से और 'प्रमाण' कान्याय से होता है, उसी प्रकार 'दाक्य' का ज्ञान मीमांसा से होता है। इस विषय में मीमांसा ने अनेक मौलिक सिद्धान्तों का वर्णन किया है, जिसका ज्योग स्मृति ग्रन्थों का अर्थ निर्णय करने में किया जाता है। स्मृतियों का क्षेत्र विशाल है तथा उनमें नाना प्रकार के विरोधसूचक सिद्धान्त उपलब्ध होते हैं। देखने में ये विरोधी बड़े ही मार्मिक प्रतीत होते हैं, परन्तु मीमांसा की वाल्या शैली के उपयोग करने पर इन विरोधों का परिहार भली भौति किया जा सकता है। इसलिए स्मृति के मर्मज्ञान के लिए 'कर्ममीमांसा' का ज्ययोग अत्यधिक किया जाता है। अतः मीमांसा का अनुशीलन निःसन्देह वैदिक धर्म की जानकारी के लिए अत्यन्त आवश्यक है। कुमारिल का यह क्यन यथायं है—

<sup>'घर्माख्यं</sup> विषयं वक्तुं मीमांसायाः प्रयोजनम्' ॥

# द्वादश परिच्छेद अद्वैत-वेदान्त दर्शन

कारण है जरन किया नेता है के कारण के महिला के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के अपने के प्राप्त के किया के किया के प्राप्त क

वेदान्त दर्शन भारतीय अध्यात्मशास्त्र का मुकुटमणि माना जाता है। बद तक वर्णित दार्शनिक प्रवृत्तियों तथा तार्किक विचारों का चूडान्त उत्कर्ष वेदान्त में उपलब्ध होता है। वेदान्त का मूल उपनिषद् है, जिसका वर्णन पहले किया गया है। श्रुति के चरम सिद्धान्त के अर्थ में 'वेदान्त' शब्द का प्रयोग उपनिषदों में ही सबसे पहले उपलब्ध होता है—उपनिषदों के वैदिक रहस्यमय सिद्धान्तों के प्रतिपादक होने के कारण उनके लिए 'वेदान्त' (वेद का अन्त = सिद्धान्त ) शब्द का प्रयोग नितरां न्याय्य है । परन्तु कालान्तर में औपनिषद सिद्धान्तों में आपाततः विरोधों के परिहार करने की तथा एकवाक्यता करने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। इसी की पूर्ति करने के लिए वादरायण व्यास ने 'ब्रह्मसूत्रों' का निर्माण किया । यह साढ़े पाँच सौ सूत्रों का स्वल्पकलेवर ग्रन्थ समस्त वेदान्त सिद्धान्तों का आकर-ग्रन्थ है, जिसकी अपनी दृष्टि से विस्तृत व्याख्या कर पीछे के आचार्यों ने अपने धार्मिक मर्तो की भव्य प्रतिष्ठा की है, तथा विपुल यश अर्जन किया है। इन सूत्रों का जदयकाल प्राचीन है। भिक्षुओं अर्थात् संन्यासियों के लिए जपादेय होने के कारण इन सूत्रों को 'भिक्षुसूत्र' भी कहते हैं। पाणिनि ने जिन पाराशर्य (पराशरपुत्रनिर्मित ) भिक्षुसूत्रों का नाम निर्देश किया है वे पराशर के पुत्र महर्षि वादरायण व्यास के द्वारा विरचित प्रकृत ब्रह्मसूत्रों से भिन्न प्रतीत नहीं होते। श्रीघरस्वामी की सम्मति में गीता भी 'ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिः विनिश्चितः' (१३।४) पद्यांश में ब्रह्मसूत्रों का ही निर्देश करती है। इस प्रकार ब्रह्मसूत्रों का निर्माणकाल विक्रमपूर्व षष्ठ शतक से उतर कर नहीं है। तर्कवाद (२।२) में सर्वास्तिवाद और विज्ञानवाद के खण्डन उपलब्ध होने पर भी इस सिद्धान्त को हानि नहीं पहुँचती, क्योंकि भारतीय विचारधारा के इतिहास में ये मत बुद्ध से भी अधिक प्राचीन हैं। असंग आदि ने नवीन ग्रन्थों का निर्माण कर इनका व्यवस्थापनमात्र किया।

# ब्रह्मस्त्र के प्रसिद्ध भाष्यकार

| संख्य | ा नाम     |                | भाष्य-नाम        | सिद्धान्त            |
|-------|-----------|----------------|------------------|----------------------|
| 1     | शंकर      | ( ७८८-८२० ई० ) | शारीरकभाष्य .    | निविशेषाद्वैत        |
| ?     | भास्कर    | ( 2000 )       |                  | भेदाभेद              |
| 3     |           | ( \$ \$ \$ 0 ) |                  | विशिष्टाद्वैत        |
| Y     |           | (१२३८)         | पूर्णप्रज्ञभाष्य | द्वेत                |
| ¥     | निम्बार्क | (१२५०)         | वेदान्तपारिजात   | <b>देतादेत</b>       |
| Ę     | श्रीकण्ठ  | (१२७०)         | शैवभाष्य         | शैव-विशिष्टाद्वैत    |
| U     | श्रीपति   | ( 8800 )       | श्रीकरभाष्य      | वीरशैव-विशिष्टाद्वेत |
| 5     | वल्लभ     | ( १४७६-१५४४ )  | अणुभाष्य         | शुद्धाद्वेत          |
| ŧ     |           | ( १६०० )       | विज्ञानामृत      | अविभागाद्वैत         |
| १०    |           | (१७२५)         | गोविन्दभाष्य     | अनित्यभेदाभेद        |
|       |           |                |                  |                      |

इन भाष्यों में सिद्धान्तों का ही फर्क नहीं है, बल्कि सूत्रों और अधिकरणों की संख्या में भी बड़ा अन्तर है। शंकर के अनुसार सूत्रों और अधिकरणों की. संब्या क्रमशः ४४५ और १६६ है; रामानुजमत में ४४५ और १६०; माघ्वमत में १६४ और २२३; निम्बार्कमत में ५४६ और १६१; श्रीकण्ठ के अनुसार १४४ और १८२ तथा वल्लभमत में ४४४ और १७१ है।

#### ब्रह्मसूत्र

बहासूत्र में चार अध्याय और प्रत्येक अध्याय में चार पाद हैं। प्रथम बव्याय का नाम समन्वयाच्याय है, जिसमें समग्र वेदान्तवाक्यों का साक्षात् ग परम्परया प्रत्यगिभन्न अद्वितीय ब्रह्म में तात्पर्यं दिखलाया गया है। इस बय्याय के प्रथम पाद में स्पष्ट-ब्रह्मालिंगयुक्त वाक्यों का विचार किया गया है। स पाद के प्रथम चार सूत्र विषयदृष्टि से नितान्त महत्त्वणाली हैं। इन्हें 'चतु:-कित्र है। द्वितीय पाद में अस्पष्टब्रह्मलि ज्ञयुक्त उपास्य ब्रह्मविषयक विस्थें का तथा तृतीय पाद में स्पष्ट-ब्रह्मालिङ्ग प्रायशः ज्ञेय-ब्रह्मविषयक विकार है चतुर्थं पाद में अज, अन्यक्तादि उपनिषद्गत पदों के अर्थं का विवार किया गया है। द्वितीय अध्याय का नाम अविरोधाध्याय है, जिसमें, भिति, तकिंदि के सम्भावित विरोध का परिहार कर ब्रह्म में अविरोध भर्तामत किया गया है। इस अध्याय के प्रथम पाद (स्मृति-पाद) में सांख्यादि शिवियों के सिद्धान्तों का खण्डन किया गया है। द्वितीय पाद (तर्क-पाद) में

१२ मा० द०

सांख्य, वैशेषिक, जैन, सर्वास्तिवाद, विज्ञानवाद, पाशुपत और पाश्चरात्र मतों का युक्तियों से क्रमशः खण्डन कर वेदान्तमत की प्रतिज्ञा की गई है। दोनों पादों में बादरायण ने अपनी तर्कयुक्तियों की सूक्ष्मता, समर्थता तथा व्यापकता के बल पर प्रतिपक्षियों के सिद्धान्तों की जैसी मार्मिक समीक्षा की है वह विद्वानों के आदर का विषय है। तृतीय तथा चतुर्थ पादों में महाभूत- सृष्टि, जीव तथा इन्द्रिय-विषयक श्रुतियों का विरोधपरिहार किया गया है। तृतीय अध्याय का नाम साधनाध्याय है, जो वेदान्तसम्मत साधनों का विधान करता है। परलोकगमन, तत्त्वपदार्थपरिशोधन, सगुणविद्यानिरूपण तथा निर्मृण-ब्रह्म-विद्या के विहरङ्गसाधन (आश्रमधर्म, यज्ञ, दानादि) तथा अन्तरङ्गसाधन (शम, दम, निदिध्यासन आदि) का निरूपण प्रत्येक पाद में क्रमशः किया गया है। चतुर्थ अध्याय का नाम फलाध्याय है, जिसमें सगुण- निर्मृण विद्याओं के फलों का साङ्गोपाङ्ग विवेचन किया गया है।

ब्रह्मसूत्र के विषयों का यही संक्षित प्रतिपादन है । ब्रह्मसूत्र के आध्यात्मिक सिद्धान्त कौन-कौन से थे ? इसका यथार्थं उत्तर देना कठिन कार्यं है। सूत्र इतने स्वल्पाक्षर हैं कि विना किसी भाष्य की सहायता के उनका अर्थ लगाना दुष्कर है और साम्प्रदायिक भाष्यों में अर्थ की खींचातानी भी कम नहीं है। ऐसी स्थिति में बादरायण के मन्तव्यों का प्रकाशन एक विषम समस्या है जिसके हल करने का क्लाघनीय उद्योग डाक्टर घाटे ने 'वेदान्त' नामक अंग्रेजी पुस्तक में किया है, जिसमें उन्होंने शंकर, रामानुज, निम्बार्क, मध्य तथा वल्लभ की व्याख्याओं के तारतम्य का अनुशीलन कर मूल सूत्रों के प्रतिपाद्य सिद्धान्तों को खोज निकाला है। उनकी सम्मति में शंकराचार्य के अनेक सिद्धान्तों की पुष्टि सूत्रों से नहीं की जा सकती। सूत्रकार के सिद्धान सम्भवतः इस प्रकार थे - विभु ब्रह्म की अपेक्षा आत्मा अणु है, जीव चैतन्यहर्ण हैं तथा ज्ञान इसका विशेषण या गुण भी है। ब्रह्म जगत् का उपादान तथा निमित्त कारण दोनों है। कार्य-कारण के सम्बन्ध में सूत्रकार परिणामवाद के पक्षपाती प्रतीत होते हैं, विवर्तवाद के नहीं। 'आत्मकृतेः परिणामार् ( ब्र० सू० शिश्रा२६) में सूत्रकार ने 'परिणाम' शब्द का स्पष्ट निर्देश किया है। सूत्रकार के ये मन्तब्य रामानुजादि चारों बैज्जव भाष्यकारों के सामान्य समभावेन माननीय सिद्धान्त हैं। यदि किसी विशिष्ट सिद्धान्त की झतक सूत्रों में दीख पड़ती है, तो वह 'भेदाभेद' सिद्धान्त है। बादरायण के मत मध्यम कोटि के हैं।

# अद्वैत वेदान्त के प्रमुख आचार्य

ब्रह्मसूत्र के अध्ययन से स्पष्ट है कि बादरायण से भी पूर्व काल में अनेक बाबायों ने वेदान्त-तत्त्व की मीमांसा की थी, परन्तु इन बाचायों की कृतियाँ बब उपलब्ध नहीं है। इनके नाम अकारादिकम से नीचे दिये जाते हैं:—

- (१) आत्रेय—इनका नाम केवल एक बार ही (ब्र॰ सू॰ ३।४।४४ ३) निर्दिष्ट है। यज्ञ में अङ्गाश्रित उपासना यजमान के द्वारा तथा ऋत्विज् के द्वारा दोनों प्रकार से हो सकती है। यहाँ फल के विषय में सन्देह बना ब्राहै। आत्रेय के मतानुसार कर्म का फल यजमान (यज्ञ स्वामी) को ही प्राप्त होता है, ऋत्विज् को नहीं।
- (२) आशमरथ्य—इनका निर्देश दो बार (ब्र॰सू०१।२।२६;१।४।२०) मिलता हैं। उपनिषदों में कहीं-कहीं सर्वव्यापक ईश्वर को प्रादेश मात्र (एक प्रदेश में टिकने वाला) कहा गया है, जिसकी उपपत्ति ये इस प्रकार बतलाते हैं—परमेश्वर वस्तुतः अनन्त है, तथापि भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए प्रदेशमात्र में आविर्भूत होता है, क्योंिक कोई भी सम्पूर्णतः उसकी उपलब्धि वहीं कर सकता। हृदयादि उपलब्धि स्थानों (प्रदेशों) में उसकी उपलब्धि विशेष रूप से होती है। इस कारण भी वह प्रादेशमात्र कहा गया है। इसके को में विज्ञानात्मा तथा परमात्मा में भेदाभेद सम्बन्ध है। ये भेदाभेदवादी वे। श्रुतिप्रकाशिका के कर्ता सुदर्शनाचार्य का कथन है कि इन्हीं के मत को पित्रींकाल में यादव-प्रकाश ने पुष्ट किया है। मीमांसा (६।४।१६) में भी इनके नाम का निर्देश एक बार है।
- (३) औडुलोमि—तीन बार निर्दिष्ट है (१।४।२१; ३।४।४१ तथा भेषा६)। इनके मत में अवस्था की भिन्नता के कारण भेदाभेद होता है, वर्षत् संसार दशा में जीव और ब्रह्म में भेद है, पर मुक्तावस्था में दोनों में बेहे है। वाचस्पति मिश्र ने भामती में इनके मत का उपपादन बड़े सुन्दर के किया है।
- (४) कार्ष्णाजिनि— ब्र॰ सू॰ (३।१।६) में एक बार तथा मीमांसा-है। ब्रह्मसूत्र में 'रमणीयचरणाः' (४) कोक बार इनका उल्लेख मिलता है। ब्रह्मसूत्र में 'रमणीयचरणाः' १४०।७) के ऊपर इनका विशिष्ट मत निर्दिष्ट हुआ है।

- (५) काशकृत्स्न—इनके मत में (व्र० सू० १।४।२२) परमेश्वर है। इस संसार में जीव रूप से अवस्थित है, जीव परमात्मा का विकार नहीं है। बाचार्य शंकर के शब्दों में इनका सिद्धान्त यह है—काशकृत्स्नस्य आचार्यस्य अविकृतः परमेश्वरो जीवो नान्य इति मतम्। यह मत श्रुत्यनुसारी होने हे अाचार्य को मान्य है।
- (६) जैिमनी—इनका नाम ब्र० सू० में सबसे अधिक आता है—पूरे ११ बार । ये बादरायण के साक्षात् शिष्य माने जाते हैं । कर्मभीमांसा दर्शन की रचना इन्होंने ही की है । प्रत्येक विषय में इनका मीमांसक मत स्पष्टत्या प्रतीत होता है ।
- (७) बादरि—इनका उल्लेख चार वार आता है (ब्र॰ सू॰ ११२ ३०; ३।१।११; ४।३।७; ४।४।१०) । उद्यर मीमांसा सूत्रों में भी इनका निर्देश उपलब्ध है। अनुमान किया जाता है कि इन्होंने इन दोनों मीमांसाओं पर सूत्रग्रन्थ लिखे थे। इनके मत ये हैं:—
- (क) कर्मानुष्ठान के विषय में इनका विलक्षण मत यह या कि वैक्षि कर्म में सबका अधिकार है। जैमिनि ने इसका खण्डन कर शूद्र के अनुष्ठान का निषेघ किया है।
- (ख) ईश्वर को प्रादेशमात्र कहने की इनकी व्याख्या विचित्र है। हुल में रहने के कारण मन प्रादेशमात्र कहा जाता है। ईश्वर का स्मरण ऐसा है। प्रादेशमात्र मन करता है। अतः ईश्वर के लिए यह शब्द व्यवहृत हुआ है।
- (ग) 'रमणीयचरणाः' में चरण का अर्थं कमं ही है। अनुष्ठानवाचक चरण का प्रयोग कमं के लिए होता है।
- (घ) 'य एनान् ब्रह्म गमयति' (छा० ४।१५।५) में ब्रह्म शब्द कार्य ब्रह्म का वाचक है। जैमिनी के मत में यह परब्रह्म का वाचक है, परन्तु गर्द ठीक नहीं, क्योंकि सर्वव्यापक होने से वह गन्तव्य नहीं हो सकता।
- (ङ) ईश्वर-भावापन्न विद्वान् के भरीर तथा इन्द्रियों की सता के विषय में वादिर कहते हैं कि सत्ता नहीं रहती, तभी तो मन से कामों की देखने का वर्णन छान्दोग्य करता है (८।१२।१५)।
- (प्र) आचार्य-काश्यप—इनका भी कोई सूत्रग्रन्थ था, परन्तु ब्र॰ सूर् में उल्लेख नहीं है। शाण्डिल्य ने भक्तिसूत्र में (तामैश्चर्यपरां काश्य-परत्वात्—सूत्र २६) किया है। इनका मत भेदवाद था।

# शंकर-पूर्व वेदान्ताचार्य

हि उ

है।

वंस्य

ने से

-पूरे

र्शन

तया

११२

नका

ार्बो

दिक

हृद्य

ा ही

च क

कार्य

यह

1 के

को

सु

44.

इकर से पूर्व के आचार्यों का उल्लेख स्वयं शंकराचार्य के प्रन्थों में किया बाहै। इनमें 'भर्तु-प्रपन्च' ने कठ तथा बृहदारण्यक पर भाष्य की रचना की वा मुरेश्वराचार्य और आनन्दगिरि के समय में भी इनका ग्रन्थ उपलब्ध था। म्तृंप्रच का सिद्धान्त ज्ञानकर्मसमुच्चयवाद कहा है। शंकराचार्य ने बृहदा-एक भाष्य में कहीं-कहीं 'औपनियन्मन्य' कह कर इनका परिहास किया है। हार्वितक दृष्टि में इनका मत द्वैताद्वैत नाम से प्रसिद्ध है। 'भर्नु मित्र' का प्रसंग बायमञ्जरी में तथा यामुनाचार्य के सिद्धित्रय में आता है। इससे प्रतीत होता है कि ये भी वेदान्त के आचार्य रहे होंगे। इनके मीमांसा-प्रन्थ का उल्लेख किया जा चुका है। 'भर्तृ हरि' का नाम यामुनाचार्य के ग्रन्थ में उल्लिखित है। महंहरि वाक्यप्रदीपकार ही हैं, परन्तु इनका कोई वेदान्त ग्रन्थ अभी तक अवव्य नहीं हुआ है। शब्दाद्वैत ही इनका प्रतिपाद्य सिद्धान्त है। 'उपवर्ष' का नाम आचार्य शंकर ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य (३।३।५३) में निर्दिष्ट किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने पूर्व तथा उत्तर उभय मीमांसाओं पर इति पन्य लिखा था। ब्रह्मसूत्र पर 'बोधायन' की एक वृत्ति थी जिसका उढरण बाचार्य रामानुज ने अपने भाष्य में किया है। प्रतीत होता है कि बोवायन-निर्मित वेदान्त-वृत्ति का नाम 'कृतकोटि' था। 'ब्रह्मनन्दीं', 'टंक' बीर 'मारुचि' के नाम वेदान्ताचार्य के रूप से श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के ग्रन्थों में मिनते हैं। 'द्रविडाचार्य' एक प्राचीन वेदान्ती थे, जिन्होंने छान्दोग्य उपनिषद् पर बित बृहत् भाष्य लिखा था। माण्डूक्योपनिषद् के भाष्य में शंकराचार्य ने क्का 'आगमनित्' कहकर उल्लेख किया है। शंकर के पहले 'सुन्दरपाण्डच' गीमक आचार्यं ने एक कारिकाबद्ध वात्तिका की रचना की थी। शंकराचार्य ने इनके वात्तिक-ग्रन्थ से तीन श्लोक उद्धृत किए हैं (१।१।४ ब्र० भा०)। वे बंब वेदान्ती थे। तन्त्रवात्तिक में इनके श्लोकों के उद्युत होने से प्रतीत हैता है कि इन्होंने पूर्व तथा उत्तर मीमांसा पर वार्तिक की रचना की थी। बहादता शंकराचार्य के पूर्वकाल में एक अति प्रसिद्ध वेदान्ती थे। सम्भव है वे मूत्र के भाष्यकार रहे हों। ब्रह्मदत्त के मत से जीव अतित्य है; एकमात्र ब्रह्म है नित्य पदार्थ है। ये कहते हैं कि जीव तथा जगत् दोनों ही बहा से उत्पन्त है किर बहा में ही लीन हो जाते हैं। इनकी दृष्टि से उपनिषदों का यथायं वित्यं 'तत्वमसि' इत्यादि महावाक्यों में नहीं, अपितु 'आत्मा वा अरे द्रव्टव्यः' लियोगवाक्यों में है। इनका कहना है कि भिन्नवर् प्रतीत होने पर भी

जीव वस्तुतः ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इनके मत से किसी अवस्था में भी साधक के कमों का त्याग नहीं हो सकता। ब्रह्मदत्त भी जीव की उत्पत्ति और विनाश मानते हैं। आश्मरथ्य के मत से इनका भेव इतना ही है कि वे भेदाभेदवादी हैं तथा ये अर्द्धतवादी।

## अद्वेत-वेदान्त का इतिहास

शंकराचार्य

ये अलौकिक मेघासम्पन्न पुष्ठव थे। इनकी अलौकिक विद्वत्ता, सर्वाितशायिनी शेमुषी, असाघारण तर्कपटुता देख कर किसी भी आलोचक का मस्तक गौरव से इनके सामने नत हुए बिना नहीं रहता। इनका जन्म ७८८ ई० (संवत् ८४५) तथा निर्वाण काल ८२० ई० माना जाता है। ३२ वर्ष की स्वल्प आयु में आचार्य ने वैदिक धर्म के उद्धार तथा प्रतिष्ठा का जो महनीय कार्य सम्पादन किया वह अद्वितीय है। इसीलिये ये भगवान् शंकर के अवतार माने जाते हैं। मालाबार प्रान्त के एक नम्बूदी वाह्मण के घर जन्म लेकर इन्होंने काशी को अपना कर्मक्षेत्र बनाया था। आचार्य गौडपाद के शिष्य गोविन्द भगवत्पाद के ये शिष्य थे। इनके विषय में प्रसिद्ध है—

अष्टवर्षे चतुर्वेदी द्वादशे सर्वशास्त्रवित्। षोडशे कृतवान् भाष्यं द्वात्रिशे मुनिरभ्यगात्।।

प्रस्थानत्रयी के आद्य उपलब्ध भाष्यकार आप ही हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनायें हैं—उपनिषद्भाष्य, गीताभाष्य, ब्रह्मसूत्रभाष्य, माण्डूक्यकारिकाभाष्य, विष्णुसहस्रनामभाष्य, सन्त्सुजातीयभाष्य, सौन्दर्यलहरी, उपदेशसहस्री आदि। इनकी रचनाशेली इतनी रोचक है, गम्भीर विषयों को सरल शब्दों में अभिव्यक्त करने में इनकी कला इतनी मनोरम है कि इनके 'प्रसन्नगम्भीर' भाष्य साहित्यिक दृष्टि से भी अनुपम हैं। इनके परमगुरु 'गौडपादाचार्य' अद्धेत के प्रथम आचार्य हैं, जिनकी 'माण्डूक्यकारिका' अद्धेततत्त्व की आधार-शिला के समान महनीय मानी जाती है। शंकरोत्तर युग के विख्यात आचार्य के नाम ये हैं:—

(१) मण्डनिमश्र—शंकराचार्य के समकालीन अद्वैतप्रतिपादक आचार्य । इनके मीमांसा प्रत्यों का निर्देश पहले किया गया है। इनकी 'स्फोटिसिट्टिं स्फोटिविषयक प्रत्य है। इनकी 'ब्रह्मसिद्धि' शंखपाणि की टीका के साथ प्रदूरि से अभी प्रकाशित हुई है। इसकी अन्य व्याख्यायें 'ब्रह्मतत्त्वसमीक्षा' वाचस्पित की 'अभिप्रायप्रकाशिका' चित्सुख की तथा 'भावशुद्धि' आनन्दपूर्ण (विद्यासागर)

की है। वाचस्पति की सबसे प्राचीन यह ज्याख्या अभी तक कहीं भी उपलब्ध कार्ह । मण्डन भर्तृ हरि के 'शब्दाद्वयवाद' के समर्थक हैं। आचार्य के दो विधा ने उनके ग्रन्थों पर व्याख्यायें लिखी हैं—(२) 'सुरेश्वराचार्य' आचार्य के स्थितिषद्त्राच्य पर वार्तिकों की रचना करने के कारण 'वार्तिककार' के नाम से विख्यात हैं। इनका वृहदारण्यकभाष्य-वार्तिक विपुलकाय, प्रौढ तथा विद्यपूर्ण ग्रन्थरत्न हैं। इसके अतिरिक्त इनके तैत्तिरीयभाष्यवार्तिक, क्षमंसिद्धि, दक्षिणामूर्तिस्तोत्रवातिक अथवा मानसोल्लास, पश्चीकरणवात्तिक बादि ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। आचार्य के दूसरे शिष्य (३) 'पद्मपादाचार्य' ने शारीरकभाष्य की प्रथम वृत्ति 'पञ्चपादिका' नाम से लिखी, जिसमें चतुःसूत्रों का ही विस्तृत विवेचन है। इसके अतिरिक्त 'प्रपश्वसारटीका' और 'विज्ञान-हींपका' पद्मपाद के ग्रन्थ माने जाते हैं। 'पञ्चपादिका' से ऊपर अवान्तर बताब्दियों में अनेक महत्त्वशाली ग्रन्थ रचे गये। 'प्रकाशात्मयित' ने इसकी वैका 'विवरण' नाम से लिखी। यह टीका इतनी विशिष्ट है कि इसी के नाम ग 'विवरण-प्रस्थान' का नामकरण हुआ है। विवरण की दो टीकायें हैं— 🏮 अखण्डानन्दमुनि कृत 'तत्त्वदीपन' और (ख) विद्यारण्य कृत 'विवरणप्रमेयसंग्रह'। पञ्चपादिका की अन्य अनेक वृत्तियाँ भी हैं।

'मुरेश्वराचार्य' के शिष्य (४) 'सर्वज्ञात्ममुनि' ने ब्रह्मसूत्रों के ऊपर 'संक्षेप-गरीरिक' नामक एक प्रख्यात पद्मबद्ध व्याख्या-ग्रन्थ लिखा है, जिसपर विंवहाश्रम की तत्त्वबोधिनी, तथा मधुसूदनसरस्वती का 'सारसंग्रह' प्रसिद्ध है। (१) वाचस्पति की 'भामती' भाष्य पर एक भव्य टीका है, उनकी सर्वतो-गिमिनी वैदुषी के नितान्त अनुरूप है। 'ब्रह्मतत्त्वसमीक्षा' अभी तक उपलब्ध न्हीं है। भामतो की अपनी विशेषता है, जिसके कारण उसकी पद्धति के बन्धिक ग्रन्थ 'भामतीप्रस्थान' के नाम से प्रसिद्ध हैं। वाचस्पति मिश्र के वैद्यान सिद्धान्तों पर मण्डनिमश्च के विचारों का प्रभाव विशेष रूप से पड़ा पा; यह इन दोनों के ग्रन्थों की तुलना से प्रतीत होता है। अन्यक्तात्मा के िष्य (६) 'विमुक्तात्मा' (दशम शतक) की 'इष्टसिद्धि' बड़ोदा से हाल रें ही प्रकाशित हुई है । वेदान्त के इस गौरवमय ग्रन्थ में 'अविद्या' के स्वरूप भ विवेचन बड़े ऊहापोह के साथ किया गया है। नैषध-चरित रचिता (७) महाकवि 'श्रीहर्ष' असाधारण वेदान्ती थे, जिनका 'खण्डनखण्डखाद्य' वीव भी पाण्डित्य का निकषग्रावा बना हुआ है। नैयायिक पद्धति का वितिम्बन कर देतवाद का इतना विद्वत्तापूर्ण खण्डन मिलना दुष्कर है। कर मिश्र जैसे नैयायिक का इस पर टीका लिखना इसके गौरव का भितायक है। (८) 'अद्वैतानन्द' (१२ शतक) का 'ब्रह्मविद्याभरण'

भाष्य का आभरण ही है। (६) 'आनन्दबोध' (१२ शतक) का 'न्यायमकरंद' वेदान्त का माननीय ग्रन्थ है।

- (१०) 'चित्सुखाचार्य' (१३ शतक) अपनी ही कृति 'तत्त्वदीपिका' (प्रसिद्ध नाम चित्सुखी) से विख्यात हो गये हैं। पर इनकी अन्य रचनायें— (१) शारीरकभाष्य पर भावप्रकाशिका, (२) ब्रह्मसिद्धि पर अभिप्राय-प्रकाशिका, (३) नैष्कर्म्यसिद्धि पर भावतत्त्वप्रकाशिका — कम महत्त्वशालिनी नहीं है। भामती पर 'कल्पतरु' तथा शास्त्रदर्पण के रचयिता (१२) 'अमलानत् (१३ शतक) चित्मुख के समकालीन थे। माधवाचार्य संन्यास लेकर श्रंगेरी मठ पर अधिष्ठित होने पर । (११) 'विद्यारण्य' के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी 'पञ्चशती' की लोकप्रियता का परिचय देना व्यर्थ है। यह वेदान्ततत्त्व-जिज्ञासुओं के गले का हार है। इसके अतिरिक्त विवरण-प्रमेय-संग्रह, अनुमृति-प्रकाश, जीवन्मुक्तिविवेक, बृहदारण्यक-वाक्तिकसार आदि ग्रन्थ वेदान्त के सिद्धान्तों की जानकारी के लिये विशेष उपादेय हैं। गीता पर वेदान्ततत्व-प्रतिपादक शंकरानन्दी टीका के रचयिता (१३) 'शंकारानन्द' और वैयासिक ·न्यायमाला के निर्माता 'भारतीतीर्थ' विद्यारण्य के गुरु थे। पश्चदशशतक में (१४) 'आनन्दगिरि' ने शंकराचार्य के भाष्यों को सुबोध बनाने के लिए उनपर टीकार्ये लिखीं। शारीरकभाष्य पर इनका 'न्याय-निर्णय' भाष्यार्थ को भली-माँति समझाने में कृतकार्य है। इनके समकालीन (१५) 'प्रकाशानव यति' ने 'वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली' नामक 'एक-जीववाद' के प्रतिपादक उत्तम प्रन्य की रचना की और (१६) 'अखण्डानन्द' ने 'तत्त्वदीपन' में विवरण के गूढार्थ को भली-भौति प्रकट किया।
- (१७) 'मधुसूदन सरस्वती' (१६ शतक) काशी के संन्यासियों में अग्रगण्य थे। इनका सर्वश्रेष्ठ प्रन्थरत्न 'अद्वैतसिद्धि' है, जिसके द्वारा द्वैतवादियों की युक्तियों का मामिक खण्डन कर अद्वैततस्व की प्रभा का सर्वत्र विस्तार किया गया है। यह वेदान्त-प्रन्थों में खण्डन के समकक्ष माना जाता है। वेदान्तकर्त्य लिका, सिद्धान्तविन्दु, गीता-टीका (मधुसूदनी) आज भी नितान्त लोकप्रिय हैं। अद्वैतसिद्धि पर अद्वैत-चिन्द्रका (लघु तथा गुरु) के रचियता (१८) 'ब्रह्मानन्दी' के सरस्वती' वंगाल के रहने वाले थे। अतः इनकी टीका 'गौड ब्रह्मानन्दी' के नाम से विख्यात है। (१६) 'नृसिहाश्रम सरस्वती' मधुसूदन के समकातीन काशीस्य संन्यासियों में विशेष विख्यात हैं। वेदान्ततत्त्वविवेक, अद्वैतदीपिका भेदिधिक्कार, विवरणटीका आदि उद्भट ग्रन्थ इनकी कीर्ति को स्थार्थ

रखने के लिए पर्याप्त हैं। इनके समकालींन (२०) 'अप्यय दीक्षित' वेदान्त के रहत प्राप्ति विद्वान् ही नहीं थे, प्रत्युत उच्च कोटि के साधक भी थे। एक विवास के ब्रह्मसूत्र-भाष्य पर 'शिवाक मणिदीपिका' इनकी एक उच्च अक्रिया है। शांकरमत में 'कल्पतरु-परिमल' (अमलानन्दकृत 'कल्पतरु' बाह्या की टीका) तथा 'सिद्धान्तलेशसंग्रह' प्रख्यात ग्रन्थ हैं। 'सिद्धान्तलेश' वहत वेदान्त के महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों का न केवल सारभूत संग्रह है; प्रत्युत केतिहासिक दृष्टि से भी उपादेय है। (२१) 'घर्मराजाध्वरीन्द्र' (नृसिंहाश्रम के प्रशिष्य और वेंकटनाथ के शिष्य ) की 'वेदान्त-परिभाषा' वेदान्त प्रमाण-शास्त्र पर एक अनुपम ग्रन्थ है। तत्त्वचिन्तामणि की दशटीकाविभञ्जती बिंगनवा टीका के निर्माता होने से इस ग्रन्थकार की तार्किक विद्वत्ता में किसी को सन्देह नहीं हो सकता। इसके पुत्र (२) 'रामकृष्ण' ने परिभाषा को दिरान्तिशिखामणि' टीका से विभूषित किया। (२३) 'सदानन्द' (१६ श) के विदालसार' को सरल विवेचन के कारण वेदान्त का प्राइमर कह सकते हैं बौर यह इसी कारण लोकप्रिय है। (२४) 'गोविन्दानन्द' (१७ श०) की रलप्रमा शारीरिकभाष्य की सरल टीका है, जो काशी में लिखी गई। (२५) 'नारायणतीर्थं' तथा ब्रह्मानन्दं के मधुसूदन के 'सिद्धान्तबिन्दुं पर क्रमशः 'तपुव्याख्या' तथा 'न्यायरत्नावली' नामक उपयोगी टीकार्ये लिखी हैं। कश्मीर के (२६) 'सदानन्द यति' इन्हीं ब्रह्मानन्द तथा नारायण के शिष्य थे। उनकी 'अद्वैतब्रह्मसिद्धि' विषय की व्यापकता तथा सुबोध शैली के कारण वेदान्त के इतिहास में प्रसिद्ध है। अद्वैत वेदान्त के आदरणीय आचार्यों का यही संक्षिप्त विवरण है।

गौडपाद

बढ़ैत वेदान्त का विकास जानने के लिए शंकर से पूर्व के दार्शनिकों का बध्यन उपादेय है। इनमें सबसे मुख्य हैं गौडपाद, जो शंकर के गुरु गोविन्दपाद के गुरु माने जाते हैं। 'मायावाद' का आरम्भ गौडपाद से माना जाता है।
किका कीर्तिस्तम्भ 'माण्डूक्यकारिका' है, जो उपनिषदों के अनन्तर अद्वैत वेदान्त
का बत्यन्त गौरवमय ग्रन्थ माना जाता है। 'उत्तरगीता' का भाष्य भी आप
की ही कृति है। कारिकाओं की पचना बड़ी ही उदात्त तथा ममेंस्पिशिणी है।

१. द्रष्टव्य म० म० पण्डित गोपीनाथ कविराज की ब्रह्मसूत्र के भाष्यानुवाद की भूमिका तथा स्वामी प्रज्ञानानन्द सरस्वती का वेदान्तेर इतिहास (१ भाषवंगला)।

इसमें चार प्रकरण हैं जिनमें कुल मिलाकर २१५ कारिकायें है। इन प्रकरणों के नाम हैं—(१) आगम प्रकरण, (२) वैतथ्य-प्रकरण, (३) अद्वैत प्रकरण, तथा (४) अलातशान्ति प्रकरण।

- (क) आगम प्रकरण में मूल माण्ड्रक्य उपनिषद् की विस्तृत व्याख्या है, जिसमें अ, उ, म, के द्वारा प्रतिपाद्य वैश्वानर, हिरण्यगर्भ एव ईश्वर से भिष्ठ तथा जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओं से पृथक्, परन्तु इनमें अनुगत परमात्मतत्त्व, अनुष्ठान तथा साक्षीरूप से और ओंकार के चतुर्थ-पाद अमाव 'तुरीय' नाम से विणित किया गया है।
- (ख) वैतथ्य (मिथ्यात्व) प्रकरण में युक्तियों के सहारे बड़ी कुशलता से प्रपन्त का मायामयत्व सिद्ध किया गया है। जाग्रत जगत् भी स्वप्न के अनुस्क ही एकदम मिथ्या है। आत्मा ही एक नित्य पदार्थ है, परन्तु उसी में तरहत्तरह के मावों की कल्पना होकर इस प्रपन्त का उदय होता है। इस विकल्प का मूल 'माया' है। यह समस्त मायाकिल्पित जगत् स्वप्न तथा गंधवंनगर के समान असत्य है। तब परमार्थ का लक्षण क्या है? आचार्य का कहना है—

ब्रह्म का न तो कभी नाश होता है और न उदय; न वह कभी वन्धन में आता है, न वह मुक्ति की इच्छा करता है और न कभी मुक्त होता है। उत्पत्ति और नाश; बन्धन तथा मुक्ति—ये सापेक्ष भावनाएँ हैं। बह्म सर्वथा निरपेक्ष सत्ता है। उस एक अखण्ड चिद्वन वस्तु को छोड़कर अन्य किसी की सत्ता नहीं है।

(ग) बहुतप्रकरण में बाचायं ने अनेक दृढ़ युक्तियों के आधार पर बहुत तत्त्व की सिद्ध की है। आत्मा में सुख-दु:ख की भावना करना नितान्त असंगत है। वालक लोग घूलि तथा घूम के संसगं से आकाश को मिलन बतलाते हैं। परन्तु आकाश वास्तव में कभी मिलन नहीं होता। उसी प्रकार आत्मा को भी सुख-दु:खादि भावों के संसगं से मिलन तथा दुखी-सुखी मानना बालकों की दुर्वुद्धि का विलास है; आत्मा तो स्वतः असंग ठहरा। द्वैत की कल्पना का आधार माया है। न अमृत पदार्थ मत्यं होता है, न मरणशील वस्तु अमृत बनती है। अतः अमृत आत्मा की उत्पत्ति मानने से उसमें मर्त्यंत्व धर्म का दोष आने लगेगा। अतः आत्मा की उत्पत्ति मानने से उसमें मर्त्यंत्व धर्म का दोष आने लगेगा। अतः आत्मा की उत्पत्ति —जाति —नहीं होती। यही है गौडपाद का विख्यात 'अजातिवाद' का सिद्धान्त।

(घ) चतुर्थं प्रकरण का नाम 'अलाति-शान्ति' है। अलात का अर्थ होता है— 'मशाल'। मशाल के घुमाये जाने पर गोल आकृति की उत्पत्ति प्रमण बन आपार से होती है। उसी प्रकार जगत् का यह रूप मायाकित्यत है।
बन आपार होने से ही उनकी सत्ता है, मन के निरोध होते ही उनका
बन हों जाता है। अतः मन के अमनीभाव होते ही प्रपन्ध का विलय
हो जाता है। प्रपन्ध की उत्पत्ति तथा लय, प्रतीति तथा अप्रतीति
होतों प्रान्तिजनित हैं। वस्तुतः एक ही परमात्मतत्त्व की पारमार्थिक सत्ता है।
स प्रकरण की भाषा, पारिभाषिक शब्द (विज्ञित्ति आदि) तथा सिद्धान्त के
बन्नीकन से अनेक आधुनिक विद्धानों की धारणा है कि गौडपाद ने बुद्धधमें के
बन्नीका ही प्रतिपादन वेदान्त के रूप में किया है, परन्तु यह मत नितान्त
प्रान्तहै। बहुत सम्भव है कि ये पारिभाषिक शब्द अध्यात्मशास्त्र के सर्वजनमान्य
साधारण शब्द रहे हों, जिनका प्रयोग करना बौद्ध दार्शनिकों के समान
बीह्याद के लिए भी न्याय्य था। केवल शब्दसाम्य के आधार पर महत्त्वपूर्ण
बिद्धानों की उद्भावना करना उचित नहीं हैं। बौद्ध दर्शन के ग्रन्थों से
बोह्याद के परिचित होने का हम निषेध नहीं करते, परन्तु वेदान्त के छल से
बोद धर्म के तत्त्वों का प्रचार करने का दोष उनके ऊपर लगाने के भी हम
स्वपाती नहीं हैं।

### (२) वेदान्त तत्त्वमीमांसा

अद्वैत वेदान्त का मूल मन्त्र है परमार्थ सत्ता-रूप ब्रह्म की एकता तथा बेनेकात्मक जगत् की मायिकता। इस तथ्य को हृदयङ्गम करने के लिए किप्य मौलिक सिद्धान्तों से परिचित होना आवश्यक है। अद्वैत वेदान्त का कि मौलिक सिद्धान्त है जिसे भली-भाति समझ लेने पर ही अन्य तत्त्वों का बेनुबोलन किया जा सकता है। वह तत्त्व है—आत्मज्ञान की स्वयंसिद्धि।

आत्मा की स्वयंसिद्धता

बगत् अनुभूति पर अवलम्बित है; अनुभव के ही आधार पर जगत् के विभाग अवलम्बित होते हैं। इस अनुभूति के स्तर से आत्मा की सत्ता कि दि रहिती है। विषय के अनुभव के भीतर चेतन विषयी की सत्ता कि सिंदि है, क्यों कि आत्मा को ज्ञातारूपेण उपलब्धि के अभाव में विषय का विषय के अनुभव की प्रक्रिया में अनुभवकर्ता को अपनी की का अनुभव अवश्यमेव होता है।

रे. तासगुम—हिस्ट्री आफ इण्डियल फिलासफी, भाग १, पृ० ४२३-४२६ विषा उसके उत्तर के लिए देखिये, स्वामी निखिलानन्द कृत माण्डुक्य-कारिका का अंग्रेजी अनुवाद (भूमिका पृ० १५-३०)।

शंकराचार्यं का कथन है कि प्रमाण आदि सकल व्यवहारों का अक्षय आत्मा ही है; अतः इन व्यवहारों से पहले ही उस आत्मा की सिद्धि है। आत्मा का नहीं हो सकता; निराकरण होता है आगन्तुक (बाहर के आनेवाली) वस्तु का, स्वभाव का नहीं। क्या उष्णता अनि के द्वारा निराकृत की जा सकती है? अन्यथाभाव (परिवर्तन) ज्ञातव्य में सम्भव है, ज्ञाता में नहीं। 'वर्तमान को इस समय जानता हूँ', 'अतीत वस्तु को मैंने जान' तथा 'अनागत वस्तु को मैं जानूंगा'—इस अनुभवपरम्परा में ज्ञातव्य वस्तु का ही परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है, परन्तु ज्ञाता का स्वरूप कथमपि परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि वह सर्वदा अपने स्वरूप से विद्यमान रहता है। आचार्यने भी अन्यत्र इसी तत्त्व का प्रतिपादन संक्षेप में किया है कि सब किसी को आत्मा के अस्तित्व में भरपूर विश्वास है; ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो विश्वास करे कि 'मैं नहीं हूँ'। यदि आत्मा न होता, तो सब किसी को अपने न रहने में विश्वास होता; परन्तु ऐसा तो कभी होता ही नहीं। अतः आत्मा की स्वतः सिद्धि माननी ही पड़ती है ?

अतः आत्मा के अस्तित्त्व के विषय में शंका करने की तिनक भी जगह नहीं है। यह उपनिषदों का ही तत्त्व है। याज्ञवल्क्य ने बहुत पहले ही कहा था कि जो सब किसी को जाननेवाला है, उसे हम किस प्रकार जान सकते हैं? सूर्य के प्रकाश से जगत् प्रकाशित होता है, पर सूर्य को क्यों कर प्रकाशित किया जा सकता है? इसी कारण प्रमाणों की सिद्धि का कारणभूत आत्मा किसी प्रमाण के बल पर कैसे सिद्ध किया जाय ? अतः आत्मा की सत्ता स्वयंसिद्ध होती है।

#### आत्मा ज्ञानरूप

आत्मा ज्ञानरूप है और ज्ञाता भी है। ज्ञाता वस्तुतः ज्ञान से पृथक् नहीं होता। ये दो भिन्न-भिन्न वस्तु नहीं हैं। ज्ञेय पदार्थ के आविर्माव होने पर ज्ञान ही ज्ञातारूप से प्रकट हो जाता है, परन्तु ज्ञेय के न रहने पर 'ज्ञाता' की कल्पना ही नहीं उठती। जगत् की ज्ञेयरूपेण जब उपस्थिति रहती है, तभी आत्मा के ज्ञाता रूप का उदय होता है, परन्तु उसके अभाव में आत्मा की सर्वदा ज्ञानरूपेण स्थित रहती है। एक ही ज्ञान कर्ता तथा कर्म से सम्बद्ध होने पर भिन्न सा प्रतीत होता है, परन्तु वह वास्तव में एक ही अभिन्न पदार्थ है। 'आत्मा आत्मानं जानाति' (आत्मा आत्मा को जानता है)। इस वाक्य में कर्तारूप आत्मा और कर्मरूप आत्मा एक ही वस्तु है। रामानुज ने भी धर्मीभूत ज्ञान और धर्मभूत ज्ञान को मानकर इसी सिद्धान्त को अपनाया है। नित्य आत्मा को ज्ञानस्वरूप होने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि ज्ञान भी नित्यानित्य भेद से दो प्रकार का होता है। अनित्य ज्ञान कर्तां

करणाविच्छन्न बृत्तिमात्र है, जो विषय-सान्निध्य होने पर उत्पन्न होता है,
तत्तु वस्तु के अभाव में अविद्यमान रहता है। दूसरा भुद्ध ज्ञान इससे नितान्त
निम्न है। वह सर्वथा तथा सर्वदा विद्यमान रहता है। निष्कर्ष यह है कि
तामानुज के अनुसार ज्ञान दो प्रकार का होता है—(१) धर्मोंभूत ज्ञान,
बो कर्तारूप ज्ञान होता है; (२) धर्मभूत ज्ञान, जो कर्म या विषय रूप में
विद्यमान होता है। ज्ञान भी नित्य तथा अनित्य भेद से दो प्रकार का होता
है। 'मैं इस लेखनी को जानता हूँ'—यहाँ लेखनी के साथ हमारे अन्तः करण
का सम्बन्ध होने पर वह लेखनी का रूप धारण कर लेती है। इसे 'वृत्ति' कहते
हैं। लेखनी का यह ज्ञान वृत्तिजन्य ज्ञान कहलायेगा और अनित्य है। लेखनी
जब तक विद्यमान है तब तक ज्ञान है; लेखनी के हटाते ही ज्ञान भी नष्ट हो
बाता है। इसीलिए वृत्तिजन्य ज्ञान अनित्य होता है, परन्तु इससे मिन्न नित्य
ज्ञान होता है, जो वास्तव ज्ञान है और वह एक ही रूप से सर्वदा रहता है।
आत्मा का ज्ञान इसी कोटि का होता है। कर्तारूप ज्ञान सदा नित्य होता है,
बव कि वृत्ति-जन्य ज्ञान अनित्य होता है।

दृष्टि दो प्रकार का होता है—नेत्र की दृष्टि अनित्य है, क्योंकि तिमिर रोग के होने से वह नष्ट हो जाती है, पर रोग के दूर होने पर उत्पन्न हो बाती है; परन्तु आत्मा की दृष्टि नित्य होती है। इसीलिए श्रुति भी आत्मा की दृष्टि को द्रष्टा बतलाती है, लोक में भी आत्मा की दृष्टि नित्य मानी बाती है, क्योंकि जिसका नेत्र निकाल लिया गया हो, वह भी कहता है कि स्वप्न में मैंने अपने भाई को या किसी प्रिय को देखा। बिघर पुरुष भी स्वप्न में मन्त्र सुनने की बात कहता है। अतः आत्मा की दृष्टि तथा ज्ञान नित्यभूत है। नित्य आत्मा के ज्ञानस्वरूप होने में संशय उठाने की कोई गुझाइस नहीं है ।

## आत्मा की अद्वैत सिद्धि

प्रत्येक विषयानुभूत में दो अंश होते हैं—अनुभव करने वाला आत्मा तथा बनुभव का विषयभूत ज्ञेय पदार्थ। वास्तववादी की दृष्टि में जीव और जगत् तो पृथाभूत स्वतन्त्र सत्ताएँ हैं, परन्तु सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर आत्मा ही एकमात्र सत्ता सिद्ध होता है, जगत् की सत्ता केवल व्यावहारिकी है—व्यवहार की सिद्धि के लिए स्वीकृत की गई है। जगत् की व्यावहारिकता प्रश्नेन के अवसर पर आचार्य कहते हैं — 'ज्ञिस आत्मा का स्वरूप है, तथा नित्य है। विषुरादि द्वारों से परिणत होने वाली बुद्धि की जो शब्द-स्पर्शादि प्रतीतियाँ हैं वे आत्मविज्ञान के विषयभूत होकर ही उत्पन्न होती है। इस प्रकार वे आत्मविज्ञान के द्वारा प्राप्त होती है। अतः जगत् की समस्त वस्तुएँ आत्मविज्ञान के द्वारा

प्राप्त होकर उत्पन्न होती है। नामरूप से विकार प्राप्त होने वाले प्राप्त अन्तर्निविष्ट कारणशक्ति के साथ ही परिवर्तित हुआ करते हैं। नामक्ष्य की जिन-जिन अवस्थाओं में विकृत होती है, उन सब अवस्थाओं में यह विकृति आत्मस्वरूप का परित्याग नहीं करती, अर्थात् कार्यसत्ताओं में कारणसत्ता सर्वेषा और सर्वेदा अनुस्यूत रहती है। क्या कार्येरूप घट अपने कारण भूत मृत्तिका का परित्याग कर एक क्षण के लिए भी टिक सकता है ? इस विष में शंकराचार्य कहते हैं कि जगत् के समस्त उत्पन्न पदार्थ केवल सन्मूलक ही नहीं है, अपितु स्थितिकाल में भी वे सत् ब्रह्म के अधिष्ठान पर ही काश्रित है । जगत् की कलाएँ उत्पत्ति, स्थिति तथा लय दशाओं में सर्वथा चैतल है अव्यतिरिक्त-अपृथाभूत ही रहती हैं। चैतन्य ब्रह्म का ही स्वरूप है। अतः अपने जीवन की सब अवस्थाओं में पदार्थ ब्रह्म के साथ अभिन्न रूप से स्थित रहते हैं । इस विशाल विश्व के भीतर देश काल से प्रविभक्त भूत वर्तमान या भविष्यत् कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, जो आत्मा से पृथक् या भिन्न हों। नामरूपात्मक विकारों के भीतर एक ही आत्मस्वरूप चैतन्यरूप में झलक रहा है। अतः प्रत्येक अनुभूति में हम आत्मा की ही-विषयी या विषयरूप हे, कर्ता या कर्म रूप से-एक अखण्डाकार उपलब्धि पाते हैं। एक ही अद्वेत सत्ता सर्वत्र लक्षित होती है; विषयी-विषय का पार्थक्य परमार्थतः न होकर व्यवहारमूलक ही है।

देश काल की उपाधि दैत सत्ता को सिद्ध करती है। 'यहाँ'-'वहाँ का भेद देशजन्य है। भूत, वर्तमान की कल्पना काल के ऊपर आश्रित है। देश काल को कल्पना अद्धैत की कल्पना को उन्मूलित सी करती है, परतु आपाततः ही। थोड़ा भी विचार करने से प्रतीत होता है कि देश-काल अद्धैत सिद्धान्त के व्याघातक नहीं है। घर की दीवाल उसे बाह्य वस्तुओं से पृथक् करती सी प्रतीत होती है, परन्तु यह प्रतीति काल्पनिक है; क्योंकि ज्ञानस्य से आत्मा के अवभासित किये जाने के कारण दीवाल भी आत्मा से भिन्न नहीं हैं; तब वस्तुओं का व्यवच्छेद क्योंकर हो सकता है? विषयात्मक होने से दिक्षी आत्मा रूप है, तब आत्मस्वरूप दिक् आत्मचैतन्य से अवभासित तथा व्यास पदार्थों को पृथक् कैसे कर सकता है? पूर्व, पश्चिम आदि उपाधियों से विभक्त दिक् की एकता में किसी प्रकार व्याघात नहीं होता। उसी प्रकार मिन्न-भिन्न पदार्थों की सत्ता रहने पर भी आत्मा की एकता बनी रहती है। इसी प्रकार काल से उत्पन्न भेद भी काल्पनिक है। 'आज', 'कल' आदि का

भेद काल की उपाधि से ही उत्पन्न होता है, वस्तुतः काल एक ही है और वह

बी बात्मा से भिन्म नहीं है। इसीलिए आचार्य शंकर ने इस सृष्टि को देश और काल की विचित्रता से चित्रीकृत कहा है और देशकाल को माया की कल्पना बाता है, अर्थात् देश और काल से होने वाले भेद केवल काल्पनिक होते हैं, बात्तव नहीं। इस प्रकार इस जगत् में एक ही अखण्ड सत्ता विद्यमान हैं। बो उस सत्ता को जानता है वह सच्चा तत्त्वज्ञानी होता है। जगत् में नाना या बनेकता देखना मृत्युरूप है। कठोपनिषद् का स्पष्ट कथन है कि वह मृत्यु को शाद्य होता है जो इस संसार में भिन्नता को देखता है। एकता का दर्शन अगत्व होता है जो इस संसार में भिन्नता को देखता है। एकता का दर्शन अगत्व है और अनेकता का ज्ञान मृत्यु। उपनिषत् के इन वचनों का तात्पर्य सत्ता की अदैतिष्ठारण पर ही आध्यत तथा अवलम्बित है।

#### त्रक्षविचार

बाचार्य ने ब्रह्म के वास्तव स्वरूप का निर्णय करने के लिए दो प्रकार के ब्रह्मणों को स्वीकार किया है—स्वरूप लक्षण और (२) तटस्थ लक्षण। लह्म लक्षण हैं, परन्तु 'तटस्थ लक्षण। लह्म लक्षण हैं, परन्तु 'तटस्थ लक्षण हैं, परन्तु 'तटस्थ लक्षण हैं, परन्तु 'तटस्थ लक्षण कुछ देर तक होने वाले आगन्तुक गुणों का ही निर्देश करता है। बीकिक उदाहरण से इसको देखिये। कोई ब्राह्मण किसी नाटक में एक क्षत्रिय कर्म की भूमिका ग्रहण कर रंगमंच पर आता है, जहाँ वह अत्रुओं को पास कर अपनी विजय-वैजयन्ती फहराता है और अनेक शोभन कृत्यों को कर प्रजा का अनुरखन करता है, परन्तु इस ब्राह्मण के सत्य स्वरूप का विणय करने के लिये उसे राजा बतलाना क्या उचित है ? राजा है वह अवश्य, पानु कव तक ? जब तक नाटक का व्यापार चलता रहता है; नाटक की बाणित होते ही वह अपने विशुद्ध रूप में आ जाता है। अतः उस पुरुष को बित्य राजा मानना 'तटस्थ लक्षण' हुआ तथा ब्राह्मण बतलाना 'स्वरूप क्षाण' हुआ।

बह्म जगत् की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय का कारण है। आगन्तुक गुणों के विषयि करने के कारण यह उसका 'तटस्थ' लक्षण है। 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म'' विति उप० २।१।१) तथा 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' (बृह० उप० ३।६।२८) क्ष्म के स्वरूपप्रतिपादक लक्षण हैं। वह सत् (सत्ता), चित् (ज्ञान) और वित्रं क्ष्म (सिच्चदानन्द) है। यही ब्रह्म का 'स्वरूप लक्षण' हैं; परन्तु यही ब्रह्म क्ष्मविष्ठित्र होने पर सगुण ब्रह्म, अपर ब्रह्म याईश्वर कहलाता है, जो इस जगत् के ब्रह्म तथा तथा लय का कारण होता है। ब्रह्म के दो रूप होते हैं—

दो रूपों में गृहीत किये जाते हैं। जिस प्रकार संसार के पदाशं असत्य और काल्पनिक हैं, उसी प्रकार जीव भी अविद्या के ऊपर बाध्वि सगुण ब्रह्म रहता है। 'ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है, इस ज्ञान के बभाव है जीव की सत्ता है। जीव ईश्वर की कल्पना उपासना के लिए करता है। ईश्वर जगत् का स्वामी तथा नियन्ता है। इसीलिए जीव उसकी उपासना करता है और उसे दया, दाक्षिण्य, अगाध करणा आदि गुणों से मण्डि मानता है। यही है सगुण ब्रह्म या ईश्वर। इस प्रकार सगुण ब्रह्म की कल्पना उपासना के निमित्त ज्यावहारिक दृष्टि से ही की गई है।

परमाधिक दृष्टि से ब्रह्म निर्गुण है। उसके ऊपर जीव का या जगत्का कोई भी गुण आरोपित नहीं किया जा सकता। शंकर के मत में यह ब्रह्म सजातीय, विजातीय तथा स्वगत—इन तीनों भेरों है निर्गुण ब्रह्म रहित होता है, परन्तु रामानुज के मत में ब्रह्म में 'स्वार्य भेद रहता है। ब्रह्म में दो अंश होते हैं—चित् अंश तथा अचित् अंश और ये आपस में विरुद्ध होते हैं। इस प्रकार ब्रह्म में एक बंश दूसरे अंश से भिन्न होता है और स्वगत भेद की सिद्धि करता है। शंकर के मत में ब्रह्म के दो रूप होते हैं—विश्व तथा विश्वातीत। विश्वग् रूप में वह गुण सम्पन्न माना जा सकता है, परन्तु विश्वातीत रूप में वह अनिर्वचनीय हैं। क्यों कि उसमें किसी गुण की सत्ता नहीं मानी जा सकती। इसलिए वह 'निर्गुण' है।

उपनिषत् ब्रह्म को 'नेति नेति' शब्दों के द्वारा अभिहित करते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? प्रत्येक विधेय उद्देश्य के क्षेत्र को सीमित करता है—वह उसका स्वभाव होता है। 'यह लेखनी लाल है'—इस वाक्य में 'लाल' वह विधेय उद्देश्य (लेखनी) के क्षेत्र को वस्तुतः सीमित करता है। अर्थात् 'वालं से पृथक् क्षेत्र में 'लेखनी' का कोई भी सम्बन्ध नहीं माना जा सकता है। वह के विषय में हम किसी विधेय का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करते से वह सीमित तथा परिमित बन जायगा; वह ठहरा वस्तुतः अपरिमित सती इस प्रकार उसमें कोई गुण नहीं रहता। न यह गुण वहाँ है, और न वह गुण। इस प्रकार सब गुणों के निषेध करने से जो तत्त्व बच जाता है वहीं ब्रह्म। इस प्रकार जिस ब्रह्म के विषय में श्रुति 'नेति नेति' शब्दों के ब्रह्म। इस प्रकार जिस ब्रह्म के विषय में श्रुति 'नेति नेति' शब्दों के ब्रह्म। इस प्रकार जिस ब्रह्म के विषय में श्रुति 'नेति नेति' शब्दों के ब्रह्म। इस प्रकार जिस ब्रह्म के विषय में श्रुति 'नेति नेति' शब्दों के ब्रह्म। इस प्रकार जिस ब्रह्म के विषय में श्रुति 'नेति नेति' शब्दों के ब्रह्म। इस प्रकार जिस ब्रह्म के विषय में श्रुति 'नेति नेति' शब्दों के व्यवहार करती है वह ब्रह्म बस्तुतः निर्गुण ब्रह्म ही है। यही ब्रह्म पारमाथिक इप है।

सगुण तथा निर्गुण ब्रह्म में किसी प्रकार का भेद नहीं है। वह एक ही सता है परन्तु दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण वह इन दोनों से पुकारा जाता है। नाठचशाला में रंगमंच के ऊपर दुष्यन्त की भूमिका में उतरने वाला नट बाह्यजाला के वाहर जाते समय वह कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बन जाता; रहता है वही मनुष्य ही, परन्तु नाट्य की दृष्टि से वह नट कहलाता है; वस्तुतः शरमाधिक दृष्टि से वह मनुष्य ही रहता है। ब्रह्म की भी ठीक यही दशा है। वह संसार की मृष्टि, स्थिति तथा लय करता है। अतः संसार की अपेक्षा वह ईश्वर है परन्तु निरपेक्ष भाव से देखने पर वही ब्रह्म है। अतः सगुण ईश्वर तथा निर्गुण ब्रह्म में भेद मानना नितान्त भ्रामक है। निर्गुण ब्रह्म ही वास्तविक गरमाधिक सत्ता है, परन्तु व्यवहार के लिए, उपासना के निमित्त वही सगुण ईश्वर माना जाता है। तत्त्व एक ही है, दृष्टि भिन्न-भिन्न हैं और इसीलिए उसके दो रूप हैं। एकबारगी हम अन्तिम सीढ़ी पर नहीं पहुँच सकते। ज्ञान के मन्दिर में चढने के लिए सीढ़ियाँ हैं, जिनके द्वारा ही साधक उसमें पहुँच सकता है। निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति अन्तिम लक्ष्य है, परन्तु उसे अभ्रान्त ज्ञानी ही पा सकता है। उसके सोपान रूप हैं उपासना और इसके लिए 'ईश्वर' की महती आवश्यकत। है। ईश्वर की उपासना से सगुण ब्रह्म के भजन-पूजन से चित्तं की शुद्धि होती है और तभी साधक विशुद्ध ज्ञान मार्गका बवलम्बन कर निर्गुण ब्रह्म को पा सकता है अन्यथा नहीं। यही उपासना का उपयोग है।

# अद्वैत-सिद्धि की युक्ति

बहा की अद्वैतता सिद्ध करने के लिए शंकराचार्य तथा उनके अनुयायियों ने वही सुन्दर युक्तियाँ दिखलायी हैं। श्रुति के आधार पर ही ब्रह्म प्रतिष्ठित मूल विल नहीं है बल्कि युक्ति भी उसके अस्तित्त्व को भलीभौति समझाती है।

कार्य-कारण के सम्बन्ध पर विचार करने से यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि कारण में उत्तव होने से पहिले भी कार्य विद्यमान रहता है। कार्यकारण से भिन्न वस्तु नहीं है। मिट्टी से बने हुए जितने पदार्थ हैं वे वस्तुतः मिट्टी ही तो हैं। सोने से वनने वाले गहने (जैसे अँगूठी आदि) आखिरकार सोना ही तो हैं। यह समझना किया है कि कार्य कारण से भिन्न कोई नई चीज है। सत् कार्य की ही जिती है, अर्थात् कारण में कार्य पहले से ही विद्यमान रहता है। अव्यक्त में निमित्त कारण (जैसे कुम्हार और सुनार आदि) के द्वारा वही अव्यक्त का ब्यक्त वना दिया जाता है। सत् से असत् की उत्पत्ति कथमि नहीं सोची

रेरे भा० द०

जा सकती। यदि ऐसा होता तो तिलों से तेल न निकालकर बालू से तेल निकाला जाता, परन्तु ऐसा नहीं होता। तात्पर्य यह है कि कार्य कारण में सत् या कार्य विद्यमान ही रहता है। सांख्य का भी यही (सत् कार्यवाद) सिद्धान्त है, परन्तु अद्वेत वेदान्त से उसमें कुछ अन्तर हैं। सांख्य के मत में मृत्तिका में वास्तव परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है। दूध से दही या सोने से अँगूठी—दोनों नये पदार्थ हैं, अर्थात् दूध में और सौने में जो यह परिवर्तन होता है वह वास्तव है। यहाँ नवीन आकार की सृष्टि होती है। निमित्त कारण के द्वारा पदार्थ नये आकार में पैदा होता है, जो वास्तविक सत्य है। अतः सांख्यों के अनुसार परिणाम मानना ही युक्तियुक्त है।

### विवर्त

शंकराचार्यं की व्याख्या इससे आगे बढ़ती है। जगत् के कार्यों में नया रूप, नया आकार उत्पन्न होता है। इस प्रत्यक्ष को अस्वीकार तो नहीं किया जा सकता, परन्तु सूक्ष्म विचार करने से यही प्रतीत होगा कि आकार कोई नई चीज नहीं है, जो पदार्थ से अलग हो। आकार वस्तुतः द्रव्य की एक अवस्थामात्र है और द्रव्य से वह भिन्न नहीं है। आकार की सत्ता तो द्रव्य को लेकर ही है। आकार कोई नई चीज नहीं है, जिसके कारण मूल वस्तु में वास्तव परिवर्तन माना जाय। साकारजन्य भेद को लेकर किसी उपादानकारण को भिन्न मानना उचित नहीं, क्योंकि आकार में परिवर्तन होने पर भी वस्तू एक ही रहती है। सोता, खाता, पीता चलता फिरता व्यक्ति आखिरकार वही व्यक्ति रहता है, कोई दूसरा व्यक्ति तो वदलकर नहीं हो जाता। तथ्य यह है कि आकार की या किसी गुण की द्रव्य से पृथक् कल्पना मानना नितान्त असंगत है। यदि दोनों भिन्न माने जायेंगे तो उनका सम्बन्ध क्योंकर सिद्ध हो सकता है? उनमें सम्बन्ध की कल्पना किसी तीसरी वस्तु को ही लेकर हो सकती है। तो उसके सम्बन्ध की कल्पना के लिए एक चौथी वस्तु भी माननी पड़ेगी। इस प्रकार अनवस्था दोष आ जाता है। उससे बचने का एक ही उपाय है और वह है यह मानना कि आकार या गुण द्रव्य से भिन्न सत्ता रखते ही नहीं। वस्तुतं 'मृत्तिका' ही एक वास्तव द्रव्य है और कुम्भकार के व्यापार से वह कभी वहीं कमी कड़ाही और कभी कसोरे के रूप में जो दीख पड़ती है, वह बस्तुत: मिथ्या है। नाम तथा रूप दोनों की कल्पना मिथ्या है। 'वह मृत्तिका हैं' यही बात प्रवदम सच्ची है। जाएक कि इसके से इस के अपने अपने कर

op our if

कताः कारण की ही एकमात्र सत्ता है। कार्यों के रूप में जी हम परिवर्तन क्षेत्र हैं, वह केवल मानसिक आरोप है, वास्तव नहीं है। इसी मानसिक बारोप को शंकराचार्य 'अध्यास' के नाम से पुकारते हैं। कार्य-कारण की प्रवता पर विचार करने से हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कारण ही क्ष्मात्र सत्ता है; उसके समस्त आकार मिथ्या हैं। कारण के इस असत्य, कालिक परिवर्तन को अद्वैत की भाषा में 'विवर्त्त' कहते हैं।

#### मूल तत्त्व

इस प्रकार युक्ति से विचार करने पर जगत् के समस्त आकार मिथ्या ही क्रीत होते हैं, समस्त गुण असत्य सिद्ध होते हैं; तब प्रश्न यह है कि वह कौन-<sub>गी बस्तु</sub> है जो सर्वत्र विद्यमान रहती है। हमने देखा कि 'घड़ा' नामक कोई बासव पदार्थ नहीं होता, वस्तुतः मृत्तिका ही सत्य है, परन्तु यह भी ठीक हीं घड़े की अपेक्षा मृत्तिका अवश्यमेव विशेष स्थायी है, परन्तु फिर भी वह एकात पदार्थ नहीं जो सब जगह समान रूप से विद्यमान रहे। अँगूठी की बपेबा सुवर्ण अवश्य ठोस तथा चिरस्थायी है, परन्तु फिर भी वह मूल वस्तु कीं हो सकता। मूल वस्तु वही हो सकती है जो सब पदार्थों का अधिष्ठान हो; व पदार्थों में समान रूप से सम्बद्ध (अनुस्यूत) हो और जिसे छोड़कर ये भागं सण भर के लिए भी जीवित न रह सकें। ऐसी वस्तु को खोजने पर हमें क्ता' ही एक ऐसी वस्तु मिलती है जो समग्र पदार्थों में विद्यमान रहती है। क्ता' से हमारा तात्पर्य किसी विशिष्ट सत्ता से नहीं है, वल्कि 'शुद्ध सत्ता' से है है। यह सत्ता प्रत्येक पदार्थ में सम भाव से रहती है। अतः 'सत्ता' को विष् की मूल वस्तु या उपादान-कारण मानना चाहिए। वह भौतिक पदार्थी में हो नहीं बल्कि मानसिक व्यापारों में भी विद्यमान रहती है। भ्रम भी तो क 'प्रत्यय' (आइडिया ) है, चाहे उसका विषय असत्य भले हो परन्तु वह भी सता ह्य है। इस प्रकार सत्ता समस्त पदार्थों में चाहे वे भौतिक कि हों या मानस व्यापार—अनुगत रहती है। इस तथ्य पर हम युक्ति होरा पहुँचते हैं। इसी शुद्ध सत्ता को, जो संसार का मूल कारण है, जो का ह्यों में प्रकट होने पर भी स्वयं निराकार तथा निरवयव है, 'ब्रह्म' की भी ही गई है। यही ब्रह्म है। वह एक है। अनेक नहीं युक्तियों से पुष्ट भेतिवाद का यही आघार है।

माया

निविशेष निलंक्षण ब्रह्म से सविशेष लक्षण जगत् की उत्पत्ति क्योंकर हुई ? ि वेहा से नानात्मक जगत् की सृष्टि कैसे हुई ? इस प्रश्न के यंथार्थ उत्तर के लिए 'माया' के स्वरूप को जानना आवश्यक है। शंकराचार्य ने माया तथा अविद्या शब्दों का प्रयोग समानार्थंक रूप मे किया है, परन्तु परवर्ती दार्शिक्ष न इन दोनों शब्दों में सूक्ष्म अर्थ-भेद की कल्पना की है। परमेश्वर की वीजशक्त का नाम 'माया' है। माया-रहित होने पर परमेश्वर में प्रवृत्ति नहीं होती और न वह जगत् की सृष्टि करता है। नह अविद्यात्मिका बीजशक्ति 'अव्यक्त' कही जाती है। यह परमेश्वर में आश्रित होने वाली महासुप्तिकिषणी है, जिसमें अपने स्वरूप को न जानने वाले संसारी जीव शयन किया करते हैं।। अग्नि की दाहिका शक्ति के अनुरूप ही माया भी ब्रह्म के साथ संग रहने वाली शक्ति है। त्रिगुणात्मिका माया ज्ञान-विरोधी भावरूप पदार्थ है। भावरूप कहने का अभिप्राय यह है कि वह अभावरूपा नहीं है। माया न तो सत् है, न असत्; इन दोनों से विलक्षण होने के कारण उसे 'अनिर्वचनीय' कहा गया है। जो पदार्थ सद्र्प से वर्णित न किया जा सके, उसकी शास्त्रीय संज्ञा 'अनिर्वचनीय' है। जगत् के पदार्थों का रूप दो प्रकार का होता है—सत् या असत्। 'सत् उसे कहते हैं जो सर्वदा एक ही प्रकार का हो और किसी ज्ञान से भी उसका विरोध न हो, अर्थात् 'वाध' न हो । निर्वाध वस्तु सत् होती है, परन्तु गरि अन्य ज्ञान के द्वारा पूर्व वस्तु वाधित हो जाती है, तो उसे 'असत्' कहन पड़ता है। माया के विषय में ये दोनों प्रकार असंगत हैं। माया की 'सत्' कैसे माना जाय ? ब्रह्म का ज्ञान होने पर माया का ज्ञान बाधित हो जाता है। ब्रह्मज्ञानी को माया का ज्ञान कभी नहीं होता, केवल अज्ञानी ही माया के पचड़े में फिरता रहता है। यदि माया 'सत्' होती, तो वह कभी बाधित नहीं होती और उसकी प्रतीति सर्वदा होती रहती, परन्तु ऐसा न होने से वह 'सत्' नहीं कही जा सकती। तो माया 'असत्' कही जाय यह भी पक्ष ठीक नहीं क्योंकि असत् पदार्थ की कभी प्रतीति नहीं होती, परन्तु माया की प्रतीति तो हमें अवश्यमेव होती है। अतः उसे 'असत्' भी नहीं कहा जा सकता इस प्रकार 'माया' में वाध प्रतीति दोनों प्रकार के विरुद्ध धर्मों के कारण ती अनिर्वचनीय कहना पड़ता है।

तक की सहायता से माया का ज्ञान प्राप्त करना अन्धकार की सहायता है अन्धकार का ज्ञान प्राप्त करना है <sup>92</sup>। सूर्योदय काल में अन्धकार की भौति ज्ञान के

१. इस तथ्य को संस्कृत के एक संक्षिप्त वाक्य में यों कहते हैं सत् केंद्र न वाड्येत, असत् चेत् न प्रतीयेत ।

वस्य काल में माया टिक नहीं सकती। अतः नैष्कम्यंसिद्धि का कहना है कि 'यह भ्रान्ति आलम्बन हीन तथा सब न्यायों से नितान्त विरोधिनी है। जिस क्रार अध्यकार सूर्य को नहीं सह सकता, उसो प्रकार माया विचार को नहीं सह सकती। इस प्रकार प्रमाण को न सहने और विचार को न सहने पर भी इस जगत् की उत्पत्ति के लिए माया को मानना तथा उसकी अनिर्वचनीयता सीकार करना नितान्त युक्तियुक्त है। इसीलिए शंकराचार्य ने माया का सहप दिखलाते समय लिखा है कि माया भगवान् की अव्यक्त शक्ति है जिसके बादि का पता नहीं चलता, वह गुणत्रय से युक्त अविद्याक्रिणी है। उसका बात उसके कार्यों से चलता है। वहीं इस जगत् को उत्पन्न करती है ।

माया सत्भी नहीं है, असत्भी नहीं है और उभय रूप भी नहीं है; वह मिन्न है, न अभिन्न है और न भिन्नाभिन्न उभय रूप है; न अङ्गसहित है, में अङ्गरित है और न उभयात्मिका ही है; अपितु वह अत्यन्त अद्भुत मिनंबनीया है—वह ऐसी है जो कही न जा सके भें।

माया को दो शक्तियाँ होती हैं: े अवरण तथा विक्षेप। इन्हीं की सहायता से बस्तुभूत ब्रह्म के वास्तव रूप को ढक कर उसमें अवस्तु रूप जगत् की प्रकृति का उदय होता है। लौकिक भ्रान्तियों में भी प्रत्येक

भाषा की शक्तियाँ विचारशील पुरुष को इन दोनों शक्तियों का अनुभव

हुए विना रह नहीं सकता। अधिष्ठान के सच्चे रूप को बब तक ढक नहीं दिया जाता और नवीन पदार्थ की स्थापना उस पर नहीं की जाती, तब तक भ्रान्ति की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जादू के खेल पर विचार की जिये। जादूगर दर्शकों के सामने एक जादू का खेल दिखला रहा है। वह कंकड़ों को आकाश में ऊपर उछालता है और वे सफेंद चमकते हुए सिकों के रूप में जमीन पर गिरते हैं। यहाँ जादूगर अपने जादू के बल पर कंकड़ के असली रूप को ढक देता है, परन्तु इतने से भी, उसके अभिप्राय की बिंदि नहीं होती। वह उनको सिक्कों के रूप में जो दिखलाता है वही नवीन वेस्तु की कल्पना है। अतः वस्तु के असली रूप को छिपा देना पहली सीढ़ी है (बिक्षेप)। जब तक ये दोनों कार्य सिद्ध नहीं होते जादू का खेल बन की सिकता। ठीक इसी तरह माया भी ब्रह्म के असली रूप को ढक लेती है की फिर उसमें आकाश, पृथ्वी आदि नाना पदार्थों का आरोप कर लेती है। की ज्यों का त्यों बना रहता है। उसमें किसी प्रकार का अन्तर नहीं होती, परन्तु माया-शक्ति की कृपा से उसी से आकाश, जल, अग्नि तथा

पृथ्वी आदि पदार्थों के उत्पन्न होने की धारणा हमारे सामने आती है। यह माया का ही विलास है तथा उसकी दोनों शक्तियों का सामूहिक व्यवसाय है।

आवरण शक्ति ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप को मानो ढक लेती है और विसंप शक्ति उस ब्रह्म में आकाशादि प्रपश्च को उत्पन्न कर देती है। जिस प्रकार एक छोटासा मेघ दशंकों के नेत्र को ढक देने के कारण अनेक योजन-विस्तृत आदित्यमण्डल को ढकता मालूम होता है उसी प्रकार परिच्छिन्न अज्ञान अनुभवकर्ताओं की बुद्धि को ढक देने के कारण अपरिच्छिन्न असंसारी आत्मा को आच्छादित-सा कर देता है। इसी शक्ति की संज्ञा 'आवरण' है, बो शरीर के भीतर द्रष्टा और रश्य के तथा शरीर के बाहर ब्रह्म और सृष्टि के भेद को ढक देती है। जिस प्रकार रज्जु का अज्ञान रज्जु में अपनी शक्ति से साँप पैदा करता है, ठीक उसी प्रकार माथा भी अज्ञानाच्छादित आत्मा में इस शक्ति के वल पर आकाशादि जगत् प्रपन्न को उत्पन्न करती है। इस शक्ति का अभिद्यान 'विक्षेप' है।

'बावरण' का अर्थ है असली स्वरूप पर परदा डाल देना तथा 'विक्षेप' का तात्पर्य है उस पर दूसरी वस्तु का आरोप कर देना । इन दोनों शक्तियों के बल पर माया भी ब्रह्म से जगत् की उत्पत्ति करती है । एक बात विचारणीय है । जादू के पूर्वोक्त खेल में जादू का प्रभाव दर्शकों पर पड़ता है, स्वयं जादूगर के ऊपर नहीं । वह तो अपने जादू के रहस्य को जानता है कि वह दूसरों को भ्रम में डालने के लिए है । वह इससे अछूता बचा रहता है। माया में भी यही बात होती है । ईश्वर के लिए माया केवल एक इच्छामात्र है । वह इससे प्रभावित नहीं होता । परन्तु हम अज्ञानियों की दृष्टि में ईश्वर के बदले नाना प्रकार के पदार्थ दीखने लगते हैं । इस प्रकार माया हम लोगों के लिए भ्रम का कारण होती है । इसीलिए हम उसे अज्ञान या अविद्या भी कहते हैं । उसके दो कार्य है— अववरण तथा विक्षेप । सृष्टिट अनादि है । इसी प्रकार माया भी अनादि है ।

# माया की विभिन्न कल्पना

शंकर तथा रामानुज दोनों आंचार्यों के द्वारा माया व्याख्यात है, परतु इन दोनों की माया-विषयक कल्पना नितान्त भिन्न है। व्यान देने की बात है कि रामानुज के मतानुसार यह सृष्टि वास्तविक और सच्ची है। इसीलिए वे माया को ईश्वर की वास्तविक सृष्टि करने की शक्ति मानते हैं। ईश्वर की शक्ति माया है जो इस वास्तव जगत् की रचना करती है। रामानुज के मत में इस प्रकार

ē

Ŧ

बहु में अवस्थित अचित् तत्त्व में (ओर इस प्रकार ब्रह्म में भी वास्तव कार उत्पन्न होता है। शङ्कर के मत में ब्रह्म में कोई वास्तविक विकार या विकार उत्पन्न होता है। शङ्कर के मत में ब्रह्म में कोई वास्तविक विकार या विकार नहीं होता। विकार केवल प्रतिभासित होता है, वास्तविक नहीं। ब्रह्मरावार्य भी माया को ईश्वर की शक्ति मानते हैं, परन्तु यह ईश्वर का तिय स्वरूप नहीं है। माया तो ईश्वर की इच्छामात्र है, जिसको वे जब चाहें ब्रोह सकते हैं। फलतः रामानुज माया को ईश्वर की अन्तिम इच्छा मानते हैं, ब्रोवहां नित्य निवास करती है। शङ्कर उसे ईश्वर की अन्तिम इच्छा मानते है, बो वहां कभी रहती है और कभी नहीं रहती। जिस प्रकार अन्ति से ब्रह्मकता शक्ति भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार ब्रह्म से भी मायाशक्ति भिन्न वहां है। वह ब्रह्म से अभिन्न और अच्छेच है। यही माया रामानुज के मत में ब्रह्म में परिणाम पैदा करती है, परन्तु शङ्कर के मत में केवल विवर्त की ब्रह्म है, विकार की नहीं।

ईश्वर

यही निर्विशेष ब्रह्म माया के द्वारा आवृत होने पर जब सिवशेष या संगुण शव को धारण करता है, तब उसे ईश्वर कहते हैं। विश्व की सृष्टि, स्थित त्या लय का कारण यही ईश्वर है। परन्तु ईश्वर का जगत् की सृष्टि करने में कोन-सा उद्देश्य सिद्ध होता है? यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। बुद्धि पृक्तारी चेतन पुरुष की प्रवृत्ति बिना किसी प्रयोजन के सिद्ध नही होती, ख़द्य इस वड़ी प्रवृत्ति का प्रयोजन खोज निकालना आवश्यक है। श्रुति श्वर को 'सर्वकामः' कह कर पुकारती है, अर्थात् उसकी सब इच्छायें पिपूणं हैं। यदि ईश्वर का इस सृष्टि-व्यापार से कोई आत्मप्रयोजन सिद्ध होता है, तो परमात्मा का परितृप्त होना बाधित होता है। यदि बिना उद्देश्य के प्रवृत्ति की कल्पना मानी जाय, तो ईश्वर की सर्वज्ञता को गहरा धक्का बाता है। जो सब वस्तुओं का ज्ञाता है वह स्वयं सृष्टि के उद्देश्य से कैसे ब्युरिवत रह सकता है? अतः परमेश्वर का यह सृष्टि-व्यापार लीलामात्र है। जैसे लोक में सकल मनोरथ की सिद्धि होने वाले पुरुष के व्यापार, बिना किसी प्रयोजन के लीला के लिए होते हैं, उसी प्रकार सर्वकाम तथा सर्वज्ञ स्वर का यह सृष्टि-व्यापार भी लीला-विलास है ।

भाग ईश्वर को जगत् का केवल निमित्त-कारण मानता है, परन्तु वेदान्त के मत में ईश्वर ही जगत् का उपादान कारण भी है। जगत् की सृष्टि खिल्य के है। ईक्षणपूर्वक सृष्टि-व्यापार करने वाला ईश्वर निमित्त-कारण भिन्निहें है, पर उसका उपादान-कारण भी सिद्ध है। उपनिषद् में इस प्रश्न के जार में कि जिस एक वस्तु के जानने पर सब वस्तुयें ज्ञात हो जाती है,

ब्रह्म ही उपदिष्ट है। जिस प्रकार एक मिट्टी के पिण्ड जानने से मिट्टी के समग्र बने पदार्थों का ज्ञान हो जाता है, क्यों कि मृत्तिका ही सत्य है, मृण्य पदार्थ केवल नामरूप वाले हैं, उसी प्रकार एक ब्रह्म के जानने पर समल पदार्थ जाने जाते हैं। मृत्तिका के साथ ब्रह्म का दृष्टान्त उपस्थित किये जाने से ब्रह्म का उपादान होना स्पष्ट है। मुण्डक (३।१।३) ब्रह्म को 'योनि' शब्द से अभिहित करता है। अतः ब्रह्म ही इन जगत् का निमित्त-कारण और उपादान-कारण भी है।

इस प्रकार ब्रह्म जगत् की सृष्टि करता है (निमित्त-कारण) और साथ ही साथ जगत् का वह उपादान कारण है, मृत्तिका की तरह। जिस प्रकार कुम्भकार मिट्टी के लाना प्रकार के मिट्टी के वरतनों को तैयार करता है, उसी प्रकार ईश्वर भी अपने में से ही जगत् को स्वयं बनाता है। एक ही वस्तु के दोनों कारण होने में कोई विरोध नहीं है। ईश्वर है मायोपाधिका ब्रह्म, अर्थात् वह ब्रह्म जिसे माया आवृत किये रहती है। वह चेतना भी है। चैतन्य पक्ष के अवलम्बन करने पर ब्रह्म जगत् का निमित्त-कारण और उपाधि (माया) पक्ष की दृष्टि से यही ब्रह्म का उपादान-कारण है। इस प्रकार ब्रह्म का एक साथ ही जगत् का उपादान और निमित्त कारण होना कोई आश्चर्य की घटना नहीं है। अतः ब्रह्म की जगत् सृष्टि में माया को ही प्रधानतयां कारण मानना उचित है।

इस पर कुछ ताकिकों का आक्षेप है कि जगत् ब्रह्म से नितान्त बिलक्षण है। (१) जगत् हैं सुख-दु:खमय तथा अचेतन और चेतन; इस प्रकार आनन्दमय ब्रह्म से विल्कुल भिन्न है। तब क्या यह ब्रह्म का कार्य हो सकता है? इसका यथार्थ उत्तर यह है कि इस प्रकार का पार्थक्य कथमि बाधक नहीं हो सकता। अचेतन से चेतन की उत्पत्ति लोक में दिखाई पड़ती है, तथा चेतन से अचेतन की सृष्टि भी दृष्टिगोचर होती है। गोबर की राशि अचेतन होती है, परन्तु उससे चेतन विच्छू पैदा होता है। इससे विपरीत पुरुष होता है चेतन और उससे अचेतन नख तथा केश उत्पन्न होता है। इसलिए कारण कार्य की यह विलक्षणता ब्रह्म के जगत्कर्ता होने के सिद्धान्त को किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुँचा सकता ।

(२) जगत् भोग्य तथा आत्मा भोक्ता है परन्तु उपादान कारण होने हैं दोनों की एकता सिद्ध है, तो भोक्ताभोग्य का विभाग न्यायसंगत कैसे प्रतिह होगा? यह आक्षेप भी ठीक नहीं है, क्योंकि समुद्र तथा लहरियों में, जिट्टी ब्रह्म और जगत् में वास्तव अभेद होने पर भी व्यावहारिक भेद अवस्पनेव विद्यमान है।

१. ब्रह्मसूत्र २।१।३ पर शांकरभाष्य देखिए । २. ब्रह्मसूत्र २।१४ पर शांकरसूत्र-भाष्य देखिये ।

#### उपास्य ब्रह्म 、

उपासना के लिए भी निर्विशेष सविशेष ईश्वर का रूप धारण करता है।

ह्य बस्तुतः प्रादेशिहीन है, तथापि उपाधिविशेष से सम्बन्ध होने से वही ब्रह्म
भिन्न-भिन्न प्रदेशों में स्वीकृत किया जाता है। इसीलिए उपनिषदों में सूर्य में,
भेत्र में और हृदय में ब्रह्म की उपासना कही गई है। इस बात का स्मरण रखना
वाहिए कि दोनों प्रकार के ब्रह्म के ज्ञान तथा उपासना का फल भी वस्तुतः
भिन्न होता है। जहाँ निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान बतलाया गया है वहाँ फल-रूप
गोस ही होता है, परन्तु जहाँ प्रतीक उपासना का प्रसंग आता है, अर्थात्
ह्य का संबंध किसी प्रतीक (सूर्य, आकाश आदि) विशेष से बतलाया
गया है, वहाँ संसार-गोचर ही भिन्न-भिन्न फल होते हैं। उपास्य-उपासक की
भेद्दिष्ट से ही यह कल्पना है। अतः ईश्वर और जीव की कल्पना व्यावहारिक
होने से दोनों मायिक हैं—माया के काल्पनिक विलास के सिवाय और कुछ
नहीं है।

बाशय यह है कि ब्रह्म तो वस्तुतः निर्गुण ही है, परन्तु माया के सम्बन्ध में वही सगुण प्रतीत होता है। उपासना की दृष्टि से वही सगुण रूप अर्थात् श्विर का रूप धारण करता है। इसी प्रकार जीव और ब्रह्म में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता, परन्तु अन्तः करण की उपाधि से युक्त होने पर वही बीव कहलाता है। ईश्वर मायाविच्छन्न चैतन्य है, तो जीव अन्तः करणाविच्छन्न चैतन्य है। दोनों चैतन्य रूप हैं, परन्तु माया-जन्य उपाधि के द्वारा सीमित होने के कारण ही ईश्वर तथा जीव की ब्रह्म से पृथक् सत्ता है। माया ही इन दोनों को ब्रह्म से पृथक् पदार्थ बनाती है। इसीलिए विद्यारण्य स्वामी के पृत्य क्वों में जीव और ईश्वर दोनों मायारूपी कामधेनु के दो बछड़े हैं। वे वपनी इच्छानुसार द्वेत का पान भले ही करें, परन्तु तत्त्व तो अद्वैत ही होता है । इसीलिए उपास्य ब्रह्म की सत्ता काल्पनिक ही है।

#### जीव-विचार

अला:करणाविच्छिन्न चैतन्य को जीव कहते हैं। आचार्य की सम्मित में शिर तथा इन्द्रिय-समूह के अध्यक्ष और कर्मफल के भोक्ता आत्मा को ही जीव हिते हैं । पहला प्रश्न है कि उपनिषदों में आत्मा के उत्पत्तिविषयक वाक्यों का न्या रहस्य है ? यदि आत्मा नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्वभाव माना जाता है, वी उसकी उत्पत्ति कैसे मानी जाती है ? इसके उत्तर में सूत्रकार का स्पष्ट कथन है कि शरीरादि उपाधियों की ही उत्पत्ति होती है, नित्य आत्मा कभी उत्पन्त

नहीं होता। आत्म-स्वरूप के विषय में भी दार्शनिकों की विभिन्न कल्पनाहें हैं। सुप्त, मूर्छित तथा ग्रहाविष्ट पुरुषों में कतिपय काल तक चैतन्य भाव को देखकर प्रत्यक्ष अनुभव का पक्षपाती वैशेषिक दर्शन चैतन्य को आत्मा क कभी होने वाला गुण मानता है, परन्तु वेदान्त की सम्मति में आत्था चैतन्यरूप ही है, क्योंकि परब्रह्म ही उपाधिसम्पर्क से जीवभाव में विद्यमान रहता है। अतः आत्मा में ब्रह्म के साथ स्वभावगत ऐक्य होने पर नित्य-चैतन का तिरस्कार नहीं किया जा सकता। सूत्रभाष्य में आत्मा के परिमाण का भी विशेष विचार किया गया है। अनेक श्रुतिवाक्यों के आधार पर पूर्वपक्ष का कहना है कि आत्मा अणु है। भाष्यकार का उत्तर है—नहीं। परव्रह्म के विभु होने से तद्व्यपदेश आत्मा का भी विभुपरिमाण ही युक्तियुक्त है। आचार ने अणुत्व-कल्पना की उत्पत्ति यह कह कर दिखलाई है कि अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण ही आत्मा अणु स्वीकार किया गया है। आत्मचैतन्य जाग्रत, स्वप तथा सुषुप्ति-त्रिविघ अवस्थाओं में तथा अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय और आनन्दमय इन पाँच कोषों में उपलब्ध होता है, परनु आत्मा का शुद्ध चैतन्य इन कोषपश्वक से नितान्त परे की वस्तु है। इसी तरह स्यूल शरीर, सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर के व्यव्टि अभिमानी जीव की विश्व तैजस तथा प्राज्ञ संज्ञायें हैं और इन्हीं शरीरों के समष्टि अभिमानी ईश्वर की वैश्वानर (विराट् ), सूत्रात्मा (हिरण्यगर्भ) तथा ईश्वर संज्ञावें दी गई हैं। व्यष्टि तथा समष्टि के अभिमानी पुरुष परस्पर में अभिन हैं। परन्तु आत्मा इन तीनों से परे स्वतन्त्र सत्ता है। निम्नलिखित कोष्ठक में वह विषय संगृहीत किया जाता है-

| शरीर  | विभानी                                    | कोष                | अवस्था |
|-------|-------------------------------------------|--------------------|--------|
| स्यूल | समष्टि—वैश्वानर (विराट्)<br>व्यष्टि—विश्व | अन्नमय             | লাম্ব  |
| सूक्म | समष्टि—सूत्रात्मा                         | मनोमय .<br>प्राणमय | स्वप   |
|       | व्यष्टि—तेजस                              | विज्ञानमय          |        |
| कारण  | समष्टि—ईश्वर<br>व्यप्टि—प्राज्ञ           | आन्त्दमय           | सुपृति |

जीव की वृत्तियाँ उभयमुखी होती हैं। यदि वे बहिर्मुखी होती हैं तो विवर्षों को प्रकाशित करती हैं और जब वे अन्तमुंखी होती हैं, तो कर्ता को अभिवार्ष

रे. द्रष्टत्र्य वर् सूरु ३।२।१—१०; तथा तैत्ति उपर २।१ का शाक्करशाय।

वं

h

F)

मा

व

हा स

के

i

ने

न

ī,

g

Ē

करती हैं। जीव की उपमा नृत्यशाला के दीपक से बड़े सुन्दर रूप से दी जा सकती है। जिस तरह रङ्गस्थल में दीपक सूत्रधार, सम्य तथा नतंकी को समभाव से प्रकाशित करता है और इनके अभाव में स्वतः प्रकाशित होता है, उसी तरह साक्षी आत्मा अहंकार, विषय तथा बुद्धि को अवभासित करता है और इनके अभाव में स्वतः प्रचोतित होता है। <sup>33</sup> बुद्धि में चान्चल्य होता है और बुद्धि से पृक्त होने पर जीव चन्चल-सा प्रतीत होता है; वस्तुतः वह शान्त है।

# जीव और ईश्वर

इन दोनों तत्त्वों के स्वरूप का निरूपण आचार्यों ने भिन्न-भिन्न रीति से किया है। एक आचार्य की सम्मति में जीव और ईश्वर के सामान्य रूप से रहनेवाला चैतन्य विम्बस्थानीय है। उसी का प्रतिविम्ब भिन्न-भिन्न उपाधियों मंपड़ने से भिन्न नाम ग्रहण करता है। चैतन्य का वह प्रतिविम्ब जो माया वा बिब्धा में पड़ता है 'ईश्वर-चैतन्य' कहलाता है और जो अन्तःकरण में पड़ता है वह 'जीव-चैतन्य' नाम से अभिहित होता है। इस मत में जीव और ईश्वर में वही अन्तर और भिन्नता है, जो घट तथा जलाश्वय के जल में पड़ने वाले सूर्य के प्रतिबिम्ब में होता है।

परन्तु इस मत से परमेश्वर में अविद्या से उत्पन्न दोषों की सम्भावना की रहती है। उपाधि प्रतिबिम्ब को प्रभावित करती है। अतः अविद्या अपने मं प्रतिविम्बित चैतन्य को अवश्य ही अपने दोषों से दूषित करेगी, इसलिए स मत के मानने में आपत्ति है।

दूसरे मत में ईश्वर चैतन्य ही विम्ब के स्थान में माना जाता है, जिसके शिवित्व को हम लोग जीव के नाम से पुकारते है। दोनों में चैतन्य एक ही कार का है। अन्तर इतना ही है कि जब वह विम्बाकार धारण करता है, वि 'ईश्वर' कहलाता है और जब प्रतिविम्ब से आच्छादित रहता है, तो जीव' नाम से अभिहित होता है। सच तो यह है कि चैतन्य एक ही विच्छिल वस्तु है, उसमें विम्ब तथा प्रतिबिम्ब की कल्पना उपाधिजन्य है। एक जीव' मानने वालों के मत में यह उपाधि अविद्या है; नाना-जीववाद में वि उपाधि अन्तः करण है। इन्हीं उपाधियों के कारण ही तो जीव और ईश्वर में पेंद है। इस मत में विम्बभूत चैतन्यरूप ईश्वर में उपाधियों का दूषण क्ष्मित स्थां नहीं करता। जिस प्रकार आकाशस्थित सूर्यं का प्रतिबिम्ब जल में पड़ता है और इनका प्रतिबिम्ब जल में पड़ता है और इन प्रतिबिम्बों में विक्य प्रकार जीव और ईश्वर में अन्तर है।

### वेदान्त में जड़तत्त्व

श्री शंकराचार्यं तथा रामानुजाचार्यं ने जड़तत्त्व के विषय में उद्मावित उन सिद्धान्तों का खण्डन किया है जिनके द्वारा यह जगत् (१) या तो बचेतन परमाणुओं के संघात का परिणाम है अथवा (२) विना किसी अन्य की सहायता के स्वयं परिणामशालिनी अचेतना प्रकृति का विकारमात्र है अथवा (३) स्वतन्त्र पदार्थं — दो प्रकृति तथा ईश्वर के द्वारा निर्मित है, जिनमें एक तो उपादान कारण है और दूसरा निमित्त कारण है। परन्तु ये सिद्धान्त रक्त दार्शनिकों को कथमपि मान्य नहीं हैं। दोनों का यह मत है कि अचेतन वस्तु इस जगत् को पैदा करने में नितान्त असमर्थ है, तथा चेतन और अचेतन के परस्पर संयोग से जगदुत्रत्ति को सिद्ध मानना भी ठीक नहीं है। वे 'सर्व खिल्वदं ब्रह्म' के औपनिषद् तथ्य का अवलम्बन कर प्रकृति तथा मन दोनों की स्वतन्त्र सत्ता मानने के लिए उद्यत नहीं हैं, प्रत्युत यह समस्त जगत् के ब्रह्ममा होने से प्रकृति तथा मन दोंनों ही अपनी सत्ता के लिए ब्रह्म पर आश्रित है। इस प्रकार ये दोनों आचार्य ब्रह्म की ही एकमात्र सत्ता स्वीकृत करने के कारण अद्वेतवादी हैं। वादरायण ने ब्रह्मसूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय (तर्क) पाद में जगदुत्पत्ति-विषयक पूर्वोक्त सिद्धान्तों का खण्डन वड़ी सुन्दर तया अकाट्य युक्तियों से किया है। यह सिद्धान्त वेदान्त के प्रायः समस्त सम्प्रदायों को माननीय है। अतः इन युक्तियों का प्रदर्शन संक्षेप में यहाँ किया जाता है-

सांख्य दर्शन के मतानुसार सत्त्व, रज तथा तमरूप गुणत्रयात्मिका प्रकृति स्वयं प्रवृत्त होकर इस जगत् की उत्पत्ति करती है और सांख्यमत का खण्डन इस कायं में उसे किसी चेतन अध्यक्ष की सहायता की अपेक्षा नहीं रहती। परन्तु यह मत समीचीन प्रतीत नहीं होता। प्रकृति के जगद्रूप से परिणत होने में एक महान् उद्देश्य है—पृष्णें के मोग तथा अपवर्ग की सिद्धि। प्रकृति के परिणाम का ही यह फल है कि पुरुष अपने पूर्व कर्मानुसार सुख-दु:ख—रूप भोगों को प्राप्त कर तेता है तथा प्रकृति से अपने को विविक्त (पृथक्) जान लेने पर वह इस संसार से मुक्तिलाभ कर लेता है। क्या इस प्रकार के उद्देश्य की कल्या कोई अचेतन पदार्थ कर सकता है? लोकानुभव इसका नितान्त विरोध है। दूसरी वात यह है कि बिना किसी चेतन अध्यक्ष के अचेतन में क्या की उत्पत्ति नितान्त असिद्ध है। चेतन पुरुष के द्वारा अधिष्ठित होने पर हा की लेखनी लेखन-व्यापार में प्रवृत्त होती है; सारिथ की अध्यक्षता में र्य के

गित का अविभाव होता है। तब अचेतन प्रकृति में पहली प्रवृत्ति का उदय क्यों है हुआ ? इसके उत्तर में सांख्य का कथन है कि जिस प्रकार वछड़े के तिए गाय के स्तन से दूध आप से आप वहने लगता है, उसी प्रकार अचेतन कहीं विना किसी बाह्य कारण के स्वयं परिणाम उत्पन्न करती है। वत्स की विवृद्धि के लिए गो-स्तन से स्वयं प्रवृत्त होने वाले दूध का यह उदाहरण विवृत्त नहीं है, क्यों कि गाय चेतन पदार्थ है जिसके हृदय में अपने वछड़े की पृष्टि की कामना विद्यमान है। पुरुष की सहायता भी प्रकृति को इस महत्त्व के कार्य में नहीं मिल सकती, क्यों कि सांख्य ने पुरुष को कियाहीन तथा उदासीन मानकर उसे नितान्त पंगु बना डाला है। प्रकृति की कल्पना भी केवल आनुमानिक है। वादरायण सूत्रों में सर्वत्र प्रकृति के लिए 'आनुमानिक' यह का प्रयोग किया गया है। श्रुति में इसके लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता। इतने विरोधों के होने पर जगत् को प्रकृति का परिणाम मानना गृक्तिमुक्त नहीं।

### वैशेषिक मत का तिरस्कार

सूक्ष्म परमाणुओं के संघात से इस विचित्र जगत् की उत्पत्ति सिद्ध होती है यह वैशेषिक सिद्धान्त है. जो तर्क की कसौटी पर ठीक नहीं उतरता। परमाणुओं के संयोग से द्वचणुक, त्रसरेणु आदि के कम से यह संसार उत्पन्न खलाया जाता है, परन्तु अचेतन परमाणु इस नियमबद्ध जगत् की उत्पत्ति में ब्या कभी समयं हो सकता है ? वैशेषिक अदृष्ट को इस जगत का नियामक खलाते हैं, परन्तु अदृष्ट भी तो अन्ततोगत्वा अचेतन ही ठहरा। परमाणु में प्रम संयोग की उत्पत्ति किसी भी युक्ति के बल पर समझाई नहीं जा सकती। विदि परमाणुओं में स्वभाव से हि गतिशीलता का सिद्धान्त मानें, तो उनमें कभी विराम न होगा, सदा गति ही विद्यमान रहेगी। ऐसी स्थिति में प्रलय को कल्पना ही नष्ट हो जायेगी। जगत् के रूप, रसगन्त्र, स्पर्श उत्पन्न करने किए परमाणुओं में इन गुणों का सद्भाव माना जाता है। तब परमाणु स्पृण हुए और ऐसी दशा में सगुण पदार्थ न तो नित्य हो सकता है और न क्ष्म। गुण से युक्त होना उसे स्थूल, अत्त एव अनित्य ही बनाता है। ऐसी दशा में वैशेषिक मत में परमाणुओं की स्वरूप-हानि होती है। अतः परमाणु को भी वगत कर

भी बगत् का उपादान मानना युक्तियुक्त नहीं है।

वास्तववादी बौद्ध (सौत्रान्तिक तथा वैभाषिक) दार्शनिकों की सम्मित में

क्षित्रवात् समूहात्मक है। आन्तर जगत् पश्चस्कन्ध—रूप, वेदना, संज्ञा,

### बौद्ध मत का खण्डन

संस्कार तथा विज्ञान का संघातमात्र तथा बाह्य जगत् विभिन्न रूप वाले चार परमाणुओं का पुद्धमात्र है। जगत् के समस्त पदार्थं क्षणस्थायी हैं; परनु क्षणिक पदार्थों में कारणता नहीं सिद्ध हो सकती। कारण मानने के लिए किसी भी पदार्थ को उत्पन्न होना चाहिए तथा स्थित भी होना चाहिए। ऐशी दशा में पदार्थ दो क्षणों तक स्थायी होगा। एक क्षण में उत्पन्न होगा और दूसरे क्षण में स्थित होगा। इस प्रकार क्षणिकवाद का स्वतः खण्डन हो जाता है। चेतन की अध्यक्षता मानने पर भी यह मत सुसम्पन्न नहीं हो सकता, क्यों कि यदि चेतन स्थायी है, तो क्षणवाद का निराश होता है। यदि वह क्षणिक है, तो कार्य उत्पन्न हो नहीं कर सकता। एक क्षण उत्पन्न होने के लिए तथा दूसरा क्षण परमाणुओं को संयोग करने के लिए मानने से क्षणिकवाद का खण्डन हो जाता है। अचेतन कारण के। दोष अभी बतलाया गया है। ऐसी दशा में जगत् को संघात्मक तथा क्षणिक मानना निताल निराश्रय सिद्धान्त है।

विज्ञानवादी बौद्धों का भी सिद्धान्त इतना ही हेय तथा अप्रमाणिक है। शंकराचार्य ने इस मत के विरुद्ध बड़ी प्रौढ़ युक्तियाँ प्रविज्ञत की हैं। सबसे प्रधान युक्ति यह है कि जगत् को असत्य मानकर विज्ञानमात्र को सत्य मानका प्रतिदिन के लोकानुभव के नितान्त विरुद्ध है । अनुभव के विषय होने पर भी घटपटादि की सत्ता का तिरस्कार करना उसी प्रकार उपहासास्पद है जिस प्रकार रसभरी मिठाइयों के स्वाद का अनुभव करते हुए भी उन्हें मिथ्या ठहराना है । जगत् के असत्य होने पर घटपटादि का आपस में विभेद किस कारण पर ठहरेगा ? विज्ञान रूप होने से तो ये दोनों समान ही ठहरे । ऐसी दशा में घट माँगने पर यदि घट लाकर उपस्थित कर दिया जाय, तो लोक का व्यवहार कैसे सिद्ध होगा ? अतः जगत् को विज्ञान का ही विकृत रूप विताना नितान्त अमुचित है । जब विज्ञानवाद की ऐसी विषम दशा है हो समस्त पदार्थों के अभाव मानने वाले शून्यवादियों का सिद्धान्त किस प्रकार ठीक माना जाय ? अतः बौद्धों की जगदुन्पित्त की कल्पना नितान्त तर्कशूली अप्रामाणिक, अतएव अविश्वसनीय है ।

हैतवादियों —पाशुपत, शैव तथा नैयायिक आदि दार्शनिकों के मतानुसार ईश्वर जगत् का निमित्त-कारण मात्र है, उपादान-कारण नहीं। यह मत श्री

१. ब्रह्मसूत्र २।२।१८--३२ पर शांकरभाष्य ।

सन्तोष-प्रद नहीं है। यदि ईश्वर जगदुत्पत्ति में केवल शृंबदि का निरास निमित्तमात्र है, तो वह पक्षपात के दोष से लांछित हुए विना नहीं रह सकता। जगत् में कोई जीत्र सुखी है और इस वैषम्य का क्या कारण है? यदि कर्मानुसार यह श्रम शृष्टि मानी जाय तो श्रुतिमूलक होने के कारण ईश्वर का जपादान-तण होना भी अनिवार्य है। जो श्रुति ईश्वर को कर्मानुसार जगत् का स्रष्टा हवाती है, बही उसे उपादान-कारण भी वतलाती है। कोई भी पुरुष शरीर

क्षान मृष्टि मानी जाय तो श्रुतिमूलक होने के कारण ईश्वर का उपादानहाण होना भी अनिवार्य है। जो श्रुति ईश्वर को कर्मानुसार जगत् का स्रष्टा
हाता है, वही उसे उपादान-कारण भी वतलाती है। कोई भी पुरुष शरीर
हाता ही जड पदार्थों में क्रियाओं को पैदा करता है, परन्तु है तवादियों का
हात न तो शरीर है और न रागद्धे वादि भावों से मण्डित है। ऐसी दशा में
से निमित्त-कारण मानने पर ईश्वर में जगत्ं कर्तृत्व का सिद्धान्त ठीक नहीं
होता। अतः वेदान्त बाह्य होकर एक ही चेतन पदार्थ को उपादान तथा
निम्त-कारण दोनों वतलाता है। श्रुति और युक्ति दोनों इस सिद्धान्त के
क्षेत्र हैं। इस विषय में उपनिषद् ऊर्णनाभि (मकड़े) का उदाहरण प्रस्तुत
हाती है र — जिस प्रकार मकड़ी बिना किसी उपकरण के अपने शरीर से
विश्व तन्तुओं को स्वयं रचती है — अर्थात् उन्हें अपने शरीर के वाहर फैलाती
है तीर फिर उन्हें ग्रहण कर लेती है — अर्थात् अपने शरीर में मिलाकर अभिन्न
ला केती है, उसी प्रकार यह विश्व उस परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्म
नादान-कारण है तथा निमित्त-कारण भी। वेदान्त का यही परिनिष्ठित
सहै। बतः जगत् की उत्पत्ति चेतन पदार्थ से ही होती है, इसमें तिनक भी
सेव नहीं है।

जगत् 🗸

सत्य की जो परिभाषा शंकराचार्य ने दी है उसके अनुसार जगत् सल नहीं माना जा सकता। आचार्य के शब्दों में रें जिस रूप से जो पदार्थ निश्चित होता है, यदि वह रूप सतत समभाव से विद्यमान रहे तो उसे सत्य कहते हैं। इस प्रतिक्षण-परिणामी, सतत चन्चल, नियत-परिवर्तनशील संसार की कोई भी वस्तु इस परिभाषा के अनुसार सत्य कोटि में नहीं आ सकती। तो का जगत् नितान्त असत्य है ? इस प्रश्न का उत्तर विज्ञान-वादियों के मत का खण्डन करते हुए आचार्य ने स्वयं दिया है। विज्ञानवादियों का मत है कि इन्द्रियार्थ-प्रतीति का मूल इन्द्रियार्थ तथा इन्द्रियसन्निकर्ष सव बुद्धि में है। जगत् के समस्त पदार्थ स्वप्नवत् मिथ्याभूत हैं। जिस प्रकार खज, मायामरीचिका आदि प्रत्यय बाहरी वस्तु के विना ही आकार वाले होते हैं। उसी प्रकार जागरित दशा के स्तम्भादि पदार्थ भी बाह्यार्थभूत्य हैं।

विज्ञानवादियों के अनुसार समस्त पदार्थ केवल विज्ञानमात्र होते हैं, स्व तया जागरित दशा में अन्तर नहीं होता। जिस प्रकार स्वप्न बिना किसी बाहरी पदार्थ की सत्ता के केवल कल्पनामात्र होता है, उसी प्रकार जागित दशा में भी घड़ा एक विज्ञान का रूप है; घड़ा नामक कोई पदार्थ बाहरी जगत् में नहीं होता। फलतः इनके मत में जगत् स्वप्न के समान मार्थिक, काल्पनिक तथा असत्य है। इस पर शंकराचार्य का आक्षेप यह है कि जात् में पदार्थों का अनुभव तो प्रत्येक क्षण में हो रहा है। वस्तु तथा वस्तुज्ञान दो अलग-अलग चीजें हैं। यदि वस्तु को उस वस्तु के ज्ञान के बाहर न माना जाय, तो हँसी की बात होगी। स्वादिष्ट भोजन करके तृप्त होने वाला पुल उपहास का ही पात्र होता है, वह यदि न तो भोजन की बात माने बीरन अपनी तृप्ति की बात स्वीकार करे। बौद्धों का कथन है कि बाहरी बखुर 'वाहर के समान' प्रतीत होती हैं; समानता की भावना दो भिल-भिल वस्तुओं में ही हो सकती है। 'मुख चन्द्रमा के समान है'-यह सादृश्य की धारणा ठीक है, क्योंकि मुख तथा चन्द्रमा दो भिन्न-भिन्न पदार्थ है। बर वाहरी वस्तुयें 'बाहर के समान' बतलाई जाती हैं तब स्पष्ट है कि यहां ही वस्तुओं की सत्ता है। अतः बाहरी वस्तुओं की विज्ञान से अलग सत्तावार मानना ही उचित होगा।

जगत् स्वप्नवत् अलीक हैं—इस मत का खण्डन आचार्य ने निताल स्पर्ध शब्दों में किया है। वे कहते हैं रें —स्वप्न और जागरित अवस्था में स्वस्ति भेद है। स्वप्न-दशा का बाध होता है, परन्तु जागरित-दशा का कभी भी भी नहीं होता। स्वप्न में देखे गये पदार्थी की जागने पर प्राप्ति न होने से बाधि

होता प्रत्यक्ष ही है परन्तु जाग्रत अवस्था में अनुभूत स्तम्भादि पदार्थों का किसी शिक्षा में बाघ नहीं होता । एक और भी महान् अन्तर है। स्वप्न ज्ञान मृतिमात्र है, परन्तु जागरित ज्ञान उपलब्धि है—साक्षात् अनुभवरूप है। क्वः दोनों की भिन्नता एकदम स्पष्ट है।

t

đ

ì

ſ

ऐसे स्पष्ट प्रतिपादन के होते हुए भी जगत् को असत्य कहना कहाँ तक वार्ष है? ब्यवहार में इसका अपलाप कथमिप नहीं किया जा सकता, परन्तु ह्यात्म के ऐक्य का ज्ञान होने पर ज्ञानी पुरुषों के लिए यह सांसारिक अनुभव ह्यात्मानुभव के द्वारा बाधित होता है। अतः उस जीवन्मुक्तावस्था में ह्यात्मी के लिए जगत् बाधित रहता है, पर व्यवहार-दशा में यह जगत् का ही ठोस तथा वास्तव है जितना अन्य कोई पदार्थ। बतः जगत् की शर्माणिकी स्थिति न होने पर भी व्यावहारिकी सत्ता मान्य है।

#### सृष्टि

तमप्रधान विक्षेपशक्ति से युक्त, अज्ञानोपहित चैतन्य से सूक्ष्म तन्मात्ररूप बाकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु की, वायु से अग्नि की, अग्नि से जल शे और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इन सूक्ष्म भूतों से सत्रह अवयव वाले विच कर्मेन्द्रिय, पश्च ज्ञानेन्द्रिय, वायुपश्चक और बुद्धि-मन) सूक्ष्म शरीरों की बौर स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है। स्थूलभूत पश्चीकृत होते हैं, अर्थात् प्रलेक भूत में अपना अंश आधा होता है और अन्य चारों भूतों के अष्टम अंशों की मिला कर आधा होता है, जैसे आकाश = है आकाश + टे पृथ्वी + टे विच + टे वायु। प्रत्येक स्थूल भूत पश्चभूतात्मक होता है। (इसका विच पश्चीकरण है।)

#### 'सत्य' का लक्षण

'सत्' वही है जो उत्तरकालीन किसी ज्ञान के द्वारा बाधित (विरुद्ध) न है। बीर 'असत्' वही है जो उत्तरकालीन ज्ञान के द्वारा बाधित हो। घनघोर क्वकारमयी रजनी में रास्ते में पड़ी रस्सी को देख कर समं का ज्ञान होता है। धेमेनवम हाथ में दीपक लेकर किसी पिथक के उधर से आ निकलने पर दीपक के सहायता से रस्सी को देखने पर ठीक रस्सी का ज्ञान होता है। यहाँ पहले में क्यं ज्ञान अब रज्जु-ज्ञान के द्वारा बाधित होता है। अतः रज्जु में समं ज्ञान विवित्त होने से मिच्या है। परन्तु यदि मेढकों की आवाज सुन कर हमें उनमें को नाले सर्प का ज्ञान उत्पन्न हो और उसी समय बिजली चमकने से घासों रिक्षा है।

में भागने वाला सौप दीख पड़े तो कहना पड़ेगा कि यह ज्ञान अबाधित होने हें सत्य है। सत्य के इस सामान्य परिचय को प्रामाणिक बनाने की दृष्टि हे विदान्तियों ने 'अबाध्य' से प्रथम 'त्रिकाल' शब्द की योजना की है। अतः सत्य की शास्त्रीय परिभाषा 'त्रिकालाबाध्यं सत्यम्' है—भूत, वर्तमान और भविष्य इन तींनों कालों में तथा जाग्रत् स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों दशाओं में जिसका स्वरूप बाधित न हो—अर्थात् एकरूपेण अवस्थित रहे वही सत्य है। ब्रह्म ऐसा ही एक तत्त्व है—जो तीनों काल में समभाव से उपस्थित है सर्वदा सर्वत्र निर्वाध है, वह एक है तथा अद्वितीय है; ज्ञह्म से पृथक् समल नानात्मक जगत् मिथ्या है।

#### त्रिविध सत्ता

वेदान्त मत में तीन प्रकार की सत्ता मानी जाती है—(क) प्रातिभासिक या प्रातीतिक, (ख) व्यावहारिक और (ग) पारमार्थिक।

(क) प्रातिभासिक सत्ता से अभिप्राय उस सत्ता से है जो प्रतीतिकाल में सत्य प्रतिभासित हो, परन्तु पीछे बाधित हो जाय, जैसे रज्जु सर्प; शुक्ति रजत आदि। मृगतृष्णिकादि पदार्थ आधारहीन (निरास्पद) नहीं हैं। प्रतीति से पूर्वकाल में रज्जु सर्प-ज्ञान को उत्पन्न करती है, वर्तमान में उसी के आधार पर सर्प-ज्ञान की अवस्थिति है और भविष्य में इसी आधार में रज्जु-ज्ञान के उदय होने पर सर्प-ज्ञान अन्तिहत हो जायगा रही। अतः रज्जु सर्प का ज्ञान आकाशकुसुम के समान निराकार नहीं है।

(ख) व्यावहारिक सत्ता जगत् के समस्त व्यवहार-गोचर पदार्थों में रहती है। जगत् के पदार्थों में पाँच धमें दृष्टिगोचर होते हैं रें — अस्ति, शांति, प्रिय, रूप तथा नाम। इनमें प्रथम तीन बह्म के रूप हैं और अन्तिम दो जगत् के। सांसारिक पदार्थों का न कोई नाम है और न कोई रूप। इन नाम रूपात्मक वस्तुओं की सत्ता व्यवहार के लिए नितान्त आवश्यक है परंतु ब्रह्मात्मक्यज्ञान की उत्पत्ति होने पर यह अनुभव बाधित हो जाता है; अतः एकान्त सत्य नहीं है। व्यवहार काल में सत्य होने के कारण जगत् के विकारात्मक पदार्थों की सत्ता व्यावहारिक हैं रें । इन समस्त पदार्थों वे नितान्त विलक्षण एक अन्य पदार्थ है, जो त्रिकाल में अबाध्य होने से ऐकार्तिक सत्य है। वही ब्रह्म है।

(ग) 'पारमाधिक' सत्ता वास्तव सत्ता है। जब ज्ञानी की दृष्टि से जगर को देखते हैं, तभी वह असत्य प्रतीत होता है। इसलिए जगत् हमारी इक्रियों के लिए अवश्य सत्य है, परन्तु वास्तविक रूपेण वह सत्य नहीं है। इन तीर्वों है

05 410 VF

शिव भी कतिपय पदार्थ हैं, जैसे वन्ध्या पुत्र, आकाशकुसुम आदि । ये निराधार बा निराध्य पदार्थ 'तुच्छ' या 'अलीक' कहे जाते हैं क्योंकि इनमें किसी प्रकार बी सत्ता दृष्टिगोचर नहीं होती २९।

### अनिर्वचनीयतावाद

श्रुक्ति में रजत के भाग के विभिन्न व्याख्यानों का उल्लेख भिन्न-भिन्त हाने से वर्णन के अवसर पर हमने यथास्थान किया है। अद्वेत-वेदान्त का भी श्रान सत नहीं है, क्योंकि कि दीपक के लाने और रज्जु-ज्ञान के उदय होने पर लंगान वाधित हो जाता है। अर्थात् दीपक आने पर हमारे सामने रस्सी ही कृ गात्र रहती है, वह साँप के रूप में कभी प्रतीत नहीं होती। अतः रज्जु में संग्रान को हम 'सत्' नहीं कह सकते। उसे 'असत्' (अविद्यमान) कहते भी हाँ वनता, क्योंकि साँप को देखकर जैसे कोई आदमी डर के मारे काँपने क्या है और भाग खड़ा होता है, उसी प्रकार इस रस्सी को भी देखकर वह क्या ही व्यवहार करता है। फलतः रस्सी साँप के सब काम करने की योग्यता खती है। पुनः उसे 'असत्' कैसे कहा जाय ? फल यह है कि रज्जु में सर्पज्ञान क्या है और न असत्; प्रत्युत दोनों से विलक्षण है इसे अनिर्वचनीय कहते हैं क्या 'मिथ्या' भी कहते हैं। हयान देने की बात है कि वेदान्त में 'मिथ्या' का वर्ष 'असत्' नहीं; प्रत्युत 'अनिर्वचनीय' है। भ्रम के विषय में अद्वैतियों का कृ सिद्धान्त 'अनिर्वचनीया ख्याति' के नाम से प्रख्यात है।

### विवर्तवाद

कार्य-कारण-भाव का विचार करनेपर भो जगत् की कल्पना अनिवंचनीय
है। व्हरती है। अद्वैतवादियों के मत में आरम्भवाद तथा परिणामवाद दोनों
प्रान्ति के क्यर प्रतिष्ठित हैं। परिणामवादी कार्यभूत द्रव्य को कारण से अभिन्न
शिष ही भिन्न भी स्वीकार करते हैं, परन्तु ये युक्ति-युक्त नहीं हैं। घट आदि
निही के वर्तन मृत्तिका से अभिन्न हैं, परन्तु प्रश्न यह है कि अभिन्न होते हुए
भी इनमें पारस्परिक भेद कहाँ से आया ? यदि इनमें पारस्परिक भिन्नता प्रत्यक्ष
है तो मृत्तिका भी परस्पर भिन्न हुए बिना नहीं रह सकती। इस प्रकार कार्यकारण में एक साथ ही भेद तथा अभेद कैसे माने जा सकते हैं ? एक ही सत्य
होगा और दूसरा कल्पित। अभेद (या एक) का परमार्थ सत् होना उचित है
और भेद (या नाना) को कल्पित मानना ठीक है। ऐसा न करने पर असंख्य
रिवार्थ वस्तुओं की सत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी। अतः बेदान्त के अनुसार

एकमात्र कारण-सत्ता अविनाशी एवं निर्विकार है, तथा उसमें किला होने वाला नानात्मक प्रपश्च केवल कल्पमूलक है—अनिर्वचनीय है। इस तरह एकमात्र स्वप्रकाश अखण्ड चैतन्य सत्ता के अतिरिक्त कार्यभूत जगत् प्राहि-भासिक है। अतः कारण ही एकमात्र सत्य है तथा कार्य मिथ्या अनिर्वचनीय है। जगत् माया का तो परिणाम है, पर ब्रह्म का विवर्त है। कार्य के अनिर्वचनीयवाद की पारिभाषिकी संज्ञा 'विवर्त' है 2°। परिणाम तथा विवर्त का भेद वेदान्तसार में इस प्रकार वतलाया गया है—

तात्त्विक परिवर्तन को विकार तथा अतात्त्विक परिवर्तन को विवर्त कहते हैं। दही दूध का विकार है, परन्तु सर्प रज्जु का विवर्त है, क्योंकि दूध और दही की सत्ता एक प्रकार की है किन्तु रज्जु तथा सर्प की सत्ता भिन्न प्रकार की है। सर्प की सत्ता काल्पनिक है, परन्तु रज्जु की सत्ता वास्तविक है (२।१।८ शां० भा०)।

#### अध्यास 🔪

अब विचारणीय प्रक्त यह है कि जब आत्मा स्वभाव से ही नित्य-मुक्तहै, ता वह संसार में बद्ध क्यों दृष्टिगोचर हो रहा है ? निरतिशय आनन्दरूप आत्म इस प्रपञ्च के पचड़े में पड़कर विषम दु:खों के झेलने का उद्योग क्यों करता है? इसका एकमात्र उत्तर है—'अध्यास' के कारण । अध्यास कौन सी वस्तु है शारीरक भाष्य के उपोद्धात में आचार्य ने अध्यास के स्वरूप का निर्णय बड़ी ही सरल सुबोध भाषा में किया है। आचार्य के शब्दों में 'अध्यासो नाम अतस्मित् तत्बुद्धः' तत्पदार्थं में अतद् (तद्भिन्न) पदार्थं के स्वरूप का आरोप करत 'अध्यास' कहलाता है। जैसे पुत्र स्त्री के सत्कृत या तिरस्कृत होने पर अपने को मनुष्य का सत्कृत या तिरस्कृत मानना—यह हुआ बाह्य धर्मी का आरोप।इसी प्रकार अपने को स्थूल या कृश, चलनेवाला या खड़ा होने वाला, अन्ध या बिधि मानना इन्द्रियादिकों के धर्मों के आरोप के कारण ही आभ्यन्तर धर्मों का आरोप है। यह सब अविद्या विजृम्भित अध्यास ही है। आत्मा के विषय में यह अध्यास क्यों चला तथा कब से चला ? इसका भी वर्णन आचार्य ने किया है। जगत् में द्विविध पदार्थों की सत्ता अनुभूयमान है—विषयी (अस्मत्प्रत्यय) तथा विषय (युष्मत्प्रत्यय)। सामने दृष्टिगोचर विषय में अन्य विषय का आरोप 'अध्यार है, परन्तु आत्मा तो विषयी ठहरा' अतः विषयी आत्मा में अध्यास बनता ही नहीं इसका उत्तर आचार्य देते हैं कि आत्मा का विषयी होना तो ठीक है, पर्त बात्मा भी अस्मत्प्रत्यय (मैं हूँ" ऐसा ज्ञान) का विषय होता ही है। अवः बर्

村

रह

या

H

वे

t

R

1

4

•

7

बिक्सी-कभी विषय बनता है। अध्याय कव से चला ? इसके उत्तर में आचार कहीं हैं कि कर्तृत्व भोनतृत्व प्रवर्तक यह अध्यास स्वाभाविक है, अनादि है बा बनत है। जगत् के समस्त प्रमाण-प्रमेय-व्यवहार की मूल भित्ति यही बास है। यह अध्यास पशु आदि प्राणियों में भी मनुष्य के समान ही पाया बता है। अभ्यास का ही दूसरा नाम 'अध्यारोप' है। इसी अध्यारोप को होने के लिए आत्मविद्या का प्रतिपादन करना वेदान्त का प्रधान लक्ष्य है।

#### वेदान्त आचार-मीमांसा

बीव अपने स्वरूप के अज्ञान के ही कारण इस संसार में अनन्त क्लेशों को शोगता हुआ अपना जीवन-यापन करता है। वह अपने शुद्ध-बुद्ध-मुक्त खबाब को अविद्या के कारण भूला हुआ है। वह वास्तव में सिच्चदा-क्लासक ब्रह्मस्वरूप ही है। आत्मा तथा ब्रह्म में नितान्त ऐक्य है। नानात्व ज्ञान से ही संसार है, तथा एकत्व ज्ञान से ही मुक्ति है। आनन्दरूप ब्रह्म की शिष्ठ तथा शोकनिवृक्ति मोक्ष कहलाता है। अब इस मोक्ष के साधन मार्ग की स्परेखा का निरूपण करना नितान्त आवश्यक है।

## ज्ञान-कर्म का समुच्चय

पिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से दार्शनिकों ने केवल कमं, कर्मज्ञानसमुच्चय तथा केवल ज्ञान को साधन-मार्ग बतलाया है। शंकराचार्य अपने भाष्यों में पूर्व तोनों भागों का सप्रमाण, सयुक्तिक विस्तृत खण्डन कर अन्तिम साधन को ही माणकोटि में अंगीकार किया है। उनका कहना है कि स्वतन्त्र और भिन्न मिन्न फ्लों के उद्देश्य से प्रवृत्त होने वाली दो निष्ठायों हैं—'कर्मनिष्ठा' तथा ज्ञानिन्छा'। इन दोनों का पार्थक्य नितान्त स्पष्ट है। मानव जीवन के दो वृत्य हैं—संसारिक सुख की प्राप्ति, जिसके लिये कर्मों का विधान किया है और आत्मा का परमात्मा में ज्ञान, जिस उद्देश्य की सिद्धि काम्यकर्मों से किता और ज्ञान के अनुष्ठान से होती है। ज्ञान और कर्म में गहरा विरोध है। जावार्य का कहना है उर कि क्या पूर्व समुद्र जाने वाले पुरुष का तथा क्यातिकृत पश्चिम समुद्र जाने वाले पुरुष का मार्ग एक हो सकता है? आत्मा की प्रतितिक को निरन्तर बनाये रखने के आग्रह को 'ज्ञानिष्ठा' कहते हैं। वह कि समुद्र के गमन के समान है और उसका कर्म के साथ रहने में वैसा किता है जैसा पहाड़ तथा सरसों में। अतः ऐकान्तिक विरोध के कितान होने से ज्ञान-कर्म का समुच्चय कथमिं सुसम्पन्न नहीं हो सकता।

### कर्म-मार्ग

कमें के द्वारा क्या आत्मा की स्वरूपापत्ति कथमिप सिद्ध हो सकती है? आचार्यने इस विषयं में अनेक कारणों की उद्भावना की है। अविद्यान किसी वस्तु के उत्पादन के लिए कमें का उपभोग किया जाता है (उत्पाद) परन्तु क्या नित्य सिद्ध सद्रूप आत्मा की स्थिति कर्मों के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है ? किसी स्थान या वस्तु की प्राप्ति के लिए कमें किये जाते हैं (आप्य), परन्तु आत्मा तो सदा हमारे पास है, तव कर्म का उपयोग नया होगा ? किसी पदार्थ में विकार उत्पन्न करने की इच्छा से (विकायं) तथा मन और अन्य वस्तुओं में संस्कार उत्पादन की लालसा से (संस्कार्यं) करं किये जाते हैं, परन्तु आत्मा में विकार तथा संस्कार का अभाव है। अविकार तथा असंस्कार्य होने के निमित्त कर्मों की निष्पत्ति का प्रयास अकिश्वित्कर ही है। अतः आत्मा के अनुत्पाद्य, अनाप्य, अविकार्य तथा असंस्कार्य होने के कारण कर्म द्वारा उसकी निष्पत्ति हो ही नहीं सकती रे । अतः कर्म व्यरं हैं। साधारणतया मलिन चित्त आत्मतत्त्व का बोध नहीं कर सकता, परनु कामनाहीन नित्य कमें के अनुष्ठान से चित्तशुद्धि उत्पन्न होती है जिससे विना किसी प्रतिबन्ध के जीव आत्मस्वरूप को जान लेता है <sup>28</sup>। आत्मज्ञानोत्पत्ति में सहायक होने के कारण नित्यकर्म-मोक्ष साधक है। सकाम कर्मों का अनुष्टान असुरत्व (पशुत्व) की द्राप्ति कराता है। देव तथा असुर का अन्तर भी यही है। स्वाम।विक रागद्वेष-मूलक प्रवृत्तियों का दास होने वाला अधर्म परायण व्यक्ति 'असुर' कहलाता है, परन्तु रागद्वेष को अभिभव कर शुभ वासना की प्रवलता से धर्माचरण करने वाला पुरुष 'देव' कहलाता है 30 ।

पद्मपादाचार्यं ने 'विज्ञानदीपिका' में वेदान्तसम्मत आचारपढ़ित का विवेचन किया है। कर्म की प्रवलता सर्वतोभावेन माननीय है। कर्म से वासना उत्पन्न होती है और वासना से संसार का उदय होता है। अतः संसार के अच्छेद के लिए कर्म का 'निहंरण' (विनाश) करना नितान्त आवश्यक है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं—संचित (प्राचीन), संचीयमान (भविष्य में उत्पन्त होने वाला) तथा प्रारब्ध (वर्तमान)। संचित कर्म घर में रक्खे गये अला सचीयमान कर्म क्षेत्र में बाजरूपी अन्न और प्रारब्ध कर्म भुक्त अन्न के समान है। जिस प्रकार गृहस्थित तथा क्षेत्रस्थित अन्न का विविध रूप से नाश किया जा सकता है, परन्तु भुक्त अन्न का विनाश पाचन के ही द्वारा होता है, उसी प्रकार संचित तथा संचीयमान कर्म का नाश ज्ञान के द्वारा किया जा सकता है, परन्तु

शास्त्र का क्षय भोग के ही द्वारा हो सकता है। कर्म का निर्हरण कर्म, योगः व्रात् सत्तंग, जप, अर्थ और परिपाक के अवलोकन से उत्पन्न होता है है। क्षानुसंघान-रहित निष्काम कर्म का अनुष्ठान पुण्य-वापादि कार्य का तथा क्षानुसंघान शरीर इपी कारण का सर्वथा लोग कर देता है। अतः यही वास्तव संविहरण है।

इस विवेचन से यही परिणाम निकलता है कि सत्त्वशुद्धि या अन्तः करण के बोधन के लिए कमें व्यर्थ न होकर मुमुखु के लिए उपादेय हैं; तथापि ज्ञान ही कि बास्तविक साधन है। आचार्य की माननीय सम्मति में न तो कमें से, ब्रानकमें के समुच्चय से; प्रत्युत केवल ज्ञान से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है।

### ज्ञान-कर्म : विभिन्न मत

बानायं शंकर तथा उनके पट्टिशिष्य सुरेश्वर ज्ञान को केवल विशुद्ध ज्ञान हो-मुक्ति का एकमात्र साधन मानते हैं। कमें तो केवल सत्त्वशुद्धि का साधक के होता है। इसके विरोध में अद्वैत के अनेक आचार्य इस विषय की मीमांसा नीन ढंग से करते हैं—

## (क) ज्ञान-कर्म-समुच्चय

?

न }-

T

7

T

IT

मं

री के

धं

₫.

IT

Ĥ

न ति भं

H

T

T

à i

1

1

T

बहादत्त (शंकरपूर्व अद्वैताचार्य) तथा मण्डन मिश्र (शंकर पश्चात् खेंताचार्य) कर्मसमुच्चित ज्ञान के सिद्धान्त के पक्षपाती हैं। प्रथम का खंवाचार्य) कर्मसमुच्चित ज्ञान के सिद्धान्त के पक्षपाती हैं। प्रथम का खंवाचार्य तथा द्वितीय का 'प्रसंख्यान' नाम्ना प्रख्यात है। ब्रह्मदत्त ने स्माहितो भूत्वा पश्येत्' आदि उपनिषद् वाक्यों को आधार मान कर अपना खंख का किया है कि ज्ञान केवल स्वरूप से (स्वतः) ब्रह्म-साक्षात्कार में आण नहीं बनता, प्रत्युत शम-दम आदि साधनों द्वारा परिपुष्ट किये जाने पर शै कार्य-साधक होता है। मण्डन मिश्र 'विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः' (बृहदाः अपन्ते। वाक्य इस विषय में पीठस्थानीय औपनिषद वाक्य मानते हैं। अव्याद्या बात्मा की अभेद प्रतिपत्ति का केवल ज्ञान होता है, ब्रह्मसाक्षात्कार वो मनन-निदिध्यासन के द्वारा पुष्ट होने वाले श्रवण से ही साध्य है। फलतः ख्रित्यासन से संवलित होने वाला ही ज्ञान है। यह निदिध्यासन अपनी क्षेत्र के लिए आवृत्ति चाहता है और इसी आवृत्ति की संज्ञा है प्रसंख्यान ।

ब्रह्मदत्त तथा मण्डन के समान प्रतीयमान मतों में भी सूक्ष्म भेद है। इस मत का खण्डन सुरेश्वर ने अपने ग्रन्थों में बड़े विस्तार से किया है ।

## (ख) कर्मज्ञान-समसम्बच्चय

पूर्वमत में ज्ञान की ही प्रधानता थी तथा कमें की गौणता थी। यहां दोनों का समप्राधान्य है। यह मत भेदाभेदवादी आचार्य भर्तृ प्रपन्ध का माना जाता है। इनके मत में जीव तथा ब्रह्म के साथ भेद और अभेद दोनों प्रकार का सम्बन्ध अभीष्ट है। इनका तर्क हैं कि केवल कमें की आस्था भेद को ही सिद्ध करती है, उस अभेद को नहीं जो उसके अन्तस्थल में विद्यमान रहता है। इस अभेद की सिद्धि के लिए ज्ञान भी नितान्त आवश्यक है। साधक को कमें के सम्पादन से ही सन्तुष्ट होना चाहिये और न ज्ञान के सम्पादन से ही। प्रत्युत दोनों को समान रूप से प्रधान मान कर आचरण करना चाहिए। ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी विहित कमों का अनुष्ठान तब तक करते रहना चाहिए, अब तक लक्ष्य की प्राप्त नहीं हो जाती।

आचार्यं सुरेश्वर ने पूर्वोक्त दोनों मतों का विस्तरशः खण्डन करके कर्म को ही चित्तशुद्धि का साधन स्वीकार किया है। उन्होंने साधन की सोपानपरम्परा को प्रतिष्ठित किया है। उनका कथन है कि नित्यक में के अनुष्ठान से धर्म की उत्पत्ति, अनन्तर पाप की हानि होती है। तदनन्तर चित्तशुद्धि उत्पन्न होती है। चित्तशुद्धि क्या है? चित्त में विवेक करने की क्षमता का उदय, जिससे संसार के यथार्थं रूप का अवबोध, वैराग्य, मुमुखुत्व (मायिक संसार से छुटकारा पाने की तीव्र इच्छा), मुक्ति उपायों की खोज, तथा सब कर्मों से संवाधि कम्मशः उत्पन्न हो जाता है। तदनन्तर साधक योगाम्यास (अवणादि के अनुष्ठान) में आक्षक्त हो जाता है। तदनन्तर साधक योगाम्यास (अवणादि के अनुष्ठान) में आक्षक्त हो जाता है जिससे उसका चित्त प्रत्यगात्मा में स्वर्ध अवहित हो जाता है। अवहित चित्त त्वमसि आदि प्रेम-प्रतिपादक वाक्षों का अर्थ प्राप्त करता है जिससे अविद्या का उच्छेद होने से वह अपने स्वर्ध अवस्थित हो जाता है। यही है ब्रह्म की ऐक्य सम्पत्ति। यही अभिन्तता अर्द्धी की दृष्टि में अन्तिम लक्ष्य है।

१. नैष्कर्म्यसिद्धि (१।६९) में ब्रह्मदत्त का तथा बृहदारण्यभाष्यवार्ति (४।४।७८६-८१०) में मण्डन के मत का विस्तृत खण्डन है।

#### ज्ञानमार्ग

ज्ञानप्राप्ति की क्रिया शंकराचार्य ने 'विवेक-चूडामणि' और 'उपदेश-वहिंदी में बड़ी रोचक भाषा में वर्णित की है। शिष्य को वेदान्त-ज्ञान की गित के तिमित्त 'साधनचतुष्टय' से सम्पन्न होना आवश्यक है। ब्रह्म ही केवल स्त है, तदितर समस्त संसार अनित्य एवं असत्य है—इस विवेक का उदय क्षम साधन है (नित्यानित्य-वस्तुविवेक)। सांसारिक और पारलौिकक इसत फलों के भोग से उसे वैराग्य उत्पन्त होना चाहिए। शम (मन की क्षाप्रता), दम ( इन्द्रियों का वश में करना ), उपरति ( वृत्तियों का बाह्य विवयों का आश्रय न लेना ), तितिक्षा (चिन्ता-शोक से रहित अप्रतीकार-वंक दृ:खों को सहना ), समाधान (श्रवणादि में चित्त की एकाग्रता), श्रद्धा प्रकार वेदान्त वाक्यों में अटूट विश्वास) तथा मुमुखुत्व (मोक्ष पाने की ज्ला)—इन समग्र गुणों के उदय होने पर मनुष्य वेदान्त-श्रवणका अधिकारी लता हैं। तदनन्तर शिष्य शान्त, दान्त, अहैतुक दयासिन्धु, ब्रह्मवेत्ता गुरु के बरण में जाकर आत्म-विषयक प्रश्न करता है। गुरु को निष्प्रपश्च ब्रह्म के सहप का यथार्थ ज्ञान कराना उद्देश्य है, इसीलिए वह 'अध्यारोप और ब्यवाद विधि' से ब्रह्म का उपदेश कराता है। 'अध्यारोप' निष्प्रपञ्च ब्रह्म में जात् का आरोप कर देना है और 'अपवाद' विधि से आरोपित वस्तु का क एक कर निराकरण करना होता है। आत्मा के ऊपर प्रथमतः शरीर का बरोप कर दिया जाता है, तदनन्तर युक्तिबल से आत्मा को अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनन्दमय पञ्चकोशों से व्यतिरिक्त तथा स्थूल सूक्ष्म कारण गरीरों से पृथक् सिद्ध कर उसके स्वरूप का बोध गुरु कराता है। वैदाल की व्याख्या-पद्धति बड़ी प्रामाणिक और भुद्ध वैज्ञानिक है।

अध्यारोप-विधि

वैदान्त-परम्परा का उपदेशक विषयों में अद्वैत तत्त्व का उपदेश देता है, विषा उन्हें ब्रह्म की एकता का ज्ञान् यथार्थ रूप से कराता है। ब्रह्म निष्प्रपञ्च है। निष्प्रपञ्च ब्रह्म का ज्ञान बिना प्रपञ्च की सहायता से नहीं हो सकता। विवा के भीतर से ही ब्रह्म के तत्त्व का अभ्यास कराया जाता है। इसके लिए वैदान्त के प्रत्थों में बड़ी सुन्दर तथा वैज्ञानिक व्याख्या-पद्धित सम्प्रकाई गई है। प्रयमतः आत्मा के ऊपर देह-धर्मों का आरोप कर देना चाहिए, अर्थात् आत्मा है। ब्रह्म व्याद्या को ही प्रथमतः विवा के सामने रखना चाहिए। इसका नाम है—अध्यारोप-विधि। अब

युक्ति के बल पर दिखलाना चाहिए कि आत्मा न तो बुद्धि है, न नम है और न शरीर है; वह इन सबसे भिन्न ही है। इस प्रकार एक-एक आरोधित धर्म को आत्मा से हटाते जाना चाहिए। इस प्रकार हटाते-हटाते जो अन्तिम कोटि में शेष रह जाता है यही होता है आत्मा का सच्चा रूप। इसका नाम है—अपवाद-विधि। ये दोनों एक ही पद्धित के दो अंश हैं। इस विधि से शिष्य को आत्मा या ब्रह्म के यथार्थ रूप का, सच्चिदानन्द रूप का ठीक-ठीक ज्ञान हो जाता है। अज्ञात तत्त्व के मूल्य तथा रूप को जानने के लिए इस पद्धित का उपयोग आज का 'बीजगणित' भी निश्चय रूप से करता है 38 ।

### अपरोक्ष-ज्ञान का उदय

ब्रह्मवेत्ता गुरु अधिकारी और प्रपन्न शिष्य को 'तत् त्वमसि' आदि महा-वाक्यों का उपदेश देता है कि 'तुम (जीव) वही (ब्रह्म) हो।' इस महावाक्य का शब्दवोध आगे वतलाया जायगा। यहाँ इसके फल का विचार करनाहै। फलोदय में दो मत हैं। वाचस्पति मिश्र मण्डन मिश्र की 'ब्रह्मसिद्धि' का अनुकरणं कर <sup>ह</sup>शब्द से परोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति वतलाते हैं <sup>३८</sup>, जो मनन, निदिध्यासन आदि योगप्रिक्रयाओं के द्वारा अपरोक्ष रूप में परिवर्तित हो जाता है। अतः गुरूपदेश के अनन्तर वाक्यार्थ का मनन तथा घ्यान-घारणा का अनुष्ठान करना नितान्त आवश्यक होता है। अनन्तर अपरोक्षानुभूति की उत्पत्ति होती है 38 । यहाँ पर सुरेश्वराचार्यं की सम्मति में शब्द से ही अपरोक्ष ज्ञान का उदय होता है। आवरणों की सत्ता होने से यदि सदा ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती तो उन्हें दूर करने के लिए मनन, निविध्यासन करता चाहिए। शब्द की महिमा इसी में है कि शब्द सुनते ही सद्यः अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्त हो जाता है। 'दशमस्त्वमसि' (तुम ही दसबें हो) इस लौकिक वाक्य सं इस महत्त्वपूर्ण तथ्य का रहस्य समझा जा सकता है। नदी पार कर लेने के बाद दसों मूर्ख गिनती से नौ ही आदिमयों को पाकर शोक से उद्विग्त हो रहे थे। गिननेवाला गिनती करते समय अपने ही को भूल जाता था, परतु जब एक दूसरे व्यक्तिःने आकर उपदेश दिया कि दसवें तुम ही हो, तब वाक्य स्मरण करते ही उनका शोक विलीन हो गया। इसी प्रकार ति त्वमिसं वाक्य सुनते ही बात्मैक्य-ज्ञान उत्पन्न होकर आनन्द का उदय सर्व होता है । आचार का अपना मत यही जान पड़ता है। शब्द की इस महिमा का उल्लेख तन्त्र तथा व्याकरणागम में विशिष्टरूपेण किया गया है। भामतीप्रस्थान और विवरणप्रस्थान का मूलभेद यहाँ से आरम्भ होता है।

7

đ

R

H

T

### आत्मसाधनाः विभिन्न मत

श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन—आत्मा की सिद्धि के ये त्रिविघ साघनः है। यह तो प्रसिद्धि ही है कि वृहदारण्यक उपनिषद् आत्मा की सिद्धि इसी: क्म से वतलाया है। परन्तु इनकी उपादेयता के विषय में अद्वैत के आचार्यों: में मतभेद हैं

- (१) वाचस्पति इसी क्रम से तीनों को आत्मदर्शन में हेतु मानते हैं।
  अवण मनन को उत्पन्न करता है, क्योंकि जबतब विषय का यथार्थ ज्ञान
  अवण द्वारा नहीं होता, तबतक उसका मनन ही क्योंकर हो सकता है?
  आस्त्रों के विषय का विचार (मनन) कर लेने पर ही उसका ध्यान
  (निद्ध्यासन) सम्भव होता है। वे इन तीनों को इसी क्रम से सम्मिलत
  होकर ब्रह्म-साक्षात्कार में मिलकर कारण मानते हैं।
- (२) विवरण सम्प्रदाय के अनुसार श्रवण ही साक्षात् कारण होता है तथा मनन-निदिध्यासन श्रवण के सहायक होने के हेतु परम्परया कारण होते हैं। घट की उत्पत्ति में मुख्य कारण मृत्तिका का है तथा चक्र, डोरा, कुलाल उसके निमित्त कारण होते हैं। उसी प्रकार यहाँ 'श्रवण' की प्रमुखता है, व्योंकि किसी वस्तु के ज्ञान के लिए शब्द तथा शब्दार्थ दोनों का ज्ञान वस्तुतः कारण होता है। मनन और निदिध्यासन उस शब्दार्थ के ज्ञान को दृढ़ तथा वुव्यवस्थित बनाते हैं। फलतः श्रवण की मुख्यता है; अन्य दोनों की गौषता।
- (३) सुरेश्वराचार्यं का मत कुछ विलक्षण है। वे श्रवण, मनन और विदिव्यासन के कम को नैसिंगिक मानते हैं और तीनों को सिम्मिलति ब्लेण बहुसाक्षात्कार के प्रति कारण मानते हैं। वे श्रवण तथा मनन को प्रथमतः सिमिलित करने के पक्षपाती हैं। शास्त्र का श्रवण और युक्तियों द्वारा शास्त्र के अर्थ का मनन बारबार आवृत्ति ब्लेण तबतक करना चाहिए, जबतक ये दोनों निविद्यासन उत्पन्न नहीं करते। उसे वे ब्रह्म-साक्षात्कार का वस्तुतः बारिमिक भाग ही स्वीकारते हैं।

### आत्मा तथा ब्रह्म की एकता

अहैतियों के सामने प्रथन था कि उपाधिविशिष्ट क्लेश-कर्मादिकों में बद्ध बीव को निरुपाधि शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्वाभावी-ब्रह्म से एकता क्योंकर सिद्ध की बासकती है ? 'तत्त्वमिस' (छा० उप० ६।६।७) इसी तत्त्व का प्रतिपादन केता है। इस महावाक्य का स्पष्ट अर्थ है कि त्वम् (= जीव) तत् (= क्र्यू) हो, अर्थात् ब्रह्म और जीव की एकता है। दोनों एक ही हैं, भिन्न नहीं। यह दोनों के अभेद का प्रतिवादक वाक्य है, परन्तु इसका अर्थ ठीक-ठीक नहीं जमता। जीव तथा ब्रह्म में अनेक विषद्ध धर्मों की स्थिति है। जीव अल्प्न तथा अणु है, ब्रह्म सर्वज्ञ और विभु है। इस परिस्थित में दोनों की एकता किस प्रकार सिद्ध हो सकती है? उपनिषद् के इस महनीय वाक्य का तात्पर्य क्या हैं? आचार्यों का कहना है कि 'आद्यवृत्ति' के द्वारा इस वाक्य के अर्थ का बोध नहीं कराया जा सकता। इसके लिए 'लक्षणा' की आवश्यकता होती है। वही उस वाक्य के अर्थ को ठीक-ठीक बतलाती है हैं।

अद्वेत वेदान्त की शिक्षा का निचोड़ 'तत्त्वमसि' इस महावाक्य में विश गया है। जीव तथा ब्रह्म दोनों में पूर्ण अभेद है। यही वेदान्त की शिक्षा है। दोनों में शुद्ध चैतन्य को लेकर ही एकता मानी बाती 'तत्त्वमसि' वाक्य है। इसे एक दृष्टान्त के द्वारा समझना चाहिये। 'यह का अर्थ वही देवदत्त हैं इस तादात्म्य-सूचक वाक्य के अर्थ गर ध्यान दीजिये। जिस देवदत्त को हमने कल देखा ग आज का यह देवदत्त वही है। यहाँ कल देखे गये देवदत्त का आज देखे गरे देवदत्त के साथ अभिन्नता तथा तादात्म्य विद्यमान है, परन्तु दोनों देवदतों में अनेक विरुद्ध गुण भी है। तब दोनों में एकता कैसे सिद्ध हो सकती है? तात्कालिक और एतत्कालिक इन दो विरुद्ध विशेषणों को हटा देने पर दोनों की एकता सिद्ध होती है। इसी उदाहरण की सहायता से 'तत्त्वमित का अर्थ समझा जा सकता है। 'तत्' का अर्थ है - अल्पज्ञ चेतन जीव तथा 'त्वम्' का अर्थ है—सर्वज्ञ चेतन ब्रह्म । यहाँ अल्पज्ञ तथा सर्वज्ञ—दोनों आपस में विष्ट धर्म हैं। ऐसे धर्मों के रहने पर जीव तथा ब्रह्म में एकता तथा अभिन्नता की मानी जा सकती है ? अत: इन विरुद्ध धर्मी को छोड़ देने पर केवल 'चैतन अंश को ही लेकर दोनों में भेद सिद्ध हो सकता है, अर्थात् चेतन आत्मा तथा चेतन ब्रह्म दोनों एक हैं। भागवृत्ति लक्षणा के द्वारा यह एकता सिंह मार्ग जाती है।

#### साधन का मार्ग

वेदान्त के साधक को श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन की नितान्त आवश्यकी होती है। उसे वेदान्त के प्रतिपादक ग्रन्थों को गुरुमुख से सुनना चाहिए (श्रवण)। अनन्तर अधीत विषय के ऊपर युक्ति तथा तर्क के द्वारा स्वयं मनन इता चाहिए ( मनन ) तथा मनन के बाद उस विषय के ऊपर निरन्तर वितन करना चाहिए। तभी उसे आत्मा तथा ब्रह्म के एकत्व का पूर्ण ज्ञान तथा सन्वा बोध होता है। इस एकता का ज्ञान उसे परोक्ष रूप से न होकर ब्रग्ते रूप से करना चाहिए। केवल शाब्दिक ज्ञान से उसे लाभ ही क्या? व्रह्म केवल परोक्ष ज्ञान का जनक होता है। अपरोक्ष-ज्ञान स्वानुभूति पर ब्राब्रित रहता है। साधक को गुरु उपदेश देता है—तत् त्वमिस—अर्थात् तुम स्वयं वेतन ब्रह्म हो। परन्तु इस उपदेश पर निरन्तर अम्यास और निद्ध्यासन कता पड़ता है। तब वह परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान के रूप में परिणत होता है। साधक अनुभव करता है—अहं ब्रह्मास्मि—मैं भी ब्रह्म हूँ। इस साधन के ब्रह्म पर जीव और ब्रह्म का भेदभाव मिट जाता है, एकत्व का ज्ञान हो जाता है, प्रम दूर भाग जाता है तथा साधक को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती हैं। वह ज्ञान भारभूत है जो किया के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति नहीं करता।

### मुक्ति के भेद

मोक्ष प्राप्त करनेवाले पुरुष का शारीर जारी रहता है, क्योंकि यह प्रारच्ध क्मों का फल होता है । वह व्यक्ति अब संसार के प्रपश्व में नहीं पड़ा रहता। न मोह उसे सताता है, न शोक उसे अभिभूत करता है। संसार उसके लिए अवश्य चलता रहता है, परन्तु वह उसके दुःखों से स्पष्ट नहीं होता। संसार की गोवृत्ति होती है उसके लिए, परन्तु वह बाधित रूप में ही होती है। ऐसे पुरुष को 'जीवन्मुक्त' कहते हैं। 'जीवन्मुक्त' का अर्थ है-इसी जीवन में, जीते जी हुवों से मुक्ति पा लेनेवाला व्यक्ति । पूर्व अवस्था से इस अवस्था की तुलना से दोनों में जमीन आसमान का अन्तर होता है। कर्म के तीन प्रकार होते हैं (१) संचित (पूर्व जन्म का इकट्ठा कर्म), (२) प्रारब्ध (पूर्व जन्म के वे भें जिनका फल भोग रहा है ) तथा (३) संचीयमान (वे कमें, जो इस कम में जमा हो रहे हैं )। तत्त्व ज्ञान के द्वारा संचित कमें का नाश तथा वैशीयमान कमें का निवारण किया जा सकता है, परन्तु प्रारब्ध कमें का नाश की मींग के द्वारा ही होता है। जब भोग होने से प्रारब्ध की शक्ति समाप्त हो विते हैं, तब वह कर्म भी शान्त हो जाता है। कुम्भकार का चाक दण्ड हटा के पर भी कुछ काल तक पूर्व अभ्यास के वश से चलता ही रहता है, पर वह भी बीरे-धीरे शान्त हो जाता है और गति बन्द होने से वह एकदम रक जाता है। इस दशा में जीव के स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीर का अन्त हो विता है। उस समय विदेह-मुक्ति जीव को प्राप्त हो जाती है।

#### मुक्ति का रूप

मुक्ति का स्वरूप समझने के लिए वेदान्ती लोग एक सुन्दर उदाहरण की है। किसी मनुष्य के गले में सोने का हार है। उसे वह भूल कर इघर-उधर अपने से बाहर ढूँढता फिरता है, परन्तु किसी जानकार के उपदेश से तरे पता चलता है कि हार उसी के गले में है और तब उसकी प्राप्ति से वह प्रसन्न होता है। मुक्ति की भी यही दशा है। जीव तो स्वभाव से ही मुक्त है। मुक्ति न तो प्राप्य है और न उत्पाद्य; न उसका उत्पादन होता है और न उसकी प्राप्ति, परन्तु जीव इसे भूलकर बाहर खोजता फिरता है। गृह के उपदेश से अज्ञान और म्रम दूर होता है, विवेक उत्पन्न होता है और वह व्यक्ति स्वाभाविकी मुक्ति को पाकर प्रसन्न होता है। मुक्त पृक्ष अग्नी एकता सिच्दानन्द ब्रह्म से प्रतिष्ठित करता है। फलतः वेदान्तमत में मुक्ति की दश्च नितान्त आनन्दमयी दशा है। जीव और ब्रह्म की भेद-भावना से उत्पन्न होने वाले दु:खों की केवल निवृत्ति ही नहीं हो जाती, प्रत्युत साधक को अलैकिक आनन्द की अनुभूति होती है। अज्ञान आवरण के हट जाने से पूर्ण ज्ञान के आलोक से वह उद्भासित हो उठता है और ब्रह्म की अनुभूति से वह कृतकर हो जाता है।

### शंकर मत की मौलिकता

शंकर के अद्वैत सिद्धान्त में आलोचकों ने मौलिकता की खोज की है। -आचार्य शंकर से पहले इस भारतभूमि में अनेक प्रकार के अद्वैतवाद का प्रचारशा

माध्यमिकों का शून्याद्वैत, योगाचारों का विज्ञानाहैते। शंकर से प्राचीन शाक्तों का शक्त्यद्वैत तथा भर्तृ हिरि और तदनुगारी अद्वैत मत मण्डन मिश्र का शब्दाद्वैत शंकर से प्राचीन हैं। प्रथम

दो मतों का विशेष वर्णन बौद्धदर्शन के प्रसंग में किया गया है तथा शक्त्यद्वैत का विवेचन आगे किया जायगा। भर्तृंहिर का सर्वमान्य ग्रन्थ वाक्यपदीय है जिसमें स्फोटरूप शब्द की ही अद्वैत कल्पना स्वीकृत की गई है। परा, पश्यन्ती, मध्यमा तथा वैखरी—इन चतुर्वध वाणी-विभेद में 'परा वाक्' साक्षात् ब्रह्मरूपा है। अक्षर ब्रह्म से ही जगत् का परिणाम सम्पन्न होता है। मण्डन मिश्र भी भर्तृंहिर के मतानुयायी प्रतीत होते हैं। अभी प्रकाशित 'ब्रह्मसिद्धि' के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि मण्डन स्कोट को मानते थे, अवण से परोक्ष ज्ञान का उदय मानकर 'उपासना' को ब्रह्म साक्षात्कार में प्रधान कारण मानते थे तथा वे 'ज्ञानकर्म समुच्चयं' के पक्षपाती

è

5

₹

Ē

I

u

ने

क

के

य

1

Tl

ī,

H H

1

Ø

1

क्षेत्र अनुसार भी मोक्ष की उत्पत्ति में अग्निहोत्रादि वैदिक कृत्यों का व विषयोग है। उनकी सम्मति में कर्मनिष्ठ गृहस्य कर्मत्यागी संन्यासी ही अपेक्षा मुक्ति का विशेष अधिकारी है। शंकर शाक्ताद्वेत से परिचित थे। क्षीदर्यंतहरी' इसका उज्ज्वल उदाहरण है। स्फोटवाद तथा वौद्ध सिद्धान्तों । उन्होंने खण्डन किया है। अतः शंकर अपने मत के लिए किसी के ऋणी हीं हैं, परन्तु कतिपय आधुनिक आलोचक भाव तथा शब्दसाम्य के बल पर ह्मवाद को शून्यवाद का औपनिषद संस्करण मानते हैं, तथा प्राचीन द्वैतवाद बाबोचकों ने भी शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध कहा है, परन्तु बौद्ध दर्शन तथा शंकर दर्शन के तारतम्य परीक्षण से निश्चित हो जाता है कि दोनों का पार्थक्य द्ध बाधारों पर है। 'शान्तरक्षित' ने तत्त्वसंग्रह (कारिका ३२८-३३१) में . बहुतदर्शनावलम्बी अीपनिषद मत का खण्डन किया है। यदि अद्वेत में बौद्धमत बीतनिक भी झलक होती, तो शान्त रिक्षत तथा कमलशील जैसे बौद्ध दार्शनिक ख़का बिना उल्लेख किये कैसे रहते ? बौद्धों का विज्ञान अनित्य और नाना है, शङ्करमत में विज्ञान नित्य तथा एक है; विज्ञानवाद में जगत् स्वप्नावभास है परन्तु शङ्करमत में ऐसा नहीं। चतुष्कोटिविनिर्मुक्त शून्य सत्' रूप नहीं है, गर मङ्करमत में 'ब्रह्म' तद्रूप है। ये अनेक मौलिक धारणायें भिन्न-भिन्न हैं। का शक्कर को अद्वेत कल्पना के लिए बौद्धों का ऋणी ठहराना असंगत प्रतीत होता है। शंकर के अनन्तर अनेक प्रौढ वेदान्तियों ने अपने नवीन मतवाद का विवरण प्रस्तुत किया है<sup>92</sup>।

#### उपसंहार

बहैत वेदान्त का यह संक्षिप्त वर्णन है। इसके अनुशीलन से आचार्य शंकर की अध्यात्मविषयक अलीकिक विद्वत्ता तथा तर्कविषयक असाधारण निपुणता का पर्याप्त परिचय प्राप्त होता है। आचार्य ने अपने सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए गणवती श्रुति का आश्रय तो लिया ही है, उन्हें पुष्ट करने के लिए तथा क्या मतों के निराकरण के वास्ते उन्होंने आगमरिहत तर्क से विपरीत वेदशास्त्रानुकूल तर्क का विशेष उपयोग किया है। आचार्यप्रतिपादित साधन-मार्ग भी नितान्त मनोरम हैं। वे कर्म का तिरस्कार नहीं करते, प्रत्युत चित्तशुद्धि के लिए निष्काम कर्म के अनुष्ठान पर जोर देते हैं। इन्हीं कारणों से जनसाधारण में अभि स्वतनी लोकप्रियता है। बौद्धों को परास्त कर वैदिक धर्म के पुनस्त्यान में अभित्वा के उपासक परम सिद्ध पुरुष थे। इसी कारण आप भगवान् शंकर के

अवतार माने जाते हैं। वैष्णव आचार्यों ने मायावाद को भक्ति से निताल विरोधी मान कर उसका खण्डन बड़े समारोह के साथ किया। इतना होने पर भी आचार्य का अद्वैत वेदान्त इस विश्व की पहेली को समझाने में जितना सफल हुआ, उतना दूसरा मत नहीं। इसीलिए अद्वैत वेदान्त का इतना गौरव है।

अद्वैत वेदान्त के मूल स्रोत का पता हमें उपनिषदों में तो लगता ही है, उससे भी प्राचीन वैदिक संहिताओं में भी यह सिद्धान्त सर्वंत्र व्यापक रूप से जागरूक दृष्टिगोचर होता है। पश्चिमी विद्वानों का यह आग्रह है कि संहिताओं में कर्मकाण्ड पर ही जोर है, तथा ज्ञानकाण्ड का उदय कर्मकाण्ड के विरोध के रूप में उपनिषदों में सर्वंप्रथम हुआ। परन्तु यह मत सर्वथा भ्रान्त है। उपनिषदों ने अपने सिद्धान्तों के लिए संहिताओं को ही अपना उद्गम स्वीकार किया है। इस प्रकार अत्यन्त प्राचीन तथा व्यावहारिक धर्म होने के कारण वेदान्त की भूयसी प्रतिष्ठा सर्वतीभावेन उचित तथा श्लाघनीय है।

वेदान्त व्यावहारिक धर्म है। जो आलोचक वेदान्त के ऊपर निष्क्रियता की शिक्षा देने का आरोप लगाते हैं वे सत्य से बहुत दूर हैं। वेदान्त विश्व के भीतर प्रत्येक जीव में, प्रत्येक प्राणी में विद्यमान ब्रह्म की सत्ता पर आपह दिखलाता है। जब सब जीव ब्रह्म के ही रूप हैं और प्राकारान्त से वे अपने ही अविभाज्य रूप ठहरते हैं, तब ईर्ष्या-द्वेष के लिए स्थान ही कहाँ रह जाता है ? वेदान्त विषयसुख को तुच्छ सिद्ध कर जीवों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देता है। विषय का सुख क्षणिक होता है, भ्परन्तु आध्यात्मिक सुख सच्चा तथा चिरस्थायी होता है। वेदान्त उसी की ओर बढ़ने के लिए जीवों में स्फूर्ति भरता है। वेदान्त प्रत्येक जीव में अनन्त-शक्ति-सम्पन्न होने की शिक्षा देकर उसे आगे बढ़ने का उपदेश देता है। नर से नारायण बनने का अमूल आदशं वेदान्त हमारे सामने रखता है। वेदान्त की शिक्षा का चरम अवसान है वसुघेव कुटुम्बकम् । समस्त संसार को अपना कुटुम्ब समझना तथा इर वादर्श के अनुसार चलना। आज क्षुद्र स्वार्थ की भावना से त्रस्त तथा परास्त मानव-समाज के कल्याण के लिए वेदान्त की महनीय शिक्षा कितनी अमृतम्बी है, इसे विशेष वतलाने की आवश्यकता नहीं। आज के पश्चिमी संसार में विशेषतः अमेरिका में वेदान्त के प्रचुर प्रचार का रहस्य इसी अलीकि उपदेश के भीतर छिपा है।

# त्रयोदश परिच्छेद

### वैष्णव दर्शन

से

ì

ì

7

T

П

1

Ē

ने

П

Ų.

3

ř

I

ď

7

F

नारायण ही भक्ति-ज्ञान के मूल स्रोत है। ज्ञान और मक्ति की धारायें बत्यण से आरम्भ होकर जगन्मांगल्य के लिए प्रवृत्त होती हैं। भगवान ही ह्रतदर्शन तथा वैष्णव दर्शनों के उद्गम स्थान हैं। शुकदेव के द्वारा अद्वैतः क्षान्धारा प्रवृत्त हुई । शुक, गौडपाद, गोविन्द भववत्पाद, शंकराचार्ये—यहः क्षंत-मार्ग की मुख्य आचार्य-परम्परा है। वैष्णवधमं के चार प्रसिद्ध सम्प्रदाक ै-बीवैज्जव सम्प्रदाय, ब्रह्म-सम्प्रदाय, रुद्र-सम्प्रदाय तथा सनक-सम्प्रदाय। ल सम्प्रदायों का उदय भगवान से ही लक्ष्मी, ब्रह्मा, रुद्र तथा सनत्कृमार के ब्रारा हुआ। नारायण से लेकर गुरु-परम्परा का ऋम प्रत्येक सम्प्रदाय से <sub>षिवता</sub> है। श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के प्रधान आचार्य रामानुज 'विशिष्टाद्वैतः' के, 'ब्रह्मसम्प्रदाय' के आचार्य आनन्दतीर्थ (मध्व) 'द्वैत' के, रुद्रसम्प्रदाय के बाचारं विष्णुस्वामी तथा तदन्यायी आचार्य वल्लभ 'शुद्धाद्वैत' के, 'सनक-सम्प्रदाय' के आचार्य निम्बार्क 'द्वैताद्वैत' -सिद्धान्त के प्रचारक हैं। चैतन्यः-सम्भ्रदाय माध्वमत की ही एक शाखा है, यद्यपि दार्शनिक दृष्टि से उसने रतवाद से पृथक् 'अनित्यभेदाभेद' सिद्धान्त को अपनाया है। पाञ्चरात्र काः शमाण्य सबको माननीय है, परन्तु श्रीवैष्ण्य मत पर पाञ्चरात्र का विशेष माव है। वैष्णव पुराणों में विष्णुपुराण को रामानुज ने तथा श्रीमद्भागवत भे बल्लम तथा चैतन्य ने अपनाया है। इस परिच्छेद में इन्हीं निगमागममूलकः पींचों बैष्णव दर्शनों का परिचय संक्षेप में क्रमशः दिया जायेगा।

# (१) रामानुज दर्शन.

दिक्षण भारत के तिमल प्रान्त को अपने भक्तिमय पद्यों तथा गायनों से बानल-विभोर बनानेवाले बैठणव सन्तों का नाम 'आलवार' है। 'आलवार' शब्द तिमल भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ अध्यात्म-आलवार ज्ञानरूपी समुद्र में गहरा गोता लगानेवाला पुरुष होता है। ये सन्त भगवान् नारायण के सच्चे भक्त थे। विशेष अपनी मातृभाषा तिमल में भक्तिरस से आप्लाबित सहस्रों पद्यों की रिश्मा॰ द०

रचना कर साधारण जनता में भगवद्भक्ति का प्रचुर प्रचार किया। प्रिवर 'आलवारों' में अनेक नीच जाति के भी पुरुष थे। सुनते हैं कि सबसे प्रिवर नम्मालवार (शठकोपाचार्य) अछूत जाति के थे, 'तिरुमंगे' आलवार जाति के नीच और कमं से बड़े भारी डाकू थे, गोदा या ओण्डाल स्त्री थी। भगवान के दरबार में जातिपाति का आदर नहीं होता, वहां पहुँचने में केवल भक्तिम्य हृदय की आवश्यकता होती है। 'आलवारों' ने अपने जीवन से इस सत्य को यथार्थ प्रमाणित कर दिया। 'आलवार' संख्या में १२ माने जाते हैं। इनको स्तुतियों का संग्रह 'नालायिर प्रबन्ध' (चतु:सहस्र पद्यात्मक) कहा जाता है। जो भक्ति, ज्ञान, प्रेम, सौन्दर्य और आनन्द से ओतप्रोत अध्यात्मज्ञान का अनमोल खजाना है। इनका आविर्माव काल सप्तम शताब्दी से लेकर नवस्र शताब्दी तक माना जाता है।

अालवारों के नाम दो प्रकार के मिलते हैं। एक तो तिमल नाम और दूसरा संस्कृत नाम। इनके जीवन की घटनायें बड़े विस्तार के साथ लिखी गई हैं। इन भक्तों का आदर इतना अधिक है कि वैष्णव मिन्दिरों में इनकी मूर्तियों की स्थापना की गई है, जहाँ इनके मधुर पद आज भी गाये जाते हैं तथा इनकी प्रभावशालिनी जीवन-घटनायें नाटक के रूप से सर्वसाधारण के उपदेश के लिए दिखाई जाती हैं। इनके पद वेदमन्त्रों के समान पितृत तथा मुक्तिरूपी गंगा के वहानेवाले हैं। पितृत्रता और आध्यात्मिकता के कारण इन पदों का पूर्वोक्त संग्रह 'तिमलवेद' के महनीय नाम से पुकारा जाता है। इनके नाम पराशरभट्ट ने एक सुन्दर श्लोक में दिए हैं—

भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ-श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् । भक्ताङ्घरेणु-परकाल-यतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनि प्रणतोऽस्मि नित्यम् ॥

आरम्भ के तीन आलवारों के नाम 'पोयगै' आलवार (सरीयोगी), 'भूत' तालवार' (भूतयोगी), 'पेयालवार' (महद्-योगी) है। ये प्रायः समकालीन तथा सबसे प्राचीन माने जाते हैं। चौथे भक्त का नाम 'तिहमळिश आलवार (भक्तिसार) है, जो उनकी जन्मभूमि तिहमळिश के कारण है। पश्चम आलवार इन भक्तों की श्रेणी के मुकुटमणि माने जाते हैं इनका नाम 'नम्मालवार' या परांकुशमुनि या शठकोपाचार्य है। इन्होंने चार सुप्रसिद्ध भक्तिज्ञानपूरित अन्यरत्नों की रचना की है— (क) तिहबिहतम (ख) तिहबाशिरियम,

3

6

B

के

u

को

हो

ŧ,

ħ

H

7

ई

書

ò

ī

7

(व) विरयतिस्वन्दादि, (घ) तिस्वायमोलि । साहित्यिक सौन्दर्यं से समन्वित वाह्यात्मिक तत्त्वों के प्रदर्शक होने के कारण श्रीवैष्णव प्रन्थों में क्षं माने जाते हैं। ये चारों ग्रन्थ चारों वेदों के समकक्ष स्वीकृत किये क्षिहै। वेदान्तदेशिक ने अन्तिम ग्रन्थ को 'द्रविडोपनिषद्' कहा है, तथा का संस्कृत भाषा में अनुवाद भी किया है। श्रीवैष्णवों के मौलिक ह्याल — मूल मनत्रद्वय तथा चरम श्लोक — का प्रतिपादन होने से वैष्णव वाब में समधिक आदर के भाजन हैं। योगी शठकोपाचार्य के शिष्य (६) 'म्रकिव' ने अपने गुरुदेव का पवित्र चरित्र लिखकर गुरु-भक्ति को ईश्वर-कि के समान ही आदरणीय बतलाया है। (७) 'कुलशेवर' आलवार गालवार प्रान्त के प्रजारञ्जक राजा थे। राज्य-वैभव को लात मारकर ये श्रीरंगम् में एक साधारण निर्धन भक्त के समान जीवन यापन करते थे। इहोंने 'पेरुमाल तिरोमोलि' की रचना तिमल भाषा में और 'मुकुन्द माला' शे खना संस्कृत में की है, जो भाषा और भाव के सौन्दर्य के कारण रसिक-स्माज में नितान्त प्रख्यात है। (८) 'पेरिय आलवार' का दूसरा नाम 'विष्णुचित्त' है जिन्होंने दक्षिण के एक बड़े राजा को वैष्णव बनाया था। (१) 'गेरा' या ओण्डाल को विष्णुचित्त अपनी पुत्री के समान मानते थे। ओण्डाल कृष्ण के प्रेम में सदा मस्त रहती थी। वह श्रीरंगम् के रंगनाथजी को अपना <sup>पित</sup> मानती थी। गोपी-प्रेम की झलक ओण्डाल के जीवन तथा काव्य में मणूरिमलती है। इनके 'तिरूप्पावै' तथा 'नाच्चियार तिरुमोलि' नामक ग्राव-प्रत्य मक्तिरस से विभोर भक्त जन के हृदयोद्गार हैं। (१०) 'तोण्डर-गोलि' (विप्रनारायण) की उपाधि 'भक्तपदरेणु' है, क्योंकि वे श्री गम् के यन्तिर में आनेवाले समस्त भक्त जनों का चरणामृत लिया करते थे। (११) विख्याण' (मुनिवाहन, योगवाहन) जाति से अछूत थे, पर भक्ति में पहुँचे रिमक्त थे। (१२) 'तिरुमंगै' 'आलवार (नीलन्, परकाल ) अछूत जाति के वे भयानक डाकू थे और लूट से मिले द्रव्य से भगवान् के मन्दिर बनवाते है। इन्होंने छह पद्यग्रन्थों का निर्माण किया है जो तिमल भाषा के 'वेदांग' माने विते हैं। ग्रन्थ-रचना की दृष्टि से नीलन् का स्थान शठकोपाचार्य से कुछ ही किर है। इन्हीं आलवारों के उद्योग का फल था कि परवर्ती काल में रामानुज है। बिल्वारों के उद्योग का फल था। का प्राप्त हुई। अलिवारा का प्रचार करने में इतनीं सफलता प्राप्त हुई।

(क) विशिष्टाद्वैत मत के आचार्य

रम्म मताव्दी में तिमल प्रान्त में वैष्णव धर्म की विशेष उन्नति हुई। इस भ्रम्भ से संस्कृतज्ञ विद्वानों ने तिमल जनता में विष्णु-भक्ति के प्रचार करने क श्लाघनीय उद्योग किया । ये 'आचायं' कहलाते हैं । इत आचायों ने आलवारों की भक्ति के साथ वेद-प्रतिपादित ज्ञान तथा कर्म का सुन्दर समन्वय किया, तिमल वेद तथा संस्कृत वेद का गहरा अध्ययन कर इन लोगों ने तिमल वेद सिद्धान्तों का वैदिक सिद्धान्तों से पूरा सामख्यस्य दर्शाया । इसी कारण ये 'उमर वेदान्ती' के नाम से प्रसिद्ध हैं । इन्होंने विशिष्टाद्व त सिद्धान्त और 'प्रपित्त मार्ग की प्रतिष्ठा कर एक नवीन वैष्णव मत चलाया, जो 'श्री' या 'लक्ष्मी' अ आद्य प्रवर्तक होने के कारण 'श्रीवैष्णव' के नाम से विख्यात है ।

आद्य आचार्य (१) रंगनाथमुनि ( ५२४ से ६२४ ई०) 'नाथमुनि' के नाम से वैष्णव जगत् में विख्यात हैं। ये भठकोपाचार्य की भिष्य-परम्परा में थे। इन्होंने लुप्तप्राय 'तिमल वेद' का पुनरुद्धार किया, श्रीरंगम् के प्रसिद्ध मन्दिर में भगवान् के सामने इनके गायन की व्यवस्था की तथा वैदिक प्रकों के ही समान इन प्रन्थों का भी अध्यापन प्रारम्भ किया। इनके 'योगरहस' का उल्लेख वेदान्तदेशिक ने किया है। इनका 'न्याय-तत्त्व' विशिष्टाद्वेत का प्रथम प्रन्थ है, जिसमें न्याय के तत्त्वों का विवेचन है।

- (२) यामुनाचार्यं का विख्यात नाम 'आलवन्दार' है। ये नायमुनि के पौत्र थे। १७३ ई० के लगसग वे आचार्यं की गद्दी पर श्रीरंगम् में प्रतिष्ठित हुए। नाथमुनि के बाद 'पुण्डरीकाक्ष' और 'राम मिश्र' आचार्य पद पर आरूढ थे। राम मिश्र के उद्योग करने पर यामुन ने राजसी वैभव का तिरस्कार कर वैष्णव मत के प्रचार में अपना शेष जीवन बिताया। इन्हें प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं—(क) गीतार्थं-संग्रह, (ख) श्रीचतु श्लोकी (लक्ष्मी की स्तुति), (ग) सिद्धित्रय (आत्मसिद्धि, ईश्वरसिद्धि, माया-खण्डन तथा आत्म-विषय-सम्बन्ध प्रतिपादक संवित्-सिद्धि), (घ) महापुरुषिणंय (विष्णु की श्रेष्ठित का प्रतिपादक संवित्-सिद्धि), (घ) महापुरुषिणंय (विष्णु की श्रेष्ठित का प्रतिपादक (क) आगमप्रामाण्य (पाञ्चरात्र की प्रामाणिकता का विवेचन), (च) आलवन्दारस्तोत्र (स्तोत्र रत्न )। यामुन के ग्रन्थों में सबसे बिष्णि लोकप्रिय इस स्तोत्र के ७० पद्यों में 'आत्मसमर्पण' के सिद्धान्त का मनोर्प वर्णन है। कविहृदय की भक्ति-भावना इन सरस पदों में फूट कर वह रही है।
- (३) रामानुजाचार्य—(१०३७-११३७ ई०)। ये यामुनाचार्य के पौर श्रीशैलपूर्ण के भागिनेय थे। आचार्य यादवप्रकाश से पहले वेदान्त पढ़ते थे, पर्ष गुरु के अद्धैतमत में विपुल दोष देखकर इन्होंने पढ़ना छोड़कर अब आचार्यों से वैष्णवशास्त्र का अध्ययन किया। ये यामुनाचार्य के अनन्तर प्रधार्व

बार्वा बते। पत्नी से मतभेद, संन्यासग्रहण, शैवमतानुयायी चोल नरेश के क्षावारों से तंग आकर मैसूर में भाग आना, मेलकोट में लगभग १२ वर्ष तक विषय तथा विद्विदेव (विष्णुवर्धन) को वैष्णवमत में दीक्षित करना—आदि विश्वाचन-घटनायें नितांत प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मसूत्र के ऊपर विश्विष्टाद्व तमतानुयायी भीबाब्य' (रचनाकाल ११०० के आसपास) की स्वयं रचना कर, अपने शिष्य हरें के पुत्र पराशर भट्ट के द्वारा विष्णुसहस्रनामपर पाण्डित्यपूर्ण 'भगवद्गुण-तंण माष्य और अपने मातुलपुत्र कुरुकेश के द्वारा नम्मालवार के तिरुवायमोिख र तिमल भाष्य का निर्माण कराकर रामानुज ने यामुन के तीनों मनोरथों की र्ति कर दी। आपके सुप्रसिद्ध ग्रन्थ हैं—(१) वेदार्थसंग्रह (शांकर और भास्कर त का खण्डनात्मक मौलिक ग्रन्थ-सुदर्शनसूरि की 'तात्पयटीका' विख्यात बाब्बा है), (२) वेदान्तसार—ब्रह्मसूत्र की लध्वक्षर टीका, (३) वेदान्तदीप-ह भी ब्रह्मसूत्र की टीका है, पर सार से विस्तृत है; (४) गद्यत्रय—( ईश्वर ला प्रपत्ति विषयक सुन्दर ग्रन्थ), (५) गीताभाष्य (वेदान्तदेशिक कृतः बातार्यचिन्त्रका टीका ), (६) श्रीभाष्य-रामानुज के पांडित्य का उत्कृष्ट ब्राहरण है। इसमें विशिष्टाद्वैत के सिद्धान्तों का विस्तृत, प्रामाणिक विवेचन है। इन्होंने वौधायन, टक, द्रमिळ, गुरुदेव, कर्पाद, भारुचि आदि प्राचीन वेतनाचार्यों के व्याख्यानों पर इस विशिष्टाद्वीत मार्ग का अवलम्बित होता बत्वाया है (वेदार्थसंग्रह, पृ० १०५)।

परवर्ती आचारों ने श्रीभाष्य के गूढार्थ को प्रकट करने के लिए अने कर् विवन्त्यों की रचना की है—(१) 'सुदर्शनसूरि' (१३ था॰) की श्रुतप्रकाशिका' विवन्त्यों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, (२) इनके पहले भी 'रामिका देविक' ने 'श्रीभाष्यविवृत्ति' लिखी थी, (३) 'वात्स्यवरद' कृत 'तत्वसार', (४) 'वेदान्तदेशिक'-कृत 'तत्त्वटीका', (५) 'वीरराघवदास' (१४ श॰) की वित्यवंदीपिका', (६) 'मेधनादारि' कृत 'नयप्रकाशिका', (७) 'परकालयित' विभिन्नप्रकाशिका'—आदि टीकार्ये श्रीभाष्य के गौरव को बढ़ानेवाली हैं।

बानार्य रामानुज की मृत्यु के डेढ़ सौ वर्षों के भीतर ही श्रीवैष्णवों में दो के स्वतन्त्र मत उठ खड़े हुए। एक पक्ष तिमल वेद की ही प्रामाणिकता अक्षुण्णभावेन स्वीकार करता था तथा संस्कृत के दो मत निबन्ध-प्रन्थों में आस्था नहीं रखता था; तिमळ के पक्षपाती इस मत का नाम 'टेंकलें' है। दूसरा पक्ष

दोनों को प्रमाण-कोटि में मानता था, पर संस्कृताभिमानी था। इस मत क नाम 'वडकलै' है। दोनों में भाषाभेद के अठारह सिद्धान्तगत पार्थक्य भी है जिनमें 'प्रपत्ति' के विषय में विशेष पार्थक्य है। 'टेंकले' मत के अनुसार प्राहि के लिए जीव को कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती; शरणापन्न होते है। भगवान् स्वयं जीव का उद्धार करते हैं परन्तु 'वडकलें' मत में जीव को प्रपत्ति के लिए भी कर्मों का अनुष्ठान आवश्यक है। मार्जारिकशोर (विल्ली का वन्ना) और कपिकिशोर (बन्दर का बच्चा) के दृष्टान्त इन मतों के भेद को समझाने के लिए ग्रन्थों में ऋमशः दिये जाते हैं। मार्जारिकशोर स्वयं निश्चेष्ट रहता है। कपिकिशोर की दशा इससे विपरीत है; वह शरणागत होने पर भी अपनी माता के शरीर को जोर से पकड़े रहता है। भक्त को भगवान के शरा में जाने पर भी अपने कर्तव्य-कर्मों का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। रामानुज के इन मतों में यही प्रपत्ति-विषयक मतभेद है। 'टेंकले' मत के प्रतिष्ठापक श्रीलोकाचार्य (१३ शतक) थे, जिन्होंने 'श्रीवचनभूषण' ग्रन्थ में इस प्रपत्तिपन्य का विश्व शास्त्रीय विवेचन किया है। 'वडकलें' मतके प्रतिष्ठापक क्यास्यात 'वेदान्तदेशिक' थे, जो लोकाचार्य के समकालीन थे। लोकमाषा पर पक्षपात दिखलाने के कारण आजकल टेक्कल मत का प्रचार प्रसार तथा प्रभाव दक्षिण भारत में विशेष रूप से दृष्टि-गोचर होता है।

रामानुज सम्प्रदाय की ग्रन्थसम्पत्ति शाङ्करमत से कम नहीं है, परनु प्रकाशित विशिष्टाद्वैत साहित्य ग्रन्थों की संख्या बहुत नहीं है। विख्यात ग्रन्थकारों का ही यहाँ निर्देश करना प्राप्त होगा—

- (१) सुदर्शनसूरि—ये वरदाचार्यं (१२००—१२७४ ई०) के धिष्यं वे जिन्होंने अपने गुरु के व्याख्यानों के आधार पर श्रीभाष्य की प्रसिद्ध व्याख्या, 'श्रुत-प्रकाशिका' लिखी। इसके अतिरिक्त श्रुतदीपिका, उपनिषद्-व्याख्या, वेदार्थसंग्रह पर 'तात्पर्यदीपिका' और भागवत 'पर श्रुकपक्षीय टीका प्रसिद्ध हैं।
- (२) वेंकटनाथ—(१२६९-१३६६ ई०)—वेदान्ताचार्य के नाम के विख्यात हैं। इनकीं कोटि का विद्वान् श्रीवैष्णव पन्थ में दूसरा कोई नहीं हुआ। इनकी 'कविताकिकसिंह' तथा सर्वतन्त्रस्वतन्त्र' उपाधि यथार्थ है। ये कित्रताकिक, विचारक, शास्त्रार्थवावद्गक के रूप में समभावेन आदरणीय हैं। इनके काव्यप्रत्यों में संकल्पसूर्योदय, हंसदूत, रामाम्युदय, यादवाम्युदय, पादुकासहस्न कार्य दृष्टि से अनुपम हैं। दार्शनिक प्रन्थों में मुख्य ये हैं—तत्त्वटीका (श्रीभाष्य पर

- बिसूर्व व्याख्या), अधिकरणसारावली (ब्र॰ सू० के अधिकरणों का पद्यमय बिन्द्र्य), तत्त्वमुक्ताकलाप (सर्वार्थंसिद्धि टीका के साथ), न्यायपरिशुद्धि ब्रोर न्यायसिद्धाञ्जन में विशिष्टाद्वंत मंत की प्रमाण-मीमांसा विणत है, क्षावंतात्पर्यचिन्द्रका (रामानुज के गीताभाष्य की टीका), ईशावास्यभाष्य, ब्रिडीपनिषद्तात्पर्यरत्नावली, शतदूषणी (रामानुजदास कृत 'चण्डमास्त' का; अद्वंत का विविध प्रकार से प्रचण्ड खण्डन)। 'सेश्वरमीमांसा' का ब्रिविय पहले दिया गया है। पाञ्चरात्ररक्षा, सच्चरित्ररक्षा, निक्षेपरक्षा, ब्राह्मिश्रति व्यादि निबन्ध प्रपत्ति और धर्म-विषयक महत्त्वशाली ग्रन्थ हैं। कृते मामां आत्रेय रामानुज का 'नयकुलिश' तर्कविषयक प्रसिद्ध ग्रन्थ है।
- (३) लोकाचार्य—इनका जन्म ११६४ ई० में हुआ था और इस कार ये वेदान्तदेशिक तथा सुदर्शनसूरि ('श्रुतिप्रकाशिका' के कर्ता) के स्मकालीन थे। १३२७ ई० में श्रीरंगम् पर जब मुसलमानों ने आक्रमण किया, ज मन्दिर की रक्षा का भार लोकाचार के ऊपर ही पड़ा। श्रीरंगनाथ की मूर्त को लेकर ये उसकी रक्षा के लिए यत्र-तत्र प्रयत्न करते थे, परन्तु अन्त. में ये रक्षा-कार्य में मुसलमानों के द्वारा मारे गये। फलतः इनका समय १२६४ ई० से लेकर १२२७ ई० तक था। 'तत्त्वशेखर' नामक ग्रन्थ में तोकाचार्य ने अपने १८ 'रहस्य' ग्रन्थों का स्पष्ट उल्लेख किया है। उनमें तार प्रकाशित तथा मुख्य हैं—(१) तत्त्वशेखर, (२) अर्थपञ्चक, (३) तत्त्वशेशिर (४) श्रीवचनभूषण। इनमें प्रथम तीन का सम्बन्ध दार्शनिक विवेचन से है, तथा अन्तिम का सम्बन्ध धार्मिक विवरण से हैं। श्रीवैष्णव विवेचन से है, तथा अन्तिम का सम्बन्ध धार्मिक विवरण से हैं। श्रीवैष्णव विवेचन से है, तथा अन्तिम का सम्बन्ध धार्मिक विवरण से हैं। श्रीवैष्णव विवेचन से है, तथा अन्तिम का सम्बन्ध धार्मिक विवरण से हैं। श्रीवैष्णव विवेचन से है, तथा अन्तिम का सम्बन्ध धार्मिक विवरण से हैं। श्रीवैष्णव विवेचन से है, तथा अन्तिम का सम्बन्ध धार्मिक विवरण से हैं। श्रीवैष्णव विवेचन से है, तथा अन्तिम का सम्बन्ध धार्मिक विवरण से हैं। श्रीवैष्णव विवेचन से, जिसके अनुसार प्रपत्ति के लिए कर्मानुष्ठान की आवश्यकता की होती।
- (४) वरवरमुनि (१५ श०)—टेंकले मत के सर्वश्रेष्ठ आचार्य माने विते हैं। इन्होंने लोकाचार्य के ग्रन्थों पर टीकार्ये लिखी तथा 'तिमलवेद' के पार्थों का प्रचुर प्रचार किया।
- (१) श्रीनिवास (१६ श०) की 'यतीन्द्रमतदीपिका' रामानुजमतः भ बोकप्रिय ग्रन्थ है।
- (६) रङ्गरामानुज (१६ श॰) ते ब्रह्मसूत्र, श्रीभाष्य और न्यायन विश्वित पर टीकार्ये लिखीं। बृहदारण्यक तथा छान्दोग्य पर विशिष्टाइ तीः भिष्य एवं रामानुजसिद्धान्तसार नामक प्रकरणग्रन्य की भी रचना की।

## ( ख ) रामानुज की तत्त्वमीमांसा

अनुसार तीन तत्त्व होते हैं — चित्, अचित् तथा ईश्वर। रामानुज के इनमें 'चित्' का अर्थ है जीव, अचित् का प्रकृति या जड तत्त्व और सबके अन्तर्यामी तत्त्व को ईश्वर कहते हैं। यह ईश्वर चित् तथा अवित् दोनों तत्त्वों से युक्त होता है। वही एकमात्र सत्ता ईश्वर है, उसे छोड़कर कोई स्वतन्त्र सत्ता जगत् में नहीं है। बीव तथा जगत् वस्तुतः नित्य तथा स्वतन्त्र पदार्थं हैं, तथापि वे ईश्वर के अधीन ही होकर रहते हैं, क्योंकि ईश्वर भोक्ता ( जीव ) तथा भोग्य ( जड पदार्ष) इन दोनों के भीतर अन्तर्यामी रूप से घिद्यमान रहता है। इसीलिए चित् तथा अचित् ब्रह्म के शरीर या प्रकार माने जाते हैं। ईश्वर क्षगुण तथा सिववेष है। रामानुज जगत् में निर्मण वस्तु की कल्पना को असम्भव मानते हैं। संसार के समग्र पदार्थण-विशिष्ट ही होते हैं। यहाँतक कि निर्विकल्पक आपक्ष में भी सविशेष वस्तु की ही प्रतीति होती है । ईश्वर कल्याण गुणों का आकार, अनन्त-ज्ञान, आनन्द रूप और ज्ञान-शक्ति आदि कल्याण गुणों से विभूषित स्या जगत् के मृष्टि-स्थिति-प्रलय कार्यं का कर्ता है। ब्रह्म सगुण ही होता है। निर्गुण नहीं। उपनिषदों में ब्रह्म को जो 'निर्गुण' कहा गया है उसका गही तात्पर्य है कि अल्पज्ञ जीव के राग-द्वेष आदि गुण उसमें विद्यमान नहीं रहते। रामानुज ने स्वेताश्वतर उपनिषद् के आधार पर जगत् में तीन पदार्थों की कल्पना है। श्वेताश्वतर का भोक्ता, भोग्य तथा प्रेरिता यह त्रिविध ब्रह्म यही कुमशः चित्, अचित् तथा ईश्वर के रूप में गृहीत किया गया है ।

बेदान्तियों की दृष्टि में भेद तीन प्रकार का होता है—(१) सजातीय भेद ( उसी जाति के पदार्थ का उसी जाति के अन्य पदार्थ से भेद, जैसे एक गाय का दूसरी गाय से भेद), (२) विजातीय भेद (गाय का भैंस से भेद), (३) स्वगत भेद (अर्थात् एक वस्तु में एक अंग का दूसरे अंग से भेद, जैंसे गाय के सींग तथा पूंछ में)। रामानुज के मत में ईश्वर में प्रथम दोनों भेद तो अवश्य रहते हैं, परन्तु अन्तिम भेद नहीं रहता। ईश्वर का चित् अंश अविद् अंश से भिन्न होता है। ऐसी दशा में ईश्वर में स्वगत भेद विद्यमान रहता है। शक्कर से यहां भी अन्तर पड़ता है। शक्कर के अनुसार ब्रह्म इन तीनों भेदों से रहित होता है, परन्तु रामानुज के अनुसार ईश्वर में तीसरा भेद विद्यमान रहता है। ईश्वर ही सृष्टि, स्थित तथा प्रलय का कर्ता है। प्रलयमयी दशा में जगजीव का तथा भौतिक पदार्थों का नाश हो जाता है, तब भी चित् तथा अचित दीनों

वृत्व अपनी जीवावस्था में ब्रह्म में विद्यमान रहते हैं। उस दशा में विषयों का प्रशाव होने के कारण ब्रह्म शुद्ध चित् (शरीररहित जीव) से तथा अव्यक्त वित् (निविषयक भूत तत्व ) से मुक्त रहता है और वह 'कारण ब्रह्म' इह्साता है। पुनः जब सृष्टि होती है, तब ब्रह्म शरीरघारी जीव तथा भौतिक वार्षों के रूप में अभिव्यक्त होता है। तस समय वह कार्यब्रह्म कहलाता है। ्रध्यर तथा अंश-सम्बन्धी प्रश्न की मीमांसा के लिए आचार्य श्रीरामानुज ने द्रव्य तथा गुण अथवा द्रव्य तथा अन्य द्रव्य में विद्यमान रहनेवाला 'अगुयक्-सिद्धि' नामक सम्बन्ध स्वीकृत किया है। यह सम्बन्ध न्यायवैशेषिक-समत समवाय के अनुरूप होने पर भी उससे भिन्न है। समवाय बाह्य सम्बन्ध है,परतु अपृथक्-सिद्धि आन्तर सम्बन्ध है। चिदचित् का सम्बन्ध ईश्वर के साथ श्रीर तथा आत्मा के परस्पर सम्बन्ध के नितरां अनुरूप है। शरीर वही है बिसे बात्मा धारण करता है, नियमन करता है तथा अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए कार्य में प्रवृत्त करता है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर चिदचित् को आश्वित क्ला है तथा कार्य में प्रवृत्त करता है । इनमें जो प्रधान होता है वह नियामक होता है तथा 'विशेष्य' कहलाता है; जो गीण होता है वह नियम्य होता है तथा 'विशेषण' कहलाता है। यहाँ नियामक तथा प्रधान होने से हैंबर विशेष्य है। नियम्य अथ च अप्रधान होने के कारण जीव तथा जगत् विशेषण हैं। आत्मभूत ईश्वर के चिदचित् शरीर हैं, विशेष्यभूत ईश्वर के विदिवित् विशेषण हैं। विशेषण पृथक् न होकर विशेष्य के साथ सदैव सम्बद व्हों हैं। अतः विशेषणों से युक्त विशेष्य अर्थात् विशिष्ट की एकत्व कल्पना किंगुक्त है। ब्रह्म अद्वेतरूप है, क्योंकि अंगभूत चिदचित् की अंगों से पृथक् बता सिद्ध नहीं होती। ईश्वर सकल जगत् का निमित्तीपादन कारण है। विना का प्रयोजन केवल लीला है, अन्य कुछ नहीं। बालक जिस प्रकार बिनोनों से बेलता है, उसी प्रकार वह लीलाधाम भगवान् जगत् को उत्पन्त कर बेल किया करता है। संहारदशा में लीला की विरित नहीं होती, क्योंकि बहार भी उसकी एक लीला ही है।

बीव और जगत् दोनों नित्य पदार्थ हैं। अतः मृष्टि और प्रलय से तात्पर्यं निकं स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप धारण करने से है। प्रलयकाल में जीव-जगत् वे सूक्ष्मरूपापन्न होने पर सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्ट ईश्वर 'कारणावस्य ब्रह्मं विहास है और मृष्टिकाल में स्थूल रूप धारण करने पर स्थूल-चिदचिद्-विशिष्ट ईश्वर 'कार्यावस्य ब्रह्मं विशिष्ट ईश्वर 'कार्यावस्य ब्रह्मं कहलाता है। वह किसी भी अवस्था में विविशेष नहीं रह सकता। अद्वैतपरक श्रुतियों का तात्पर्य इसी कारणावस्य

ब्रह्म से हैं। ब्रह्म समस्त हेय गुणों से शून्य है। इसलिए वह 'निर्गृण' कहनाता है'। 'एकमेवाद्वितीयम'—आदि वाक्यों का विषय वही अव्याकृत द्रह्म है जिसमें प्रलयकाल में जीव तथा जगत् सूक्ष्म रूप घारण कर लेते हैं। विश्विष्ठ. द्वेतवादियों का यही कथन हैं

विशिष्ठाद्वैत मत में ऐसी कभी दशा ही नहीं होती जब कि ब्रह्म विशिष्ठा से हीन हो। प्रलयकाल में विषयों के अभाव में जीव तथा जगत् दोनों सूक्ष रूप धारण कर लेते हैं और उस समय भी ब्रह्म इन सूक्ष्म जीव तथा जगत् से (चित् तथा अचित् से) विशिष्ठ बना ही रहता है। सुष्टिदशा में ये दोनें व्यक्त रूप अर्थात् स्थूल रूप घारण कर लेते हैं। फलतः इस अवस्था में ब्रह्म स्थूल चित् तथा अचित् से विशिष्टट रहता है। उसमें 'विशेष' रहता ही है वह कभी भी निविशेष नहों होता। 'विशिष्टाद्वैत' नाम में भी इसी सिद्वाल की ओर संकेत है। यहाँ केवल ब्रह्म का अद्वैत नहीं होता (जैसा शंकराचार्य मानते हैं); प्रत्युत विशिष्ट (चित्-अचित् से विशिष्ट ) ब्रह्म का ही ब्रह्मैं होता है, अर्थात् चित्-अचित् जिसमे अंश रूप में विद्यमान रहते हैं ऐसा विशिष्ट ब्रह्म का अंशी रूप अद्वैत रूप में विद्यमान रहता है। शंकर मत से इसीलिए रामानुज वेदान्त की भिन्नता दिखलाने के लिए यह मत 'विशिष्टा द्वैत' के नाम से प्रख्यात है।

भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने तथा जगत् की रक्षा करने के पवित्र उद्देश्य से ईश्वर पाँच प्रकार के (पर, ब्यूह, विभव, अन्तर्यामी तथा आर्चावतार) रूपों को धारण करता है। ईश्वर के इस पश्चविध रूप की कल्पना रामानुब

ने प्राचीन भागवत सम्प्रदाय से ग्रहण की।

#### अंश-अंशी विचार

ईश्वर के साथ चित् (जीव) तथा अचित् (भूत) का सम्बन्ध क्या है? यदि भौतिक विकारों के होने पर अचित् अंश में विकार उत्पन्न होता है, तब तो ईश्वर को भी विकारी मानना पड़ेगा? उसी प्रकार अंशभूत जीव के दोषों से ईश्वर को भी दोषी होना ठहरता है। अंशभूत जीव में नाना दोष होते हैं, अतः अंशी ब्रह्म में भी ये दोष आरोपित अवश्यमेव किये जा सकते हैं? फलतः ब्रह्म विकारी तथा दोषी सिद्ध होता है। इस विषम स्थिति से बचने के लिए रामानुज ने दोनों के परस्पर सम्बन्ध की मीमांसा कर सिद्धान्तरक्षा का दृढतर उपाय किया है। वे दोनों के सम्बन्ध की आत्मा तथा शरीर के सम्बन्ध के सदृश्वर मानते हैं—जिस प्रकार आत्मा शरीर को भीतर से नियमित करता वर्षती

हैं उसी प्रकार ईश्वर चित् अचित् को भीतर से नियमित करता है और इसलिए हैं 'अन्तर्यामी' कहलाता है। जिस प्रकार शरीर यदि अन्या या लंगड़ा हो बार, तो आत्मा इन दोषों से स्पृष्ट नहीं होता, उसी प्रकार चित्-अचित् में के राजा-प्रजा के सम्बन्ध के साथ तुलना करते हैं—प्रजा के दुःखों से या बुबों से जिस प्रकार राजा प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार जीवों के दुःखों से क्षिर प्रभावित नहीं होता। वह अविकारी शुद्ध सत्ता है, जिसमें चित्-अचित् इंक्य से विद्यमान रहकर भी अपनी किया से उसे परिणामी नहीं बना सकते।

परन्तु विचारणीय तथ्य यह है कि ऊपर की दोनों उपमायें क्या ईश्वर क्षेर चिद्रचित् के सम्बन्ध को पूरी तरह से समझाती हैं ? ईश्वर है अंशी और विद्रिच्त् के सम्बन्ध को पूरी तरह से समझाती हैं ? ईश्वर है अंशी और विद्रिच्त् उसके अंश हैं, किन्तु राजा-प्रजा में तो अंशांशी सम्बन्ध होता नहीं । ऐसे स्थिति में दोनों का सम्बन्ध कैंसे सुसंगत बैठता है ? रामानुज जगत् को किशेष तथा ईश्वर को विशेष्य मानते हैं । यदि यह ठीक है तो जगत् के दोषों के आरोपण से ईश्वर बच नहीं सकता । रामानुज को भी अपने सिद्धान्त में अपरस्पर-विरोध की सत्ता का आभास था, क्योंकि इन्होंने एक स्थान पर स्थतः स्वीकार किया है कि ब्रह्म यथार्थ रूप में अपरिणामी है और वह कात् के विकारों से विकृत नहीं होता । इसका फल यह निकलता है कि किशरों से विकृत नहीं होता । इसका फल यह निकलता है कि किशरों से विकृत नहीं होता । इसका फल यह निकलता है कि किशरों से विकृत नहीं होता । इसका फल यह निकलता है कि किशरों से विकृत नहीं होता । इसका फल यह निकलता है कि किशरों से विकृत नहीं होता । इसका फल यह निकलता है कि किशरों से विकृत नहीं होता । इसका फल यह निकलता है कि किशरों से वचने का जो भी उपाय किया जाय, इतना तो किश प्रतोत होता है कि परिणामी अचित् को ईश्वर का आन्तरिक अंश मिना और साथ ही साथ ईश्वर में परिणाम न मानना ऐसा विरोधाभास है को रामानुज के मूल सिद्धान्त को बहुत कुछ दुवंल बनाता है।

इस प्रकार रामानुज की ईश्वरकल्पना शांकर मत की कल्पना से भिन्न है।

शांकर मत में (१) एक अद्वितीय ब्रह्म ही तत्त्व है, इसके अतिरिक्त दृश्यमान

प्रपन्च कुछ नहीं है, (२) ब्रह्म सजातीय, विजातीय

बहुत मत से पार्थक्य तथा स्वगत भेद से शून्य है, (३) ब्रह्म निर्विशेष

तथा निर्गुण है, परन्तु रामानुज मत में (१) चिदचित्

भ शरीरविशिष्ट ब्रह्म सत्य है, इसके तथा उसके शरीर (जीव और जगत्)

शिन्न अन्य कुछ भी नहीं है; (२) सजातीय-विजातीय भेद से शून्य

होने पर भी वह स्वगत भेद से शून्य नहीं है; (३) ब्रह्म सविशेष ही है,

१. श्रीमाष्य २।१।१४

स्वभाव से ही उसमें कल्याणकारी गुणों की सत्ता है, प्राकृत हेय गुणों से वह सर्वथा हीन है। शांकर मत में (४) त्रह्म ही मायोपाधि से ईश्वर और अविद्योपाधि से जीव कहलाता है, परन्तु जड जगत प्रातिभासिक (भिष्या) ही है। अतः तत्त्व एक ही है। रामानुज के अनुसार (४) ब्रह्म ही ईश्वर है। उसके शरीरभूत जीव और जगत् उससे भिन्न तथा नित्य हैं। अतः पदार्थ तीन हैं, एक नहीं।

जीव

अव 'चित्' के स्वरूप पर दृष्टिपात की जिए। वह देह, इन्द्रिय, मन, प्राष् और बुद्धि से विलक्षण, अनन्त, आनन्दरूप, नित्य, अणु, अव्यक्त, अचिल्य, निरवयव, निर्विकार तथा ज्ञानाश्रय है। ज्ञान के विनास्वयमेव

चित् प्रकाशित होने से वह अजड है। सुषुप्ति के अनन्तर जागने पर सुखपूर्वक निद्रित होने का लौकिक अनुभव जीव को आनन्दस्थ

सिद्ध करता है। हत्प्रदेश में निवास करने के कारण वह अणु है। मुण्डक (३।१।६) अोर श्वेताश्वतर के आधार पर समग्र वैष्णव सम्प्रदाय जीव को अणु मानते हैं। जीव ईश्वर के द्वारा नियमित किया जाता है। जीव में एक विशेष गुण 'शेषत्व' विद्यमान है, अर्थात् वह अपने कार्यकलायों के लिए ईश्वर पर सर्वतोभावेन अवलम्बित है; ईश्वरानुग्रह के बिना अपने कर्तव्यों का सुचार सम्पादन नहीं कर सकता। जीव की विशिष्टाद्वैतवादी कल्पार अद्वैतवादियों से अनेक बातों में नितान्त भिन्न ठहरती है। जहाँ अद्वैतमत में जीव को विभू बतलाते हैं, वहाँ विशिष्टाद्वैती उसे अणु मानते हैं। अद्वैतमत में जीव स्वभावतः एक है, परन्तु देहादि उपाधियों के कारण वह नाना प्रतीत होता है। पर रामानुज मत में जीव अनन्त हैं और वे एक-दूसरे से नितान्त पृथक् हैं।

देह तथा देही के समान जीव ब्रह्म से कथमिप अभिन्न नहीं है। ब्रह्म से जीव नितान्त भिन्न है, जीव दु:खत्रय से नितरां पीडित है। ऐसी दशा में ब्रह्म

के साथ उसकी अभिन्नता कैसे मानी जा सकती है? जहा तथा जीव ''ब्रह्म जगत् का कारण तथा करणाधिप (जीव) का सम्बन्ध का अधिपति है''; 'जो आत्मा के भीतर संवरण करती

है वही अन्तर्यामी अमृत तुम्हारा आत्मा है"; दोनों अज हैं—एक ईश है, दूसरा अनीश; एक प्राज्ञ है, दूसरा अज "—आदि बंदे मूलक श्रुतियाँ जीव को ब्रह्म से नितान्त पृथक् स्वतन्त्र बतलाती हैं। अतः दोनों का अभेद बतलाना वास्तव नहीं है। ब्रह्म अखण्ड है, तब जीव को उसका खण्ड बतलाना कहाँतक उचित है? रामानुज का कहना है कि बिन्गारी

विस प्रकार अतिन का अंश है, देह देही का अंश है; उसी प्रकार जीव ब्रह्म का वि त्रमें श्रुतियों का भी यही तात्पर्य है कि जीव ब्रह्मव्याप्य तथा ब्रह्म क्ष है। अतः जीव-ब्रह्म में अंशाशीभाव या विशेषण-विशेष्यभाव सम्बंध है। बीव तथा ईश्वर का सम्बन्ध रामानुज मत में अभेदसूचक एकता नहीं । जीव है अल्पज्ञ तथा अनन्त और ईश्वर है सर्वज्ञ तथा एक। ऐसी दशा में होतों का अभेद कैसे बन सकता है ? इसके उत्तर में रामानुज का कथन है कि भर प्रत्येक जीव में व्याप्त है और भीतर से उसका नियमन करता हुआ क्तर्यामी' है। इसी दृष्टि से दोनों में अभेद माना जा सकता है। जिस प्रकार क्षं का अस्तित्व अंशी पर निर्भर रहता है और गुण का द्रव्य पर, उसी कार जीव का अस्तित्व ईश्वर के ऊपर निर्भर रहता है, क्योंकि जीव है अंश बोर ईश्वर है अंशी; जीव है नियम्य और ईश्वर है नियामक; जीव है आधेय बौर ईश्वर है आधार । इस तरह के सम्बन्घ होने से स्पष्ट है कि जीव ईश्वर के अपर आश्रित तथा निर्भर रहता है। ऐसी दशा में ईश्वर की शरण में गये बिना जीव का निस्तार तथा कल्याण नहीं हो सकता। वह अशेष गुणों का बाकार है, दया का समुद्र है तथा करुणा का निधि है; वह जीव की दीन सा को देखकर स्वयं द्रवित होता है। अतः जीव-ईश्वर के इस सम्बन्ध-निर्णय हे सफ्ट है कि रामानुज के अनुसार प्रपत्ति ( शरणागित ) ही जीव की

बाध्यात्मिक उन्नति का सर्वश्रेष्ठ साधन है।
इस प्रसंग में 'तत् त्वमिस' महावाक्य की रामानुजीय व्याख्या भी ध्यान
देनेशोय है। 'त्व' पदार्थ साधारणतया जीव का प्रतीक माना जाता है, पर
विशिष्टाढेत मत में 'त्व' का अर्थ है—अविद्विशिष्ट जीव-शरीरवाला ब्रह्म।

'तत्' पद से अभिप्राय है सर्वज्ञ, सत्यसंकल्प, जगत्-

'तत्वमिस' का अर्थ कारण ईश्वर से। इस प्रकार इस महाकाव्य का अभिप्राय है कि अन्तर्यामी ईश्वर तथा विश्वप्रपञ्च का

निर्माता ईश्वर दोनों की तात्त्विक एकता है, अर्थात् एक विशेषण से विशिष्ट श्वर तदन्य-विशेषण से विशिष्ट ईश्वर के साथ नितान्त अभिन्न है। अतः क्ता विशिष्ट ईश्वर की है (विशिष्टयोरैक्यम्)। इसी कारण रामानुज खिलत की 'विशिष्टाहैत' संज्ञा दी गई है ।

सृष्टि-विचार

पृष्टि के विषय में रामानुज उपनिषदों के सिद्धान्तों का अक्षरणः पालन के ति हैं। सर्वे व्यापी ब्रह्म में चित् और अचित् दोनों तत्त्व विद्यमान रहते हैं। सर्वे व्यापी ब्रह्म में चित् और अचित् बढतत्त्व या प्रकृति का। वे

श्वेताश्वतर उपनिषद्, पुराण तथा स्मृति-ग्रन्थों में वर्णित प्रकृति के रूप को स्वयं स्वीकार करते हैं। श्वेताश्वतर के अनुसार प्रकृति एक है, अनाह (अजा) है तथा अपने समान ही बहुत सी प्रजाओं की सृष्टि करने वाली है। इतना तो सांख्य भी मानता है, परन्तु रामानुज तथा सांख्यमत में हा बात को लेकर भेद है कि रामानुज प्रकृति को ईश्वर का अंग तथा ईश्वर के द्वारा प्ररिचालित मानते हैं। प्रकृति स्वयं सृष्टि नहीं करती (जैसा सांख्य मानता है); प्रत्युत ईश्वर की अध्यक्षता में ही वह सृष्टि का कार्य करती है। सर्वंगक्तिमान् ईश्वर की इच्छा से सूक्ष्म प्रकृति स्वयं तीन प्रकार के तत्वों—तंज, जल तथा पृथिवी—में विभाजित हो जाती है, जिनमें क्रमशः सत्त्व, ख तथा तमोगुण पाये जाते हैं। इन्हीं तीनों तत्त्वों के नाना प्रकार के संयोग तथा मिश्रण के फल से जगत् के स्थूल पदार्थ उत्पन्न होते हैं और इसीलिए ये तीनों तत्त्व संसार के प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान रहते हैं। इस मिश्रणिक्रया का नाम त्रिवृत्त-करण है। इसका मूलतः संकेत छान्दोग्य-उपनिषद् में पाया जाता है जिसे रामानुज ने अपने सिद्धान्त के लिए अपनाया है।

ईश्वर अपनी माया शक्ति के द्वारा जगत् की सृष्टि करता है। माया सा है ? माया का अर्थ है — अद्भुत पदार्थों की सृष्टि करने वाली शक्ति। इस माया से युक्त होने से श्वेताश्वतर में ईश्वर को मायावी कहा गया है। इं रामानुज अक्षरशः मानते है, परन्तु ईश्वर को मायावी कहने का इतना ही तात्पर्य है कि उसकी सृष्टिलीला अद्भुत तथा विचित्र होती है। ईश्वर की गई मुष्टि उतनी ही वास्तविक तथा सत्य हैं जितना स्वयं ईश्वर । शङ्कर के समाव रामानुज इस संसार को काल्पनिक तथा असत्य नहीं मानते। जहाँ शक्रु विवर्तवाद के सिद्धान्त को सृष्टिव्यापार के लिए सत्य मानते हैं, वहाँ रामानुब परिणाम के सिद्धान्त को ही ठीक मानते हैं। संसार तथा सुब्द भ्रमान है इस मत को रामानुज नहीं मानते। उनके मत में 'ज्ञानमात्र ही सल होता है और कोई मी वस्तु मिथ्या नहीं है 'इसी तथ्य के आधार पर वे मृष्टि को सत्य मानते हैं। समस्त वैष्णव आचार्य शङ्कराचार्य के मायावाद क खण्डन करने में अपनी शक्ति लगाते हैं। रामानुज भी मायावाद का खण्डन अनेक तकों के बल पर करते हैं, तथा अद्व तवादियों ने भी अपने मत की समर्थन अपनी युक्तियों के सहारे किया है। यह खण्डन-मण्डन का क्रम अप भी चलता है।

जगत् ज्ञानशून्य विकारास्पद वस्तु को 'अचित्' कहते है। लोकाचार्य ने (तर्त त्रय, पृ० ४१) अचित् तत्त्व के तीन भेद माने हैं—शुद्धसत्त्व, मिश्रसत्व और सत्त्वशून्य । शुद्धसत्त्व का दूसरा नाम नित्यविभूति है । इस अवित् तत्त्व सत्त्व की कल्पना रामानुज दर्शन की विशेषता है। मिश्रसत्त्व तमोगुण तथा रजोगुण से मिश्रित होने के कारण प्राकृतिक

हिंद का उपादान है। इसी का दूसरा नाम माया, अविद्या या 'प्रकृति' है।
तिश्व तत्व 'काल' कहलाता है। 'शुद्धसत्त्व को शुद्ध कहने का तात्पर्य यह
कि इसमें रजोगुण तथा तमोगुण का लेशमात्र भी संसर्ग नहीं रहता। यह
कि इसमें रजोगुण तथा तमोगुण का लेशमात्र भी संसर्ग नहीं रहता। यह
कि इसमें रजोगुण तथा तमोगुण का लेशमात्र भी संसर्ग नहीं रहता। यह
कि इसमें रजोगुण तथा तमोगुण का लेशमात्र भी संसर्ग है। इस कारण
विद्य पुरुषों तथा मुक्त पुरुषों के शरीर, भोगसाधन वन्दनकुसुमादि तथा
श्वीवस्थान स्वर्गादिको की उत्पत्ति भगवान् के संकल्पमात्र से होती हैं। ईश्वर
व्या नित्य पुरुषों के शरीर भगवान् की नित्येच्छा से सिद्ध हैं, मुक्त पुरुषों का
शरीर भगवान् के संकल्प से उत्पन्न होता है। भगवान् के व्यूहविभवादि रूप
विश्व सत्त्व के उपादान से निर्मित होते हैं। वे प्रकृतिजन्य न होने से
अप्रकृत हैं। रामानुज का यह मुख्य सिद्धान्त है कि आत्मा विना शरीर के
किशी भी अवस्था में अवस्थित नहीं रह सकता। अतः मुक्तावस्था में भी
वात्मा को शरीर प्राप्त होता है, परन्तु शुद्ध सत्त्व का बना हुआ वह शरीर
व्यक्ति होता है और भगवान् की सेवा करने के निमित्त धारण किया जाता
है। इसी नित्य विभूति का नाम त्रिपाद विभूति, परम पद, परम व्योम,
विमृत, वैकुष्ठ, अयोध्या—आदि हैं "।

(ग) साधन-मार्ग

ईश्वरमक्ति

वेदान्त के शुब्क अध्ययन से कुछ भी सिद्ध नहीं होता। यह तो पुस्तकों का श्रान है, तथा किसी के द्वारा अनुभूत तथ्य की शाब्दिक पुनरावृत्ति है। यथार्थ शन तो अपरोक्ष ज्ञान है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती—उपनिषदों का शृ मत्तव्य बिल्कुल ठीक है, परन्तु ज्ञान का अर्थ क्या है? यथार्थ ज्ञान ईश्वर को श्रुवा स्मृति या निरन्तर स्मरण को कहते हैं। यही उपासना या भक्ति है। भवाल की प्राप्ति में भक्ति ही मुख्य साधन है जिसकी प्राप्ति में वैदिक कर्मों का लुशान साधक तथा सहायक होता है। अतः जहाँ शंकर केवल ज्ञान के मार्ग शही जपादेय वतलाते हैं, वहाँ रामानुज ज्ञानकर्म-समुच्चयवादी हैं, अर्थात् भं की सहायता से उपलब्ध ज्ञानरूप भक्ति को ही जीव के विस्तार के लिए श्रेष्ठ लाय मानते हैं। भक्ति से प्रसन्न होकर जब भगवान् जीव के समस्त बन्धनों और के लाय मानते हैं। भक्ति से प्रसन्न होकर जब भगवान् जीव के समस्त बन्धनों और के लाय कर देता है, तब उसे ब्रह्मज्ञान हो जाता है। भक्ति का भी सर्वश्रेष्ठ साधन है।

'शरणागित' का लक्ष्य है शरण में आना अर्थात् भगवान् ही हमारी गिति हैं। गन्तव्य स्थान है। वहीं लौट कर आना ही शरणागित का लक्ष्य है। शरणागित्र जीवं ही भगवत्कृपा का प्रिय पात्र बनता है—भक्ति शास्त्र का यही निष्क्षं है।

सकल-कल्याणगुणनिधान भगवान् नारायण के अनुग्रह से ही जीव हुन विषम संसार से मुक्ति लाभ करता है। मुक्ति के लिए कर्म भी उपादेय हैं। वेद-विहित कर्म के अनुष्ठान से चित्त की शुद्धि होती है। अतः वर्णाश्रम-विहित कर्मों का विधान मानव-मात्र का कर्तव्य है। चित्तशुद्धि होने पर ही बहा की जिज्ञासा उत्पंन्न होती है। अतः कर्ममीमांसा का अध्ययन ज्ञानमीमांसा के लिए आवश्यक तथा पूर्ववर्ती है। कर्म के साथ भक्ति के उदय होने में बात सहकारी कारण है"। मुक्ति के उदय होने में भक्ति ही प्रधान कारण है" और भक्ति में भी परा प्रपत्ति—शरणागति । जबतक जीव भगवान् के शरण में नहीं जाता, तबतक उसका परम कल्याण नहीं हो सकता। परन्तु शरणागित के लिए कर्मों का अनुष्ठान उचित है या अनुचित ? इस पर श्रीवैष्णव आवार्ष में पर्याप मतभेद है। 'टेंकलैं' मत के संस्थापक श्रीलोकाचायें प्रपत्ति के लिए कर्मानुष्ठान को आवश्यक नहीं मानते। मार्जारिकशोर की ओर दृष्टिपात कीजिए। बिल्ली का बच्चा निःसहाय भाव से माता के शरण में उपस्थित होता है, तब बिल्ली उसे अपने मुँह में रखकर . एक स्थान से दूसरे स्थान गर पहुँचा देती है। भक्त के प्रति भगवान् की कृपा भी उस प्रकार 'अहैतुकी होती है। नारायण की अनुग्रहशक्ति का उदय भक्तों की दीनदशा के निरीक्ष से आप से आप होता है 92।

'वडकलें' मत के आचार्य वेदान्तदेशिक किपिकिशोर के दृष्टान्त से प्रपृति के लिए भक्तों के कर्मानुष्ठान करने पर जोर देते हैं। जो कुछ भी हो, प्रपृति से बी भगवान् गम्य हैं, उन्हें पाने का दूसरा उपाय है ही नहीं। 'मामेकं शरणं व्रज'—यह गीता का उपदेश नितान्त माननीय है। अकि चन, दौर्व भगवदनुष्ट भाव से भगवान् की शरण में प्राप्त होनेवाले भक्त के समस्त दुः ब भगवदनुष्ट से छिन्न-भिन्न हो जाते हैं 33।

प्रपत्ति के वशीभूत भगवान् जीव को पूर्णज्ञान की प्राप्ति करा देते हैं, जिसकी फल ईश्वर का अपरोक्षज्ञान होता है, मुक्ति के लिए ईश्वर का साक्षादनुभव है अन्तिम साधन है, परन्तु उस अवस्था-तक समस्त वर्णाश्रमविहित कर्मी क

१. द्रष्ट•य रामानुज—वेदार्थसंग्रह, पृ० १४५-१४७।

क्ष्माहन होना ही चाहिये। अद्वैतियों के कल्पनानुसार कमें का संन्यास न्याय हीं है। अविद्या (कर्म) के द्वारा मृत्यु को दूर कर विद्या ( भक्तिरूपापन्न क्षत्) के द्वारा अमृत पाने का सिद्धान्त ईशोपनिषद् (श्लो० ११) में:

कि है।

अहैत देदान्त के अनुसार मुक्त आत्मा ब्रह्म के साथ अभिन्न रूप हो जाता विशिष्टाद्वैत के अनुसार वह ईश्वर के 'समान' होता है। ईश्वर के इब उसका 'ऐकात्म्य' सम्पन्न नहीं होता है। वह ब्रह्म के स्वरूप तथा गुण हो अवस्य पा लेता है, परन्तु ब्रह्म के साथ मिल कर एक नहीं हो जाता। मुक्त बीव ब्रह्म नहीं होता, वह ब्रह्म के सदृश (ब्रह्म प्रकार) हो जाता है। कु बीव में सर्वज्ञत्व तथा सत्य-संकल्पत्व गुण अवश्य आ जाते हैं, परन्तु संकृतंत्व गुण ईश्वर के ही साथ रहता है <sup>१४</sup>। जीव में अविद्या के आश्रित होने की योग्यता सदा बनी रहती है, परन्तु ईश्वर में ऐसा नहीं है। अतः वीव का परमात्मा के साथ ऐक्य सम्पन्न नहीं होता <sup>पृष्</sup>। मुक्त जीव स्वराट्, बन्याधिपति तथा संकल्प-सिद्ध हो जाता है, परन्तु उसे जगत् की सृष्टि, स्विति तथा लय में तिनिक भी अधिकार नहीं रहता। जीवित दशा में मुक्ति न्हीं हो सकती, अतः अन्य वैष्णव सम्प्रदायों के अनुकूल रामानुज के मत में भी 'जीवन्मुक्ति' मान्य नहीं है, केवल 'विदेहमुक्ति' ही सम्भव है । वैकुष्ठ में भगवान का किकर बनना ही — कैकर्य ही — परमा मुक्ति है।

श्रीकण्ठाचार्य (१३ श० का उत्तरार्घ) का सिद्धान्त रामानुज सिद्धान्त के नितान्त अनुकूल है। अन्तर इतना ही है कि यहाँ ईश्वर शिव रूप में माने गये है। श्रीकण्ठ ने इस 'शैव-विशिष्टाद्वैत' का समर्थन ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर किया है, जिस पर अप्पय दीक्षित ने 'शिवार्कमणिदीपिका' नामक महत्त्वपूर्ण वैका लिखी है। अतः आपके मत में सगुण ब्रह्म ही परमार्थ भूत है तथा षित् अचित् उसके प्रकार हैं। शिव, महादेव, उग्र आदि संज्ञाय परब्रह्मः

की ही है।

#### ₹.

#### माध्वमत

माध्वमत का दूसरा नाम 'ब्रह्म-सम्प्रदाय' है। वायु से यह मत हनुमान् को शिह हुआ, हनुमान से भीम को तथा अन्त में आनन्दतीयं को । आनन्दतीयं का ही प्रसिद्ध नाम मध्व, पूर्णबोघ या पूर्णप्रज्ञ है। दक्षिण में 'उढुपी' नामक प्रसिद्ध स्थान के पास ११६६ ई० में इनका जन्म हुआ तथा १३०३ ई० में इनकी मृत्यु मानी जाती है। रेह मा० द०

भारत के प्रमुख तीयों में पर्यटन कर आपने अपने द्वैतमत का प्रचुर प्रवार किया। आपके ३७ ग्रन्थों में से कतिपय प्रसिद्ध ग्रन्थ ये हैं—(१) ब्रह्मवर भाष्य; (२) अनुन्याख्यान (सूत्र की अल्पाक्षरा वृत्ति; जिस पर 'न्यायिवदान' स्वयं आचार्य ने, 'न्यायसुधा' जयतीर्थ ने तथा न्यायसुधा की परिमल नामों टीका राघवेन्द्र यित ने लिखी है), (३—७) ऐतरेय, छान्दोग्य, केन, कर, बृहदारण्यक आदि उपनिषदों पर भाष्य, (६) गीताभाष्य, (६) भागका तात्पर्यनिणंय (टीका—यदुपित की), (१०) महाभारत-तात्पर्यनिणंव, (११) विष्णुतत्त्वनिणंय, (१२) प्रपश्चिमथ्यात्वनिणंय, (१३) गीता तात्पर्यनिणंय, (१४) तन्त्रसारसंग्रह आदि। नारायण पण्डित ने 'मध्विष्यं तथा 'मणिमख्नरी' में मध्व का प्रामाणिक जीवन-चरित लिखा है।

जयतीर्थं (१४ शा०) प्रकाण्ड पाण्डित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। इत्त्रों मध्य के भाष्यों पर विद्वत्तापूर्ण वृत्ति-ग्रन्थों की रचना कर द्वैत-सिद्धाल के पिरपृष्ट किया। माध्यमत में जयतीर्थं के समान विद्वान् विरला ही हुंग। जयतीर्थं ने मध्य के सूत्रभाष्य पर 'तत्त्वप्रकाशिका' और तत्त्वोद्योत, तत्त्विकें, तत्त्वसंख्यान, प्रमाणलक्षण तथा गीताभाष्य (टीका न्यायदीपिका) के अप अन्य सुवोध टीकार्यें ही नहीं लिखीं, प्रत्युत 'प्रमाण-पद्धति' और 'वादावर्षी जैसे मौलिक ग्रन्थों की रचना से अद्वैत का खण्डन कर पर्याप्त मात्रा में द्वैतम्ब की स्थापना की। 'प्रमाण-पद्धति' की अष्ट टीकार्यें इसके महत्त्व को स्थापना करती हैं।

व्यासतीर्थं (१५ श०) — माध्वमत के उद्भट विद्वान् थे। इनका सर्व 'श्रेष्ठ मौलिक ग्रन्थ 'न्यायामृत' है, जिसका खण्डन मधुसूदन सरस्वती ने 'बढ़ेंते' सिद्धि' में किया। इसी न्यायामृत ने द्वैत-अद्वैत सम्प्रदाय में घनघोर वागुढ़ की अवतारणा की, जो आज भी खण्डन-मण्डनरूप से चल रहा है। इन्हें अन्य प्रामाणिक ग्रन्थ तर्कताण्डव, तात्पर्यचिन्द्रका (जयतीर्थं की तत्त्वप्रकार्थिका की टीका), मन्दारमञ्जरी, भेदोज्जीवन, मायावाद-खण्डन टीका आदि हैं। इनके 'न्यायामृत' के ऊपर कम से कम १० विख्यात टीकार्ये हैं, जिनमें रामा चार्यं की 'तरंगिणी' तथा विजयीन्द्रतीर्थं का 'कण्टकोद्धार' अद्वैतसिद्धि के वाहते होने से विशेष प्रसिद्ध हैं।

रघूत्तमतीर्थं (१४५७-१५६६ ई०)—माध्वग्रन्थकारों में भाववां श्राव्यां या भावबोधकार के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने 'विष्णु-तत्त्वनिर्णय' तथा जयती के तत्त्वप्रकाशिका पर 'भावबोध' नामक व्याख्यायें लिखी हैं, पर इनका सर्वश्रेष

क्ष्मं मध्याचार्य के बृहदारण्यकभाष्य की टीका 'पर ब्रह्मप्रकाशिका' है। इनके क्ष्मों में तरंगिणीकार रामाचार्य तथा वेदेश भिक्षु मुख्य हैं। वेदेश माध्यमत क्षेत्रां व्याख्याकारों में माने जाते हैं, जिन्होंने 'तत्त्वोद्योतपश्चिका', ऐतरेय, क्ष्मोय, केन पर माध्यभाष्य की टीका तथा 'प्रमाणपद्धति' पर सुन्दर व्याख्या श्लीण कर विपुल कीर्ति प्राप्त की है। न्यायामृत पर 'आमोद' और 'तात्पर्य- क्ष्मां टीका के लेखक विजयीन्द्र ने गीता की मधुसूदनी टीका की क्षीचना 'गूढार्थदीपिकायुक्तिमल्लिका' में की है। वे रामाचार्यं के समन्वतीत थे।

वनमाली मिश्र (१७ श०) मयुरा के आस-पास के निवासी तहेशीय बह्मण थे। द्वेत साहित्य में इनका नाम गौरव के साथ लिया जाता है। इनके लिल प्रन्थों में से 'माध्वमुखालंकार' अप्पय दीक्षित के 'माध्वमतमुखमदंन' जात्या 'न्यायामृतसौगन्ध्य और 'तरंगिणी सौरभ' अद्वैतसिद्धि और गौड व्ह्यानदी के पाण्डित्यपूर्ण खण्डन हैं। 'वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली' ब्रह्मसूत्र के टीका है। अप्पय दीक्षित के प्रन्थ के खण्डन में 'अभिनवगदा', विभिनवतकंताण्डवं तथा तात्पर्यदीपिका की टीका 'अभिनवचंद्रिका' के निर्माता सत्यनाथ यित (१६५० ई०) वनमाली मिश्र के समकालीन थे। वेशीदत्त की 'भेदजयश्री' तथा 'वेदान्तसिद्धान्त—कण्टक' इसी काल की लगायें हैं। वंगाल के पूर्णानन्द चक्रवर्ती की तत्त्व-मुक्तावली (या गायावादशतदूषणी) ने अद्वैत मत के खण्डन में एक नई दिशा खोज निकाली है। बद्दैत वेदान्त के समान द्वैत मत की भी साहित्यिक सम्पत्ति बहुत है, कि विधिना प्रन्थ अभी तक अप्रकाशित ही हैं।

### माध्व षदार्थ-मीमांसा

माध्वमत में दस पदार्थ माने जाते हैं—द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, विशिष, वंशी, शक्ति, सादृश्य और अभाव। इन पदार्थों का विशेष वर्णन पद्मनाभ ने अपने 'मध्वसिद्धान्तसार' में विश्वदरूपेण किया है। इनमें कतिपय पदार्थों के वर्णन में न्याय वैशेषिक के साथ साम्य होने पर भी अधिकांश में माध्वमत की विशेषता है। 'द्रव्य' के प्रकार का माना जाता है—परमात्मा, लक्ष्मी, जीव, अव्याकृत आकाश, कित, गुणत्रय, महत् तत्त्व, अहंकार तत्त्व, बुद्धि, मन, इन्द्रिय, मात्रा, भूत, खाष, वर्ण, अन्धकार, वासना, काल और प्रतिबिन्द । 'गुण' के के प्रकार हैं, जिसमें वैशेषिक गुणों के अतिरिक्त शम, दम, कृपा, तितिक्षा

बौर सौन्दर्य आदि की भी गणना है। 'कमं' तीन प्रकार का है: विह्ति, निषद्ध तथा उदासीन। उदासीन कमं परिस्पन्दनात्मक है जिसके भीतर उत्क्षेपण, अपक्षेपण आदि नानाविध कमों का अन्तर्भाव होता है। नित्यानित्य भेद तथा जाति-उपाधि भेद से 'सामान्य' दो प्रकार का होता है। भेद के अभाव होने पर भी भेद-व्यवहार के निर्वाहक पदार्थ को 'विशेष' कहते हैं । परमात्मा में भी विशेष को स्वीकार करना पड़ता है। विज्ञानानन्दस्थ परमात्मा में इस विशेष के कारण भेद दृष्टिगोचर होता है। यह विशेष जगत के समस्त पदार्थों में रहता' है, अतएव अनन्त है। विशेषण से संयुक्त, पदार्थ को 'विशिष्ट' कहते हैं। हस्त-पादादि से व्यतिरिक्त समग्र अवयवविशिष्ट पदार्थ 'अंशी' हैं। 'सादृश्य' तथा 'अभाव' की कल्पना में कोई नवीनता नहीं है।

'शक्ति' चार प्रकार की है—(१) अचिन्त्य शक्ति, (२) अधिय शक्ति, (३) सहज शक्ति और (४) पद शक्ति। 'अचिन्त्य शक्ति' अघित- घटना-पटीयसी होती है और भगवान् विष्णु में ही निवास करती है। भगवान् में ही विचित्र कार्य-सम्पादन का अलौकिक सामर्थ्य रहता है। परमात्मा में विषय गुणों की सार्वकालिक स्थित इसी शक्ति के कारण है। लक्ष्मी, वायु आदि की शक्तियाँ परमात्मा की अपेक्षा कोटिगुण न्यून होती हैं। (२) दूसरे के द्वारास्थापित शक्ति को 'आधेय शक्ति' कहते हैं (अन्याहितशक्तिराधेयशक्तिः)। विधिवत् प्रतिष्ठा करने से प्रतिमा में जो देवता का सान्निध्य उत्पन्न होता है वही 'आधेय शक्ति' है। कामिनी के चरणाधात से अशोक का पुष्पित होना और अधिय शक्ति' है। कामिनी के चरणाधात से अशोक का पुष्पित होना और अधिय शक्ति' है। कामिनी के चरणाधात से अशोक का पुष्पित होना और विधिव प्रतिष्ठा होती है। पदार्थ-भेद से यह नित्य भी होती है तथा अविध भी। (४) पदपदार्थ में वाचक-वाच्य-सम्बन्ध 'पदशक्ति' कहलाता है। मुख्या भी। (४) पदपदार्थ में वाचक-वाच्य-सम्बन्ध 'पदशक्ति' कहलाता है। मुख्या और परम मुख्या भेद से यह दो प्रकार की होती है। 'इन्द्र' शब्द का 'पुरत्वर' अथे परम मुख्या वृत्ति से होता है।

परमात्मा— साक्षात् विष्णु हैं। परमात्मा अनन्तगुण-परिपूणं है, अर्थाद्र भगवान् के गुण अनन्त हैं तथा उनमें प्रत्येक गुण निरवधिक और निरित्र वहाँ उनमें सजातीय उभयविध आनन्त्य है। उत्पत्ति, स्थिति, संहार; नियमन, ज्ञाति आवरण, वन्ध और मोक्ष—इन आठों के कर्ता भगवान् ही हैं। वे सर्वं जे हैं तथा परम मुख्या वृत्ति से समस्त पद-वाच्य हैं। वे जीव, जड और प्रकृति से अत्यति विलक्षण हैं। ज्ञान, आनन्द आदि कल्याण गुण ही भगवान् के भरीर हैं। अर्थ भरीरी होने पर भी नित्य तथा सर्वस्वतन्त्र हैं। वे एक होकर भी नाना हण धार

इते हैं। इनके समस्त रूप स्वयं परिपूर्ण हैं, अर्थात् उनके मत्स्यादि अवतार वां परिपूर्ण हैं। मत्स्य, कूर्मादि स्वरूपों से, कर-चरणादि अवयवों से, इतानवादि गुणों से भगवान् अत्यन्त अभिन्त है। अतएव भगवान् तथा स्वान् के अवतारों में भेद-दृष्टि रखना नितान्त अनुचित है।

लक्ष्मो—परमात्मा की शक्ति है। वह केवल, परमात्मा के ही अधीन हीं हैं; अतः उससे भिन्न हैं । इस प्रकार भाष्ट्रव मत में तन्त्र मत के विपरीत शिंक और शक्तिमान में पूर्ण सामखस्य या अभेद भाव नहीं रहता। लक्ष्मी श्वान से गुणादिकों में कुछ न्यून ही रहती है। परमात्मा के समान ही लक्ष्मी शिंख मुक्ता है, नाना-रूपधारिणी भगवान की भार्या हैं। जिस प्रकार श्वात्मा अप्राकृत दिव्य शरीर से सम्पन्न हैं, लक्ष्मी भी उसी प्रकार अप्राकृत देश बारणी हैं। ब्रह्म, रुद्रादि अन्य देवतागण शरीर के क्षरण (नाश) होने शें शर' हैं, परन्तु लक्ष्मी दिव्यविग्रहवती होने से 'अक्षरा' हैं। परमात्मा देश, काब, तथा गुण इन तीनों वस्तुओं के द्वारा अपरिच्छिन्न है, परन्तु लक्ष्मी श्वास्था से गुण में न्यून हैं: तथापि देश और काल की दृष्टि से उनके समान शें खापक हैं ।

जीव-अज्ञान, मोह, दुःख, भयादि दोषों से युक्त तथा संसारशील होते है। ये प्रधानतया तीन प्रकार के होते हैं — मुक्तियोग्य, नित्यसंसारी और रागेगोग । मुक्ति प्राप्त करने के अधिकारी जीव देव, ऋषि, पितृ, चक्रवर्ती वग उत्तम मनुष्य रूप से पाँच प्रकार होते हैं। नित्यसंसारी बीव सदा सुख-दुख के साथ मिश्रित रहता है और स्वीय कर्मानुसार ऊँच-नीच गति को प्राप्त कर स्वर्ग, नरक तथा भूलोक में विचरण करता है। इस कोटि के जीव भष्यम मनुष्य' कहे जाते हैं<sup>२९</sup>। वे कभी मुक्ति नहीं पाते। तमोयोग्य जीव बार प्रकार के होते हैं, जिसमें दैत्य, राक्षस तथा पिशाचों से साथ अधम मंगुष्यों की गणना है। इस प्रकार गुणों के तारतम्य के कारण मनुष्य तीनों र्शिण्यों में अन्तर्भुक्त किया गया है। संसार में प्रत्येक जीव अपना व्यक्तित्व शिक् बनाये रहता है। वह अन्य जीवों से भिन्न है, तथा सर्वेज्ञ परमात्मा से वी सुतरां भिन्न है। संसार-दशा में हो जीवों में तारतम्य नहीं है, प्रत्युत रुकावस्था में भी वह भिन्नता विद्यमान रहती है<sup>१२</sup>, मुक्त पुरुष आनन्द का <sup>बेनुभव</sup> अवश्य करता है, परन्तु माध्वमत में आनन्दानुभूति में भी परस्पर गरतम्य होता है २३। मुक्त जीवों के ज्ञानादि गुणों के समान उनके आनन्द भूभी मेद है। यह सिद्धान्त माध्वमत की विशेषता है। मुक्तावस्था में जीव पिप साध्य को प्राप्त कर लेता है (निरंजनः परमं साम्यमुपैति—मुण्डक, शिश्व) इस श्रुति का तात्पर्ये प्राकृतविषयक है, अभेदविषयक नहीं। भावान के साथ चैतन्यांश को लेकर ही जीव की एकता प्रतिपादित की

जाती है, परन्तु :समस्त गुणों पर दृष्टिपात करने से दोनों का पृथक्त ही

साधनमार्ग-श्रवण, मनन, ध्यान के साथ तारतम्य-परिज्ञान तथा पञ्चभेद ज्ञान का होना अत्यावश्यक है। जगत् के समस्त पदार्थ एक दूसरे हे बढ़कर हैं। ज्ञान-सुखादि का अवसान भगवान् में ही होता है। यही तारतम्य ज्ञान है। भेद पाँच प्रकार का होता है—(१) ईश्वर का जीव से भेद, (२) ईश्वर का जड से भेद, (३) जीव का जड पदार्थ से भेद, (४) जीव का दूसरे जीव से भेद, तथा (५) एक जड पदार्थ का दूसरे जड पदार्थ से भेद। इत पश्चिविद्य भेदों का परिज्ञान माध्वमत में मुक्ति-साधक है। उपासना दो प्रकार की होती है सन्ततशास्त्राभ्यासरूपा और ध्यानरूपा। अधिकारी भेद है उपासना का उपयोग होता है। 'ध्यान' से तात्पर्य इतर विषयों के तिरस्कार-पूर्वक भगवद्विषया अखण्ड स्मृति से है (ध्यानं च इतर-तिरस्कार-पूर्वक-भगव-द्विषयकाखण्डस्मृति:--म॰ सि॰ सा॰, पृ० १६६ )। जीव मोक्ष के लिए भी परमात्मा के अधीन रहता है। भगवान् के नैसर्गिक अनुप्रह हुए बिना परतन्त्र जीव साधारण कार्यों का भी सम्पादन नहीं कर सकता, मुक्ति की कथा ती दूर ठहरी। अपरोक्ष ज्ञान के अनन्त्रर परम भक्ति उत्पन्न होती है और उसके बाद परम अनुग्रह का उदय होता है, अनन्तर मोक्ष का जन्म होता है। मोक्ष चार प्रकार का है कमंक्षय, उत्क्रान्ति, अविरादिमार्ग और भोग । सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य तथा सायुज्य भेद से भोग चार प्रकार का है। भगवान् में प्रवेश कर उन्हीं के शरीर से आनन्द का भोग करना 'सायुज्य'

हैं, जो समग्र भोगों में श्रेष्ठ माना जाता है। इन मुक्त जीवों में भी आनन्द जनारतम्य मानना माध्यमत की विशिष्ट कल्पना है।

हुनुमान् और भीम के अनन्तर वायु के तृतीय अवतारभूत मध्वाचार्य के क में सिक्षप्त परिचय इस पद्य में बड़ी सुन्दरता के साथ दिया गया है— श्रीमन्मध्वमते हरिः परतमः सत्यं जगत् तत्त्वतो

भेदो जीवगणा हरेरनुचरा नीचोच्चभावं गता:। मुक्तिनैजसुखानुभूतिरमला भक्तिश्च तत्साघन-मक्षादित्रितयं प्रमाणमिखलाम्नायैकवेद्यो हरिः।।

# निम्यार्क-मत

'हरिगुरुस्तवमाला' में उल्लिखित गुरुपरम्परा के अनुसार निम्बाक मत के बाब बाचार्य हंसना रायण हैं जो राधाकृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक हैं। उन्होंने इस मत की दीक्षा सनत्कुमार को दी, जो सनन्दनादि रूप से चतुर्व्यहात्मक हैं। सनत्कुमार के शिष्य अाचाय त्रेता युग में प्रेमा-भक्ति के सर्वश्रेष्ठ उपदेशक नारदजी थे,

बिहोंने इस तत्त्व को सुदर्शन चक्र के अवतारभूत निम्बार्क को बतलाया। निम्बार्क-तैलंग ब्राह्मण थे। 'सिद्धान्तजाह्नवी' (प्रथम श्लोक) के बनुसार इनका असली नाम नियमानन्द था; निम्ब के वृक्षपर अर्क (सूर्य) का ति के समय साक्षात् दर्शन कराने के कारण इनका नाम निम्बार्क या निवादित्य पड़ा। इनके प्रधान ग्रन्थ है:—(१) वेदान्तपारिजात-सौरम बह्ममूत्र का नितान्त स्वल्पकाय भाष्य ), (२) 'दशश्लोकी' (सिद्धान्त-प्रतिपादक दश क्लोकों का संग्रह, जिस पर हरिव्यास आचार्य की टीका शनीन तथा महत्त्वशालिनी मानी जाती है), (३) 'श्रीकृष्णस्तवराज' निम्बार्क-तत्त्व-प्रकाशक पच्चीस श्लोकों का है, जिसकी श्रुत्यन्तसुरद्भुम; शृतिसिद्धान्तमञ्जरी तथा श्रुत्यन्तकल्पवल्ली नामक विस्तृत व्याख्यार्थे प्रकाशित हिंहै। बप्रकाशित ग्रन्थों में मध्वमुख-मर्दन, वेदान्त-तत्त्वबोध, वेदान्तसिद्धान्त-ग्रीप, श्रीकृष्णस्तव मुख्य हैं।

श्रीनिवासाचार्य-निम्बाकं के साक्षात् शिष्य थे। इन्होंने पारिजात-भैतम के कपर 'वेदान्तकौस्तुभ' नामक विस्तृत व्याख्या लिखकर भाष्य के

हिता तथा गृह अथौं का रहस्य भली भाँति समझाया है।

केशवसट्ट काश्मीरी—(१५ श०) इस दर्शन के विशिष्ट ग्रन्थकार हैं। कि (१) 'कौस्तुभप्रभा—वेदान्त कौस्तुभ की पाण्डित्यपूर्ण विस्तृत व्याख्याः (२) 'तत्त्व प्रकाशिका'—गीता की निम्वार्क-मतानुसारिणी व्याख्या; (३) 'तत्त्वप्रकाशिका 'वेदस्तुति टीका' दशम स्कन्ध भागवत की टीका; (४) 'क्रम- दीपिका'—पूजा-पद्धति का विवरणात्मक ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। प्रभा के अवलोक से इनकी गांढ विद्वत्ता तथा अगांध पाण्डित्य का परिचय स्फुट रीति से उपलब्ध होता है। चैतन्य के साथ जिस केशवभट्ट के शास्त्रार्थ करने का वर्णन 'चैतन्य चिरतामृत' में दिया गया है; वे ये ही व्यक्ति प्रतीत होते हैं।

श्रीपुरुषोत्तमाचार्य—ितम्बार्क मत के एक अत्यन्त प्रतिष्ठित विद्वान् आचार्य हैं। ये हरिव्यास देवाचार्य के शिष्य थे। इनकी रचनाओं में से प्रन्थों की समिधक प्रसिद्धि है—(१) वेदान्त-रत्न-मञ्जूषा—( दशक्तों की विस्तृत सिद्धान्त-प्रतिपादक व्याख्या ) तथा (२) श्रुत्यन्त-सुरद्धम—( आवार्ष के श्रीकृष्णस्तवराज के क्लों को पांडित्यपूर्ण टीका )। देवाचार्य के 'सिद्धान्त-जाह्नवी' (पृ० ५६) में वेदान्त-रत्न-मञ्जूषा के उल्लेख उपलब्ध होते हैं। बतः इनका समय देवाचार्य से पहले होना चाहिए। कृपाचार्य के शिष्य श्रीदेवाचार्य की सर्वश्रेष्ठ रचना का नाम है— 'सिद्धान्त-जाह्नवी' (सुन्दर भट्ट की 'सिद्धान्त-सेतु' टीकायुक्त), जो ब्रह्मसूत्र की चतुःसूत्री का समीक्षात्मक भाष्य है। अनन्तराम कृत वेदान्त-तत्त्व-वोध तथा पुरुषोत्तमदास वैष्णव कृत 'श्रीकृष्ण-स्तवराज की श्रुत्यन्त-कल्पवल्ली टीका इस मत के तत्त्वों की परीक्षा के लिए नितान्त उपयोगी है। माधवमुकुन्द ने, जो बंगाल के अरुणधाटी नामक ग्राम के निवासी बतलाये जाते हैं, 'परपक्षगिरिवच्च' (हार्दसंचय) नामक नितान्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा है, जिसमें प्रवल युक्तियों के बल पर विस्तार के साथ निदान्त के अद्वैतमत का खण्डन किया गया है रें ।

(क) निम्बार्क की पदार्थ-मीमांसा

निम्बाकं-सम्मत चित्, अचित् तथा ईश्वर का स्वरूप रामानुज मत के अनुरूप ही है। चित् या जीव ज्ञानस्वरूप है, उसका स्वरूप ज्ञानमय है। इन्द्रियों की सहायता के बिना इन्द्रियनिरपेक्ष जीव विषय जीव का ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ है और जीव के विषय में 'प्रज्ञानधर्मः', स्वयंज्योतिः' तथा 'ज्ञानमयः'—आदि शब्दों का प्रयोग इसी अर्थ में किया गया है। जीव ज्ञान का आश्रय—ज्ञाता भी है। अतः वह ज्ञानस्वरूप तथा ज्ञानाश्रय दोनों एक ही काल में उसी प्रकार है जिस प्रकार सूर्य प्रकाशमय भी है तथा प्रकाश का आश्रय भी है<sup>28</sup>। बीव का स्वरूपमूत ज्ञान तथा गुणभूतज्ञान यद्यपि ज्ञानाकारतया अभिन्त ही है। तथापि इन दोनों में धमंधिमाव से भिन्तता है।

बीव कर्ता है। प्रत्येक दशा में जीव कर्ता ही रहता है। संसारी दशा में व्या होता तो अनुभवगम्य है, परन्तु मुक्त हो जानेपर भी जीव में स्वृंत का होना श्रुतिप्रतिपादित है। 'कुवंन्नेवेह कर्माण जिजीविषेच्छतं व्याः' 'स्वर्गं कामो यजेत्' — आदि श्रुतियाँ जिस प्रकार संसार दशा में आत्मा कृंत्व प्रतिपादित करती हैं, उसी प्रकार 'मुमुशुकंह्मोपासीत', 'शान्त वासीत' — आदि श्रुतियाँ मुक्तावस्था में भी उपासना करने का प्रतिपादन करती हैं और मुक्त आत्मा को कर्ता बतलाती है रें।

'बहंकारिवमूढात्मा कर्ताहिमिति मन्यते' इस गीतावाक्य में प्रकृति सृष्टि की क्ष्मी मानी जाती है तथा कर्ता होने के अभिमानवाला आत्मा अहंकारिक्षूढ कहा जाता है। इस वाक्य का अभिप्राय यह नहीं है कि जीव में कर्तृत्व का निषेध हैं, प्रत्युत इसका अर्थ तथा तात्पर्य दूसरा ही है। संसार की प्रवृत्ति में ग्रकृत गुण से संमूढ आत्मा प्रकृति के गुणों-द्वारा प्रयुक्त होकर ही प्रवृत्त होता है। इसका तात्पर्य है, आत्मा के कर्ता होने का कथमिप निषेध क्षिं करता। जीव इन्द्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है और इसलिए क्षि भोक्ता भी है। आत्मा के साथ इन्द्रियों का सम्बन्ध स्वस्वामिभाव है। बीव है स्वामी तथा इन्द्रियाँ है उसके वश्न में रहनेवाली (स्व)। अत इन्द्रियों के द्वारा अनुभूत समस्त विषय जीव के लिए ही भोग्य है। इन्द्रियाँ तो इस कार्य में केवल करणमात्र हैं। यह जीव कर्ता तथा भोक्ता दोनों होता है।

जीव अपने ज्ञान तथा भोग की प्राप्ति के लिये स्वतन्त्र न होकर ईश्वर पर बाश्वित रहता है। अतः चैतन्यात्मक तथा ज्ञानाश्रय रूप से ईश्वर के समान होने पर भी जीव में एक विशेष भेदक गुण रहता है— नियम्यत्व। ईश्वर नियन्ता है, जीव नियम्य है। ईश्वर के वह सदा अधीन है, मुक्त दशा में भी वह ईश्वर पर आश्वित रहता है। जीव नियम्य है तथा ईश्वर नियन्ता है। सका कारण यह है कि जीव परतन्त्र होता है। खीर ईश्वर सर्वदा स्वतन्त्र होता है। स्वतन्त्र होने से ईश्वर प्रत्येक दशा में नियन्ता होता है; अर्थात वह वेता वाहि वैसा वर्ताव जीव के साथ कर सकता है। जीव अपने सब कार्यों के लिए परतन्त्र है तथा ईश्वर पर आश्वित रहता है। यहाँ तक कि जीव का शृंत भी उसके वश की बात नहीं है। नियन्ता परमात्मा अपनी इच्छा के विश्वार जीव में कतृत्व उत्पन्न करता है। इसलिए श्रुति कहती है कि ईश्वर पत्रायों के हृदय में प्रवेश कर उनका शासन या नियमन करता है और गीता में भी भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि मुझसे जीवों को 'स्मृति और ज्ञान होता है' (मतः स्मृतिज्ञानमपोहनं च)—ये दोनों वचन जीव की परतन्त्रता तथा सिर की स्वतन्त्रता के बोधक हैं।

जीव परिमाण में अणु है—ऐसी स्थिति में संशय उत्पन्न होता है कि वह अणु होने पर शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों में होनेवाले सुख-दुःख का अनुभव किस प्रकार करता है? इसका समाधान यह है कि जीव में व्यापक ज्ञानलक्षण गुण सदा विद्यमान रहता है और इसी गुण की सहायता से जीव सकल शरीर में होने वाले सुख-दुःख का अनुभव सदा किया करता है। वह रहता तो है हदय में ही, परन्तु वहीं से वह शरीर के अन्य भागों में उत्पन्न शुख-दुःख का अनुभव किया करता है। एक उदाहरण से इसे देखिए चन्दन का तिलक तो ललाट के ऊपर रहता है, परन्तु वह वहीं से समग्र शरीर को विभूषित करता है; दीपक घर के एक कोने में रक्खा जाता है, परन्तु वहीं से बह समस्त घर को प्रकाशित करता है। अणुरूप जीव की भी ठीक यही दशा है। जीव प्रतिशरीर में भिन्न है और इसलिए वह अनन्त माना जाता है।

इस प्रकार जीव परिमाण में अणुतथा संख्या में नाना हैं। वह हरिका अंशरूप है। अंश शब्द का अर्थ अवयव — विभाग नहीं है, प्रत्युत कौस्तुभ के अनुसार अंश का अर्थं शक्तिरूप है "। ईश्वर सर्वशक्तिमान् है, अतः वह अंशी है; जीव उसका शक्तिरूप है, अत: वह अंशरूप है। अघटनघटनापटीयसी, गुणमयी प्रकृतिरूपिणी माया से आवृत होने के कारण जीव का धर्मभूत ज्ञान संकुचित हो जाता है। भगवान् के प्रसाद से ही जीव के सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो सकता है 3°। मुमुखु (मुक्ति का इच्छुक) तथा बुभुक्षु (विषयानन्द का इच्छुक) भेद से बद्ध जीव दो प्रकार का है। क्लेशों से पीड़ित होने पर विरक्त तथा मुक्ति चाहनेवाला जीव मुमुक्षु कहलाता है, परन्तु विषय आनन्त का इच्छुक जीव बुभुक्ष कहलाता है। बद्ध जीव के दो प्रकारों के समान मुक जीव भी दो प्रकार का होता है—(१) नित्यमुक्त तथा (२) मुक्त । जो जीव गर्भ, जन्म, जरा, मरण बादि प्राकृत दु:खों के अनुभव से शून्य है और नित्स भगवान् के स्वरूप का दशन करता हुआ भजनानन्द में मस्त रहता है वह नित्य मुक्त माना जाता है। भगवान् के पार्षद विश्वक्सेन तथा गरुड आदि इसी श्रेणी के जीव हैं। जो जीव अविद्या से उत्पन्न दु:खों के अनुभव से रहित होता है वह केवल मुक्त कहलाता है। मुक्त पुरुषों की भी अनेक श्रेणियाँ आकर महारों के द आकर प्रन्थों में विणत हैं। मुक्त पुरुषों में कुछ तो ऐसे हैं जो निरित्रिय बानन्दरूप भगवद्भाव को पानेवाले हैं और दूसरे मुक्त जीव अपने आत्मज्ञान से स्वरूपानन्द की पाने से स्वरूपानन्द की प्राप्ति करनेवाले होते हैं और इतने से ही वे संतुष्ट होते हैं।

अचित्—चेतनाहीन पदार्थ को कहते हैं। यह तीन प्रकार का होता है

(१) 'प्राकृत'—महत्तत्त्व से लेकर महाभूत तक प्रकृति से उत्पन्न जगत्। 'अप्राकृत'—प्रकृति के राज्य से बहिर्भूत जगत्, जिसमें प्रकृति का किसी भी प्रकार से सम्बन्ध नहीं है, जैसे मगवान् का लोक, जिसकी 'परम बोमन्', विष्णुपद', 'परमपद—आदि भिन्न-भिन्न संज्ञायें श्रुतियों में हैं। (३) 'काल—काल अचेतन पदार्थ माना जाता है। जगत् के समस्त पिणामों का जनक काल उपाधियों के कारण अनेक प्रकार का होता है। काल जगत् का नियामक होने पर भी परमेश्वर के लिए नियम्य (अधीन) ही है। काल अखण्ड रूप है। स्वरूप से वह नित्य है, परन्तु कार्यरूप से अनित्य है। काल का कार्य औपाधिक है। इसके लिए सूर्य की परिश्रमणरूप किया उपाधि है।

ईश्वर

निम्बार्क के मत में ब्रह्म की कल्पना सगुण रूप से की गई है। वह समस्त प्राकृत दोषों (अविद्यास्मितादि) से रहित और अशेष ज्ञान, वल आदि क्याण गुणों का निधान है <sup>३२</sup>। इस जगत् में जो कुछ दृष्टिगोचर है या शृतिगोचर है, नारायण उसके भीतर तथा वाहर व्यास होकर विद्यमान रहता है । नियम्य तथा परतन्त्र सत्त्वाश्रय चिदचिद्रूप विश्व ईश्वर के ऊपर क्वलिम्बत होने वाला है। परब्रह्म, नारायण, भगवान् कृष्ण, पुरुषोत्तम आदि परमात्मा की ही संज्ञायें हैं।

ईश्वर समस्त प्राकृत (प्रकृतिजन्य) दोषों से रहित है तथा अशेष कल्याण गुणों का निष्ठान है। प्राकृत दोषों से अभिप्राय—अविद्या, अस्मिता, राग, हैंग तथा अभिनिवेष से है, जो योगशास्त्र में क्लेशों के नाम से पुकारे जाते हैं। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, तेज, वीर्य, सौशील्य, वात्सल्य, करुणा आदि गुण मगवान् में सदा निवास करते हैं। कल्याण गुणों की भी इयत्ता नहीं है, वे अनल हैं, जिनमें जगत् के उदय का कारण होना तथा मोक्ष देना प्रधान हैं। ईश्वर जगत् की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय का कारण है। वह कमें के बेनुसार प्राणियों को फल का वितरण करता है। विश्व का आधारभूत पत्नात्मा सर्वव्यापी, सर्वनियन्ता, निरितशय सूक्ष्म, निरितशय महान्, ईश्वरों को ईश्वर तथा सवका अतिक्रमण करने वाला है। उसके शक्ति और सामर्थं की विविध नहीं है। वह अनन्त शक्तियों से सम्पन्न है, तथा अपनी इच्छा के विविध नहीं है। वह अनन्त शक्तियों से सम्पन्न है, तथा अपनी इच्छा के विविध से जगत करें कर कर कर कर कर है।

विशास से जगत् की सृष्टि आदि व्यापार करता है।

शीव की दो दशायों होती हैं—बद्धदशा, जब जीव संसार के नाना दुःखों

के केवन में पड़ा रहता है और मुक्तदशा, जब भगवान् के अनुग्रह से बन्धनों

दु:खों की निवृत्ति हो जाने से वह मुक्ति पा लेता है। ब्रह्म तथा जीव के वीच में भेदाभेद सम्बन्ध स्वाभाविक है और ऊपर की दोनों दशाओं में नियत है। इसका तात्पर्य यह है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों दशाओं में जीव ब्रह्म से मिन्न भी रहता है और अभिन्न भी रहता है। अतः दोनों का भेदाभेद स्वामाविक है। बद्ध दशा में तो सर्वज्ञ, व्यापक ब्रह्म से अल्पज्ञ तथा एक-देशव्यापी बीव की भिन्नता स्पष्टतः प्रतीत होती है, परन्तु इस दशा में भी दोनों में अभिन्नता रहती है। वद्धदशा में जीव की न तो ब्रह्म से अलग स्थिति है और न अलग प्रवृत्ति ही होती है। जिस प्रकार पेड़ से पत्तों की, प्रदीप से प्रभा की, गूर्वी से गुणों की तथा प्राण से इन्द्रियों की न तो अलग स्थिति है और न अलग कार्यों में प्रवृत्ति है, उसी प्रकार जीव तथा ब्रह्म में भी अभिन्नता समझनी चाहिए। मुक्त दशा में जीव ब्रह्म से अभिन्न तो बन जाता है, परन्तु फिर भी दोनों में भेद बना ही रहता है। छान्दोग्य उपनिषद् ( द।३।४ ) का स्पष्ट कथन है कि मुक्त जीव भी अपने विशेष स्वरूप को ही प्राप्त करता है और अपने व्यक्तित्व को खो नहीं डालता। आशय यह है कि मुक्तिदशा में जीव ब्रह्म के साथ मिलकर एकाकार होने पर भी अपनी स्वतन्त्रता पृथक् वनाये रहता है और उसका व्यक्तित्व बना ही रहता है।

### साधन मार्ग

निम्बाकं मत के साधन का मार्ग शरणागित (प्रपत्ति) हैं। जीव बब तक भगवान् के शरण में नहीं आता, तबतक उसका वास्तव कल्याण नहीं होता। प्रपन्न होते ही भगवान् का अनुग्रह जीवों पर होता है। अनुग्रह होते से भगवान् के प्रति रागात्मिका भक्ति का उदय होता है। भगवान् के प्रति प्रेम होना कोई साधारण घटना नहीं है। भगवान् जिसपर अपनी दया की वर्षा करते हैं वही जीव उनकी ओर आकृष्ट होकर प्रेम करता है। इस प्रेमा भक्ति का फल है—भगवान् से साक्षात्कार अर्थात् भगवान् का दर्शन। तब जीव भगवान् के भावों से स्वतः व्याप्त हो जाता है और इस दशा में वह सब के लिए क्लेशों से छुटकारा पा लेता है। शरीर के साथ सम्बन्ध रहने पर 'भगवद्भावापित्त' हो नहीं सकती। इसलिए निम्बाकंमत में भी अन्य वैष्णव मतों के समान 'विदेहमुक्ति' ही मान्य है, 'जीवन्मुक्ति' नहीं रे।

१. देखिये ब्रह्मसूत्र १।४।२१ पर वेदान्त-कौस्तुम तथा छान्दोग उपनिषत् ८।३।४।

२. द्रष्टव्य 'दशक्लोकी' के नवम पद्य पर-वेदान्तरत्नमञ्जूषा।

### वल्लभमत

व्यपुराण के वर्णनानुसार रुद्र सम्प्रदाय के प्रवर्तक विष्णुस्वामी थे । व्यादास जी के भक्तमाल भे से पता चलता है कि विष्णुस्वामी के सम्प्रदाय में व्यादास जी के भक्तमाल भे से पता चलता है कि विष्णुस्वामी के सम्प्रदाय में व्यादास जी के भक्तमाल में व्यादास के व्यादास के व्यादास के व्यादास के प्रविद्या के व्यादास के प्रविद्या के व्यादा के व्

वल्लभ (जन्म १४७६ ई०) की जीवन-घटनायें काशी, अरैल (प्रयाग) ह्वा कृतावन से सम्बद्ध हैं। विजयनगराघीश श्रीकृष्णराय (१५००-१५२५ ई०) हे रावार में द्वैतमत के आचार्य व्यासतीर्थ की अध्यक्षता में इन्होंने अद्वैतवादियों को परास्त कर अपनी विद्वत्ता का पूर्ण परिचय दिया था। निम्बार्क मत के बचार्य केशव काश्मीरी तथा चैतन्य महाप्रभु से वल्लभाचार्य की घनिष्ठता की वात कही जाती है। इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं:—(१) ब्रह्मसूत्र (अणुभाष्य), (२) तत्त्वदीपनिबन्ध (भागवत के सिद्धान्तों का प्रतिपादक विशिष्ठ ग्रन्थ), (३) सुबोधिनी (श्रीमद्भागवत के १, २, ३, १० स्कन्धों पर उपलब्ध क्यात टीका) (४) भागवत-सूक्ष्म-टीका, (४) पूर्व मीमांसा-भाष्य (त्रुटित) विश्वा सिद्धान्तमुक्तावली आदि १६ लघुकाय श्लोकात्मक ग्रन्थ हैं।

विट्टलदास (१५१६-१५८६) आचार्य के द्वितीय पुत्र थे। • इन्होंने जिता के ग्रन्थों पर टीका-टिप्पणी लिखकर पुष्टि-मार्ग की पर्याप्त प्रतिष्ठा के। इनके प्रसिद्ध ग्रन्थों में निबन्धप्रकाश, विद्वत्मण्डन, श्रुङ्गाररसमण्डन, ब्रेडिनी-टिप्पणी हैं। अन्तिम डेढ़ अध्यायों पर भाष्य लिखं कर इन्होंने क्लम इत अणुभाष्य की पूर्ति की। इनके सात पुत्रों ने अलग-अलग विद्यों की स्थापना कर इस मत का विपुल प्रचार किया। कृष्णचन्द्र ने विद्युल पर 'भाव-प्रकाशिका' नाम्नी टीका लिखी है। इनके शिष्य श्रिमीतमजी वल्लभ सम्प्रदाय के विशेष विद्यान् टीकाकार हैं। इन्होंने भाष्य-प्रकाश' नामक टीका लिखकर अणुभाष्य के गूढार्थ को अच्छी प्रकार से विशेषक्त किया है। अन्य भाष्यों का तुलनात्मक विवेचन इस ग्रन्थकार की

विशिष्टता है। इनके अन्य ग्रन्थ हैं—(१) सुवोधिनीप्रकाश, (२) उपिन्पट्ट दीपिका, (३) आवरणभंग, (४) प्रस्थानरत्नाकर, (५) सुवर्णसूव (विद्वन्मण्डल की पांडित्यपूर्ण विवृति), (६) गीता की अमृततरंगिणी टीका तथा (७) षोडशग्रन्थ-विवृति। इस भाष्यप्रकाश पर विस्तृत 'रिश्म' नामक व्याख्या गोपेश्वरजी (१८ शतक) ने लिखी है।

गिरिधर महाराज गोस्वामी विट्ठलनाथ के पुत्र थे। इनका 'शुदाहैतमार्तण्ड' वल्लभ मत का विवेचक प्रख्यात ग्रन्थ है। हरिराय (हरिदास) ने
अनेक छोटे-मोटे ग्रन्थों का निर्माण किया है, जिनमें ब्रह्मवाद, भक्तिरसवाद आदि
विख्यात हैं। ब्रजनाथभट्ट की 'मरीचिका' ब्रह्म सूत्रों की अणुभाष्यानुसारिणी
वृत्ति है। 'लालूभट्ट' के नाम से प्रसिद्ध, पुरुषोत्तम तथा अप्पयदीक्षित के
समकालीन बालकृष्ण भट्ट का 'प्रमेयरत्नाणंव' नितान्त प्रौढ ग्रन्थ है।
अधिकांश वल्लभ-साहित्य का प्रकाशन बम्बई तथा काशी (चौखम्बा कार्यालय)
से हुआ है।

### सिद्धान्त

श्रीवल्लभाचार्यं का दार्शनिक सिद्धान्त 'शुद्धाद्वैत' के नाम से विख्यात है। इनके मत से ब्रह्म माया से अलिस अतः नितान्त शुद्ध है। यह माया सम्बन्ध रहित ब्रह्म ही एक अद्वैत तत्त्व है। अतः इस मत का शुद्धाद्वैत नाम स्थार्थं ही हैं ।

### - ब्रह्म

इसक्मत में ब्रह्म सर्वधर्मविशिष्ट अंगीकृत किया गया है। अतः उसमें विरुद्ध धर्मों की स्थिति भी नित्य है। अद्वैतवादियों के मतानुसार निध्मं कि निविशेष तथा निर्मुण ब्रह्म माया के सम्पक्त से सगुण के समान प्रतीत होता है, यह कथन ठीक नहीं है, क्यों कि अहिकुण्डल के लौकिक दृष्टान्त से ब्रह्म में उभय रूपता का होना श्रुतिसिद्ध है 30 । यह विरुद्ध धर्मों की सत्ता माया से प्रतिभासित ही नहीं होती है, प्रत्युत स्वाभाविक भी है। भगवान् की महिमा अनवगाह्य है, अतः जो बणोरणीयान् हैं, वे ही महतो महीयान् हैं। वे अनेक रूप होकर भी एक हैं, स्वतन्त्र होने पर भी भक्तपराधीन हैं। यह संसार लीलानिकेतन ब्रह्म की लित लीलाबों का विकासमात्र है। यह जगत्कर्न त्व वास्तव है, माया-किण्य नहीं। अखिलरसामृतमूर्ति निखिल लीलाधाम श्रीकृष्ण ही यह परब्रह्म हैं।

बार्वायं बरलभ के मत में ब्रह्म तीन प्रकार का होता है—(१) आधि-श्विक = परब्रह्म; (२) आध्यात्मिक = अक्षरब्रह्म; (३) आधिभौतिक = बब् । अतः जगत् ब्रह्मरूप ही है। कार्यकारण में भेद न होने से कार्यरूप बब् कारणरूप ब्रह्म ही है। जिस प्रकार लपेटा गया कपड़ा फैलाने पर वहीं क्षा है, उसी प्रकार आविभाविदशा में जगत् तथा तिरोभावरूप में ब्रह्म एक क्षेहै, भिन्न नहीं। जगत् का आविभाव कार्य केवल लीलामात्र है।

बल्लभाचार्य के मत में ब्रह्म ही स्वभाव से जगत् के कर्ता है। उनके ह्यां होने में माया का व्यापार तिनक भी नहीं होता। वे स्वयं लीलावाम ह्रते और इसलिए जगत् की सृष्टि में ब्रह्म की लीला ही एकमात्र कारण होती है। बब उनकी इच्छा होती है वे जगत् का संहार या लय कर देते हैं। अन्ततः अत्य भी भगवान् की लीला का ही एक रूप है। अतः भगवान् स्वाभाविक रीति से मृष्टि और प्रलय दोनों करते हैं। ये दोनों उनकी लीला के विलासमात्र है। जिस प्रकार कोई योगी अपनी विचित्र शक्तियों के सहारे वस्तुओं की मृष्टि कर उनसे खेलता है और अन्त में उनका संहार कर देता है; भगवान् ने भी यही दशा होती है। भगवान् की महिमा अतक्यें है। कोई भी उनकी गहिमा के. यथार्थं रूप को जान नहीं सकता। भगवान् अपनी अचिन्त्य माया वै वनत् की सृष्टि कर उससे ऋीडा करते हैं और अन्त में सब सृष्टि को अपने में तिरोहित कर देते हैं। इस प्रकार जगत् का आविर्भाव तथा तिरोभाव भगवान् की लीला के कारण होता है अन्यथा उस पूर्णकाम के लिए ऐसी कोई कामना ही शेष नहीं है जिसके लिए वह जगत् की सृष्टि करता। यह जगत् वहारू है और ब्रह्म के समान ही नित्य है। अद्वैतियों के समान यह जगत् गाविक तथाः असत्य नहीं है।

इस प्रकार लीला को छोड़कर इस ब्रह्माण्ड के उदय का कोई भी अन्य श्रोकन नहीं है। लीला का रहस्य वल्लभाचार्थ ने अपनी सुबोधिनी में बढ़ी सुन्दरता से समझाया है। उनका महत्त्वपूर्ण कथन है — वीला का रहस्य लीला विलास की इच्छा का नाम है। कार्य के बिना ही यह केवल व्यापारमात्र होता है, अर्थात् इस कृति के वात बाहर कोई।भी कार्य उत्पन्न नहीं होता। उत्पन्न किये गये कार्य में कियी प्रकार का अभिप्राय नहीं रहता; कोई कार्य उत्पन्न हो गया, तो होता है, समें न तो कर्ता का कोई उद्देश्य रहता है, न कर्ता में किसी प्रकार का श्रीह हो उत्पन्न होताहु है। जब अन्तः करण आनन्द से पूर्ण हो जाता है तब

उसके उल्लास से कार्य के उदय के समान ही कोई किया उत्पन्न होती है।
यही भगवान् की लीला है। सर्ग-विसर्ग आदि के समान भक्ति, अनुप्रह्या
पुष्टि भी भगवान् की लीला है। मर्यादा-मार्ग में भगवान् साधन-परतन
रहते हैं, क्योंकि इस मार्ग में भगवान् को अपनी बँधी हुई मर्यादाओं की
रक्षा करना अभीष्ट होता है। पुष्टिमार्ग में भगवान् किसी साधन के परतन
न होकर स्वयं स्वतन्त्र होते हैं। अनुप्रह भी भगवान् की नित्यलीला का
विलास है।

जीव के ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही भगवान् का इस भूतल पर आविर्भाव होता है। जीव-मात्र को निरपेक्ष मुक्ति देने के लिए ही भगवान् का अवतार होता है। भगवान् सब ऐश्वर्यों से सम्पन्न, अपराधीन तथा सर्व-निरपेक्ष हैं। तब उनके अवतार लेने का प्रयोजन ही क्या है ? दुप्टों के दलन तथा शिष्टों के रक्षण का कार्य तो अन्य साधनों से भी हो सकता है। तब वे अवतार क्यों लेते हैं ? इसके उत्तर में भागवत का कहना है कि अद्वय तथा निर्गुण भगवान् का प्रकटीकरण इस जगत् में मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करते के लिए ही होता है। मनुष्यों को साधन-निरपेक्ष मुक्ति का दान ही भगवान् के प्राकट्य का प्रयोजन है<sup>39</sup>। इसका अभिप्राय यह है कि बिना किसी साधना की अपेक्षा रखते हुए भी भगवान् साधक को स्वतः अपनी लीला के विवास एवं अपने अनुप्रह से मुक्ति प्रदान करते हैं। भगवान् की यह लीला ही ठहरी। ज्यों ही जीव भगवान् के शरणापन्न हो जाता है और शरण-भन्त्र का उच्चारण करता है, भगवान् की भक्ति का उदय हो जाता है। फलस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण की विमल दया की धारा उस साधक के ऊपर झरने लगती है। यही 'पुष्टि' का रहस्य है। शक्तितन्त्रों में जिस तत्त्व को 'शक्तिपात' के नाम से पुकारते हैं वही तत्त्व इस पुष्टिमार्ग में 'पुष्टि' के नाम से प्रस्थात है।

अक्षरब्रह्म क्षरपुरुष (प्रकृति) से श्रेष्ठ है, परन्तु परब्रह्म उससे भी श्रेष्ठ है (गीता ६।२१), अक्षर ब्रह्म में आनन्दांश का कि श्विन्मात्र में तिरोधान रहता है, पर पुरुषोत्तम आनन्द से परिपूर्ण रहता है। क्षर से अतीत तथा अक्षर उत्तम होने के कारण परब्रह्म को गीता 'पुरुषोत्तम' के नाम से पुकारती है। अक्षरब्रह्म विश्व दु-ज्ञान के गम्य है, परन्तु 'पुरुषोत्तम' की प्राप्ति तो केवन 'अनन्यमक्ति' के द्वारा ही हो सकती है ।

वल्लभाचार्यं के सिद्धान्तों पर श्रीमद्भागवत तथा भगवद्-गीता का विशेष प्रभाव पड़ा है। ब्रह्म के तीनों रूपों की कल्पना गीता के अष्टम तथा पंचदश अध्याद के वर्णन के अनुसार है। ब्रह्म के 'आधिभौतिक' रूप का ही दूसरा नाम है' बर्गुल्य, अर्थात् भौतिक तत्त्व (प्रकृति)। यह भी ब्रह्म के रूप होने से उसी क्षिमान वास्तव तथा नित्य है। ब्रह्म में जब थोड़ी मात्रा में आनन्द अंश क्षिलित हो जाता है, तब उसे 'अक्षर-ब्रह्म' कहते हैं और जब आनन्द का क्षिण्यं मात्रा में विद्यमान रहता है, तब वह परब्रह्म या पुरुषोत्तम क्षिता है। यह 'ब्रह्म का आधिर्देविक रूप' होता 'है। ब्रह्म के इन दोनों लों की प्राप्ति का साधन भिन्न ही होता है। जानी जन अपने विशुद्ध ज्ञान है इस अक्षर-ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं परन्तु पुरुषोत्तम की प्राप्ति अनन्या कि के ही द्वारा हो सकती है। इसीलिए गीता ( ६।२२ ) कहती है कि ल्क्ष्म अनन्या भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम ब्रह्म ही परब्रह्म के नाम से पुकारे जाते हैं और ये ही निरतिशय सर्वज ब्रह्म हैं।

शगवान् को जब रमण करने की इंच्छा उत्पन्न होती है, तब वे अपने शान्दादि गुण के अंशों को तिरोहित कर स्वयं जीवरूप प्रहण कर लेते हैं। इस व्यापार में कीडा की इच्छा ही प्रधान कारण है, माया जीव का सम्बन्ध तिनक भी नहीं रहता। ऐश्वयं के तिरोधान से जीव में दीनता उत्पन्न होती है और यश के तिरोधान से शिवा। श्री के तिरोधान से वह समस्त विपत्तियों का आस्पद होता है; ज्ञान के तिरोधान से देहादिकों में आत्मवुद्धि रखता है तथा आनन्द के तिरोधान से ख़िताधान से देहादिकों में आत्मवुद्धि रखता है तथा आनन्द के तिरोधान से ख़िताधान से देहादिकों में आत्मवुद्धि रखता है तथा आनन्द के तिरोधान से ख़िता करता है । ब्रह्म से जीव का उदय अग्निस्फुर्लिंगवत् है। यह शृक्तरण उत्पत्ति नहीं है। अतः व्युच्चरण होने पर भी जीव की नित्यता का हास नहीं होता। वल्लभ मत में भी जीव ज्ञाता, ज्ञानस्वरूप तथा अणुरूप है। श्वान के अविकृत सदंश से जड का निर्णं मन और अविकृत चिदंश से जीव को निर्णं मन होता है। जड के निर्णं मन काल में चिदंश तथा आनन्दांश दोनों का तिरोधान रहता है, परन्तु जीव के निर्णमन-काल में केवल आनन्दांश का है तिरोभाव रहता है, परन्तु जीव के निर्णमन-काल में केवल आनन्दांश का है तिरोभाव रहता है ( प्रमेयरत्नार्णव, पृ० ७-६ )।

बीव नित्य है। जिस प्रकार अग्नि से चिनगारियाँ (स्फुर्लिंग) छिटक कर निकलती है; उसी प्रकार जीव ईश्वर से निकलता है। इस निकलने से बिन्नरण से) जीव की नित्यता में किसी प्रकार की कमी नहीं होती। वह खी गाँति नित्य बना रहता है। अग्नि-स्फुर्लिंग का दृष्टान्त जीव के निर्गमन के लिए श्रृति तथा भागवत पुराण दोनों में उपलब्ध होता है। वल्लभाचार्य भिलामवाद को मानते हैं। इनकी दृष्टि में जीव तथा जगत् दोनों परब्रह्म के जिलामूह्म हैं, परन्तु परिणाम होने से ब्रह्म में किसी प्रकार का विकार नहीं

होता। वह परिणामी नहीं होता, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का किला नहीं होता। भगवान् में तीन अंश हैं—सत्, चित् और आनन्द। इनमें कोई भी अंश विकार नहीं प्राप्त करता। ब्रह्म के अविकृत (विकार न पानेवांबे) 'सत्' अंश से भौतिक पदार्थों का उदय होता है और अविकृत 'चित्' अंश से जीवों का आविर्भाव होता है। जब भौतिक पदार्थों का उदय होता है, तब ब्रह्म के दोनों अंश—चित् और आनन्द अंश छिपे रहते हैं। केवल 'सत्' बंश ही प्रकट रहता है और इसलिए इस अंश से ही भौतिक पदार्थों का जल होता है। जीव के उदयकाल में ब्रह्म में केवल आनन्द-अंश ही तिरोहित रहता है, अन्य दो अंश विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार ब्रह्म से सृष्टि की प्रक्रिया सम्पन्न होती है।

जीव अनेक प्रकार का होता है—(१) शुद्ध, (२) मुक्त, (३) संसारी।
स्फुलिज़वत् व्युच्चरण के समय आनन्दांश का तिरोधान होने पर अविद्या से
सम्बन्ध होने के कारण पूर्व जीव 'शुद्ध' कहलाता है। अविद्या के साथ सम्बन्ध
रखने वाला जीव 'संसारी' कहलाता है। यह भी दो प्रकार के होते हैं—देव
और आसुर। देव जीव भी मर्यादामार्गीय और पृष्टिमार्गीय भेद से भिन्न-भिन्न
होता है। मुक्त जीवों में भी कतिपय जीवन्मुक्त होते हैं और कतिपय मुक्त।
जीव सिच्चदानन्द भगवान् से नितान्त अभिन्न है। संसारी दशा में बव
पुष्टिमार्ग के सेवन से भगवान् का नैसिंगक अनुग्रह जीवों के ऊपर होता है।
तब उसमें तिरोहित आनन्द के अंशों का पुनः प्रादुर्भाव हो जाता है। बतः
मुक्त अवस्था में जीव आनन्द कंशों को प्रकटित कर स्वयं सिच्चदानन्द वन जाता
है और भगवान् से अभेद प्राप्त कर लेता है। 'तत् त्वमिंस' महावाक्य इती
अद्दैत सत्ता को प्रतिपादित करता है। जिस प्रकार सुवर्ण के कटक कुण्डलादि
अंश सुवर्ण से अभिन्न हैं, उसी प्रकार चिदंश जीव भी ब्रह्म से अभिन्न है।

जगत् के विषय में आचार्य 'अविकृत परिणामवाद' स्वीकार करते हैं। किनक, कामधेनु, कल्पवृक्ष, चिन्तामणि आदि के समान निर्गृण सन्विद्या नन्दात्मक ब्रह्म ही अविकृत भाव से जगदूपेण होता है। जिस प्रकार कुण्डलादि-रूपों से परिणत होने पर भी सुवर्ण में किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होता, उसी प्रकार जगदूप से परिणत होने पर भी ब्रह्म में किसी प्रकार का विकार नहीं होता।

वल्लभाचार्यं परिणामवाद को ही कार्य-कारण सम्बन्ध के विषय में मानते हैं। 'परन्तु परिणाम मानने से मूल वस्तु में विकार होना अवश्यभावी होता है। हूं

हे बनता है। दूध का परिणाम दही है। यहाँ दूध में विकार उत्पन्न के ही दही जैसा परिणाम उत्पत्र होता है, परन्तु जगत् की सृष्टि के कियम कथमपि नहीं माना जाता। ब्रह्म से जगत् का परिणाम का है, परन्तु ब्रह्म में किसी प्रकार का परिवर्तन या विकार नहीं उत्पन्न ह्या। बल्लभाचार्य इसीलिए अपने इस विशिष्ट मत को 'अविकृत परिणाम-क्षे नाम से पुकारते हैं। कार्यकारण के विषय में उनकी यह नई धारणा ग्रह्मगवत की मान्यता के अनुसार है। भागवत ने सुवर्ण का उदाहरण हर इस तत्त्व को समझाया है<sup>डर</sup>। सोने से जितने भी गहने ( अँगूठी, कुण्डल बादि आदि ) तथा पदार्थं वनते हैं उनमें सोना सदा अपने अविकृत रूप में बा रहता है। समस्त सुनहले पदार्थों के आदि, अन्त तथा मध्य में सुवर्ण की गित होती है और वह भी बिना किसी विकारी रूप में। इसी प्रकार ब्रह्म ही नाना नामों तथा रूपों के भीतर एक ही प्रकार से अविकृत रूप में विवान रहता है। यह जगत् भगवान् का ही आकार है। श्रुति तथा पुराण शेंगें एक ही तत्त्व के बोधक हैं। उपनिषद् कहती है—सर्वे खल्विदं ब्रह्म, र्बात् सम्पूर्ण जगत् ही ब्रह्ममय है। भागवत अपने मंगलश्लोक में ही इस क्त का सुन्दर प्रतिपादन करता हैं। अतः जगत् को भगवान् का रूप मानना संगा उचित है। कहना न होगा कि भगवान् का आकार होने से यह जगत् भी सर्वेषा नित्य सिद्ध होता है।

बाचार्यं जगत् की उत्पत्ति तथा विनाश को नहीं मानते। वे आविर्माव व्या तिरोभाव के पक्षपाती हैं। अनुभवयोग्य होने पर जगत् का आविर्माव होता है और अनुभव योग्य न होने पर जगत् का तिरोभाव होता है <sup>४३</sup>।

वल्लभ मत में जगत् और संसार में एक विलक्षण पार्थक्य स्वीकृत किया वाता है। ईश्वरेच्छा के विलास से सदंश से प्रादुभूँत पदार्थ को 'जगत' कहते हैं, गरलु पञ्चपर्वा अविद्या के द्वारा जीव के द्वारा कल्पित ममतारूप पदार्थ है। संज्ञा 'संसार' है। अविद्या के पाँच पर्व होते हैं—स्वरूपाज्ञान, देहाध्यास, जिल्लाध्यास, प्राणाध्यास तथा अन्तः करणाध्यास। इस अविद्या की सत्ता हिने पर संसार है। अतः ज्ञान के उदय होने पर 'संसार' का तो नाश हो वाता है, परन्तु ब्रह्मारूप होने के कारण 'जगत्' का विनाश कभी सम्भव नहीं है। वह तो ब्रह्म तथा जीव के समान ही नित्य पदार्थ है।

पुष्टिमार्ग

भगवान् की प्राप्ति का सुगम उपाय केवल मक्ति ही है। भगवान् के निविध क्ष्य के अनुसार मार्ग भी तीन हैं। आधिभौतिक कर्ममार्ग है; ज्ञानमार्ग

आध्यात्मिक है। ज्ञान के बल पर ज्ञानी अक्षरब्रह्म को ही प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु परब्रह्म, सिन्नदानन्द की उपलब्धि भक्ति के ही द्वारा होती है। आचार्य का आचार-मार्ग 'पुष्टिमार्ग' कहलाता है। भागवत में पुष्टि ग पोषण का अर्थ 'भगवान् का अनुप्रह' है (पोषणं तदनुप्रह:—भाग रा१०)। अतः भगवदनुप्रह को मुक्ति का प्रधान कारण मानने के कारण यह मार्ग पुष्टिमार्ग कहलाता है। यह मार्ग मर्यादामार्ग से नितान्त विलक्षण है। मर्यादामार्ग वैदिक है, जो अक्षरब्रह्म की वाणी से उत्पन्न हुआ है, परन्तु पुष्टिमार्ग साक्षात् पुरुषोत्तम के शरीर से निकला है। मर्यादामार्ग में ज्ञान तथा श्रवणादि साधनों के द्वारा सायुज्यमुक्ति ही ध्येय होती है, परन्तु पुष्टिमार्ग में सर्वात्मना आत्मसमर्पण तथा विश्रयोग-रसात्मका प्रीति की सहायता से आनन्दधाम भगवान् का साक्षात् अधरामृत का पान ही मुख्य फल है है

मुक्ति—विचारणीय है कि अनुग्रह की दशा में जीव की स्थित कैसी होती है? आनन्द-स्वरूप भगवान् प्रकट होकर जीव को अपने स्वरूप वल से अपने किसी भी प्रकार के सम्बन्ध मात्र से स्वरूपदान करते मुक्ति की दशा हैं, अर्थात् जीव के देह, इन्द्रिय तथा अन्तःकरण में अपने आनन्द का स्थापन कर उसे अपने स्वभाव में स्थित कर देते हैं। यही जीव की मुक्ति है, अर्थात् अन्यथाभाव को, दुःख तथा जडता को छोड़कर स्वरूप से, आनन्दरूप से स्थित होना ही मुक्ति है; भागवत का यही मन्तव्य है अपने वल्लभाचार्य ने भी अपने सिद्धान्त में मुक्ति का यही रूप माना है। इस प्रकार जीव को आनन्दमय बना देना ही प्रभु की 'प्रकृति' है। प्रकृति का अर्थ है—स्वभाव। भगवान् का यह स्वभाव ही है कि वे जीव को अपने समान ही आनन्दमय बना देते हैं। 'पुरुषोत्तम' स्वयं सिब्बदानन्द रूप ठहरे, अतः वे जीवों को भी वही रूप प्रदान कर उन्हें आनन्दमय बना देते हैं। प्रभु का यह भाव 'स्वरूपापत्ति' कहलाता है, 'स्वरूप' का अर्थ ही है अपनन्दमय रूप। इसे ही पाना मुक्ति है।

भक्ति भी दो प्रकार की होती है—'मर्यादाभक्ति' तथा 'पुब्दिमिति'। इन दोनों का पार्थक्य भी वल्लभमत में सूक्ष्मरीति से किया गया है। भगवान् के चरणारिवन्द की भक्ति मर्यादाभक्ति है, परन्तु भगवान् के मुखारिवन्द की भक्ति पर्यादाभक्ति है, परन्तु भगवान् के मुखारिवन्द की भक्ति पुब्दिभक्ति है। मर्यादाभक्ति में फल की अपेक्षा बनी रहती है, परन्तु पुष्टिभक्ति में किसी भी प्रकार के फल की आकांक्षा नहीं रहती। मर्यादाभिति है सायुज्य की प्राप्ति होती है, परन्तु पुष्टिभक्ति से अभेदबोधन की प्रधानतया सिद्ध

होती है। इस प्रकार इस क्लेशविपुल संसार से उद्धार पाने का एक ही सुगम कार्य है पुष्टिमार्ग का अवलम्बन, जो वर्ण, जाति तथा देश आदि के भेदभाव हे बिना सब प्राणियों के लिए उपादेय है।

यह 'पुष्टि' श्रीमद्भागवत का प्रधान रहस्य है। वल्लभाचार्य ने भागवत का प्रधान रहस्य है। वल्लभाचार्य ने भागवत का प्रधान रहस्य है। वल्लभाचार्य ने भागवत का क्ष्माद्यात्मक तत्त्वों के आघार पर ही इस पुष्टितत्त्व को पुष्ट किया है। इस अ के 'प्रस्थान-चतुष्टियी' में उपनिषत्, गीता तथा ब्रह्मसूत्र के साथ श्रीमद्भावत (समाविभाषा व्यासस्य) की भी गणना है। भागवत का इस सम्प्रदाय के इतना अधिक आदर है कि आचार्य के ग्रन्थों में अणुभाष्य की अपेक्षा 'मुंगोधिनी' की ख्याति कहीं अधिक है अ

विज्ञानिभिक्षु वल्लभ के समकालीन प्रतीत होते हैं। 'विज्ञानामृत' भाष्य में इन्होंने ''अविभागाढेत'' का प्रतिपादन किया है। इनके मत में जगत् के समत पदार्थों से अविभक्त ब्रह्म एक अद्वेत तत्त्व है।

# चैतन्यमत

वंगदेश को अपने रसमय कीतंनों से भक्ति-विभीर बना देने वाले निखिल-लामृतपूर्ति श्री महाप्रमु चैतन्यदेव (१४८५ ई०-१५३३ ई०) बल्लभाचार्यं वीके समसामियक थे। नवद्वीप में जन्म ग्रहण कर आपने वैष्णवधर्म के उत्थान के लिए जो प्रयत्न किया वह सर्वसाधारण को अविदित नहीं है। आपके युगल षिष श्रीरूपगोस्वामी तथा श्री सनातनगोस्वामी ने प्रामाणिक ग्रन्थों का निर्माण कर गौडीय वैष्णवसत की उत्कृष्ट प्रतिष्ठा की है। श्रीरूपगोस्वामी ने वानकेलिकौ मुदी, ललितमाधव तथा विदग्धमाधव नाटकों में श्रीकृष्ण की ललित व्यावनलीलाओं का रसमय वर्णन ही नहीं किया है, प्रत्युत 'लघुमाधवामृत', जिल्वलनीलमणि', भक्तिरसामृतसिन्धु' में भक्तिरस की सांगोपांग विवेचना की है। इनके अन्य ग्रन्थ हैं —पद्मावली, हंसदूत और उद्भवसन्देश। रूप के ज्येष्ठ शाता सनातन ने 'वृहद्भागवतामृत', भागवत दशम स्कन्ध की 'वैष्णवतीषिणी' गोम्नी टीका तथा 'भक्तिविलास' में चैतन्यमत के सिद्धान्त तथा आचार का वितितर वर्णन किया है। सनातन के छोटे भाई बल्लभ के पुत्र श्री जीव-शिलामी का नाम चैतन्यमत के इतिहास में सुवर्णाक्षरों से लिखने योग्य है। किन मिक्तरसामृतसिन्धु पर 'दुर्गमसंगमनी' तथा भागवत पर 'क्रमसन्दर्भ' वाला विखने के अतिरिक्त 'भागवतसन्दर्भ' या 'बट्सन्दर्भ' में भागवतसम्मत

भक्ति तथा भगवान् का स्वरूप विस्तृत रूप से दिखलाया है। भागवत का यह समीक्षात्मक ग्रन्थरत्न जीवगोस्वामी की भक्तिभावना तथा प्रचुर पांडिल को सर्वेदा विद्योतित करता रहेगा। 'सर्वेसंवादिनी' टीका से मण्डित यह षट्सन्दर्भ अचिन्त्यभेदाभेद का सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ है।

विश्वनाथ चक्रवर्ती—का समय १७ वें शतक का अन्त तथा १६ वें का आदिम काल है। इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ भागवत की 'सारार्थदिशनी' टीका (रचनाकाल १७०४ ई०) है। इनकी उज्ज्वलनीलमणि की 'आनन्दचन्द्रिका' टीका तथा कविकर्णपूर के 'अलङ्कारकौस्तुभ' की व्याख्या भी महत्त्वपूर्ण है। कृष्णदास कविराज के 'चैतन्यचरितामृत' (बंगला) में चैतन्य की प्रामाणिक जीवनी के साथ-साथ उनके भक्ति-सिद्धान्तों का भी प्रतिपादन है।

# बलदेव विद्याभूषण

ये उत्कल के बालेश्वर जिला (आधुनिक वालासोर) में वैश्यकुल में उत्कल हुए । चिल्का झील के समीपस्थ गाँव में इन्होंने शास्त्रों का तथा महीसूर (मैसूर) में वेदों का अध्ययन किया । माध्वमत स्वीकार कर ये वृन्दावन में आये जहाँ इन्होंने राघादामोदर से षड्दर्शन का, विश्वनाथ चक्रवर्ती से श्रीमद्भागवत का तथा पीताम्बरदास (सिद्धान्तरत्न ८१३५ में उल्लिखित अपने दीक्षा गुरु) से अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया । जयपुर के पास गलता नामक स्थान के रामानन्दियों को परास्त करने के लिए भी गोविन्द-द्वारा स्वप्न में आदेश पाकर केवल अठारह दिनों में 'गोविन्दभाष्य' का निर्माण किया । वृन्दावन में इनके स्थापित देवविग्रह का नाम 'श्यामसुन्दर' है । जयपुर के नरेश जयिष्ट दितीय के राज्यकाल में १७०४ ई० में इन्होंने गलता के धार्मिक शास्त्राश में भाग लिया था । 'स्तवमाला' के ऊपर इनकी टीका का रचनाकाल १६६६ शा कं सं ( = १७६४ ई० ) है । फलतः इनका समय १६०० ई० माना जाता है । इनके आराध्यदेव 'गोविन्द' थे । अतः इनका दीक्षा-नाम 'गोविन्ददास' था ।

इनके द्वारा निर्मित ग्रन्थों की सम्पत्ति बड़ी विशाल है जिनमें कुछ मौतिक ग्रन्थ हैं, परन्तु अधिकांश टीका-ग्रन्थ है। इन ग्रन्थों-द्वारा इन्होंने चैतन्यमत के सिद्धान्तों का शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रदान की तथा अन्य वेदान्त सम्प्रदायों की श्रेणी में उसे प्रतिष्ठित किया। इनके मौलिक ग्रन्थ हैं— सिद्धान्तरत्न (या भाष्यपीठिका), प्रमेयरत्नावली, सिद्धान्त-दर्पण (भागवत की मीमांसा), वेद्दान्त-स्ममनिक

(सिस्सानत का प्रतिपादन)। अधिकांश टीकार्ये प्राचीन ग्रन्थों तथा गौडीय विश्वास पर है जिनमें कतिपय यहाँ उल्लिखित हैं—दशोप-किह, गोपाल-तापनी, गीता (गीताविभूषण भाष्य), विष्णुसहस्रनाम (नामार्थमुद्या ), भागवत (वैष्णवनन्दिनी ), लघुभागवतामृत (सारंग-रंगदा) ह्रबंदर्भ, पद्यावली (रिसकरंगदा), रूपगोस्वामी की स्तवमाला (स्तवमाला वण ) तथा गोविन्द-विरुदावलो, विश्वनाथ चक्रवर्ती का कुरुणभावनामृत, क्षेत्रात चम्पू — इन महनीय ग्रन्थों पर इन्होंने सुबोध तथा प्रामाणिक व्याख्यायें विर्ता। परन्तु इनकी कीर्ति का गौरव ग्रन्थ है ब्रह्मसूत्र का चैतन्यमतानुसारी बाय जिसके निर्माण के लिए इनके आराध्यदेव श्री गोबिन्दजी ने स्वप्त में बादेश दिया था और जो इसीलिए उन्हीं के नाम पर गोविन्दभाष्य कहलाता है। चैतन्यमत को वेदान्त सम्प्रदाय की महनीय श्रेणी में प्रतिष्ठित करने का भेव इस भाष्य को प्राप्त है। तथ्य तो यह है कि विषवनाथ चन्नवर्ती तथा वलदेव विद्याभूषण ने वृन्दावनीय गोस्वामियों द्वारा आरब्ध कार्य को पूर्णता प्रदान की त्या चैतन्यमत का शास्त्रीय रूप परिष्कृत किया। इतिहास-दृष्ट्या यह मत गाव्यमत से सम्बद्ध है, परन्तु सिद्धान्त-दृष्ट्या द्वैतवाद से नितान्त भिन्न होकर 'बिन्त्य भेंदाभेद' का प्रतिष्ठापक है। इसी प्रतिष्ठापना में बलदेव विद्याभूष्ण का समधिक गौरव है।

### साध्यतत्त्व

### भगवान्

भगवान् विज्ञानानन्द विग्रह हैं, ये अनन्त गुणों के निवासस्थान हैं। सत्यकामल, सत्यसंकल्पत्व, सर्वज्ञत्व, सर्वविद्यत्व आदि अनन्त अपरिमित गुण
श्री भगवान् में सदा निवास करते हैं। गुण और गुणी का वास्तव में अमेंद
रहता है। इसलिए सङ्ग्यकामत्वादि अनन्तगुण भगवत्स्वरूप से पृथक् नहीं हैं।
स अभेद दृष्टि को ध्यान में रखकर विष्णुपुराण ज्ञान-बलादि गुणों को भगवत्
किदवाच्य वतलाता है ४०। भगवान् का विग्रह उनके स्वरूप से एकाकार ही
है। अतः भगवद्-विग्रह नित्य तथा अन्नाकृत है। इस प्रकार भगवान् के स्वरूप
विग्रह तथा गुणों में किसी प्रकार का भेद या पार्थक्य नहीं है; तथापि पार्थक्य
का वर्णन (जैसे भगवान् के गुण, भगवान् का स्वरूप) भाषा की दृष्टि से ही
किया जाता है। चैतन्यमत में भेद का समर्थन जलकल्लोल न्याय से किया
जाता है।

शंकराचार्यं के मत के अनुकूल चैतन्यमत में भी ब्रह्म सजातीय, विषातीय तथा स्वगत-भेद से शून्य है। वह अखण्ड सिच्चदानन्दात्मक पदार्थं है। भगवान् में अचिन्त्य अपिरमेय शक्ति रहती है जिसके कारण नानात्मक प्रतीत होने पर भी वह एकात्मक ही बना रहता है। भक्तों ने इसीलिए भगवान् को वैदूर्यं मिल के समान बतलाया है। इस शक्ति की परिभाषिकी संज्ञा 'विशेष' है जिसकी कल्पना माध्वमत से ग्रहण की गई है। जहाँ पर भेदभाव होकर भी भेदकार की प्रतीति होती है, वहाँ 'विशेष' माना जाता है । 'विशेष' भेदव्यवहार का निर्वाहकमात्र होता है, पर 'भेद' वास्तव होता है। भगवान् का जीव तथा प्रकृति से पृथक् होना भेद-साध्य है, परन्तु भगवान् का अपने गुणों तथा विग्रहों से पृथक् होना 'विशेषजन्य' है क्योंकि वस्तुतः उनके गुण तथा विग्रह भगवान् से एकाकार ही हैं। इसी अचिन्त्यशक्ति के कारण भगवान् मूर्त होकर भी विभृ हैं"।

### भगवान् की शक्तियाँ

भगवान् अचिन्त्याकार अनन्त शक्तियों से सम्पन्न हैं, परन्तु तीन ही शक्तियां मुख्य हैं स्वरूपशक्ति, तटस्थशक्ति और मायाशक्ति"। स्वरूपशक्ति को चित्शक्ति तथा अन्तरंग शक्ति भी कहते हैं, क्योंकि वह भगशद्रूपणी ही है। सत्, तथा आनन्द के कारण भगवान् की यह स्वरूपशक्ति एक होने पर भी त्रिविद्य रूपों में अभिव्यक्त होती है<sup>55</sup>।—(१) 'सन्धिनी'—इसके वलपर भगवान् स्वयं सत्ता धारण करते हैं और दूसरों को सत्ता प्रदान करते हैं, तथा समस्त देश, काल एवं द्रव्यों में व्यास रहते हैं " । (२) 'संवित्' विदात्मा भी भगवान् इसी से स्वयं जानते हैं तथा दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं। (३) 'ह्लादिनी'—इससे भगवान् स्वयं आनन्दित होते हैं और दूसरों को आनन्द प्रदान कहते हैं 'रे। जो शक्ति परिच्छिन्न-स्वभाव, अणुत्वविशिष्ट जीवों के आविर्माव का कारण बनती है वह 'तटस्था' या जीवशक्ति कहलाती है। मायाशक्ति से प्रकृति तथा जगत् का आविर्भाव-साधन होता है। इन तीनी शक्तियों के समुच्चय को 'पराशक्ति' कहते हैं। भगवान् 'स्वरूप शक्ति' से जगत् के निमित्त कारण और माया जीव शक्तियों से उपादान कारण हैं। इस प्रकार माध्वमत के विपरीत वे केवल निमित्त न होकर अभिन्न-निमित्तोपादीन कारण हैं। जगत् में धर्म की अभिवृद्धि तथा अधर्म के विनाश के लिए भक्तों की रुचि के अनुसार ये ही भगवान् भिन्न-भिन्न अवतार घारण कर प्रकट होते हैं। श्रीकृष्ण साक्षात् भगवान् ही हैं अवतार नहीं (कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् -श्रीमद्भाग० १।३।२८ )।

गात्

वैतयमत में जगत् प्रपञ्च नितरां सत्यभूत पदार्थं है क्योंकि यह सत्यसंकल्प वित् हरि की वहिरङ्ग शक्ति का विलास है। श्रुति तथा स्मृति एक स्वर विषय में सत्यता प्रतिपादित करती है " । जगत् की सत्यता के विषय में बाबास्य-उपनिषद् कहता है कि भगवान् ने शाश्वतकाल तक यथार्थ भाव से हार्वों का निर्माण किया, जिससे पदार्थों का सत्य होना प्रमाणित होता है। विष्पुराण में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि यह अखिल जगत् जन्म तथा वा बादि विकल्पों से युक्त होने पर भी अक्षय तथा नित्य है। महाभारत बी बात् को सत्य तथा भूतमय मानता है। जगत् सच्चा अवश्य है, तथापि क्षे बनित्य कहने का तात्पर्य यही है कि दुःख-बहुल होने से साधक को इससे बिरक रहना चाहिए। वैराग्य के लिए ही संसार को अनित्य कहा गया है। र्शिष्काल में यह जगत् भगवान् में अभिव्यक्त रूप से वर्तमान रहता है, परन्तु अव्यकाल में भी यह जगत् अव्यक्त रूप से भगवान् में ही रहता है। रात के स्स्य चिड़िएँ जंगल के पेड़ों में छिप कर रहती हैं, अर्थात् वे वहाँ रहती अवश्य 🕴 परनु काल के वश उनकी अभिव्यक्ति नहीं होती। इसी प्रकार यह जगत् भी प्रसय दशा में अव्यक्त रूप से भगवान् में रहता है। प्रमेयरत्नावली (३।२) में अलिए प्रलय दशा में जगत् की उपमा 'वनलीनविह क्लवत्' कह कर दी गई है।

पैतन्य मत को दार्शनिक दृष्टि अचिन्त्यभेदाभेद की है। इसका विशिष्ट वर्षन श्री जीवगोस्वामी ने इस प्रकार किया है। वे कहते हैं कि भगवान् शिष्टण में उनकी स्वरूपादि शक्तियों का अभिन्न रूप से चिन्तन करना वश्वय है। वह भिन्न प्रतीत होता है। उधर उनसे भिन्न रूप से चिन्तन करना भी अशक्य है फलतः वह अभिन्न प्रतीत होता है। इस प्रकार शक्तिमान् भगवान्) तथा शक्ति (स्वरूपादि) में भेद और अभेद दोनों सिद्ध होते हैं। देशेनों ही अचिन्त्य शक्ति के कारण अचिन्तनीय हैं। इस प्रकार अचिन्त्य शिक्त के कारण यह प्रपन्च न तो भगवान् के साथ विल्कुल भिन्न ही प्रतीत होता है और न अभिन्न ही। इसी विलक्षण दृष्टिकोण के कारण यह मत विन्त्यभेदाभेद के नाम से दार्शनिक जमत् में प्रख्यात हैं भें।

# साधनमार्ग

भगवान् को अपने वश में करने का सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति ही है। कर्म का भगोग जित्त की शुद्धि कर उसे ज्ञान तथा भक्ति के उपयुक्त आधार बनाने में है। ज्ञान की प्रकाररूपा भक्ति 'केवल ज्ञान' से नितान्त विलक्षण है। ज्ञान के प्रकार का होता है—केवल ज्ञान तथा विज्ञान। 'त्वं' पदार्थ के ज्ञान से कैवल ज्ञान का उदय होता है, 'तत्' पदार्थ के चिन्तन से भगवत्प्रसाद का लाम होता है, सायुज्यादि मुक्ति की उपलब्धि होती है। फलतः विज्ञान अर्थात् मित्त के द्वारा भक्त न केवल भगवत्-प्रसाद को ही प्राप्त करता है, अपितु भगवान् को भी अपने वश में कर लेता है (भगवद्वशीकार)। अतः भगवद्वशीकार को उत्पन्न करने के कारण भक्ति ही श्रेष्ट साधन है। संवित् तथा कि ह्वादिनी शक्तियों का सम्मिश्रण भक्ति का सार है। ये दोनों शक्तियाँ भगवान् का ही स्वरूप हैं, अतः भक्ति भगवद्वपणी है। यह भक्ति स्वरूपात्मक होने से भगवान् का पृथग्-विशेषण है।

भगवान् के दो रूप होते हैं—(१) ऐश्वर्यं, जिसमें उनके परमेश्वयं का विकास होता है तथा (२) माधुर्यं, जिसमें नरतनुधारी भगवान् मनुष्य के समान ही चेष्टा किया करते हैं। ऐश्वर्यं का ज्ञान माधुर्यं के ज्ञान से भिन्न है। ऐश्वर्यं का ज्ञान माधुर्यं के ज्ञान से भिन्न है। ऐश्वर्यं ज्ञान से सम्पन्न जीव भगवत्सान्निध्य में स्वकीय भाव को भूल कर सम्प्रम तथा आदर के भाव से अभिभूत हो जाता है, परन्तु माधुर्यं ज्ञान से सम्पन्न होने पर वह वात्सल्य, सख्य आदि स्वीय भावों को खो नहीं वैठता। भिक्त भी दो प्रकार की होती है—'विधि भक्ति' और 'रुचिभक्ति' या राग। विधिभक्ति में भिक्तभास्त्र में निर्दिष्ट उपायों का अवलम्ब नितान्त उपादेय है। दृप्त भक्त अपने प्रयत्न से 'देवयान' का आश्रय कर सिद्धि लाभ करते हैं, परन्तु आतं भक्तों पर भगवान् की अहैतुकी कृपा होती है। वह स्वयं उन्हें अपने वाहन के द्वारा स्वेच्छा से परमधाम की प्राप्ति करा देते हैं। विधिभक्ति से रागात्मिका नितान्त श्रेयस्कर है। इसमें भक्त भगवान् को अपने प्रियतमरूप से ग्रहण करता है, तथा अलौकिक आनन्द का आस्वादन करता हुआ भगवत्-धाम को प्राप्त करता है। ब्रजंगोपिकाओं में प्रत्यक्ष दृष्ट इसी उत्तमा भक्ति का सुन्दर वर्णन नारदपाञ्चरात्र ने किया है " ।

यह भक्ति अन्य दर्शनों के समान उपायभूता न होकर उपेयभूता है।
मुक्तात्माओं के लिए यही भक्ति 'सेवानन्द' का रूप धारण कर प्रकट होती है।
भगवान श्रीकृष्ण के चरणारिवन्द की सेवा से जो आनन्दलाभ होता है वह मौं से
भी बढ़कर होने के कारण 'पश्चम' पुरुषार्थरूप से गौड़ीय वैष्णवसम्प्रदाय में ग्रहण
किया गया है। इस भक्तिरस की सांगोपांग कल्पना चैतन्यमत की मुख्य विशेषण
है, जिसका पाण्डित्यपूर्ण विवेचन रूपगोस्वामी ने भक्तिरसामृतसिन्धु में किया।

क्षतन्यमत का संक्षिप्त वर्णन भक्तवर श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती ने बड़ी

बाराध्यो भगवान् ब्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनं रभ्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण वा किल्पता। बास्त्रं भागवतं प्रमाणममलं प्रेमा पुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरो नः परः॥

### उपसंहार

प्रसिद्ध वैष्णव दर्शनों का यही संक्षिप्त परिचय है। इसके अनुशीलन से पता बलता है कि इनमें कतिपय सिद्धान्त सामान्य रूप से मान्य हैं। वैष्णव दर्शनों में ज्ञान की अपेक्षा मोक्ष-साधन में भक्ति की ही प्रधानता है। भगवान् का साकार, मगुण, सविशेष भाव ही मान्य है। भगवान् अनन्त-कल्याण-गुण-निकेतन, समस्त शकृतगुण-विहीन, हेयप्रत्यनीक हैं तथा भक्तों की रसमयी भक्ति के परवश होकर विषह धारण करनेवाले हैं। जीव का अणुत्व सर्वत्र समभावेन सिद्ध है। भक्ति-गां में वीच की विभुत्वकल्पना कथमपि सुसंगत नहीं हो सकती। 'विदेहमुक्ति' की कल्पना ही सर्वत्र आदरणीय है, 'जीवन्मुक्ति' की नहीं। देह-घारण के समय बीव के दुःख क्षय होने पर भी सर्वदा के लिए क्षीण नहीं हो जाते। विदेहमुक्ति होने पर ही जीव भगवान् के संनिधान में उनकी सेवा करता हुआ आनन्दमय बीवन विताता है। मुक्त आत्माओं को भी भजन के लिए देहप्राप्ति अवश्यमेव होती है, परन्तु यह देह शुद्धसत्त्व के उपादान से निर्मित होने के कारण बप्राकृत होता है। नित्य देह के आश्रय से ही जीव भगवान् के साथ नित्य-बीबायें कर सकता है। सामीप्यादि चतुर्विद्य मुक्ति की कल्पना में भगवान् वया भक्त का कि श्विदंश में भेद बना ही रहता है। सायुज्यमुक्ति में दोनों की पक्ष्यता होने पर भी कि श्विन्मात्र भेद उसी प्रकार रहता है जिस प्रकार वे वृत्तों को एक दूसरे के ऊपर रखने से एकाकार होने पर भी उनमें परस्पर भेद किचिन्मात्र में अवश्यमेव रहता है।

इस प्रकार जीव, ईश्वर तथा मुक्ति की कल्पना में साम्य होने पर भी बैविस्वर-सम्बन्ध के विषय में इन विभिन्न वैष्णवसम्प्रदायों में पार्थंक्य है। बैतियमत भगवान् में अचिन्त्यशक्ति के कारण 'अचिन्त्यभेदाभेद' के सिद्धान्त को पोषक है, तो वल्लभमत मायासम्बन्धरहित शुद्ध ब्रह्म की एकता में विश्वास करता है। भाष्यमत स्पष्टतः जीवेश्वर में द्वैतभाव का समर्थंक है। रामानुज तथा निम्बार्क मत में परस्पर सिद्धान्तगत विपुल साम्य है। रामानुज तथा निम्बार्क मत में परस्पर सिद्धान्तगत विपुल साम्य है। रामानुज चित् अचित् को भगवान् के गुण या प्रकार मानकर उभयविशिष्ट ब्रह्म की अद्वैतता मानते हैं, परन्तु निम्बार्क चित् अचित् को ईश्वर से भिन्न तथा अभिन्न मानकर 'भेदाभेद' का समर्थन करते हैं। ईश्वर के लिए किसी व्यावर्त्य पदार्थ की सत्ता न होने से चित् अचित् को विशेषण मानना निम्बार्क को न्यायसंगत नहीं प्रतीत होता। पर्ट मायावाद का खण्डन भक्तिविरोधी होने के कारण सर्वत्र समभावेन किया गया है।

# भारतीय दर्शन

# चतुर्थं खण्ड

तन्त्र

- (१) तन्त्र-परिचय
- (२) वैष्णव-तन्त्र
- (३) शैव-शाक्त-तन्त्र
- (४) उपसंहार

THE PER ( P)

# चतुर्दश परिच्छेद तन्त्र का परिचय

तन्त्रों के विषय में अनेक भ्रम फैले हुए हैं। अशिक्षित जन-साधारण की तो ता लारी है, शिक्षित लोगों में भी तन्त्र सम्बन्धी अनेक भ्रान्त धारणायें हिंद्योचर होती हैं। तन्त्र का नाम सुनते ही कितने लोग नाक-भौं सिकोड़ने किते हैं। यह सब तन्त्रों की उदात्त भावनाओं और विशुद्ध आचारपद्धित को खानने का विषम परिणाम है। तन्त्रों के दार्शनिक विचार उतने ही उदात्त लग प्राञ्जल हैं जितने षड्दर्शनों के; उनकी साधनपद्धित उतनी ही पवित्र तथा लारेंग है जितनी वेदों की। इन्हीं तन्त्रमूलक दार्शनिक सिद्धान्तों का संक्षिप्त विषम चतुर्थ खण्ड का मुख्य विषय है।

8

### तान्त्रिक साधना

सव सम्प्रदायों में साधना दो प्रकार की मानी आती है—बहिरंग और बनरंग। वहिरङ्ग में सार्वभौम विधि-विधानों का प्रामुख्य रहता है—इन विधिवधानों के निमित्त सर्वसाधारण अधिकारी होता है। इसकी सब वार्ते किट रहती हैं—स्वभावतः उन्मुक्त, जिनके लिए अधिकारी को विशेष योग्यता व्येक्षित नहीं होती। इससे विपरीत होती है अन्तरंग साधना, जिसके विधान के लिए विशिष्ट अधिकारी की आवश्यकता होती है। इस साधना का मागं विसायरण के लिए उन्मुक्त नहीं होता, प्रत्युत अधिकारी की योग्यता का पिक्षण कर ही यह विधेयक होता है। साधना का यह द्वैविध्य विश्व के समग्र विश्व समग्रदायों में उपलब्ध होता है, वाहे वे पूर्वी जगत् में उत्पन्न होता धार्मिक सम्प्रदायों में उपलब्ध होता है, वाहे वे पूर्वी जगत् में उत्पन्न हों बाहे पश्चिमी। प्राचीन यूनान तथा रोम में भी इस प्रकार की साधनाओं श्रे बिस्तिल मिलता है। 'पाइथोगोरस' ने एक विशिष्ट प्रकार का सम्प्रदाय-वितं किया था, जो दर्शन के कित्यय तथ्यों को मानने पर भी मुख्यतया वितं किया था, जो दर्शन के कित्यय तथ्यों को मानने पर भी मुख्यतया वितं किया था, जो दर्शन के कित्यय तथ्यों को मानने पर भी मुख्यतया वितं किया था, जो दर्शन के कित्यय तथ्यों को मानने पर भी मुख्यतया वितं किया था, जो दर्शन के कित्यय तथ्यों को मानने पर भी मुख्यतया वितं किया था, जो दर्शन के कित्यय तथ्यों को मानने पर भी मुख्यतया वितं किया करनेवाली कुमारियों का वृत्त मिलता है जो वित्य की मानक साथ्ययण कर अग्न की सेविका होती थीं। ईसाई

मत में भी इसी प्रकार दो प्रकार की उपासनाओं की प्रभूत चर्चा मिलती है। सर्वसाधारण के निमित्त विहित साधना 'एक्साटरिक' कहलाती थी तथा कितपय अन्तरङ्ग जनों के लिए प्रतिपादित साधना 'एसाटरिक।' भारतीय धर्म में भी इन दोनों का अस्तित्व पाया जाता है।

यज्ञ-यागादि का आचरण अथवा त्रयीमार्ग की उपासना द्विजमात्र के लिए विहित है। इसमें कुछ नियन्त्रण है, परन्तु वह सामान्य कोटिका ही। वेदाध्यक के प्रत्येक अधिकारी द्विज का अधिकार यज्ञ-याग के सम्पादन के निमित्त मान्य है, परन्तु कुछ ऐसी अन्तरङ्ग साधना भी है जो गुप्त रक्खी जाती है और जिसको योग्य अधिकारी पाने पर ही गुरु सिखलाता है। इन दोनों में हे प्रथम प्रकार की साधना का प्रकाशक ग्रन्थ है—निगम अर्थात् वेद। और दूसरे प्रकार का साधना का बोधक ग्रन्थ है—आगम अर्थात् तन्त्र। भारत की संस्कृति उभयाश्रित है—वह जिस प्रकार निगम का आश्रयण करती है, उसी प्रकार वह आगम का भी अवलम्बन करती है। फलतः वह निगमागममूलक है। भारतीय संस्कृति के यथार्थ बोध के लिए वेद का ज्ञान जितना आवश्यक है उतना ही तन्त्र का भी। दोनों के मञ्जुल समन्वय के ऊपर ही वह शोकन वस्तु आधारित है, जिसे हम 'भारतीय संस्कृति' के नाम से पुकारते हैं।

परन्तु प्रश्न है तन्त्र है क्या वस्तु ?

# तन्त्र का अर्थ 🔱

तन्त्र शब्द की ब्युत्पत्ति 'तन्' धातु में 'ब्टून्' प्रत्यय लगने पर सिद्ध होती है। 'तन्' धातु का अर्थ है विस्तार। फलतः तन्त्र का अर्थ है वह शास्त्र जिसके द्वारा ज्ञान का विस्तार किया जाता है (तन्यते विस्तायंते ज्ञानमनेन इति तन्त्रम्)। यह तो हुई इस शब्द की व्याकरणगम्य व्युत्पत्ति । 'तन्त्र' की निरुक्ति तन् (विस्तार करना) और त्र (रक्षा करना) इन दोनों धातुर्वों के योग से सिद्ध होती है जिसका तात्पर्य यह है कि तन्त्र विपुल अर्थों के योग से सिद्ध होती है जिसका तात्पर्य यह है कि तन्त्र विपुल अर्थों के विस्तार करने के साथ ही तदनुसारी आचरणशील व्यक्तियों का न्नाण भी करता है। फलतः इससे सफलता की सिद्धि की भी सूचना मिलती है। शैंव सिद्धान्त के एक प्रख्यात तन्त्र ग्रन्थ 'कामिक आगम' के अनुसार तन्त्र की निरुक्ति इस प्रकार है—

तनोति विपुलानर्थान्, तन्त्रमन्त्र - समन्वितान् । वाणं च कुरुते यस्मात्, तन्त्रमित्यभिधीयते ॥ बतः 'तन्त्र' का व्यापक अर्थ शास्त्र, सिद्धांत, अनुष्ठान, विज्ञान, विज्ञानविवयम प्रत्य आदि है और इस व्यापक अर्थ में इसका बहुशः प्रयोग भी
व्यवस्त्र होता है। महाभारत में न्याय, धर्मशास्त्र, योगशास्त्र आदि शास्त्रों के,
विव तत्त्र शब्द प्रयुक्त है। शंकराचार्य ने सांख्य दर्शन के लिए 'तन्त्र' का
विवा किया है—स्मृतिश्च तन्त्राख्या परमिष्प्रणीता। ज्ञातव्य यह है कि
विव आदि विद्वान् होने के कारण 'परमिष' नाम से अभिहित किये जाते हैं।
विव अदि विद्वान् होने के कारण 'परमिष' नाम से अभिहित किये जाते हैं।
विवक्त द्वारा प्रणीत सांख्यशास्त्र स्मृति तथा तन्त्र इन दोनों अभिघानों के
वारा पुकारा गया है (शाङ्करभाष्य ब्रह्मसूत्र २।१।१)। यह तो हुआ 'तन्त्र'
वा व्यापक अर्थ। परन्तु इस शब्द का एक संकुचित अर्थ ही लोक-व्यवहार
विश्विष्ट साधनमार्ग का उपदेश देता है

्रितन्त्र का दूसरा प्रख्यात नाम आगम है<sup>3</sup>। वाचस्पति मिश्र ने योगभाष्य की: बगनी तत्त्ववैशारदी व्याख्या में 'आगम' शब्द की व्युत्पत्ति की है — आगच्छन्ति. बुद्धिगारोहन्ति यस्मात् अम्युदयनिःश्रेयसोपायाः स आगमः; अर्थात् जिससे बमुदय ( लौकिक कल्याण ) तथा निःश्रेयस ( मोक्ष ) के उपाय खुद्धि में। बाते हैं वह 'आगम' कहलाता है, अर्थात् अम्युदय और निःश्रेयस के उपायों न प्रतिपादक शास्त्र ही आगम है। 'आगम' की यह व्युत्पत्ति उसका निगम से-गरंक्य दिखलाने के लिए भी पर्याप्त है। कर्म, उपासना तथा ज्ञान काः लक्ष वतलाता है निगम ( नेद ), और इनके साधनभूत उपायों का रूप समझाता है आगम (तन्त्र)। फलतः ये दोनों परस्पर उपकारी शास्त्र हैं। ब्दाहरण के लिए शाक्त आगम को लीजिये। अद्वैत वेदान्त नाना युक्तियों के वहारे बहुत तत्त्व की उपपत्ति करता है। यह तो हुआ सिद्धान्त-पक्ष । शाक्त बागम उसी अद्वेत तत्त्व की साधना का प्रकार बतलाता है, यह हुआ व्यवहार-का फलतः तन्त्र अथवा आगम में व्यवहार-पक्ष का ही प्राबल्य रहता है। कि का मुख्य रूप है—साधना का उपदेश । क्रिया तथा अनुष्ठान पर ही यह श्वान वल देता है। शास्त्रों में दिये गये आगम के लक्षणों से भी यह बात बिंद होती है। वाराही तन्त्र के अनुसार आगम के सात लक्षण होते हैं

<sup>(</sup>१) सृष्टि—विश्व का प्रपन्त किस प्रकार उदित हुआ।

<sup>(</sup>२) अलय—विश्व का तिरोभाव किस प्रकार होता है।

<sup>(</sup>३) देवार्चन —देवताओं का सर्वाङ्गपूर्ण पूजा का विधात। १९ मा० द०

- (४) सर्वसाधन—सब सिद्धियों की प्राप्ति के उपाय।
- (५) पुरश्चरण—मारण, मोहन, उच्चाटन आदि क्रियाओं को सम्पन्न करना।
- (६) षट्कर्म —शान्ति, वशीकरण, स्तम्भन, विद्वेषण, उच्चाटन तथा सारण का साघन।
- (७) ध्यानयोग—अभीष्ट देवता के स्वरूप का एकाग्र मन से चिन्तन, जिससे देवता का प्राक्टच सम्पन्न होता है।

ये सातों लक्षण व्यापक रूप से आगम के विषयों का संकेत करते हैं। तन्त्र के स्वरूप भी भली-भाँति पहिचाने जा सकते हैं। इसमें प्रथमतः देवता के स्वरूप, गूण, कर्म आदि का चिन्तन किया जाता है, तद्विषयक मन्त्रों का उद्धार किया जाता है, तब उन मन्त्रों को यज्ञ में संयोजित कर देवता के ह्यान और उपासना का वर्णन किया जाता है। यह उपासना पौजी अङ्गों से समन्वित होने पर पृष्ट मानी जाती है-पटल, पढ़ित, कवन, सहस्रनाम तथा स्तोत्र। इस प्रकार 'तन्त्र' के स्वरूप के विषय में विलकुल भ्रान्ति नहीं हो सकती । इतना तो निश्चित है कि तन्त्रों का वैशिष्टा 'किया' है, जिस प्रकार वेद का वैशिष्ट्य 'ज्ञान' है। आशय यह है कि वैदिक ग्रन्थों में निर्दिष्ट ज्ञान का क्रियात्मक रूप या विधानात्मक आचार ही आगर्गे का मुख्य विषय है। तन्त्र का मुख्य लक्ष्य इस छोटे से वाक्य में निविष्ट है—जानं भारः कियां बिना-विना किया के ज्ञान भार है। ज्ञान से सम्पन्न साधक यदि उस ज्ञान को अपने जीवन में परिणत कर उसे क्रियात्मक नहीं बनाता तो वह अपने लक्ष्य को किसी तरह प्राप्त नहीं कर सकता। वह तो सचमुच चन्दनवाही गर्दंभ के समान होता है, 'भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्य' की उक्ति के अनुसार जो केवल भार को ही जानता है उस अनमोल सुगन्धिदायक चन्दन का जाता नहीं होता। तन्त्र का यह लक्ष्य कथमि नहीं होता, वह तो ठीक इसके विपरीत है।

### कलियुग में तन्त्र का प्राधान्य

साधन की दृष्टि से चतुर्युंगों का अपना अपना वैशिष्ट्य है। कलियुंग की महत्ता मानने के लिए 'विष्णुपुराण' ( अंश ६, अ०२) में एक रोचक कथानक का उपक्रम दिया गया है। जिज्ञासु ऋषियों की एक टोली व्यासजी के पास जब क्षी, तब वे गंगा जी में स्नान कर रहे थे। स्नान करते ही करते उन्होंने ति वार पुकारा—शूद; साधुः, किलः साधुः तथा योषित् साधुः। ऋषियों हो बद इन सिद्धान्तों की सत्यतापर आश्चर्य हुआ, तव व्यास जी ने उनके विषय तथा विस्मय का प्रशमन करते हुए फल की सिद्धि का चतुर्युगीन हुगात इस प्रकार वतलाया—

१० वर्ष ( सत्ययुग ) = एक वर्ष ( त्रेता ) = एक मास (द्वापर ) = एक लियुग )।

इस अनुपात का तात्पर्य यह है कि जप, तप आदि की सिद्धि के लिए इत्रयुग में जहाँ ३६०० (तीन हजार छह सी) दिन लगते हैं, वहाँ कलियुग गेंएक ही अहोरात्र पर्यास है। साधन की सरलता कलि की विशिष्टता है—

> ह्यायन् कृते यजन् यज्ञैः त्रतायां द्वापरेऽर्चयन् । यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्यं केशवम् ॥ (विष्णुपुराण ६।२।१७)

पुराण के इसी स्वर में तन्त्र भी कलियुग की महिमा का प्रतिपादन करता है। कुलार्णव तन्त्र के अनुसार देववाणी में निबद्ध चार प्रकार के साहित्यों की गल्या चारों युग में होती है—

कृते श्रुत्युक्त आचारः त्रेतायां स्मृति-सम्भवः। हापरे तु पुराणोक्तः कलावागमसम्भवः॥

सत्ययुग में श्रुति—वेद के द्वारा प्रतिपादित आचार की प्रधानता होती है, के स्मृति की, द्वापर में पुराण की और कलियुग में आगम तथा तत्प्रतिपित्त आचार की प्रधानता रहती है। इस तथ्य के लिए युक्ति भी है।

किलयुग में मानवों की आध्यात्मिक शक्ति में क्षीणता दृष्टिगोचर होती है।
किता त्याग, तितिक्षा तथा धैर्य प्राचीन काल में था, उतना आज कहाँ
किता त्याग, तितिक्षा तथा धैर्य प्राचीन काल में था, उतना आज कहाँ
कितायो पड़ता है ? बाह्य तथा आन्तरिक शुद्धि की भी यही दशा है।
कित कमों का अनुष्टान जिस त्याग-तपस्या पर आधित था, उसका नाम भी
के बाबकल नहीं दिखाता। अतः जनका यथेष्ट आचरण कलियुग में सम्भव

नहीं है। तन्त्र में इसकी आवश्यकता इतने दर्जे तक नहीं होती। एक सुपीता और भी है। वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में भूद्र तथा स्त्री—दोनोंका अधिकार नहीं है परन्तु तन्त्रों में इनके लिए छूट है। इनका भी पूरा अधिकार है। तिया जहां अपने सिद्धान्तों तथा क्रियाकलापों को केवल त्रिवर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य) के लिए सीमित रखता है, वहां आगम ने अपना द्वार प्रत्येक वर्ण के लिए शूद्र और स्त्री जनोंतक के लिये उन्मुक्त कर रक्खा है। यहां किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं, जाति-पांति की विभिन्नता नहीं। इसीलिए तन्त्र का यह सर्वभीय तथा सार्वविणक रूप उसकी लोक-प्रियता का प्रधान हेतु है। परन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि तन्त्र में अधिकारी का विचार नहीं है। अधिकारी का विचार है और बड़ी गम्भीरता से विचार है। विशिष्ट योग्यता के अभाव में साधक इसमें आ नहीं सकता। यह काम गुरु का है कि वह योग्यता के अनुसार शिष्य की परीक्षा करे और उसके अनुसार विभिन्न तन्त्रों की दीक्षा देकर उसकी अग्रम गति तथा उत्थान की व्यवस्था करे।

# तन्त्र विज्ञान है 🥌

सच पूछिये तो 'तन्त्र' की तुलना विज्ञान से की जा सकती है। विज्ञान का मार्ग सिद्धान्ततः प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुला है, किसी के लिए एकावट नहीं है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि ऐरा-गैरा कोई भी इसमें जा सकता है। नहीं, कभी नहीं। इसके लिए भी योग्यता उपेक्षित होती है। वैज्ञानिक यन सामने भले ही पड़े रहें, परन्तु जबतक उसका ज्ञाता शिक्षा नहीं देता, उन्हें छूने तथा प्रयोग में लाने की विद्या नहीं सिखलाता, तबतक उन्हें छूनी नितान्त हानिकारक होता है। किस स्विच को दबाने से कौन बल्ब जन अठेगा यह गुरु के उपदेश की प्रतीक्षा करता है। अशिक्षित इसे नहीं जान सकता। विजली की विद्या के गुरु-द्वारा शिक्षित छात्र ही उसे प्रयोग में बा सकता है। तन्त्र की भी ठीक यही दशा है। तन्त्र ठहरा आध्यात्मिक जगत्का व्यावहारिक विज्ञान । बिना योग्य गुरु के सिखलाये न तो कोई साधक इस विज्ञा में निपुण हो सकता और न अपने तात्पर्य को ही सिद्ध कर सकता है। इसीलिए तन्त्र-विद्या में गुरु की अत्यधिक आवश्यकता होती है। जिस प्रकार आज व्यवहार-जगत् में विज्ञान का युग है उसी प्रकार आज धार्मिक जगर् में तन्त्र का युग है। क्या ग्रन्थ के सहारे किसी विज्ञान का ज्ञान व्यापक हो सकता है ? नहीं कभी नहीं ? उसके लिए तो प्रयोगशाला चाहिए जिसमें सुयोग वैज्ञानिक सुयोग्य अधिकारी छात्रों को उस विषय की शिक्षा देता है और प्रयोग

इस समय आवश्यकता है। ठीक यह दशा तन्त्र की है। शिल्य को ग्रास्त्र की सत्यता का प्रमाण कर उसे तन्त्र की व्यावहारिक शिक्षा देता है। इसी में तन्त्र विद्या की बितार्थता है। फलतः तन्त्र का मार्ग सर्वसाधारण के लिए उन्मुक्त होने रा भी अधिकारी की अपेक्षा रखता है। परन्तु इतना तो निश्चित है कि तेया गृह की शिक्षा का उचित परिशीलन किया जाय तो फल की सिद्धि में बितम्ब नहीं होता और इस विषय में तन्त्र आधुनिक विज्ञान के समकक्ष है। तेतों की इस समय आवश्यकता है। व्यवहार में विज्ञान की और अध्यात्म में क्ष्य की। 'विना ह्यागममार्गेण कली नास्ति गितः प्रिये'—महानिर्वाण-तन्त्र की इस गम्भीर घोषणा का यही स्वारस्य है और इस कथन में तिक भी सन्देह नहीं है।

तन्त्रों की विशेषता 'क्रिया' है। वैदिक ग्रन्थों में निर्दिष्ट 'ज्ञान' का क्रियात्मक रूप या विधान।त्मक आचार आगमों का मुख्य विषय है। भारतीय वर्गं निगमागममूलक है। जिस प्रकार भारतीय धर्म तथा सम्यता निगम (वेद) पर अवलम्बित है, उसी प्रकार वह आगम (तन्त्र) पर भी आश्रित है। बागम तथा निगम के परस्पर सम्बन्ध को सुलझाना बड़ी विषम समस्या है। वन ग्रन्थों के अनुशीलन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि तन्त्र दो प्रकार के हैं— वेदानुकूल तथा वेदबाह्य। कतिपय तन्त्रों के सिद्धान्त तथा आचार का मूल मोत वेद से ही प्रवाहित होता है। पाञ्चरात्र तथा भैवागम के कितपय विदान्त वेदमूलक अवश्य हैं, यद्यपि प्राचीन ग्रन्थों में इन्हें वेदबाह्य ही माना ग्या है। शाक्त आगम की वेदमूलकता के विषय में जनसाधारण को विशेष भेंदेह है। शाक्तों के सप्तविध आचारों में से केवल एक ही आचार वामाचार की घृणित पूजा-पद्धति के बल पर पूरे शाक्त आगम को लोग वर्वेदिक ठहराते हैं, परन्तु शाक्तों के सिद्धान्त और आचार के अनुशीलन से सब्द प्रतीत होता है कि उनमें भी महती संख्या वेदानुकूल तन्त्रों की है। वैद्वाह्य तन्त्रों की भी कमी नहीं है जिनके आचार और पूजा-प्रकार वैदिक पढित से एकदम विपरीत ठहरते हैं।

आगम-निगम

शाक्तवमं का व्येय जीवात्मा की परमात्मा के साथ अभेद प्राप्ति है। तांत्रिक शासना का प्रथम सिद्धान्त है कि उपासक अपने उपास्य देव के साथ तादात्म्य शापित करे (देवो भूत्वा यजेद देवम्)। शाक्तवर्म अद्वैतवाद का साधन मार्ग है। शाक्तों की प्रत्येक साधना में अद्वैतवाद अनुस्यूत रहता है। सच्चे शाक् की यही धारणा रहती है कि मैं ही देवी हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझमें शोक नहीं, मैं सच्चिदानन्द रूप हूँ, मैं स्वभाव से ही मुक्त हूँ। यह पूर्ण अद्वेत धारणा हैं।

शाक्तों की आध्यात्मिक कल्पना के अनुसार परब्रह्म निष्कल, शिव, संवंद्र, स्वयंज्योतिः, आद्यन्त-विरिहत, निर्विकार तथा सिन्चिदानन्द-स्वरूप है (कुलाणंव ११६—१०)। जीव अग्नि-स्फुलिंगवत् ब्रह्म से आविर्भूत हुआ है—तन्त्रों के ये सिद्धान्त निःसंशय उपनिषन्मूलक हैं। तन्त्रों में परम तत्त्व मातृरूप से स्वीकृत किया जाता है। तन्त्रों में शक्ति की कल्पना वैदिक सिद्धान्तों के ही आधार पर है। ऋग्वेद के वागाम्भूणीसूक्त (१०।१२५) में जिस शक्तितत्त्व का प्रतिपादन है, 'शक्तितन्त्र' उसी के भाष्य माने जा सकते हैं। अतः आगमों के सिद्धान्तों में निगमों के सिद्धान्तों से किसी प्रकार का मतभेद दृष्टिगोचर नहीं होता। शाक्त आचार का भी विचार आगे किया जा रहा है। सिद्धान्ततः अनेक शाक्ताचार भी नितान्त वैदिक हैं। निगम तथा आगम में यही पार्थक्य दृष्टिगत होता है कि जहाँ निगम अपने सिद्धान्तों तथा क्रियाकलापों को बाह्मण, क्षत्रिय, तथा वैश्य—(त्रिवणं) के लिए सीमित करता है, वहाँ आगम ने अपना द्वार प्रत्येक वर्ण के लिए, शूद्र तथा स्त्रीजनों के लिए भी उन्मुक्त कर रक्खा है। निगम जहाँ विशेषतः ज्ञानप्रधान है, वहाँ आगम मुख्यतः क्रियान्त्र है।

### प्राचीनता

तान्त्रिक आचार नितान्त रहस्यपूर्ण व्यापार है। गुरु के द्वारा दीक्षा ग्रहण करने के समय शिष्य को इसका रहस्य समझाया जाता है। वैदिकी तथा तान्त्रिकी पूजा में अन्तर यह है कि जहाँ वैदिकी पूजा-पद्धित सर्वसाधारण के उपयोग के लिए है, वहाँ तान्त्रिकी पूजा केवल चुने हुए कितपय अधिकारी व्यक्तियों के लिए ही है। अतः वह सर्वदा तथा सर्वथा गोप्य रक्खी जाती है। वैदिक काल में वैदिक पद्धित के साथ-साथ तान्त्रिक पद्धित का भी प्रवार कम नथा। उपनिषदों में विणत अभिन्न विद्याओं की आधारिभित्त तान्त्रिक प्रतीत होती है। वृहदारण्यक (६।२) तथा छान्दोग्य (५।६) में विणत पश्चानिविद्यों के प्रसंग में 'योषा वाव गौतमानिनः' आदि का रूपक का क्या स्वारस्य है? छान्दोग्य (३।१-१०) में उल्लिखित मधुविद्या का रहस्य क्या है? सूर्य की कब्वेमुख रिश्मयाँ मधुनाहियाँ हैं, गुह्य आदेश मधुकर हैं, ब्रह्म ही पुष्प हैं, 'साध्य' नामक देवता उससे निकलने वाले अमृत को उपभोग करते हैं; इस प्रवर्भ

बहुत के वर्णन में जिन गुह्य आदेशों को मधुकर बतलाया गया है वे गोपनीय वालिक आदेशों के अतिरिक्त और क्या हो सकते हैं? अतः वैदिकी पूजा के बाब गुह्य तान्त्रिक पद्धति की कल्पना करना निराधार नहीं है।

.2

### तान्त्रिक आचार

शक्तमत में पशुभाव, वीरभाव और दिव्यभाव नामक तीन भाव हैं। तथा क्षेत्रार, वैष्णावाचार, शैवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धान्ताचार तथा श्रीताचार नामक सात आचार होते हैं। ये सात आचार पूर्वोक्त तीनों श्वों से सम्बद्ध हैं। भाव मानसिक अवस्था है और आचार बाह्य आचरण। कि जीवों में अविद्या के आवरण के न हटने से अद्वैत-ज्ञान का लेशमात्र भी हरय नहीं हुआ है, उनकी मानसिक अवस्था 'पशुभाव' कहलाती है। पशु केः स्मान ये भी अज्ञानरज्जु के द्वारा संसार से दृढरूप में वैंधे रहते हैं। संसार मोह में पड़नेवाला जीव 'अधम' पशु और सत्कर्मपरायण भगवद्भक्त 'उत्तम' पशु ब्ह्साता है। जो मानव अद्वैतज्ञानरूपी अमृतह्नद की कणिकामात्र का भी बालादन कर अज्ञानरज्जु के काटने में यदि कुछ मात्रा में भी कृतकार्य होते हैं वे वीर' कहलाते हैं। जो साधक वीरभाव की पुष्टि से द्वेतभाव के दूरीकरण में खंग समयं होते हैं तथा उपास्य देवता की सत्ता में अपनी सत्ता को डुवो कर बंतानन्द का आस्वादन करते हैं वे 'दिव्य' कहलाते हैं तथा उनकी मानसिक सा 'दिव्यभाव' कहलाती है। पूर्वोक्त आचारों में प्रथम चार आचार वेद, वेम्पन, शैव तथा दक्षिण-पशुभाव के लिए, वाम तथा सिद्धान्त वीरभाव के निए तथा बाचारों में सर्वश्रेष्ठ कीलाचार पूर्ण अद्वेत की भावता से भावित दिव्य वीयक के लिए है। कौलाचार का रहस्य नितान्त निगूढ है।

मास्करराय ने 'कुल' शब्द के अर्थ बतलाये हैं। जिस साधक की बंतेपावना पूर्ण तथा विशुद्ध है वही वास्तिविक कौलपदवाच्य हैं। तभी तो भे कर्दम तथा चन्दन में, शत्रु तथा प्रिय में, शमशान तथा भवन में, काञ्चन तथा हैंग में, तिक भी भेद-बुद्धि नहीं रहतीं। यह कौलसाधना वेदागम महोदिध का बार बतलाई गई है। इस नितान्त दुष्कर साधना के रहस्य कोन जानने के कारण बोगों में अनेक प्रान्तियाँ फैली हुई है। कौल कभी अपने स्वरूप को प्रकट नहीं होने देता। कौल वह साधक है जो अद्वैतिनिष्ठा में पूर्णत: प्रतिष्ठित हो चुका है और भी निष्ठा के अनुसार वह अपना आचरण भी रखता है, परन्तु लोगों के नेत्रों से

बह अपने को बचाये रहता है। कौलों के विषय में यह प्रसिद्ध है कि वे हृद्य है तो शक्ति के उपासक होते हैं, बाहर शैव प्रतीत होते हैं और सभा के भीतर बैज्जव जान पड़ते हैं। इस प्रकार वे नाना रूप धारण कर पृथ्वी पर विचल करते हैं। यह प्रसिद्धि निन्दा-जनक न होकर वस्तुतः यथार्थं कथन है।

### समयाचार

कौलाचार के अतिरिक्त 'श्रीविद्या' के उपासकों का एक अन्य ही आचार है, जो 'समयाचार' के नाम से विख्यात है। आचार्य शंकर इसी आधार है अनुयायी थे। 'लक्ष्मीघर' ने सौन्दर्यलहरी (४१ श्लोक) की टीका में बौर 'सासकरराय' ने 'समयान्तस्था' और 'समयाचारतत्परा' आदि शब्दों के भाष्य में (लिलतसहस्रनाम पृ० ५४) इस मत के अनेक रहस्यमय तत्वों का वर्ण किया है। समयमार्ग में अन्तर्याग का ही प्राधान्य है। 'समय' का अयं है—हृदयाकाश में चक्र की भावना कर पूजाविधान' या शक्ति के साथ अधिष्ठा, अनुष्ठान, अवस्थान, नाम तथा रूप भेद से पन्च प्रकार के साम्य को घारण करने चाले शिव (शिवशक्ति का सामरस्य)। समयाचार में मूलाघार में सुसकुण्डिती को जाग्रत कर स्वाधिष्ठानादि चक्रों से होकर सहस्रार चक्र में विराजमान सदाशिव के साथ संयोग कर देना प्रधान आचार है। समयाचार का तत्त्व नितरं गूढ तथा गुरुमुखैकवेद्य है। समयमार्गी लक्ष्मीधर ने कौलमार्ग की बड़ी निन्दा के है, परन्तु साधना के रहस्यवेत्ता विद्वजनों की सम्मित में आरम्भ में दोनों मार्ग में अन्तर होने पर भी अन्ततः दोनों में नितान्त धनिष्ठता है। जो परम कौत है, वही सच्चा समयमार्गी है। यही मन्त्र-शास्त्र-का थ्यार्थ तात्त्वक सिद्धान्त है।

### कौलाचार

तान्त्रिक आचार के रहस्यों से अनिभद्य शिक्षित समाज का विश्वास है कि जसमें अनेक घृणित और कुत्सित विधि-विघानों को आश्रय दिया गया है। इस आक्षेप की मीमांसा भी आवश्यक है। तन्त्रों की भाषा सांकेतिक होते के कारण तत्प्रतिपाद्य पूजा प्रकार का यथार्थ निरूपण करना दुरूह ब्यापार है। तान्त्रिक आचार-मागं भी अनेक हैं, जिनमें समयाचार तथा कौलाचार दो प्रधान तथा स्वतन्त्र मागं हैं। भास्करराय ने लिलतसहस्रनाम भाष्य के आरम्भ में ही जिले शब्द का अर्थ दिया है—मूलाधारचक । लक्ष्मीधर के कथनानुसार आधार चक्र या योनि की प्रत्यक्षरूपेण पूजा करनेवाले तान्त्रिक 'कौल' तथा उसकी भावनी करनेवाले उपासक 'समयमार्गी' कहे जाते हैं। इन तान्त्रिकों की पूजा में पञ्चतत्त्व साधन' अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय है। इन पञ्चतत्त्वों में मकारादि पर्व

बल्बों की गणाना है— मद्य, मास, मत्स्य, मुद्रा, और मैथुन। समय मार्ग में बल्बों ( आन्तरिक उपासना ) को महत्व दिया जाता है। अतः इन पाँचों के 'अनुकल्य' का प्रयोग किया जाता है, अर्थात् इन पदार्थों का प्रत्यक्ष उपयोग कर इनके स्थान पर तत्प्रतिनिधिभूत अन्य वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। पत्तु कौल मत में ऐसा नहीं होता। लक्ष्मीधर ने कौलों के दो मतों का उल्लेख किया है—पूर्वकौल तथा उत्तरकौल। पूर्वकौल 'श्रीचक्र' के भीतर स्थित श्रीनिकीपूजा करते हैं, परन्तु उत्तरकौल सुन्दरी तरुणी की प्रत्यक्ष योनि के पूजक होते हैं। वे अन्य मकारों का भी प्रत्यक्ष प्रयोग करते हैं। सर्वसाधारण में शानिक विधि-विधानों को कृत्सापूर्ण बतलाने की कल्पना का मूल कारण यही उत्तरकौलों का वामाचार है।

तन्त्र के अनुशीलनकर्ता कितिपय विद्वानों की सम्मित है कि शाक्तमार्ग झ पश्चतत्त्वों के लिए भी वैदिक अनुष्ठानों का ऋणी है, क्योंकि वामदेज्यादि क्लेक विधानों में परयोषा आदि का प्रयोग मान्य था । बहुत सम्भव है इन कौलों के आचार पर वाहरी अनार्य — विशेषतः तिब्बती, तन्त्रों का प्रभाव पड़ा हो, क्योंकि कौलों के प्रधान तन्त्र 'कुलाणंव' में मद्य-मांसादि के प्रत्यक्ष प्रयोग की बड़ी कड़ी निन्दा है । कौलाचार का मुख्य केन्द्र कामाख्या है, जो भारतवर्ष के विलकुल पूरवी प्रान्त आसाम में स्थित है। सम्भवतः यहीं तिब्बती तन्त्रों का प्रभाव पड़ा जान पड़ता है। गान्धवंतन्त्र, तारातन्त्र (१।२), रुद्रयामल (१७ पटल), विष्णुयामल (१—२ पटल) के आधार पर महाचीन ( तिब्बत ) से पश्चमकारविशिष्ट पूजा का प्रचार विशिष्ठ के द्वारा किया गया माना जाता है। इस उल्लेख से पूर्वोक्त मत को कुछ आधार मिल सकता है ।

#### तन्त्र की प्रामाणिकता

तन्त्रों की प्रामाणिकता के विषय में दो मत है। भास्करराय तथा राघवभट्ट की सम्मति में श्रूत्यनुगत होने से तन्त्रों का परतः प्रामाण्य है, परन्तु श्रीकण्ठा- भार्य तन्त्रों को श्रुति के समान स्वतः प्रमाण मानते हैं। कुलाणवतन्त्र (२।१४०) का स्पष्ट कथन है कि कौल आगम नितान्त वैदिक शास्त्र है जिससे दोनों की एकता की ओर संकेत मिलता है। कुल्लूक भट्ट ने भी मनुस्मृति (२।१) की दीका में हारीत ऋषि का एक वाक्य उद्युत किया है, जिसका तात्पर्य यह है

<sup>ै.</sup> ब्रष्टक्य उडरफ—शक्ति ऐण्ड शाक्त ( अं० ) पृ० ४४०-४४६।

रे. द्रष्टब्य कुलार्णवतन्त्र, २, उल्लास क्लोक १,११७-१३६।

कि श्रुति दो प्रकार की होती है वैदिकी और तान्त्रिकी, अर्थात् हारीत की दृष्टि में तन्त्र भी वेद के समान ही श्रुति कहलाने की योग्यता रखता है। इन मतों के अनुसार तन्त्र की प्रामाणिकता श्रुति के समान है और वह वेद के समान ही स्वतः प्रमाण है। प्रसिद्ध शाक्त दार्शनिक भास्करराय ने तन्त्रशास्त्र को स्पृति शास्त्र के अन्तर्भूत मानकर उसका प्रामाण्य अंगीकार किया है १४। मानाहि समृतियों से तन्त्रों की विशेषता यही है कि समृतियाँ कर्मकाण्ड के अन्तर्गत हैं और तन्त्र ज्ञानकाण्ड के। शारदातिलक के टीकाकार राघवभट्ट ने भी तन्त्रों को स्मृतिशास्त्र मानकर उन्हें वेद के तृतीय काण्ड — उपासना काण्ड के अन्तांत माना है। श्रीकण्ठाचार्य ने ब्रह्मसूत्र के अपने शैवभाष्य (२।२।३८) में तन्त्रों का वेदवत् प्रामाण्य माना है, क्योंिक वेद तथा तन्त्र शिव के द्वारा निर्मित होने के कारण समभावेन प्रामाणिक है। दोनों में अन्तर इतना ही है कि वेद केवल त्रैवर्णिक-त्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन द्विज वर्णों के लिए है, परन्तु तन्त्र सक्के लिए माननीय हैं; लेकिन हैं दोनों आदरणीय "। इस भाष्य की 'शिवार्कमणि-दीपिका' व्याख्या में अप्पय दीक्षित ने आगम दो प्रकार का माना है विदक और अवैदिक । वैदिक तन्त्र वेदाधिकारियों के लिए और अवैदिक तंत्र वेद के अनिधकारियों के वास्ते हैं। अतः अधिकारी-भेद से व्यवस्था होने के कारण आगम का प्रामाण्य सर्वथा सुव्यवस्थित है।

#### ३ तान्त्रिक संस्कृति

इस विशाल भारतीय संस्कृति का विश्लेषण करनेपर प्रतीत होगा कि इसकें विभिन्न अंश हैं और अंगप्रत्यंग रूपमें विभिन्न विभाग । इसमें सन्देह नहीं कि इसमें वैदिक साधना ही प्रधान है, किन्तु इनका भी ध्यान रखना चाहिये कि भिन्न-भिन्न समयों में इस धारा में भी नये नये विवर्तन हो चुके हैं। धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, इतिहास पुराणादि के आलोचन से तथा भारतीय समाज के आन्तरिक जीवन का परिचय मिलने से उपयुंक्त तथ्य का स्पष्टतया ज्ञान होगा। वैदिक धारा का प्राधान्य होने पर भी, इसमें सन्देह नहीं कि इसमें विभिन्न धाराओं का सम्मिश्रण है। इन सब धाराओं के भीतर यदि ब्यापक दृष्टि में देखा जाय तो ज्ञात होगा कि तन्त्र की धारा ही प्रथम एवं प्रधान है। इस धारा की भी वहुत-सी दिशाएँ हैं, जिनमें एक वैदिक धारा के अनुकूल शी। अगली पीढ़ियों के गवेषक इस तथ्य का निरूपण करेंगे कि वैदिक धारा की बी उपासना की दिशा है, वह अविभाज्य रूप से बहुत अशों में तांत्रिक धारा है

विश्वी हुई है और बहुत से तांत्रिक विषय अति प्राचीन समय से परम्पराक्रम से वर्ते वा रहे थे। उपनिषद् आदि में संवर्ग, उद्गीथ, उपकोशल, भूमा, दहर, विश्व विद्याओं का परिचय मिलता है ये सभी गुप्तिवद्याएँ विश्व वन्तर्गत हैं। वेद के रहस्य अंश में भी इन सब रहस्य-विद्याओं के विश्वन का आभास मिलता है। यहाँ तक कहा जा सकता है कि वैदिक विश्वकाण्ड भी अध्यात्म-विद्याका ही बाह्य रूप है, जो निम्न अधिकारियों के लिए उपयोगी माना जाता था। यदि इन सब अध्यात्मविद्याओं का व्राथ-ज्ञान कभी हो जाय तो पता चलेगा कि मूलभूत वैदिक तथा तान्त्रिक वा बागम ज्ञानों में विशेष भेद महीं रहा।

यहाँ प्रसङ्गतः एक बात का उल्लेख आवश्यक है। साधारण दृष्टि से सम्मद है यह समझ में न आवे फिर भी यह सत्य है कि वेद और तन्त्र का विषृद्ध रूप एक ही प्रकार का है। दोनों ही अक्षरात्मक हैं, अर्थात् शब्दात्मक ज्ञान विशेष हैं। ये शब्द लौकिक नहीं—दिव्य हैं और अपौरूषेय हैं। मन्त्र- स्त्रींगण इसे ही प्राप्त कर सर्वज्ञत्व लाभ किया करते थे, वे अन्त में आत्म- स्नातातार द्वारा अपना जीवन सफल करते थे। पुराकल्प में लिखा है—

गं सूक्ष्मां विद्याम् अतीन्द्रियां वाचं ऋषयः साक्षात्कृतधर्माणः मन्त्रदृशः शयित तां असाक्षात्कृतधर्मेभ्यः प्रतिवेदयिष्यमाणा बिल्मं समामनन्ति, निषदृष्टमिव दृष्टश्रुतानुभूतं आचिख्यासन्ते ।

निरुक्त-प्रभृति ग्रन्थों के आलोचन से प्रतीत होता है कि ऋषिगण गक्षात्कृतधर्मा थे और वे उन सामान्य लोगों को उपदेश-द्वारा मन्त्र दिया कि गे, जो आसाक्षात्कृतधर्मी थे। साक्षात्कृतधर्मा होने के कारण ऋषिगण कि तो जो जो आसाक्षात्कृतधर्मी थे। साक्षात्कृतधर्मा होने के कारण ऋषिगण कि तो जो कि तो थे, अता वे किसीसे उपदेश श्रवण करके ऋषित्वलाभ कि तो थे, प्रत्युत वे स्वयं वेदार्थ-दर्शन करते थे। इसी अभिप्राय से उन्हें भिन्द्रध्ये कहा जाता है। मन्त्रार्थ ज्ञान का मुख्य उपाय है प्रतिमान, इसे ही गितिम या अनौपदेशिक ज्ञान कहते हैं। इसीके विषय में कहा जाता है

'गुरोस्तु मौन' व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः।' गुरु शब्द से यहाँ विर्णूड या अन्तर्यामी समझना चाहिये। ऐसे उत्तम अधिकारियों को 'दृष्टिर्षि' भे कहा जाता है। शक्ति की मन्दता के कारण मध्यम अधिकारी इनसे अवर भिन्ने जाते थे। इनका परिचय 'श्रुतिषि' नाम से मिलता है। उत्तम अधिकारी को देशेन मिलता था उपदेश निरपेक्ष होकर और मध्यम अधिकारी को

श्रवण-प्राप्त होता था उपदेश-सापेक्ष । प्रथम ज्ञानका नाम आर्षज्ञान और द्वितीय का नाम औपदेशिक ज्ञान है । मनुसंहिता में लिखा है—

आर्ष धर्मीपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिना । यस्तर्कोणानुसंघत्ते स धर्म वेद नेतरः॥

किन्तु साधारण अधिकारी को जो ज्ञान होता है, वह सत् तर्क के द्वारा।
सत्तर्क से अभिप्रेत है वेदशास्त्र के अविरोधी तर्क के द्वारा अनुसन्धान।
आगमशास्त्र (त्रिपुर तथा त्रिक दार्शनिक साहित्य) में सत् तर्क का विशेष
रूपसे मण्डन किया गया है। वैदिक साहित्य में भी यह लिखित मिलता है
कि ऋषिगण जब अन्तिहित होने लगे तो तर्क पर ही ज्ञान का भार दिशा
गया। सभी साधारण जिज्ञासु लोग अवरकोटि में हैं। हम सभी इसी कोटि
के हैं। इस प्रकार के लिए सत्तर्क ही अवलम्बनीय है।

तन्त्र-शास्त्रों के अनुसार तन्त्र का मूल आघार कोई पुस्तक नहीं है, वह अपौरुषेय ज्ञान-विशेष है। ऐसे ज्ञान का नाम ही आगम है। यह ज्ञानात्मक आगम शब्दरूप में अवतरित होता है। तन्त्र-मत में परा वाक् ही अखण्ड आगम है। पश्यन्ती अवस्था में वह स्वयंवेद्य रूप में प्रकाशित होती है और अपना प्रकाश अपने साथ रखती है। यही साक्षात्कार की अवस्था है, यहाँ द्वितीय या अपर में ज्ञान का संचार करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वही ज्ञान मध्यमा में अवतीर्ण होकर शब्द का आकार धारण करता है। यह शब्द चितात्मक है। इसी भूम में गुठ-शिष्ठय भाव का उदय होता है, फलतः ज्ञान एक आधार से अपर आधार में संचरित होता है। विभिन्न शास्त्रों एवं गुरु परम्पराओं का प्राकट्य मध्यमा-भूमि में ही होता है। वैखरी में वह ज्ञानरूप शब्द जब स्थूल रूप धारण करता है, तब वह दूसरों की इन्द्रिय का विषय वनता है।

उपर्युक्त संक्षिप्त विवेचन से प्रतीत होगा कि वेद और तन्त्रों की मीर्ति दृष्टि एक ही है। यद्यपि वेद एक है किन्तु विभक्त होकर त्रयी या चर्डा के होता है, अन्ततः वह अनन्त है—वेदा अनन्ताः। यह भी वेद की ही वाणी है। अवश्य ही तन्त्र की एक और भी दिशा है, जिससे उसका वैदिक आद्रश्रें से किसी-किसी अंश में पार्थक्य प्रतीत होता है। उस कारण से तालिक साधना का वैशिष्ठय भी समझ में आता है। कुछ भी हो, ये सभी मिलाकर

शासीय संस्कृति के अंगीभूत हो चुके हैं। जैसे बृहद् जलधाराएँ मिलकर बा का कप धारण करती हैं और अन्त में महासमुद्र में विलीन हो जाती हैं, विहेक, तांत्रिक आदि सांस्कृतिक धाराएँ भारतीय संस्कृति में आश्रय वाज करती है और उसे विशाल से विशालतम बनाती हैं।

ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति पर विचार करने से प्रतीत होता है क्रिंगचीन काल से ही वैदिक तथा तान्त्रिक साधन घाराओं में परस्पर घनिष्ठ सबन्ध रहा है। यह बात जैसे सत्य है, वैसे ही यह भी सत्य है कि दोनों में बंबतः वैलक्षण्य भी है। अतिप्राचीन काल से ही शिष्टजनों द्वारा तन्त्रों के समादर के ब्रसंख्य प्रमाण उपलब्ध हैं। ऐसी प्रसिद्धि है कि बहसंख्यक देवता श्री तांत्रिक साधना के द्वारा सिद्धि लाभ करते थे। तान्त्रिक साधना का परम बार्ज या शक्ति-साधना, जिसका लक्ष्य या महाशक्ति जगदम्बा की मातु-रूप में रुपासना अथवा शिवोप।सना । ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, चन्द्र, स्कन्द, वीरभद्र, कमीश्वर, महाकाल, काम या मन्मथ ये सभी श्रीमाता के उपासक थे। प्रिंद ऋषियों में कोई-कोई तान्त्रिक मार्ग के उपासक ये और कोई-कोई गिनिक उपासना के प्रवर्तक भी थे। ब्रह्मयामल में बहुसंख्यक ऋषियों का गमोल्लेख है, जो शिवज्ञान के प्रवर्तक थे। उनमें उशना, वृहस्पति, दधीचि, स्वलुमार, नकुलीश आदि उल्लेख्य हैं। जयद्रथयामल के मंगलाष्टक प्रकरण में वन-प्रवर्तक बहुत से ऋषियों के नाम हैं, जैसे दुर्वासा, सनक, विष्णु, कश्यप, रंवतं, विश्वामित्र, गालव, गौतम, याज्ञवल्वय, शातातप, आपस्तम्ब, कात्यायन, मृगु बादि ।

तान्त्रिक संस्कृति में मूलतः साम्य रहने पर भी देश, काल और क्षेत्र के भेद हैं उसमें विभिन्न सम्प्रदायों का आविर्भाव हुआ है। इस प्रकार का भेद सावकों के प्रकृतिगत भेद के अनुरोध से स्वभावतः ही होता है। यद्यपि भिन्न-भिन्न वान्त्रिक सम्प्रदायों में आपाततः वैषम्य प्रतिभासित हो रहा है, फिर भी उनमें निष्ट रूप से मार्मिक साम्य है। संख्या में तांत्रिक सम्प्रदाय कितने आविर्भूत हुए और पश्चात्काल में कितने विलुप्त हुए; यह कहना कठिन है। उपास्यभेद के कारण उपासना-प्रक्रिया में भेद तथा आचरणादि भेद होते हैं। साधारणतया गर्थक्य का यही कारण है। शैंव, शाक्त, गाणपत्य ये तो सर्वत्र ही प्रसिद्ध हैं। सि सम्प्रदायों के भी अनेकानेक अवान्तर भेद हैं। शैंव तथा शैंव-शाक्त मिश्र अप्रदायों के भी अनेकानेक अवान्तर भेद हैं। शैंव तथा शैंव-शाक्त मिश्र अप्रदायों में कुछ के निम्नलिखित उल्लेखनीय नाम हैं—सिद्धान्त-शैंव, वीर

अथवा जंगम शैव, रौद्र, पाशुपत, कापालिक अथवा सोम, वाम, भैरव बाहि। अद्वैत दृष्टि से शैव सम्प्रदाय में त्रिक अथवा प्रत्यिभक्षा, स्पन्द प्रमृति विभाव हैं—अद्वैत मत में भी शक्ति की प्रधानता मानने पर स्पन्द, महाशंक्रम इत्याह भेद अनुभूत होते हैं। दश शिवागम और अष्टादश रुद्रागम तो सर्वप्रसिद हैं। इनमें भी परस्पर किचित् भेद नहीं है; यह नहीं कहा जा सकता। द्वैत मत में कोई कट्टर द्वैत, कोई द्वैताद्वैत और कोई शुद्धदैतवादी है। इनमें किसी सम्प्रदाय को भेदवादी, किसी को शिव-साम्यवादी और किसी को शिखा-संक्रांतिवादी कहते हैं। काश्मीर का जिक्र या शिवादैतवाद अद्वैत स्वरूप से आविष्ट हैं। शाक्तों में उत्तर कौल प्रभृति भी ऐसे ही हैं। किसी समय भारतवर्ष में पाशुपत संस्कृति का व्यापक विस्तार हुआ था।

किसी समय भारतवर्ष के एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त तक और देश से वाहर भी तन्त्रों का व्यापक विस्तार हुआ था। कुछ देशों में प्रचलित तन्त्रों के कि कीर हादि मत थे। इन दोनों मतों की स्थान-सूचियों को परस्पर मिलाने पर पता चलता है कि किसी-किसी प्रदेश में कादि, हादि दोनों मत प्रचलित थे। ये सब देश भारतवर्ष के चारों ओर और मध्यभाग में अवस्थित हैं; यश, पूर्व में अंग, बंग, किलग, विदेह, कामरूप, उत्कल, मगध, गौड, सिखहट्ट, कैंकर आदि; दक्षिण में केरल, द्रविड, तैलङ्ग, मलयाद्रि, चोल, सिहल आदि; पिश्रम से सौराष्ट्र, आभीर, कोंकण, लाट, मत्स्य, सैन्धव आदि; उत्तर में कश्मीर, शौरसेन, किरात, कोशल आदि; मध्य में महाराष्ट्र, विदर्भ, गालव, आवत आदि। भारत के बाहर हैं —वाङ्कीक, कम्बोज, भोट, चीन, महाचीन, नेपाल, हूण, कैकय, मद्र, यवन आदि। कादि तथा हादि दोनों मतों में नावा प्रकार के अवान्तर विभाग भी थे।

तन्त्रविस्तार का जो यत्किचित् परिचय दिया गया है, उससे जात होता कि भारतवर्ष के प्रायः सभी क्षेत्रों में वैदिक संस्कृति के समानान्तर तार्विक संस्कृति का विस्तार था। कभी-कभी इनकी स्वतन्त्र पृथक् सत्ता थी, कभी तटल रूप में और कभी अंगीभूत रूप में, कभी-कभी तो प्रतिकृत रूप में भी हैं संस्कृति का प्रचार हुआ किन्तु सदा और सर्वत्र यह भारतीय संस्कृति के अंग में ही परिगणित होता था। भारतवर्ष के बाहर पूर्व तथा पश्चिम में भारतीय संस्कृति का प्रभाव फैला हुआ था, वह केवल बौद्ध संस्कृति के स्रोत है है नहीं, ब्राह्मण्य संस्कृति की घाराओं से भी। प्रायः १२ सौ वर्ष पूर्व जयकी

श्विष के राज्य काल में कम्बोज अथवा कम्बोडिया में भारतवर्ष से तन्त्र कर्ष थे। ये तन्त्र बौद्ध तन्त्र नहीं थे, अपितु ब्राह्मण तन्त्र थे। इन्हें श्विषम कहा जा सकता है। इन प्रन्थों के नाम हैं—(१) नयोत्तर, (१) शिरश्छेद, (३) विनाशिख और (४) सम्मोहन। ऐतिहासिकों ने श्वाणत किया है कि नयोत्तर सम्भवतः निश्वास-संहिता के अन्तर्गत नय और उत्तर सूत्र के साथ अभिन्न है। अष्टम शतक का लिखा निःश्वास-त्व-संहिता गुप्त लिपि में दरबार पुस्तकालय नेपाल में अभी भी उपलब्ध है। श्वाय प्रायः षष्ठ या सप्तम शतक के माने जाते हैं। प्रतीत होता है कि शिरखंद तन्त्र जयद्वथ-यामल का ही नामान्तर है। जयद्वथ-यामल की एक शिव नेपाल दरबार पुस्तकालय में है। विनाशिख को कोई-कोई जयद्वथ-यामल का पिरिशिष्ट मानते हैं। सम्मोहन तन्त्र भी इसी प्रकार से परिशिष्ट ही श्वा जाता है। यह प्रचलित सम्मोहन तन्त्र का प्राचीन रूप है।

वैसे तन्त्र या तान्त्रिक संस्कृति के बाहर भारत से जाने की वात कही शो है, उसी प्रकार बाहर से भी किन्हीं तन्त्रों का भारत में आने का विवरण सुना जाता है। इस विषय में कुब्जिका तन्त्र का नाम लिया जाता है। विषष्ठ के उपाख्यान के प्रसंग में चीन अथवा महाचीन से भारत में जितारा के उपासना-ऋम के आने की किंवदन्ती सुनी जाती है। पहले जो बात कम्बोज के लिए कही गयी है, वह केवल कम्बोज ही नहीं, निकटवर्ती प्रदेशों में सर्वत्र लागू है। शिव और शक्ति की विविध उपासनार्ये उमा, पार्वती, महाकाली, पाश्रुपत, भैरव आदि के रूप में चीन आदि देशों में भारतवर्ष से जाकर प्रचलित हुईं।

कपर जो कुछ कहा गया है वह तान्त्रिक संस्कृति का वाह्य पक्ष है, किन्तु बंकिति का महत्त्व उसके बाह्य अवयंवों की चमक और आडम्बर पर निर्भर की है। मानव आत्मा की महनीयता का आदर्श उपस्थित करना ही संस्कृति है महत्त्व का परिचायक है। तान्त्रिक संस्कृति के महत्त्व को आँकने का मानदण्ड भी यही है। आत्मा की स्वरूपगत और सामर्थ्यंगत पूणंता के आदर्श है इसका महत्त्व निरूपण करना पड़ेगा। आगम-शास्त्र में निर्देश है कि बाला के नित्य शुद्ध होने पर भी उसकी अप्रबुद्ध अवस्था से प्रबुद्ध अवस्था के है। अत्याप्त उदात्त स्वर से तान्त्रिक संस्कृति घोषणा करती है कि सुप्त हो से मनुष्य का काम नहीं चलेगा, उसे जागना चाहिए। मानव-जीवन का किय जिस पूर्णंत्व को माना जाता है, उसकी सम्यक् उपलब्धि के लिए सबसे

पहले आवश्यक है अनादि अविद्या से जागना, अर्थात् पूर्ण प्रबोधन 'प्रवुदः सर्वदा तिष्ठेत्।' १

तन्त्र-भेद—तन्त्रों के तीन प्रधान विभाग हैं बाह्मण-तन्त्र; वौद्व तन्त्रें और जैन तन्त्र। ब्राह्मण-तन्त्र भी उपास्य देवता की भिन्नता के कारण तीन प्रकार के होते हैं—(१) वैष्णवागम (पाञ्चरात्र या भागवत); (२) शैवागम, (३) शाक्तागम। जिसमें क्रमशः विष्णु, शिव तथा शिक की परा देवता रूप में उपासना विहित है। दार्शनिक सिद्धान्तों के विभेद हे आगम भी द्वैत-प्रधान, अद्वैत-प्रधान तथा द्वैताद्वैत-प्रधान हैं। रामानुज की व्याख्या के अनुसार पाञ्चरात्र विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादक है; शैव आगम में तीनों मतों की उपलब्धि होती है, परन्तु शाक्तागम सर्वथा अद्वैत का प्रतिपादक करता है। इन्हीं तन्त्रों का क्रमशः वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया जायगा।

१. महामहोपाध्याय पण्डित गोपीनाथ कविराज के एक लिख के बाधार पर यह अंश आश्रित है।

२. ब्रष्टब्य लेखक-रचित बौद्धदर्शन पृ० ४२५-४६०।

#### वैष्णव तन्त्र

or end of an expense first of

आजकल 'पाश्वरात्र' ही वैष्णवागमों का प्रतिनिधि माना जाता है, परन्तु <sub>बंबानस</sub> आगम भी वैष्णवागमों के ही अन्तर्भुक्त है। पाञ्च रात्र का प्रचुर ब्राहित्य उपलब्ध होता है, परन्तु वैखानस आगम आजकल लुप्तप्राय सा हो गया हिन्तु किसी समय में वैखानसों का भी वोलवाला था। पाश्वरात्र तन्त्र कितना प्राचीन है ? आवश्यक साधनों के अभाव में इस प्रश्न का यथायें निर्धारण असम्भव सा है। महाभारत के नारायणीयोपाख्यान ( शान्ति पर्वे बायाय ३३५-३४६) में पहले-पहल इस तन्त्र के सिद्धान्त का प्रतिपादन क्या गया। जव महर्षि नारद को इसके तत्त्वों के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई, त तन्होंने भारतवर्ष के उत्तर में स्थित श्वेतद्वीप में जाकर उनका प्रथम म्बार किया। इस प्रकार नारायण ऋषि इसके प्रवर्तक हैं। पाश्वरात्र ग्रन्थों ग्रासष्ट कथन है कि पाश्वरात्र वेद का ही एक अंश है। पाश्वरात्र का स्वन्ध वेद की 'एकायन' शाखा से हैं<sup>९६</sup>। छान्दोग्य उपनिषद् में 'एकायन' विद्या का नामोल्लेख है पर इसके विवेच्य विषयों की ओर संकेत नहीं है। वहां भी 'एकायन' का सम्बन्ध नारद से ही है, जिन्होंने समस्त वेदों के गय-ताथ 'एकायन' का भी अध्ययन किया था। नागेश नामक एक अर्वाचीन कि भुक्ल यजुर्वेदीय काण्व-शाखा का ही दूसरा नाम एकायन-शाखा' है । जयाख्यसंहिता (पृ०१५) पाञ्चरात्र के प्रचारक भाष्डल्य, भारद्वाज, मौद्धायन, औपगायन और कौशिक ऋषि को काण्व-बाबानुयायी वतलाती है, पर अभीतक इस शाखा के ग्रन्थों का पता नहीं बलता ।

उत्पल (१० म शताब्दी) ने अपने 'स्पन्दकारिका' में पाश्वरात्र श्रुति वेगा पाश्वरात्र उपनिषद् से अनेक उद्धरण दिये हैं। सम्भवतः ये उद्धरण इसी विद्या के हैं। उत्पलकृत निर्देशों से पता चलता है कि दशम शताब्दी तक पाश्वरात्र श्रुति', 'पाश्वरात्र उपनिषद्' तथा 'पाश्वरात्र संहिता' '— इस कार इस तन्त्र के ग्रन्थ तीन भागों में विभक्त थे। यामुनाचार्य (११ वीं शताब्दी) वे अपने 'आगमश्रामाण्य' में पाश्वरात्र संहिताओं का नामोल्लेख किया है।

२६ मा० द०

इत निर्देशों से स्पष्ट है कि यह तन्त्र उपनिषत्काल में विद्यमान था। क्रम से कम महाभारत से प्राचीन तो अवश्यमेव है। भगवान् ही उपेय (प्राप्प) है तथा वे ही उपाय (प्राप्तिसाधन) हैं। विना भगवान् के अनुप्रह हुए जैव भगवान् को नहीं पा सकता। भगवान् की 'शरणागित' ही केवल उपाय है। इस शरणागित-तत्त्व पर आग्रह दिखलाने कारण इस तन्त्र का 'एकायन' नाम अन्वर्थ सिद्ध होता है। भे पाश्वरात्र का ही दूसरा नाम 'भागवत धमं' और 'सात्त्वतधमं' था। भागवत धमं का उल्लेख विक्रम-पूर्व के शिलालेखों में मिलता है। विक्रमपूर्व द्वितीय शताब्दी में वेसनगर के शिलालेख में यूनानी हेलिओ वोरस द्वारा भागवत उपाधि धारण करने तथा गरुडस्तम्भ की स्थापना करने का वर्णन मिलता है '। महाभारत में 'सात्त्वतिधि' का उल्लेख किया गया है । इतना ही नहीं, 'सात्त्वत' शब्द ऐतरेय ब्राह्मण में भी आता है । यदि इसका प्रयोग इसी प्रसङ्ग में हो तो सात्त्वत तन्त्र की प्राचीनता निःसंदिग्ध है।

पाश्वरात्र के मूल सिद्धान्त श्रुति में प्रतिपादित हैं। शतपथ ब्राह्मण (१३।६।१) में 'पाञ्चरात्र सत्र' का वर्णन मिलता है जिसे नारायण ने समल प्राणियों के ऊपर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए पाँच पाश्चरात्र और वेद दिनों तक किया था। इस सत्र के आध्यात्मिक रहस्थें का पता नहीं चलता, पर इतना तो निश्चित है कि विष्णुभक्तों के यज्ञ हिंसात्मक नहीं होते थे, पशु के स्थान पर यज्ञ में घृत की ही आहुति दी जाती थी। नारायणीयोपाख्यान के आधार पर नारायण-भक्तराजा उपरिचर ने सप्तर्षियों के उपदेश से सर्वप्रथम इस प्रकार का यज्ञ किया। पाचरात्र के वैदिकत्व को लेकर श्रीवैष्णव आचार्यों ने वड़ी सूक्ष्म मीमांसा प्रस्तुत की है। पान्वरात्रों के 'चतुर्व्यूह' सिद्धान्त के अनुसार वासुदेव से संकर्षण (जीव) की उत्पत्ति होती है, संकर्षण से प्रद्युम्न (मन) की और प्रद्युम्न से अनिरुद (अहङ्कार) की। शङ्कराचार्य ने शारीरकभाष्य (२।२।४२-४५) में इस मत की कड़ी आलोचना की है और स्पष्ट शब्दों में इसे अवैदिक घोषित किया है। परन्तु रामानुज के मत में बादरायण ने उक्त अधिकरण में पाश्वरात्र का मण्डन ही किया है, खण्डन नहीं। महाभारत तथा पुराण के अनेक प्रमाणवाक्यों की उद्भृत कर रामानुज ने पाञ्चचरात्रागम को भी वेदों के समान ही प्रमाणमूत माना है रहे। रामानुज से पहले श्रीयामुनाचार्य ने 'आगमप्रामाण्य' में प्रवत युक्तियों के आधार पर पाञ्चर।त्र-तन्त्र की प्रामाणिकता की सिद्ध किया। रामानुष के अनन्तर वेदान्तदेशिक ने 'पाश्चरात्र-रक्षा' ग्रन्थ में और भट्टारक वेदोत्तम वे

क्षित्रबुढ प्रत्य में मीमांसा-पद्धति से इस विषय पर विचार कर पाश्वरात्र को क्षेत्रसमित सिद्धान्तों का ही प्रतिपादक सिद्ध किया है।

वाश्वरात्र का दूसरा नाम 'भागवत या सात्त्वत' है। सात्त्वत शब्द का प्रयोग वादव क्षत्रियों के लिए होता था। अतः ऐतिहासिक विद्वानों की सम्मित में विद्वानों में इसका विपुल प्रचार होने के कारण यह संज्ञा इस तन्त्र को दी गयी है, परन्तु पाराशर की सम्मित में सात्त्वत भागवत का पर्यायवाची है रहें। वाद्या विष्णु के परमाराध्य होने के कारण इन नामों की अन्वर्थकता स्पष्ट हो है, तथापि 'पाश्वरात्र' शब्द की व्याख्या भिन्न-भिन्न प्रकार से मिलती है। वहां पारत के अनुसार चारों वेद तथा सांख्य योग के समाविष्ट होने के कारण इस विक्री संज्ञा पाश्वरात्र थी। ईश्वर-संहिता (अ०२१) के कथनानुसार शाण्डित्य, औपगायन, मौद्धायन, कौशिक तथा भारद्वाज ऋषि को मिलाकर गंव रातों में उपदेश दिया गया था तथा पद्मसंहिता (ज्ञानपद अ०१) का कथन है कि इसके सामने अन्य पाँच शास्त्र रात्रि के समान मिलन पड़ गये थे, का पाश्वरात्र नामकरण हुआ। नारद पाश्वरात्र के अनुसार इस नामकरण का कारण विवेच्य विषयों की संख्या है। 'रात्र' का अर्थ होता है—ज्ञान का कारण विवेच्य विषयों की संख्या है। 'रात्र' का अर्थ होता है—ज्ञान का कारण विवेच्य विषयों का नास्त्र पाश्वरात्र , मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय (संसार)—पंच विषयों का निरूपण करने दे इस तन्त्र का नाम 'पाश्वरात्र' पड़ा है।

पाचरात्र तन्त्रविषयक साहित्य निताग्त विशाल, प्राचीन तथा विस्तृत है, पत्तु दुःख से कहना पड़ता है कि उसका प्रकाशित अंश अत्यन्त स्वल्प है।

किष्डलसंहिता आदि प्राचीन ग्रन्थों में निर्दिष्ट साहित्य सूचना के अनुसार अगस्त्य-संहिता, काश्यप-संहिता,

नारदीय-संहिता, महासनत्कुमार-संहिता, वासिष्ठसंहिता, वासुदेव-संहिता, विष्णामित्र-संहिता, विष्णुरहस्य-संहिता आदि पान्वपात्र-संहिताओं की संख्या दो सौ पन्द्रह है, परन्तु निम्नलिखित १३ संहितायों
है। अब तक प्रकाशित हो सकी हैं:—(१) अहिबुंध्न्य-संहिता (अडघार
नीयदेरी, मद्रास), '(२) ईश्वर-संहिता (सुदर्शन प्रेस कान्वी), (३) कपिखलसंहिता, (४) जयाद्य-संहिता (गायकवाड़ ओरियन्टल सीरीज नं० ४५),
(१) पाराशर-संहिता, (६) पाद्यतन्त्र, (७) बृहद्-ब्रह्मसंहिता (आनन्दाश्रम
स्वमाला), (६) भारद्वज-संहिता, (६) लक्ष्मीतन्त्र, (१०) विष्णुतिलक,
(११) श्रीप्रश्न-संहिता, (१२) विष्णु-संहिता (अनन्तश्रयन ग्रन्थमाला) तथा

१. इब्टब्य डा० ओदर : इन्ट्रोक्शन ट्र दी पाश्वरात्र, पृ० ६-१२ )।

(१३) सात्त्वत-संहिता (काशी)। इन तेरहों में भी केवल वे ही ६ संहितायें नागराक्षर में छपी हैं जिनके प्रकाश-स्थान का यहाँ निर्देश है। अन्य सात संहितायों तेलुगु-लिपि में हैं। अन्य संहितायों भी विषयगौरव के कारण प्रकाशनयोग्य होने पर भी हस्तलिपिरूष में ही मिलती हैं। समस्त पाश्वरात्र-संहिताओं में 'पौष्कर', 'सात्त्व' तथा 'जयाख्य' संहितायों प्राचीनतम मानी जाती है। जयाख्य-संहिता ३३ पटलों में समाप्त है, पर षष्टि-अध्यायात्मक अहित्रुंध्य-संहिता जयाख्य-संहिता से लगभग दुगुनी है। बृहद् ब्रह्मसंहिता परिमाण में कम है। जयाख्य-संहिता में दार्शनिक तत्त्व का संक्षिप्त विवेचन है, परत्तु अहित्रुंध्य-संहिता का विवेचन बहुत विस्तृत है। इन्हीं संहिताओं के आधार पर इन तन्त्र के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जायगा।

पाश्वरात्र-संहिताओं के विषय चार हैं—(१) 'ज्ञान'—ब्रह्म, जीव तथा जगत् तत्त्व के आध्यात्मिक रहस्यों का उद्घाटन तथा सृष्टितत्त्व का विशेष निरूपण। (२) 'योग'—मुक्ति के साधनभूत योग तथा योग सम्बद्ध प्रक्रियाओं का वर्णन। (३) 'क्रिया'—देवालय का निर्माण, मूर्ति का स्थापन, मूर्ति के विविध आकार प्रकार का साङ्गोपाङ्ग वर्णन। (४) 'चर्चा'—आह्निक क्रिया, मूर्तियों तथा यन्त्रों के पूजन का विस्तृत विवरण, वर्णाश्रम का परिपालन, पर्व तथा उत्सव के अवसर पर विशिष्ट पूजा का विधान। इनमें चर्या का वर्णन आधे से अधिक है। आधे में सबसे अधिक क्रिया, क्रिया से कम ज्ञान और सबसे कम योग का विवेचन है। अतः चर्या और क्रिया की व्यावहारिक विवेचना ही पाञ्चरात्र संहिताओं का मुख्य प्रयोजन है। प्रमेयों की मीमांश गौण तथा प्रासंगिक है। तन्त्रों की ग्रैली के अनुसार सृष्टि और अध्यात्मतत्त्व का वर्णन एक साथ मिश्रित रूप से मिलता है।

#### पाश्चरात्र की तत्त्वमीमांसा

पाश्वरात्र-मत में परब्रह्म अद्वितीय, दुःखरहित, निःसीम सुखानुभव ह्य, अनादि, अनन्त, सब प्राणियों में निवास करनेवाला, समस्त जगत् में व्याप्त होकर स्थिर होनेवाला, निरवद्य तथा निविकार है। इस विषय में उसकी समता उस महासागर से दी जाती है जो तरङ्गरहित होने से नितान्त प्रशान्त है (अतरङ्गाणंवोपम)। वह प्राकृतगुणस्पर्शहीन तथा अप्राकृत गुणों का बास्य है। वह बाकार, देश तथा काल से अनवच्छिन्न होने के कारण पूर्ण, तिस तथा व्यापक है। वह हेय-उपादेय-विवर्जित है तथा इदन्ता (स्वरूप), इंदूर्ण

बीर इयता (परिमाण) इन तीनों से अनविच्छन्न है। वाड्गुण्य-योग से 'भगवान् है। समस्त भूतवासी होने से वही 'वासुदेव' है तथा समस्त आत्माओं में श्रेष्ठ होने के कारण वही 'परमात्मा' है। इसी प्रकार गुणों की विशेषता के कारण हह अध्यक्त, प्रधान, अनन्त, अप्रिमित, अचिन्त्य, ब्रह्म, हिरण्यगर्भ तथा शिव श्रीद नामों से विख्यात है। पाञ्चरात्र में परब्रह्म के उभय निर्गुण तथा सगुण-श्रीद नामों से विख्यात है। पाञ्चरात्र में परब्रह्म के उभय निर्गुण तथा सगुण-श्रीद नामों से विख्यात है। परमात्मा त्रिविध परिच्छेद-श्रून्य है—वह न भूत है, न ब्रीमान और न भविष्य; न ह्रस्व है, न दीर्घ; न स्थूल है, न अणु; न आदि है, न मध्य और न अन्त। इस प्रकार वह सब द्वन्द्वों से विनिर्मुक्त, सर्व उपाधि से विविज्त, सब कारणों का कारण वाड्गुण्य-रूप परब्रह्म है<sup>२९</sup>।

नारायण निर्गुण होकर भी सगुण हैं। अप्राकृत गुणों से हीन होने के कारण निर्गुण तथा षड्गुण युक्त होने से सगुण हैं। जगद् व्यापार के लिए कल्पित इन छह गुणों के नाम—ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य, बल, वीर्य तथा

पाड्गुण्य तेज हैं। अजड, स्वात्म-सम्बोधी (स्वप्रकाश), नित्य, सर्वापगाही गुण को 'ज्ञान' कहते हैं। ज्ञान ब्रह्म का स्वरूप

में है तथा उसका गुण भी है। 'शक्ति' से अभिप्राय है जगत् का उपादान कारण तथा ऐश्वर्य का अर्थ हैं—स्वातन्त्र्यपरिवृहित जगत्-कर्तृत्व। जगत् के निर्माण करने में भगवान् को तिनक भी परिश्रम नहीं होता। इस श्रमाभाव को 'वल' कहते हैं। जगत् के उपादान होने पर भी विकार-राहित्य की बास्त्रीय संज्ञा 'वीयं' है। कार्यावस्था में जगत् के समस्त उपादान कारंणों में विविध विकार दृष्टिगोचर होते हैं, परन्तु निविकार भगवान् में जगदुपादान होने पर भी किसी प्रकार के विकार का उदय नहीं होता। जगत्-सृष्टि से सहकारी की अपेक्षा न होने (अनावश्यकता) को 'तेज' कहते हैं। इस प्रकार ब्रह्म में वगत् की उभयविध कारणता—उपादान कारणता तथा निमित्त कारणता है। विवा किसी सहायता के स्वतन्त्रतापूर्वक अपने से ही इस सृष्टि का उत्पादक है। 'सर्वकारणकारणम्' विशेषण इसी सर्वशक्तिमत्ता तथा स्वतन्त्रता को द्योतित केता है। वासुदेव का ज्ञान ही उत्कृष्ट रूप है, शक्त्यादि अन्य पाँच गुण ज्ञान है। सर्वदा तत्सम्बद्ध रहते हैं।

मगवान् की शक्ति का सामान्य नाम 'लक्ष्मी' हैं। भगवान् शक्तिमान् है, देश लक्ष्मी उनकी शक्ति है। भगवान् तथा लक्ष्मी का पारस्परिक सम्बन्ध

१. बहि॰ सं॰, अध्याय २।१४-६२।

आपाततः अद्वैत प्रतीत होता है, परन्तु दोनों में अदैत भगवान् की शक्तियाँ नहीं है। प्रलय दशा में जब प्रपन्त का लय निष्पन हो जाता है, तब भी भगवान् तथा लक्ष्मी का नितान ऐक्य नहीं होता। उस समय भी नारायण तथा नारायणी शक्ति 'मानो' एकत्व घारण करते हैं । धर्म तथा धर्मी, अहन्ता तथा अहं, चिन्द्रका तथा चन्द्रमा, आतप तथा सूर्य के समान ही शक्ति तथा शक्तिमान् में अविनाभाव या समभाव सम्बन्ध स्वीकृत किया गया है, पर मूल में भेद रहता ही हैं ।

भगवान् की आत्मभूता शक्ति आरम्भकाल में किसी अचिन्त्य कारण के वन कहीं उन्मेष प्राप्त करती है : जगद्रचना-व्यापार में प्रवृत्त होती है र । विष्णु की स्वातन्त्र्यरूपी शक्ति भिन्न-भिन्न गुणों के कारण विभिन्न नामों से पुकारी जाती है। आनन्दा, स्वतन्त्रा, लक्ष्मी, श्री, पद्मा आदि उसी के नामान्तर है। उसी लक्ष्मी के सृष्टिकाल में दो रूप हो जाते हैं — (१) 'क्रियाशक्ति' तथा (२) 'मूतशक्ति' भगवान् की जगत्-सिसृक्षा (जगत् उत्पन्न करने के संकल्प) को 'क्रियाशक्ति कहते हैं और जगत् की परिणति (भवनं भूतिः की संज्ञा 'भूतिशक्ति' है। अहिबुंध्य संहिता में ही लक्ष्मी को इच्छाशक्ति तथा सुदर्शन को ऋयाशक्ति कहा गया है। इन दोनों शक्तियों के अभाव में भगवान् स्वयं अकि श्वित्कर हैं। शक्तिद्वयं के सद्भाव में ही भगवान् जगत् की सृष्टि, स्थिति तथा संहृति व्यापार के उत्पादक है। लक्मी-शक्ति के उस प्रथम आविर्भाव को 'शुद्ध-सृष्टि' या गुणोत्मेष कहते हैं जब तरक् -रहित प्रशान्त समुद्र में प्रथम बुद्बुद के समान परब्रह्म में ज्ञानादि वह गुणो का प्रथम उदय होता है। इसी शक्ति के विकास से जगत् की सृष्टि सम्पन्न होती है। सृष्टि गुद्ध और गुद्धेतर भेद से दो प्रकार की होती है। इसी के भीतर जयाख्य-संहितानुसार शुद्ध सर्गे, प्राघानिक सर्ग तथा ब्रह्म सर्गे का अन्तर्भाव किया जाता है।

भगवान् जगत् के परम मंगल के लिए अपने ही आप चार रूपों की सृद्धि करते है—(१) ब्यूह, (२) विभव, (३) अर्चावतार (४) अन्तर्यामी अवतार। पूर्वकथित षट्गुणों में से दो दो गुणों की शुद्धसृष्टि प्रधानता होने पर तीन ब्यूहों की सृष्टि होती है-संकर्षण में ज्ञान तथा बल गुण का प्राधान्य रहता है, 'प्रद्यून' में ऐस्वयं तथा वीयं गुणों का आधिक्य रहता है तथा 'अनिरुद्ध' में शक्ति तथा

१. वहिबुंध्न्य संहिता ३६।४४।

श्रेव का उद्रेक विद्यमान रहता है। इन तीनों के सर्जनात्मक तथा शिक्षणात्मक हिवस कार्य होते हैं । संकर्षण का कार्य जगत् की मृष्टि करना तथा क्षिलिक मार्ग (पान्दरात्र तत्त्व) का उपदेश देना हैं, प्रद्युम्न का कार्य ऐकान्तिक वांसम्मत क्रिया की शिक्षा देना है तथा अनिरुद्ध का काम क्रियाफल (मोक्ष) तत्त्व का शिक्षण है। वैषम्य दशा में गुण-प्रधान भाव से षड्गुणों की व्यवस्था की जाती है। पाड्गुण्य चारों व्यूहों में सामान्यतः विद्यमान रहता है, परन्तु शिंत ब्यूह में दो ही गुणों का प्राधान्य रहता है। वासुदेव को मिलाकर इन्हें चतुर्व्यूह कहते हैं। चतुर्व्यूह भगवद्रप ही है, परन्तु शंकराचार्य के उल्लेख के बनुसार वासुदेव से संकर्षण (जीव) की उत्पत्ति होती है, संकर्षण से प्रद्युम्न (मन) की तथा उससे अनिरुद्ध (अहंकार) की। यही 'चतुर्व्यूह सिद्धान्त' पाचरात्र का विशिष्ठ सिद्धान्त माना जाता है। जयाख्य आदि संहिताओं में यह मत नहीं मिलता, परन्तु नारायणीयोपाख्यान और लक्ष्मी-तन्त्र (५१६-१४) में विद्ध होने से यह पाञ्चरात्र का एकदेशीय मत जान पड़ता है।

(२) विभव—विभव का अर्थ अवतार है, जो संख्या में ३६ माने जाते हैं। विभव दो प्रकार के होते हैं—(क) 'मुख्य', जिनकी उपासना मुक्ति के लिए की जाती है तथा (ख) 'गीण', जिनको पूजा मुक्ति के वास्ते की जाती है। (बहि॰ सं॰ ५५०)। पद्मनाभ, ध्रुव, मधुसूदन, किपल, त्रिविक्रम आदि की गणा विभव में की जाती है।

(३) अर्चावतार—पाञ्चरात्र विधि से पवित्रित किये जाने पर प्रस्तरादि की पूर्तियाँ भी भगवान् का अवतार मानी जाती है। सर्वसाधारण की पूजा

में इनका उपयोग होता है। इनका नाम है—'अर्चाअवतार'।

(४) अन्तर्यामी—भगवान् सब प्राणियों के हृत्पुण्डरीक में वास करते हुए उनके समस्त व्यापारों के नियामक हैं। इस रूप का नाम अंतर्यामी रूप है। यह कल्पना उपनिषदों के आधार पर ही है 33 ।

शुद्धेतर सृष्टि-शुद्ध सृष्टि के आधार पर शुद्धेतर सृष्टि की सत्ता है।

ध्य मृष्टि का कम निम्नलिखित प्रकार से है—
प्रद्युम्न-> कूटस्थ पुरुष->- मायाशक्ति-> नियति-> काल->
धत्तुण-> रजोगुण-> तमोगुण-> बुद्धि->

१. वही ४।१७-६०।

रे. बृह्मसूत्र का शांकरभाष्य २।२।४२-४५।

रे. शान्तिपर्व, अ० ३३६, श्लोक ४०-४२।

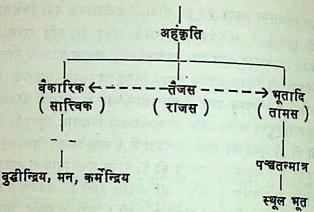

यह क्रम बहिर्बुडन्य संहिता (६।४।१८) के अनुसार है। जयाख्य संहिता का क्रम इससे भिन्न है। सांख्य से सादृश्न होने पर भी यह क्रम उससे बनेक सिद्धान्तों में भिन्न है। पाञ्चरात्र के अनुसार प्रकृति पुरुष की अध्यक्षता में सृष्टि करती है। सांख्य प्रकृति को स्वतः प्रवृत्त मानता है, पर इस तन्त्र में चुम्बक के सान्निड्य से लोहे की गित की भाँति आत्मच्छुरता से यह प्रकृति कार्य में प्रवृत्त होती है। पाञ्चरात्रमत में तीनों गुणों की सृष्टि क्रमणः एक से दूसरे की होती है, परन्तु सांख्य में इस मत का कहीं उल्लेख नहीं है।

इस जगत् के अधिपति नारायण का स्वातन्त्र्य अलौकिक होता है। समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेने पर भी वही वासुदेव राजा के समान लीलापूर्वक

कीडा किया करते हैं। यह जगत् भगवान् की लीला का जीवतत्त्व विलास है। भगवान् के 'संकल्प' या इच्छाशिक का ही नाम 'सुदर्शन' है, जो अनन्तरूप होने पर भी प्रधानतया पांच प्रकार का होता है—उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाशकारिणी शिक्त्यां, विग्रहशिक्त (माया, अविद्या आदि नामधारिणी तिरोधान-शिक्त) तथा अनुगृह शिक्त । जीव स्वभावतः सर्वशिक्तिशाली, व्यापक तथा सर्वज्ञ तो है, परतु सृष्टिकाल में भगवान् की तिरोधान-शिक्त जीव के विभुत्व, सर्वशिक्तमत्त्व और सर्वज्ञत्व का तिरोधान कर देती है, जिससे जीव क्रमशः अणु, किश्चित्कर तथा किश्चिज्ज्ञ वन जाता है। इन्हीं अणुत्वादिकों को 'मल' कहते हैं। इन्हीं संजीव वद वन जाता है और पूर्व कर्मों के अनुसार जाति, आयु तथा भोग की प्रार्थि करता है। इस विकट भवचक्र में वह निरंतर घूमता रहता है। जीव के क्लेशों

१. अहिर्बुद्ध्य संहिता १४।१२।१४।

को हेंबकर भगवान् के हृदय में 'कृपा' का स्वतः अविभीव होता है, इसी का वार्य है—'अनुप्रहात्मिका शक्ति'—जिसे आगम में 'शक्तिपात' कहते हैं। जीवों ही दीन हीन दशा को देखकर करुणावरुणालय भगवान् का हृदय द्रवीभूत हो वात है और वह जीवों पर अपनी नैसिंगिक करुणा को वर्षा करने लगते हैं। वब बीव के शुभ-अशुभ कर्म सम होकर फलोत्पादन के प्रति व्यापारहीन हो बते हैं, तब जीव इस दशा में वैराग्य तथा विवेक को प्राप्त कर मोक्ष की बोर स्वतः प्रवृत्त हो जाता है ।

#### पाश्चरात्र का साधनमार्ग

साधनमार्ग का प्रतिपादन करना ही पाश्वरात्र ग्रन्थों का प्रधान लक्ष्य है।

श्वाप्तास्त्र मन्दिर की रचना कर इष्टदेवता को विधिवत् स्थापना करनी चाहिये,

हतन्तर उनकी सात्त्वत-विधि से अर्चना करनी चाहिए। योग का अभ्यास

भी इसमें सहायक होता है परन्तु भक्ति ही इस दुःखद संसार से जीव को मुक्त

करने का मुख्य साधन है। भक्त-वत्सल करुणा-निकेतन भगवान् की अनुग्रह शक्ति

श्री भवपंक से जीवों का उद्धार कर सकती है। श्ररणागित (पारिभाषिकी

श्री 'न्यास') ही अनुग्रह-शक्ति को प्रोद्बुद्ध करने के लिए प्रधान उपाय है।

भगवान् से निष्कपट रूप से यह प्रार्थना करना कि 'में अपराधों का आलय हूँ,

श्रीकश्वन तथा निराश्रय हुँ, ऐसी स्थिति में आप ही केवल मात्र उपाय बनिये'

श्रीणागित' कहा जाता है अरे।

यह शरणागित छह प्रकार की होती है—(१) आनुकूल्यस्य संकल्पः, (२)
शितकूल्यस्य वर्जनम् (भगवान् के अनुकूल रहने का संकल्प और प्रितकूलता
को छोड़ना), (३) रक्षिष्यतीति विश्वासः (भगवान् रक्षा करेंगे' इसमें
विश्वास), (४) गोप्नुत्ववरणम् (भगवान् को रक्षक मानना), (५)
शित्वातिक्षेपः (आत्मसमर्पण) और (६) कार्पण्यम् (नितान्त दीनता)।
वेणव भक्त की 'पञ्चकालज्ञ' कहते हैं, क्योंकि वह अपने समय को पाँच
विभागों में वाँटकर भगवत्पूजा में निरन्तर लगा रहता है। पञ्चकालों के नाम
है-(क) अभिगमन—कर्मणा मनसा वाचा (जप-ध्यान-अर्चन के द्वारा भगवान्
है शित अभिगुख होना), (ख) उपादान—पूजानिमित्त फलपुष्पादि का संग्रह,
(ग) इज्या—पूजा, (घ) अध्याय—आगमग्रन्थों का श्रवण, मनन तथा
प्रदेश; और (ङ) योग—अष्टांगयोग का अनुष्ठान।

38-5913 69 spr. 3

१. वही १४।१४-२०।

इस उपासना के बल पर साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुक्ति का नाम 'ब्रह्मभावापति' है, क्योंिक इस दशा में जीव ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है। वह पुनः लौटकर इस संसार में नहीं आता। उस दशा में वह निरतिशय आनन्द का उपभोग करता है। जयाख्य-संहिता का कहना है कि यह भगवत्-सम्पत्ति नदियों की समुद्र-प्राप्ति के समान है। जिस प्रकार भिन्न-भिन्न नदियों का जस समुद्र में प्रवेश कर तद्रूप बन जाता है तथा जल में भेद दृष्टिगोचर नहीं होता, उसी प्रकार परमात्मा की प्राप्ति होने पर योगियों की भी दशा हो जाती है33। जिस प्रकार अग्नि में क्षिप्त काष्ठ के टुकड़े दग्ध होने पर लक्षित नहीं होते उसी प्रकार भगवत्प्राप्ति में भक्तों की जो दशा होती है। उस काल में जीव भगवान के 'पर' रूप के साथ परमव्योम में (शुद्ध-सृष्टि से उत्पन्न वैकुण्ठ में) बानल हे बिरार किया करता है। यह 'पर वासुदेव' 'व्यूह वासुदेव' से भिन्न है। वैकुष में अनन्त, गरुड तथा विष्वक्सेन आदि नित्य जीव भी निवास करते हैं। त्रसरेण के परिमाणवाला मुक्त जीव कोटि-कोटि रिंम से विभूषित होकर यहाँ अपने इष्ट देवता का दर्शन करता है, तथा काल-चक्र से रहित होकर भगवान् की निरन्तर सेवा तथा भजन में निरत रहता है। वह काल-कल्लोल-संकुल-जगत्-मार्ग में फिर अवतीणं नहीं होता । यही है पांचरात्रों की मुक्ति की कल्पना । पांचरात्र सिद्धान्त जीव और ब्रह्म के ऐक्य का प्रतिपादन अवश्य करता है, परनु वह विवर्तवाद को न मानकर परिणामवाद का पक्षपाती हैं।

## वैखानस आगम

वैष्णव आगमों में वैखानस आगम का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है जो पांचरात्र के समान प्राचीन तथा प्रामाणिक होने पर भी उतना प्रख्यात नहीं है। किसी समय में इनका बोलबाला था परन्तु किसी कारणवश इसको परिचय लोकप्रियता का ह्यास हो गया और आज तो इसका नाम भी सुनने को नहीं मिलता। मन्दिर और मृति के निर्माण विषय को लेकर पांचरात्रों तथा वैखानसों में प्राचीन समय में कभी भतभेद या और इसी प्रसंग में इनके मत पांचरात्र ग्रन्थों में उल्लिखित हैं। वैखानस कृष्णयजुर्वेद की स्वतन्त्र पृथक् शाखा थी। चरणव्यूह में विणित कृष्णयजुर्वेद की

१. बहि॰ सं॰ ६।२७-३० ।

शा प्रधान शाखाओं — आपस्तम्ब, बीधायन, सत्याषाढ-हिरण्यकेशी तथा श्रीत्यान श्रीतसूत्र' के भाष्यकार श्रीतसूत्र' के भाष्यकार

गौतम-धर्मसूत्र (३।२), बौधायन-धर्मसूत्र (२।६।१७), विसष्ट-धर्मसूत्र (१।१०) में वान-प्रस्थ यितयों के लिए 'वैखानस' का प्रयोग किया गया है। सुने भी वानप्रस्थों को 'वैखानस शास्त्र का अनुयायी' वतलाता है (वैखानसमते क्षिताः ६।४१)। इसका मुख्य कारण यह है कि 'वैखानसद्यर्मप्रश्न' (१।६।७) वैशानप्रस्थों के आचार-विधान का सांगोपांग वर्णन किया गया है, जिनका क्षराः पालन करना तृतीय आश्रम के वनस्थ पुरुषों का प्रधान कर्तव्य था।

इस शाखा के केवल चार प्रन्थ अवतक उपलब्ध हुए हैं—(क) वैखानसीय मनसंहिता, (ख) गृह्यसूत्र (सात प्रश्नों में या अध्यायों में विभक्त), (ग) धर्मसूत्र (या धर्मप्रश्न, तीन प्रश्नों में विभक्त), (घ) श्रोतसूत्र; स्वपाठ आठ अध्यायों में विभक्त है जिसके प्रथम चार अध्यायों में गृह्य हैं। वर्मसूत्रों में निदिष्ट मन्त्रों का संग्रह है और अन्तिम चार अध्यायों में विशिष्ट विष्णुपूजा का विधान है। अतः इन्हें 'अर्चनाकाण्ड' के नाम से पुकारते हैं।

वैद्यानसों की विशिष्टता का परिचय उनके गृह्यसूत्रों के अनुशीलन से ही हमें मिल जाता है। वैद्यानस गृह्यसूत्र के ४ प्रश्न के दशम, एकादश तथा द्वादश विद्य में विद्यु की स्थापना, प्रतिष्ठा और अर्चना विशेष वर्णन है। नित्य शतःकाल एवं सायंकाल में हवन के अनन्तर विद्यु की पूजा करना गृहस्थ के लिए आवश्यक है। विद्यु की मूर्ति ६ अंगुल से कम परिमाण की नहीं होती थी। शर में विशेष विद्य से उसकी प्रतिष्ठा की जाती थी तथा विद्युसूत्त और श्रिम्हल से उसकी पूजा की जाती थी। अष्टाक्षर तथा द्वादशाक्षर मन्त्रों के जप का विद्यान था। नारायण-विल का उल्लेख नहीं है, प्रत्युत नारायण की सव विद्यान था। नारायण-विल का उल्लेख नहीं है, प्रत्युत नारायण की सव विद्यान था। नारायण-विद्यान से मानी गई है । पान्वरात्रों की वैदिकता विद्य करने के लिए अनेक उद्योग किये गये हैं, परन्तु वैद्यानसों को वैदिकता कि करने के लिए अनेक उद्योग किये गये हैं, परन्तु वैद्यानसों को वैदिकता कि करने के लिए अनेक उद्योग किये गये हैं, परन्तु वैद्यानसों को वैदिकता कि करने के लिए अनेक उद्योग किये गये हैं, परन्तु वैद्यानसों को वैदिकता कि करने के लिए अनेक उद्योग किये गये हैं, परन्तु वैद्यानसों को वैदिकता कि करने के लिए अनेक उद्योग किये गये हैं, परन्तु वैद्यानसों को वैदिकता कि करने के लिए अनेक उद्योग किये गये हैं, परन्तु वैद्यानसों को वैदिकता

होल में ही मरीचिप्रोक्त 'वैखानस आगम' अनन्तशयन संस्कृत ग्रन्थाविल (१०१२१) में प्रकाशित हुआ है। इस विस्तृत ग्रन्थ में ७० पटल हैं। इसके

१. वैखानस धर्मप्रश्न ३।६।१।

अनुशीलन करने से वैखानसों के लुप्तप्राय प्राचीन सिद्धान्तों का ज्ञान प्राप्त होता है। किसी माधनावार सिद्धान्त के पुत्र वाजपेय-याजी श्री नर्रासह यज्वा-विरिक्त 'प्रतिष्ठाविधिदर्पण'में नारायण, विखनस मुनि, कश्यप, मरीचि इस कम सेवैबानस आचार्य-परम्परा का उल्लेख किया गया है। वैखानसागम का विषय किया तथा चय हि। मन्दिर के विभिन्न अंगों का निर्माण, विविध मूर्तियों की रचना, रामकृष आदि मूर्तियों की विशेषता, मूर्तियों की प्रतिष्ठा, अचेना, विल आदि का इतना सांगोंपांग विवेचन एकत्र मिलना कठिन है। आध्यात्मिक वातें वहुत कम हैं। परमात्मा से इस जगत् की उत्पत्ति ठीक उपनिषत्क्रम से होती है। परमात्मा की चार मूर्तियाँ होती हैं — विष्णु, महाविष्णु, सदाविष्णु तथा सर्वव्यापी । भगवान् की इन्हीं चारों मूर्तियों के अंश से चार अन्य मूर्तियों की उत्पत्ति होती है। विष्णु के अंश से 'पुरुष' जिसमें धर्म की प्रधानता रहती है, महाविष्णु के अंश से ज्ञानात्मक 'सत्य', सदाविष्णु के अंश से अपरिमित-ऐश्वर्यात्मक 'अच्युत' (श्रीपति ) तथा सर्वव्यापी के अंश से 'अनिरुद्ध' की उत्पत्ति होती है, जिसमें वैंराग्य या संहार की प्रधानता रहती है (७०वी पटल )। इन चारों मूर्तियों से युक्त होने के कारण नारायण पञ्चमूर्ति रूप माने जाते हैं। भगवान् की माया से ही जीव-वन्धन में पड़ता है और उसी की कृपा से वह मुक्त भी होता है। जीव का मुख्य कर्तव्य भगवान् विष्णु का अर्चन है। विष्णु के समाराधन के चार प्रकार हैं — (१) 'जप' — भगवान् का ध्यान करते हुए अष्ठाक्षर या द्वादणाक्षर मन्त्र का जपना, (२) 'हुत'-अग्नि होत्रादि हवन, (३) 'ध्यान' —अष्टांग योगमार्गं से परमात्मा का चिन्तन; (४) 'अर्चना'--प्रतिमा-पूजन। इन साधनों में 'अर्चना' ही मुख मानी जाती है। अर्चना विधिपूर्वक विशुद्ध होनी चाहिए। श्रीदेवी और भूमिदेवी के साथ विष्णु की मूर्ति मन्दिर के मध्य में स्थापित की जाती है। उनके दक्षिण ओर 'पुरुष' तथा 'सत्य' मूर्तियों की और वाम ओर 'अच्युत' एवं 'अनिरुद्ध' मूर्तियों की स्थापना की जाती है। पूजा वैदिक मन्त्रों से होती है। सम्यक् बाराधना के अनुष्ठान से जीव आमोद नामक विष्णुलोक में सातीका मुक्ति, प्रभास (महाविष्णुलोक) में सामीप्य, सम्मोद (सदाविष्णुलोक) में सारूप्य और अन्ततोगत्वा सर्वश्रेष्ठ वैकुण्ठ (सर्वव्यापी नारायण के लोक) में सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। वहीं जीव इष्टदेवता से अभिन्नरूपत्वेन सम्पन्न हो जाता है। इस प्रकार वैखानसों की दृष्टि में सायुज्यरूपा मुक्ति सर्वश्रेष्ठ है।

१. आनन्दिगिरि के शंकर-विजय में भी इस मत के सिद्धान्तों का प्रितिपाइन है (प्रकरण १, पृ० ५५-६४)

8

#### श्रीमद्भागवत

श्रीमद्भागवत संस्कृत साहित्य का अनुपम रत्न है। भक्तिशास्त्र का तो बहु सर्वस्व है। यह निगम-कल्पतरु का अमृतमय स्वयंगलित फल है। वैष्णवं बाबारों ने प्रस्थानत्रयी के समान भागवत को भी अपना उपजीव्य माना है। हत्त्रभावार्य भागवत को महर्षि व्यासदेव की 'समाविभाषा' कहते हैं, अर्थात् श्ववत तत्त्वों का वर्णन व्यास ने समाधि दशा में अनुभव करके किया था। श्वावत का प्रभाव वल्लभसम्प्रदाय और चैतन्यसम्प्रदाय पर बहुत अधिक हा है। इन सम्प्रदायों ने भागवत के आध्यात्मिक तत्त्वों का निरूपण अपनी ब्पनी पद्धति से किया है। इन ग्रन्थों में आनन्दतीर्थ कृत 'भागवततात्पर्य-निर्णयं से जीवगोस्वामी का 'पट् सन्दर्भ' व्यापकता तथा विशवता की दुष्टि हे अधिक महत्त्वपूर्ण है। भागवत के गूढार्थ को व्यक्त करने के लिए प्रत्येक वैज्ञवसम्प्रदाय ने इस पर स्वमतानुकूल व्याख्यायें लिखी हैं, जिनमें कुछ रीकाओं के नाम यहाँ दिये जाते हैं - रामानुज मत में सुदर्शनसूरि की 'बुक्पक्षीय' तथा वीरराघवाचार्य की 'भागवतचन्द्रचन्द्रिका'; माध्वमत में विवयध्वज की 'पदरत्नावली'; निम्बार्कमत में शुकदेवाचार्य का 'सिद्धान्त-मीप'; वल्लभमत में स्वयं आचार्य वल्लभ की 'सुबोधिनी' तथा गिरिधराचार्यं ही आध्यात्मिक टीका; चैतन्यमत में श्रीसनातनं की 'वृहद्वैष्णवतोषिणी' (रामस्कन्य पर), जीवगोस्वामी का 'ऋमसन्दर्भ', विश्वनाथ चक्रवर्ती की भाराशंदिशानी', सबसे अधिक लोकप्रिय श्रीधरस्वामी की 'श्रीधरी' है। बीहरि नामक मक्तवर का 'हरिभक्तिरसायन' पूर्वार्घ दशम स्कन्ध का बोकात्मक व्याख्यान है। इन सम्प्रदायों की मौलिक आध्यात्मिक कल्पनाओं ने बाधार यही अष्टादश सहस्र श्लोकात्मक भगद्विग्रहरूप भागवत है।

साध्यतस्व

श्रीमद्भागवत अद्वैततत्त्व का ही प्रतिपादन स्पष्ट शब्दों में करता है। श्रीभंगवान् ने अपने तत्त्व के विषय में ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेशा स्थि है<sup>34</sup>:—

मृष्टि के पूर्व में ही था—केवल मैं था, कोई क्रिया न थी। उस समय मृष्टि के पूर्व में ही था—केवल मैं था, कोई क्रिया न थी। उस समय मृष्टि का यह स्थल भाव न था, असत्-कारणात्मक सूक्ष्मभाव न था। मृष्टि का यह प्रपंच में ही हूँ और प्रलय में सब पदार्थों के लीन हो जाने पर

में ही एकमात्र अविशब्द रहूँगा। 'इससे स्पष्ट है कि भगवान् निर्गुण, सणुण, जीव जगत् सब वही हैं। अद्वयतत्व सत्य है। उसी एक, अद्वितीय, परमां को ज्ञानी लोग ब्रह्म, योगीजन परमात्मा और भक्तगण भगवान् के नाम हे पुकारत हैं वह जब सत्त्वगुणरूपी उपाधि से अविच्छन्त न होकर बबक, निराकार रूप से रहते हैं तब निर्गूण कहलाते हैं। परमार्थभूत ज्ञान सल, विशुद्ध, एक, बाहर-भीतर-भेदरहित, परिपूणं, अन्सर्मुख तथा निविकार है वही भगवान् तथा वासुदेव शब्दों के द्वारा अभिहित होता है । सत्त्वज्ञ की उपाधि से अविच्छन्न होने पर वही 'निर्गुण' ब्रह्म प्रधानतथा विष्णु स्व, ब्रह्मा तथा पुरुष चार प्रकार का सगुण रूप धारण करता है। शुद्धसत्त्वाविष्ठित्र चैतन्य को 'वृह्म', तमोमिश्रित सत्त्वाविच्छन्न चैतन्य को 'क्रह्म', तमोमिश्रित सत्त्वाविच्छन्न चैतन्य को 'पुरुष' कहते हैं। जगत् की स्थिति, सृष्टि तथा संहार-ब्यापार में विष्णु, ब्रह्मा और रुद्ध निमित्त कारण होते हैं, 'पुष्ण' उपादान कारण होता है। ये चारों ब्रह्म के ही सगुणरूप हैं। अतः भागवत के नत में ब्रह्म ही अभिन्ननिमत्तीपादान कारण है।

परब्रह्म ही जगत् के स्थित्या व्यापार के लिए भिन्न-भिन्न अवतार धारण करते हैं। परमेश्वर का जो अंश प्रकृति तथा प्रकृतिजन्य कार्यों का वीक्षण नियमन, प्रवर्तन आदि करता है, मायासम्बन्ध रहित होते हुए भी माया है युक्त रहता है, सर्वदा चित्-शक्ति से समन्वित रहता है—उसे 'पुरुष' कहते हैं। इस पुरुष से ही भिन्न-भिन्न अवतारों का उदय होता है उट।

ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र परब्रह्म के गुणावतार हैं। इसी प्रकार कल्पावतार, युगावतार, मन्वन्तरावतार आदि का वर्णन भागवत में विस्तार के साब किया गया है।

भगवान् अरूपी होकर भी रूपवान् है (भाग ३।२४।३१)। भक्तों की अभिरुचि के अनुसार वे भिन्न-भिन्न रूप घारण करते हैं (३।६।११)। भगवान् की शक्ति का नाम 'माया' हैं जिसका स्वरूप भगवान् ने इस प्रकार बतलाया है<sup>38</sup>—

वास्तव वस्तु के विना भी जिसके द्वारा आत्मा में किसी अनिर्वचनीय वस्तु की प्रतीति होती है (जैसे आकाश में एक चन्द्रमा के रहने पर भी दृष्टिहोष है दो चन्द्रमा दीख पड़ते हैं) और जिसके द्वारा विद्यमान रहने पर भी वस्तु की प्रतीति नहीं होती (जैसे विद्यमान राहु भी नक्षत्रमण्डल में नहीं ही ब बही 'माया' है। भगवान् अचिन्त्यशक्ति से समन्वित हैं। वह एक ब्ब में एक होकर भी अनेक हैं। नारदजी ने द्वारिका पुरी में एक समय में ब्रैबीक्टण को समस्त रानियों के महलों में भिन्न-भिन्न कार्यों में संलग्न देखा बायह उनकी अचिन्तनीय महिमा का विलास है। जीव और जगत् भगवान् है हिप हैं।

साधनमार्ग

भगवान् की उपलब्धि का सुगम उपाय बतलाना भागवत की विशेषता । भागवत की रचना का प्रयोजन भक्तितत्त्व का निरूपण है। वेदार्थोपवृहित विशेषता महाभारत की रचना करने पर भी अनुप्त होने वाला वेदाम्यास का द्या मिक्तियान भागवत की रचना से विनुप्त हुआ। भागवत श्रवण करने वे पिक के निष्प्राण ज्ञान-वैराग्यपुत्रों में प्राण का ही संचार नहीं हुआ, प्रत्युत वेष्णं यौवन को प्राप्त हो गये। अतः भगवान् की प्राप्ति का एकमात्र उपाय पिक ही है है ।

परम भक्त प्रह्लादजी ने भक्ति की उपादेयता का वर्णन बड़े सुन्दर शब्दों रें किया है कि भगवान् चिरत्र, बहुज्ञता, दान, तप आदि से प्रसन्न नहीं होते; वेतो मिमंल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। भक्ति के विना अन्य साधन उपहासगत्र हैं ।

भागवत के अनुसार भक्ति ही मुक्तिप्राप्ति में प्रधान साधन हैं। जान-कर्म भी भक्ति के उदय होने से ही सार्थंक होते हैं, अतः वे परम्परया साधक हैं, श्वासां इस्पेण नहीं। कर्म का उपयोग वेराग्य उत्पन्न करने में है। जवतक रिप्य की उत्पक्ति न हो जाय, तब तक वर्णाश्रम-विहित आचारों का निवादन नितान्त आवश्यक हैं। कर्मफलों को भी भगवान् को ही समर्पण कर देना उनके 'विषदन्त' को तोड़ना है। श्रेय की मूलश्रोतछपिणी भक्ति को श्रोड़कर केवल बोध की प्राप्ति के लिए उद्योगशील मानवों का प्रयत्न भी प्रकार निष्फल तथा क्लेशोत्पादक होता है जिस प्रकार भूसा कूटनेवालों का गत्ने । अतः भक्ति की उपादेयता मुक्ति के विषय में सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति के गत्ने मानी जाती है—'साधनछपा भक्ति और साध्यछपा भक्ति'। श्वास्त्रित की मानी जाती है—'साधनछपा भक्ति और साध्यछपा भक्ति'। श्वास्त्रित, अर्चन, वन्दन, दास्य, संख्य तथा आत्मनिवेदन। भागवत में क्षिणित की महिमा का वर्णन बड़े सुन्दर शब्दों में किया गया है। साध्यछपा भक्ति में मिहमा का वर्णन बड़े सुन्दर शब्दों में किया गया है। साध्यछपा भक्ति प्रेममयी होती है, जिसके सामने अनन्य भगवत्पादाश्रित

भक्त ब्रह्म का पद, इन्द्रपद, चक्रवर्तीपद, लोकाधिपत्य तथा योग की विविध विलक्षण सिद्धियों को कौन कहे, मोक्ष को भी नहीं चाहता। भगवान के साथ नित्य वृन्दावन में लिलत विहार की कामना करनेवाले भगवन्तरण-चश्वरीक भक्त शुष्क नीरस मुक्ति को प्रयासमात्र मानकर तिरस्कार करते हैं 8

भक्त का हृदय भगवान् के लिए उसी प्रकार छटपटाया करता है जिस प्रकार पक्षियों के पंखरहित बच्चे माता के लिए, भूख से व्याकुल वछड़े दूष के लिए तथा प्रिय के विरह में व्याकुल सुन्दरी अपने प्रियतम के लिए छटपटाती है<sup>88</sup>।

इस प्रेमाभक्ति के प्रतिनिधि व्रज की गोपिकायें थीं जिनके विमल प्रेम का रहस्यमय वर्णन व्यास जी ने रासप श्वाध्यायी में किया है। इस प्रकार भक्तिशास्त्र के सर्वस्व भागवत से भक्ति का रसमय स्रोत भक्तजनों के हुस्य को आप्यायित करता हुआ प्रवाहित हो रहा है। भागवत के श्लोकों में एक विचित्र अलौकिक माधुर्य है। अतः भाव तथा भाषा उभयदृष्टि से श्रीमद्भागवत का स्थान हिन्दुओं के धार्मिक साहित्य में अनुपम है। 'सर्ववेदान्तसार' भागवत का कथन यथार्थ है

to a significant property of and single a significant of the significa

his president to a graph to ask a

the case of the second second

and the same that the state of the state of the same o

## पञ्चदश परिच्छेद

ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE

### शैव-शाक्त तन्त्र

( इतिहास तथा साहित्य )

शिव या रुद्र की उपासना वैदिक काल से ही इस भारत भूमि में प्रचलित । बबुर्वेद में शतरुद्रीय अध्याय की पर्याप्त प्रसिद्धि है। तैतिरीय आरण्यक (१०१६) में समस्त जगत् रुद्ररूप बतलाया गया है। श्वेताश्वतर (३।११) में भवान् शिव सर्वाननशिरोग्रीव, सर्वभूत-गुहाशय, सर्वव्यापी तथा सर्वगत माने में हैं, परन्तु इन उपनिषदों में तन्त्रशास्त्र-निर्दिष्ट पशुपति का स्वरूप उपलब्ध बीं होता। सर्वप्रथम अथर्वेशिरस् उपनिषद् में पशुपतव्रत, पशु, पाश आदिः ल के पारिभाषिक शब्दों की उपलब्घि होती है। इससे पाशुपत-मत की भविनता सिद्ध होती है। महाभारत में शैवमतों का वर्णन है। वामन पुराण (क्षाद-६१) में शैवों के चार विभिन्न सम्प्रदाय बतलाये गये हैं-शैव, पाशुपत, भवदमन तथा कापालिक । शङ्कराचार्यं ने ब्रह्मसूत्र (२।२।३७) के भाष्य में महेसरों का तथा उनके प्रसिद्ध पन्च पदार्थों का उल्लेख किया है। इस सूत्र भी भागती और रत्नप्रभा ने पुराणोक्त तृतीय नाम के स्थान पर 'कारुणिक-विद्यानी', भास्कर ने 'काठक-सिद्धान्ती', यामुनाचार्य ने 'कालामुख' नाम ि (बागम-प्रामाण्य पृ० ४८-४९)। इस प्रकार माहेश्वर सम्प्रदाय चार पामुपत, भैन, कालामुख और कापालिक। इन्हीं धार्मिक मतों के मूल भों को 'भैवागम' के नाम से पुकारते हैं। 'भीवतन्त्र' की वैदिकता के विषय भाषीन प्रत्यों में बड़ा विवेचन है। महिम्मःस्तोत्र तथा ब्रह्मसूत्र के तकंवाद भे पाशुपत मत वेदबाह्य माना गया है, परन्तु श्रीकण्ठाचार्य ने प्रेहें शिक्षिताम्म को समभावेन माननीय तथा प्रामाणिक बतलाया है। भित्र (शिवाकं मणिदीपिका' (२।१।२८) में शिवागम को वैदिक तथा विक तो प्रकार का मानते हैं। वैदिक तन्त्र वेदाधिकारियों के लिए तथा

अवैदिक तन्त्र वेदाधिकारहीन व्यक्तियों के लिए हैं। अतः दोनों की प्रामाणिकता न्यायसंगत है।

दार्शनिक दृष्टि की विभिन्नता के कारण माहेश्वर तन्त्रों के तीन प्रधान मेद हैं—द्वैतपरक (शिवतन्त्र), द्वैताद्वैतपरक (रुद्रतन्त्र), अद्वैतपरक (भैरवतन्त्र)। पूर्वोक्त माहेश्वर मतों का प्रचार भिन्न-भिन्न प्रान्तों में था। पाशुपत मत का केन्द्र गुजरात और राजपूताना था, शैव सिद्धान्त का प्रचार तिमल देश में और वीरशैव मत का प्रचार कर्णाटक प्रान्त में है। स्पन्द या प्रत्यभिज्ञामत का केन्द्रस्थल काश्मीर देश है। इन्हीं शैवमतों का वर्णन क्रमशः आगे किया जायगा।

#### (१) पाशुपत मत

इस मत के ऐतिहासिक संस्थापकों का नाम नकुलीश या लकुलीश है। शिवपूराणान्तर्गत 'कारवण माहात्म्य' से इनका जन्म भडोच के पास 'कारवन' नामक स्थान में होना प्रतीत होता है। राजपूताना, गुजरात आदि नाना देशों में नकुलीश की मूर्तियाँ मिलती हैं, जिनका मस्तक केशों से ढका रहता है, दाहिने हाथ में वीजपूर के फल और बायें हाथ में लगूड या दण्ड रहता है। लगुड धारण करने के कारण ही इनका नाम 'लगुडेश' या 'लकुलीश' होना प्रतीत होता है। भगवान् शंकर के इन १८ अवतारों में नकुलीश आब अवतार माने जाते हैं लकुलीश, कौशिक, गार्ग्य, मैत्र्य, कौरुष, ईशान, पारगार्थ, कपिलाण्ड, मनुष्यक, अपरकुशिक अत्रि, पिंगलाक्ष, पुष्पक, बृहदार्य, अगस्ति, सन्तान, राशीकर और विद्यागुरु (अपना आचार्य)। विक्रम द्वितीय के राज्यकाल में ६१ मुप्त संवत् (३८० ई०) का एक महत्त्वपूर्ण शिलालेख मधुरा से मिला है जिसमें उदिताचार्य नामक पाशुपत द्वारा गुरु-मन्दिर में जपमितेश्वर और कपिलेश्वर नामक शिवलिंगों की स्थापना वर्णित है। उदिताचार्यं ने अपने को भगवान् कुशिक से दशम बतलाया है। लकुलीय कुशिक के गुरु थे। इस प्रकार एक पीढ़ी के लिए २५ वर्ष मानकर लकुली का समय १०५ ई० के आसपास सिद्ध होता है और यह वही समय है जब कुषाणनरेश हुविष्क के सिक्कों पर लगुड्यारी शिव की मूर्तियाँ मिलती हैं। पाशुपतों का सम्बन्ध न्याय-वैशेषिकों से नितान्त घनिष्ठ है। गुणरल वे नैयायिकों को 'शैव' और वैशेषिकों को 'पाशुपत' कहा है। न्थायवार्तिक के रचियता उद्योतकर ने 'पाणुपताचायं' की उपाधि से अपना परिचय दिया है। कभी इस मत का पश्चिमी भारत में विशेष प्रचार तथा समित्रिक ख्याति थी।

### पाञ्चपत-साहित्य

वाषुपतों का साहित्य बहुत ही कम उपलब्ध है। माधवाचायं ने सर्वदर्शनहिंदें 'नकुलीश पाशुपत' नाम से इसी मत के आध्यात्मिक सिद्धान्तों का
क्षिक्ष है। जैन प्रन्थकारों में राजशेखरसूरि ने अपने षड्दर्शनसमुच्चय में
क्षित्र है। जैन प्रन्थकारों में राजशेखरसूरि ने अपने षड्दर्शनसमुच्चय में
क्षित्र है। इसी का उल्लेख किया है। न्यायसार के रचियता काश्मीर-भासवंत्र
का कितृत 'रत्नटीका' में पाशुपतों के सिद्धान्त का संक्षिप्त विवरण है।
क्षितिसृत 'रत्नटीका' व्याख्या वास्तव में रत्नक्ष्पा है जिसके अज्ञातनामा
का ने 'सत्कायं-विचार' नामक प्रन्थ की रचना कर इस मत की पर्याप्त पृष्टि
है। सौभाग्यवश पाशुपतों का मूल सूत्रग्रन्थ महेश्वररचित 'पाशुपतसूत्र'
क्ष्व-श्वयन ग्रन्थमाला (नं० १४३) में कौण्डिन्यकृत 'पश्चार्थीभाष्य' के साथ
क्षी प्रकाशित हुआ है। सर्वदर्शनसंग्रह में निर्दिष्ट राशीकर-विरचित भाष्य यही
है। स्व पश्चार्यी (१६६ सूत्र) में पाशुपतों के पाँचों पदार्थों की विस्तृत
वा निवान्त प्रामाणिक विवेचना है।

# (२) शैव सिद्धान्तमत

शैव सिद्धान्त का प्रचार दक्षिण देश के तिमल प्रदेश में है। यह प्रदेश संग्रं का प्रधान दुर्ग है। यहाँ के शैव भक्तों ने भगवान् भूतभावन शङ्कर की गणका कर भक्तिरसपूरित भव्य स्तोत्रों तथा सिद्धान्तप्रतिपादक प्रन्थों की खी गातृशाधा तिमल में की है, जो श्रुति के समान आदरणीय माने जाते शिक्त पर्श शैव सन्तों में चार प्रमुख आचार्य-सन्त अप्पार, सन्त ज्ञानसम्बन्ध, का सुन्दर तथा सन्त मणिक्कवाचक हुए, जो तिमल देश में शैवधमें के चार शृव मार्ग-चर्या (दासमार्ग), क्रिया (सत्पुत्रमार्ग), योग (सहमार्ग) और ज्ञान मार्मा) के संस्थापक हैं। इन सन्तों का आविर्भावकाल सप्तम तथा अष्टम सार्वी है। इनसे पहले सन्त नक्कीर (प्रथम शतक), सन्त कण्णप्प (द्वितीय-का) और तिरुपूलर ने शैवमत का विपुल प्रचार किया था। इनकी तिमल का भिष्टी के से संस्थापक हैं। इन भक्तों ने जिन शैवतन्त्रों के तस्वों का आर किया वे संस्कृत में धीरे-धीरे प्रकाशित हो रहे हैं। इन बागमों को किया वे संस्कृत में धीरे-धीरे प्रकाशित हो रहे हैं। इन बागमों को किया वे संस्कृत में धीरे-धीरे प्रकाशित हो रहे हैं। इन बागमों को किया वे संस्कृत में धीरे-धीरे प्रकाशित हो रहे हैं। इन बागमों को किया वे संस्कृत में धीरे-धीरे प्रकाशित हो रहे हैं। स्वाना मक्तों के नाम से पुकारते हैं। भगवान शङ्कर ने अपने भक्तों के उद्धार

<sup>ै</sup> बीवनचरित के लिए द्रष्टव्य कल्याण सन्तांच्यू, पृ० ४४०—४४२।

मुख से उत्पन्न आगम हैं—१ कामिक, २ योगज, ३ चिन्त्य, ४ कारण, १ अजित; वामदेवमुख से—६ दीप्त, ७ सूक्ष्म, ६ अंशुमान्, १० सुप्रमेद; अधोरमुख से—११ विजय, १२ निःश्वास, १३ स्वायम्भुव, १४ अनल, १५ वीर; तत्पुरुष मुख से—१६ रौरव, १७ मुकुट, १६ विमल, १६ चन्द्रज्ञान, २० बिम्ब। ईशान मुख से—२१ प्रोद्गीत, २२ लिलत, २३ सिंद, २४ संतान, २५ सर्वोत्तर, २६ परमेश्वर, २७ किरण, २६ वातुल। जयरष ने 'तन्त्रालोक' की टीका में इन तन्त्रों का नाम दिया है। दोनों में कहीं-कहीं अन्तर है। इनमें १० द्वैतमूलक (शैव) तन्त्र हैं जिन्हें परमिष्व ने प्रणवादि दक्ष शिवों को पढ़ाया तथा १८ द्वैताद्वैत प्रधान (एद्र) तन्त्र हैं जिन्हें परमिष्व ने अघोरादि १८ रुद्रों को पढ़ाया। यही उपदेश 'महोषक्रम' तथा 'प्रतिसंहिता-क्रम' से दो प्रकार के हैं। अनेक उपागमों से युक्त होकर इन आगमों की संहिताओं की संख्या २०६ है। सिद्धान्तियों के अनुसार अपर-ज्ञानरूप वेद केवल मुक्ति का साधन है, परन्तु परज्ञानरूप यही शिवशास्त्र मुक्ति का एकमात्र उपाय है। कामिक के उपागमों में 'मृगेन्द्र' तन्त्र नारायण-कष्ठ की चृत्ति और अघोरशिवाचार्य की दीपिका के साथ प्रकाशित हुआ हैं।

## शैवाचार्य

अवान्तर काल में अनेक विद्वान् शैवाचार्यों ने इन तन्त्रों के सिद्धान्त को प्रतिपादन करने का श्लाधनीय प्रयत्न किया । इनमें आठवीं शताब्दी में आविर्मृत आचार्य 'सद्योज्योति' का नाम विशेष उल्लेखनीय है । इनके गुरु का नाम 'उग्रज्योति' था। सद्योज्योति के महत्वपूर्ण ग्रन्थ हैं—नारेश्वरपरीक्षा, गौरवाम की वृत्ति, स्वायम्भुव आगम पर उद्योत तथा तत्त्वसंग्रह, तत्त्वत्रय, भोगकारिका मोक्षकारिका, परमोक्षनिरासकारिका । हरदत्त शिवाचार्य (११ शतक)—एक विशिष्ट आचार्य थे जिनकी 'श्रुतिसूक्तमाला' या 'चतुर्वेदतात्पर्यसंग्रह' में वेदवेदान्त का तात्पर्य शिवमहिमा के प्रतिपादन में बतलाया गया है। 'शिवांता भूप' (१५ श०) ने इसकी रमणीय टीका लिखी है। श्रीकष्ठ तथा अप्ययदीक्षित ने इस ग्रन्थ को अपना उपजीव्य माना है। बृहस्पति, शंकरतत्ता, अप्ययदीक्षित ने इस ग्रन्थ को अपना उपजीव्य माना है। बृहस्पति, शंकरतत्ता, विद्यापति, देववल द्वैताचार्यों की स्थिति अभिनवगुस से पहले थी, क्योंकि तन्त्रालोक में इनका उल्लेख मिलता है। नारायणकण्ठ के पुत्र रामक्ष्य तन्त्रालोक में इनका उल्लेख मिलता है। नारायणकण्ठ के पुत्र रामक्ष्य (११ श० का आरम्भ ) ने सद्योज्योति के ग्रन्थों पर पाण्डित्यपूर्ण व्याक्षार्व (११ श० का आरम्भ ) ने सद्योज्योति के ग्रन्थों पर पाण्डित्यपूर्ण व्याक्षार्व (११ श० का आरम्भ ) ने सद्योज्योति के ग्रन्थों पर पाण्डित्यपूर्ण व्याक्षार्व (११ श० का आरम्भ ) ने सद्योज्योति के ग्रन्थों पर पाण्डित्यपूर्ण व्याक्षार्व (११ श० मोक्षकारिकार्य लिखा है, जिनमें—(१) प्रकाश (नरेश्वरपरीक्षा) तथा मौलिक ग्रन्थ लिखा है, जिनमें—(१) प्रकाश (नरेश्वरपरीक्षा) नावकारिकार्य परिताक्षार्व (११ भातकारिकार्य लिखा है) नावकारिकार्य परिताक्षार्व (११ भातकारिकार्य लिखार्य नरेश्वरपरीक्षा)

(१) गरमोक्षनिरासकारिकावृत्ति प्रकाशित हो गई हैं। रामकण्ठ के अन्तेवासी क्ष्मिरिने 'रत्नत्रय' लिखा है। उत्तुङ्गशिवाचार्य के शिष्य भोज राज-रचित क्षिकां माननीय प्रन्थ है जिसका निर्देश 'सूतसंहिता' की टीका में ब्रम्म माधव ने किया है। रामकण्ठ के शिष्य अघोरशिवाचार्य (१२ शर् श्चिकात ) ने तत्त्वप्रकाशिका तथा नादककारिका पर वृत्तियाँ लिखकर हानों को बोधगम्य बनाया है। सद्योज्योति के अन्तिम पाँच ग्रन्थ, भोजराज विलामाशिका, रामकण्ठ की नादकारिका, श्रीकण्ठ का रत्नत्रय ये आठ ग्रन्थ व्यकरण' के नाम से विख्यात हैं। दक्षिण का 'शैवागमसंघ' इन 'सिद्धान्त' लोंको नागराक्षर में प्रकाशित ुकर हमारा बड़ा उपकार कर रहा है।

## (३) वीर शैवमत

वीलीवमत के अनुयायियों का नाम लिंगायत या जंगम है। इनके विलक्षण ाता है। ये वर्णव्यवस्था को नहीं मानते, यद्यपि इसके आद्य प्रवर्तेक ब्राह्मण ।। वे बोग शंकर की लिंगात्मक मूर्ति को गले में हर समय लटकाये हुये रहते । कर्णाटक देश में वीरशैव धर्म का बहुत प्रचार है। इस मत के आदा नार का नाम 'वसव' (१२ श०) था, जो कलचुरि-नरेश विज्जल के लो सत्ताये जाते हैं। वीर शैवों का कथन है कि यह मत नितान्त प्राचीन । श्वीत महापुरुषों ने इस मत का भिन्न-भिन्न समयों में उपदेश किया है। क्षे नाम रेणुकाचार्य, वारुकाचार्य, एकोरामाचार्य, पण्डिताराध्य तथा शिराह्य हैं, जिन्होंने क्रमशः सोमेश्वर, सिद्धेश्वर, रामनाथ, मल्लिकार्जुन विश्वनाथ नामक प्रसिद्ध शिवलिंगों से आविर्भूत होकर शैव धर्म का वा किया। इन्होंने क्रमशः 'वीर' सिंहासन को रम्भापुरी (मैसूर) में, सं सिहासन को उज्जयिनी में, 'वैराग्य' सिहासन को केदारनाथ के पास भे क में, 'सूर्य' सिंहासन को 'श्रीशैल' में तथा 'ज्ञान' सिंहासन को काशी विश्वराष्ट्रय-महासस्थान ) में स्थापित किया। सिद्धान्त के २५ मास्हें भी मान्य हैं। श्रीपति (१०६० ई०) ब्रह्मसूत्र पर 'श्रीकर' भाष्य का सत की उपनिषन्मूलकता प्रदिशत की है। श्री शिवयोगी विष् का 'सिद्धान्त-शिखामणि' वीर शैव का माननीय ग्रन्थ है।

( ४ ) प्रत्यभिज्ञा दर्शन

भिमीर में पनपनेवाला अद्वेतवादी दर्शन अनेक नामों से प्रख्यात हैं कित्रिता, स्पन्द, षडर्घशास्त्र तथा षडर्घक्रम-विज्ञान के नामों से प्रसिद्ध है। ये सब अभिष्ठान इस दर्शन के मौलिक सिद्धान्तों की दृष्टि में रखकर विद्वानों द्वारा प्रदत्त है। इस दर्शन का अन्यतम सिद्धान्त है—प्रत्यिम्ना। प्रत्यिभन्ना सिद्धान्त यह है कि अज्ञान की निवृत्ति के अनन्तर गुरुवचन से जीव को ज्यों ही यह ज्ञान हो जाता है कि 'मैं शिव हूँ', त्यों ही उसे तुरुव आत्मस्वरूप शिवत्व का साक्षात्कार हो जाता है। भारतीय दर्शन में इसी महत्त्वशाली 'प्रत्यिभन्ना' तथ्य के कारण यह दर्शन इस नाम से प्रख्यात है। इसके अनुसार परमेश्वर अपनी स्पन्दरूपा शक्ति से सर्वदा अविमुक्त रहता है। स्पन्दरूपा शक्ति ही उसका नित्य स्वभाव है। इसीलिए यह 'स्पन्द' नामा अभिहित होता है। इसका 'त्रिक' अभिष्ठान तन्त्रत्रय की सर्वाधिक प्रधानता के कारण है। सिद्धातन्त्र, नामक तन्त्र तथा मालिनीतन्त्र—ये तीन तन्त्र इस दर्शन के आधारमूत शास्त्र हैं। इस मत में पर, अपर तथा परापर रूप तीन तथा नर 'अपर त्रिक'; शिव, शक्ति तथा जनका संघट्ट 'परित्रक'; शिव, शक्ति तथा नर 'अपर त्रिक'; तथा परा, परापरा, अपरा—ये तीन अधिष्ठात्री देखिंग 'परापरित्रक' के नाम से प्रख्यात हैं। इन तीनों त्रिकों के आधार पर प्रतिष्ठि होना त्रिक संज्ञा का हेतु है।

'षडधंशास्त्र' नामकरण इस मत के मुख्य सिद्धान्त की ओर संकेत करता हैं। इस दर्शन के अनुसार लिपि के प्रथम छह स्वर—अ, आ, इ, ई, उ, क उसी उन्मेषक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस क्रम से अनुत्तर, आनन्द, इन्छा ईशना, उन्मेष तथा ऊर्मि शक्तियों का परम तस्व से उल्लासन होता है। इत में से आनन्दशक्ति, ईशनाशक्ति तथा ऊर्मिशक्ति क्रमशः अनुत्तर, इन्छा तथा उन्मेष पर आधारित होती हैं और उन्हीं की किन्धित् विकासोन्मुख अवस्थाय है। इस प्रकार प्रधान हैं ह्रस्वत्रय ही—अनुत्तर, इन्छा तथा उन्मेष, जो क्रमहा है। इस प्रकार प्रधान हैं ह्रस्वत्रय ही—अनुत्तर, इन्छा तथा उन्मेष, जो क्रमहा वित्, इन्छा और ज्ञान कहलाती हैं। 'षडधंशासन' नाम इसी तत्त्व की और संकेत करता है।

कहा जाता है कि परमिशव ने अपने पश्चमुखों से उत्पन्न शैवागमों की दैतपरक व्याख्या देखकर अद्वेत सिद्धान्त के प्रचार के लिए इस मत का खाविर्माव किया तथा दुर्वासा ऋषि को इस शैव शासन के प्रचार करते का खादेश दिया। दुर्वासा ने 'त्र्यम्बकादित्य' नामक मानस पुत्र उत्पन्न किया राज्ये उत्पन्न किया राज्ये के द्वारा इसका प्रचार कराया। अपने इस प्रवर्तक के नाम से शिवशासन 'त्र्यम्बकशास्त्र' नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्र्यम्बकादित्य की परम्पा शैवशासन 'त्र्यम्बकशास्त्र' नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्र्यम्बकादित्य की परम्पा शैवशासन 'त्र्यम्बकशास्त्र' नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्र्यम्बकादित्य की परम्पा शैवशासन 'त्र्यम्बकशास्त्र' नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्रयम्बकादित्य की परम्पा शैवशासन 'त्र्यम्बकशास्त्र' नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्रयम्बकादित्य की परम्पा शिवश्व संगमादित्य काश्मीर में आकर बस गया। उन्हीं के शिव्यं

ब्रियों द्वारा यह मत काश्मीर में विकसित हुआ। संगमादित्य की चौथीं में सोमानन्द नामक प्रख्यात तान्त्रिक विद्वान् हुये जिन्होंने 'शिवदृष्टि' क्षिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ का प्रणयन किया। यह परम्परा इस प्रकार है—
ब्रिमादित्य-> वर्षादित्य-> अरुणादित्य-> आनन्द-> सोमानन्दे।

इस बद्देतवादीः त्रिकदर्शन का साहित्य बड़ा विशाल है और अधिकांश शामीर संस्कृत ग्रन्थमाला में प्रकाशित हो चुका है। शैवदर्शन के आधारभूतः व्यवस्य साहित्य को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है—आगम-

रै. यह विवरण शिवदृष्टि में दिया गया है (७।११४ १२०)

तियो नारायण इत्यभूच्छ्रुतिनिधिः श्री कान्यकुब्जे द्विजः तद्वंशे स्वगुणप्रकर्षेखचितो मुक्ताकणाख्योऽभूत्। तस्यैषाः सदृशानुजेन रचिता रामेण विद्वज्जन— श्लाष्यत्वात् सफलश्रमेण भगवद्गीता-पदार्थप्रपा।।

रे. कृतिस्तत्रभवतो महामहेश्वराचार्यशिरोमणि-राजानक-श्रीमदुत्पलदेव-पादपद्मानुजीविनो राजानकश्रीरामकण्ठस्य ।

शास्त्र, स्पन्दशास्त्र तथा प्रत्यभिज्ञाशास्त्र । 'आगमशास्त्र' से तात्पर्यं उन प्रत्यों से है जिनके आदि-प्रवर्तक भगवान् शिव वतलाये जाते हैं। ऐसे प्रत्यों में मालिनी-विजयोत्तर तन्त्र, विज्ञानभैरव, स्वच्छन्दतन्त्र, नेत्रतन्त्र, स्वायम्बद्धन्त्र तथा रुद्रयामल की गणना की जाती है जिनमें 'मालिनी-विजय' ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इन तन्त्र-प्रन्थों में से अनेक की व्याख्या प्रस्थात शिवाचार्यों ने की है।

#### स्पन्दशास्त्र

स्पन्दशास्त्र इस दर्शन के :साधनापक्ष से सम्बन्ध रखता है। 'स्पन्द इस दर्शन का महनीय तत्त्व है। परमेश्वर की स्वातन्त्र्य शक्ति ही किच्चित चलनात्मक होने के कारण 'स्पन्द' नाम से अभिहित की जाती है। स्पन्द परमशिव का नित्य स्वभाव है। स्पन्दकारिका इस शास्त्र का मूल ग्रन्थ है। ५१ कारिकाओं में निवद इस रहस्यात्मक ग्रन्थ के तीन निस्यन्द (= अध्याय) है। साधनापक्ष से सम्बन्धित यह ग्रन्थ-केवल सिद्धान्तनिरूपण करता है; न षह परमत के खण्डन में और न स्वमत के मण्डन में प्रवृत्त दार्शनिक शैली का अनुसरण करता है। वसुगुस इस स्पन्दकारिका के निःसंदिग्व प्रणेता हैं। शिवसूत्र के प्रणयन का भी श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। यों सम्प्रदायानुसार क्षेमराज (शिवसूत्रविमशिणी के अारम्भ में ) का कथन है कि शिवसूत्र के लिए भगवान् श्रीकण्ठ ने स्वप्न में वसुगुप्त को आदेश दिया था कि महादेव-गिरि के एक विशाल शिलाखण्ड पर उट्ट कित शिवसूत्रों का उद्घार कर प्रचार करो। जिस चट्टान पर ये सूत्र उट्टं कित मिले थे, उसे आज भी 'शिवपन् .( = शिवोपल, शिवशिला ) के नाम ने पुकारते हैं। बहुत सम्भव है कि इन सूत्रों को (संख्या में ७७) सातिशय पवित्रता से मण्डित करने की दृष्टि से कालान्तर में इस दैवी आख्यान का उदय हुआ हो। कल्लट के गुरु होने से वमुगुप्त का समय निर्धारित किया जाता है। राज्यतरंगिणी के अनुसार अवन्तिवर्मा ( ५५५ ई० - ५५० ई० ) के राज्यकाल में कल्लट जैसे सिद्धों का भूतल पर अवतरण सम्पन्न हुआ। । फलतः कल्लट अवन्तिवर्मा के समकालीन सिद्ध पुरुष थे और उनके गुरु वसुगुप्त का समय नवम शति का आरम्भिक काल

१. वनुग्रहाय लोकानां भट्टश्रीकल्लटादयः। अवन्तिवर्मणः काले सिद्धा भुवमवातरन्।। —राजतरंगिणी पूर्वि

वर्गि द१० ई०-द३५ ई० मानना सर्वथा न्याय्य प्रतीत होता है। वसुगुत के व्याप्त कल्ला ने स्पन्द सिद्धान्त को अग्रसर किया। वसुगुत सोमानन्द के क्षित्र कल्ला ने स्पन्द सिद्धान्त को अग्रसर किया। वसुगुत सोमानन्द के के क्षित्र समसामयिक हैं। एक स्पन्दशास्त्र के प्रतिष्ठापक हैं, तो दूसरे व्यक्तिश्वाधास्त्र के। इन दोनो शास्त्रों का प्रतिष्ठापन तथा व्यवस्थापन एक ही क्ष्य में हुआ—नवम शती के आरम्भ में, परन्तु दोनों को अभिन्नमत-प्रतिपादक स्वता उचित नहीं है।

'प्रत्यिमज्ञा' मार्ग की अभिनवता का कारण वसुगुप्त के द्वारा अप्रकटाहिए ही है, शैवागम के ऊपर अनाश्रयण नहीं। क्योंकि सोमानन्द ने स्वयं
श्विद्धिट' में प्रतिपादित तत्त्वों का वक्तृत्व शिव के ऊपर ही आरोपित किया
है। अर्थात् 'शिवदृष्टि' में अभिव्यक्त प्रत्यभिज्ञा मार्ग शैवागम के ऊपर पूर्णतया
अश्वित है। उनकी स्पष्ट उक्ति है—

प्रतिपागितसेतावत् सर्वमेव शिवात्मकम् । न स्वबुद्घ्या शिवो दाता शिवो भोक्तेति शास्त्रतः ॥

गृह तथ्य भी विस्मरणीय नहीं है कि शिवसूत्र भी शैवागम के ऊपर आश्रित है। उसके द्वारा प्रतिपादित तीनों मार्ग शिवागम के द्वारा प्रतिपादित है। स्रीतिए सेमराज ने स्वीय 'शिवसूत्र-विभशिनी' में शिवसूत्र को रहस्यागमगर्भगृह-क्ष्प बतलाया है (रहस्यागमसंग्रहक्ष्पत्वात् शिवसूत्राणाम्—
नि॰ सू॰ वि॰ ५५)।

प्रत्यिमज्ञा तथा स्पन्दशास्त्र के परस्पर सम्बन्ध के विषय में मतभेद दृष्टिगेवर होता है। साधारणतया स्पन्दशास्त्र प्रत्यिभज्ञा का ही प्रतिपादक माना
गता है। परन्तु तथ्य इससे नितान्त भिन्न है। वसुगुप्त के द्वारा महादेविगिरि
गर उपलब्ध तथा प्रकाशित शिवसूत्र प्रत्यिभज्ञा के प्रतिपादक नहीं हैं,
गोंकि उनमें प्रत्यिभज्ञा नामक उपाय का नाम भी उपलब्ध नहीं होता।
गामव, शाक्त तथा आणव—नामक तीन ही मार्गों का उसके तीनों अध्यायों
गिमव, शाक्त तथा आणव—नामक तीन ही मार्गों का उसके तीनों अध्यायों
गिमव, बाख्यान किया गया है। स्पन्दकारिका शिवसूत्रों का संग्रह
गिमव करती है—इस तथ्य का प्रतिपादन क्षेमराज ने अपनी व्याख्या
निम्नुव-विमिश्वनी' में स्पष्टतः किया है । ईश्वरप्रत्यभिज्ञा' में इन तीन

रे एतानि च सम्यगधीत्य भट्टश्रीकल्लटाखेषु प्रकाशितवान् स्पन्द-कारिकाभिः संगृहीतवान् । उपायों से श्रेष्ठ 'प्रत्यभिज्ञा' नामक उपाय का विशव वर्णन किया गया है। फलतः स्पन्दशास्त्र को प्रत्यभिज्ञाशास्त्र से भिन्न ही मानना उपयुक्त है। कारण, स्पन्द का अन्तिम लक्ष्य शाक्तोपाय का प्रकाशन है और प्रत्यभिज्ञा का चरम उद्देश्य प्रत्यभिज्ञोपाय का आविष्करण है (जो अनुपाय' नाम से भी प्रक्यात है)। 'ईश्वर-प्रत्यभिज्ञा-कारिका' के इस कथन की सुसंगित तभी ठीक बैठती है—

इति प्रकटितो मया सुघट एष मार्गो नवः।
गुरुभिरुच्यते स्म शिवदृष्टिशास्त्रे यथा।।

'स्पन्दकारिका' के गूढ अर्थ के प्रकटन के निमित्त कालान्तर में अनेक व्याख्या ग्रन्थों की रचना हुई जिनमें से भट्टकल्लट ( ५५० ई० ) की 'स्पन्द सर्वस्व-वृत्ति', रामकण्ठ ( ५५० ई० – ५७० ई० ) की 'स्पन्द-विवृत्ति', उत्पन्न-वैष्णव ( दशम शती का आरम्भ ) की 'स्पन्द-प्रदीपिका तथा क्षेमराज ( १०२५ ई० – १०५० ई० ) का 'म्पन्द-सन्दोह ( जो 'स्पन्दकारिका' की प्रथम कारिका की सुविस्तृत टीका है) और 'स्पन्दनिर्णयवृत्ति' (समग्रग्रन्थपर विद्वत्तापूर्ण व्याख्या ) मुख्य मानी जाती है।

#### **प्रत्यभिज्ञाञ्चा**स्त्र

इस शास्त्र का मूलस्थानीय ग्रन्थ सोमानन्द की शिवदृष्टिं है। सोमानन्द के पूनंजों का वर्णन ऊपर किया गया है। इनको वसुगुप्त का शिष्य मानना कथापि प्रमाणसिद्ध नहीं है। रामकण्ठ के प्रगुरु होने के कारण इनका समय नवम शती का आरम्भकाल मानना सर्वथा उपयुक्त है (५०० ई० लगभग)। शिवदृष्टि दार्शनिक शैली में निबद्ध तकंबहुल ग्रन्थ है। इसमें सात सौ श्लोक हैं जो विषयानुसार सात आह्निकों में विभक्त हैं। इसमें शब्दाद्वैत का स्वरूप-कथन तथा उसका निराकरण कर शाक्तों, द्वैतवादी शैवों तथा पातखलों के सिद्धानों का खण्डन कमशः द्वितीय तथा तृतीय आह्निक में हैं। चतुर्थ में अन्य दार्शनिकों की शंका का समाधान कर शिवाद्वैत का तर्कपूर्ण विवेचन है। अन्य आह्निकों में इस प्रकार परमत-खण्डन तथा स्वमत-मण्डन है। सोमानन्द अपने व्याख्याद सिद्धानों को भगवान् शिव की प्रेरणा का फल मानते हैं। 'शिवदृष्टिं पर उत्पलकृत वृत्ति ४।७४ तक ही उपलब्ध है।

१. द्रष्टव्य डॉ॰ भैवरलाल जोशी: काश्मीर शैवदर्शन और कामायती, चौखम्भा प्रकाशन, काशी १९६८ पृ० २७-२१।

उत्पलदेव इस शास्त्र को प्रौढि प्रदान करने का श्रेय सोमानन्द के क्षिय उत्पलदेव को है। इनके पिता का नाम उदयाकर और पुत्र का नाम क्षियाकर था। रामकण्ठ के गुरु होने से इनका समय ५२५ ई०-५५० ई० कि मानता सर्वथा समुचित है। इनक्ती प्रतिभा का प्रकाशक ग्रन्थरत्न है — क्षिरप्रत्यिभिज्ञाकारिका चार अध्यायों में विभक्त छन्दोमयी रचना, जिसके का 'सूत्र' कहे गये हैं। उत्पल ने इस पर दो टीकार्ये लिखीं जिनमें से वृक्ति वानी एक ही टीका अपूर्णतः उपलब्ध हैं। इस पर अभिनवगुस ने विमिश्निनी वानक महत्त्वपूर्णवृत्ति लिखी जो लघ्वी वृक्ति कहलाती है। उत्पलदेव प्रौढ वाकिक होने के अतिरिक्त सरस भक्त किव थे जिनकी पुष्टि उनके स्तोत्र- काइ से की जा सकती है जो शिवस्तोत्रावली के नाम से प्रकाशित है। ईश्वरप्रिक्ता त्रिक सम्प्रदाय का मनन शास्त्र है — परपक्ष का खण्डनात्मक का , जिसके नाम पर ही यह दर्शन 'प्रत्यभिज्ञा' के अभिधान से प्रख्यात हुआ।

ईश्वरप्रत्यिभिज्ञा की दो वृत्तियों की रचना कर अभिनवगुप्त ने प्रत्यिभिज्ञा-स्त्रंन के सिद्धान्तों की मामिक व्याख्या प्रस्तुत की। प्रथम उत्पलवृत्ति की बाह्या होने से लघ्वी और दूसरी उत्पलरचित विवृत्ति की व्याख्या होने से वृह्ती के नाम से प्रक्यात है। दोनों विमिशिनी कही जाती है। ये ही पाँचों अब इस दर्शन के मूल शास्त्र हैं—

> सूत्रं वृत्तिर्विवृतिर्लघ्वी बृहतीत्युभे विमर्शिन्यौ । प्रकरणविवरणपञ्चकमिति शास्त्रं प्रत्यभिज्ञायाः ।।

> > ( सर्वदर्शनसंग्रह )

'सूत्र' से तात्पर्य ईश्वरप्रत्यिभज्ञाकारिका से है। वृत्ति तथा विवृति विविद्ये के ही कृतियाँ हैं जिनमें प्रथम अधूरी प्राप्त है तथा द्वितीय अप्राप्त है। बन्य दोनों अभिनवपुष्त की रचनायों है। शिवदृष्टि इन सब का आधार- स्वानीय प्रकरण-ग्रन्थ है। 'सिद्धित्रयी' में अज्ङप्रमातृ सिद्धि, ईश्वर-सिद्धि वेषा सम्बन्धसिद्धि की गणना है। 'शिवस्तोत्रावली' भक्ति-रस से पूरित बड़ा है सुद्दर स्तोत्र-संग्रह है।

अभिनवगुष्त—(६५०—१००० ई०)—उत्पल के प्रशिष्य तथा किम्मणपुत्त के शिष्य अभिनव का नाम दर्शन तथा साहित्य संसार में सबसे कि प्रसिद्ध है। जिस प्रकार 'अभिनवभारती' तथा 'लोचन' ने इनका नाम बाहित्य-जगत् में अमर कर दिया है, उसी प्रकार ईश्वरप्रत्यिभज्ञाविमिशनी,

तन्त्रालोक, तन्त्रसार, मालिनीविजयवात्तिक, परमार्थसार, पराित्रशिका-विवृति ने त्रिकदर्शन के इतिहास में इन्हें अमर वना दिया है। इनके विपुलकाय 'तन्त्रालोक' को तन्त्रशास्त्र का विश्वकोष कहना चाहिए। साहित्य तथा दर्शन का सुन्दर सामञ्जस्य करने का श्रेय महामहेश्वराचार्य अभिनवगुप्ताचार्य को है। सर्वतन्त्रस्वतन्त्र होने के अतिरिक्त ये अलौकिक सिद्ध पुरुष थे। ये अर्घत्र्यम्वकमत के प्रधान आचार्य शम्भुनाथ के शिष्य और मस्येन्द्रनाथ-सम्प्रदाय के सिद्ध कौल थे।

क्षेमराज (१७४-१०२४)—अभिनव-जैसे गुरु के सुयोग्य शिष्य थे। व्यापकता की दृष्टि से इनके ग्रन्थ अभिनव से कुछ ही न्यून हैं। इनके सुप्रसिद्ध ग्रन्थ हैं—(१) शिवसूत्र-विमिशनी, (२-४) स्वच्छन्द-तन्त्र, विज्ञानभैरव तथा नेत्र-तन्त्र पर उद्योत टीका, (४) प्रत्यभिज्ञाहृदय, (६) स्पन्दसन्दोह, (७) शिवस्तोत्रावली की टीका आदि।

इनके अतिरिक्त इस मत के मान्य ग्रन्थ हैं—योगराज (१०६० ई०) कृत परमार्थं सार-टीका, जयरथ (११८० ई०) लिखित तन्त्रालोक-टीका, भास्करकण्ठ (१७८० ई०)-रचित ईश्वरप्रत्यभिज्ञा-टीका (जो ग्रन्थकार के नाम पर 'भास्करी' कहलाती है), गोरक्ष (महेश्वरानन्द) रचित 'परिमल'-सहित 'महार्थमञ्जरी'।

#### (५) शाक्त तन्त्र

शाफतन्त्रों की संख्या बहुत ही अधिक है। शाक्त पूजा-पद्धित के नितान्त गोपनीय तथा गुरुमुखंकगम्य होने के कारण शाक्तों की यह धारणा अनेकांश में सत्य है कि शाक्त तन्त्रों के प्रकाशित होने पर अनर्थ होने की ही अधिक सम्भावना है। इसलिए शाक्ततन्त्रों का प्रकाशन बहुत ही कम हुआ है; तथापि इन प्रकाशित तन्त्रों के ही अनुशीलन से शाक्तों की विपुल साहित्यिक सम्पत्ति तथा उदात्त सिद्धान्तों, का भलीभाँति परिचय मिलता है। आगमों के गुण, देश, काल, आम्नाय आदि की भिन्नता से अनेक भेद प्रदर्शित किये जाते हैं। सात्त्विक आगमों को 'तन्त्र', राजस को 'यामल' तथा तामस को 'डामर' कहते हैं।

भगवान् शंकर के मुखपञ्चकों से उत्पन्न होने के कारण आगमों के प्रधानतया पाँच 'आम्नाय' होते हैं'—पूर्वाम्नाय, दक्षिणाम्नाय, पश्चिमाम्नाय, उत्तराम्नाय

<sup>.</sup> १. परशुराम कल्पसूत्र १।२।

का कर्जाम्नाय । निम्नतर तथा गुप्तमुख से उत्पन्न अघः आम्माय छठा आम्नाय वाला है । कुलाणंवतन्त्र के तृतीय उल्लास में इन आम्नायों का वर्णन है । विमाय सृष्टि रूप तथा मन्त्रयोग है, दक्षिणाम्नाय स्थित रूप और मक्तियोग है, गिश्रमाम्नाय संहार रूप तथा कर्मयोग है, उत्तराम्नाय अनुप्रहरूप और ज्ञानका है। कर्म्वाम्नाय की कुलाणंव में बड़ी प्रशंसा की गई है । यह कर्म्याय की है। कर्मियाय की लाचार में गृहीत है, पर सामयिकों के मत में यह आम्नाय समयमत से सम्बद्ध है । भौगोलिक दृष्टि से समस्त भारत तथा एशिया महाद्वीप कीन भागों में बाँटा जाता है—भारत का उत्तर-पूर्वी प्रदेश, विन्ध्य से लेकर वित्व (चट्टप्राम) तक 'विष्णुक्रान्ता' कहलाता है; उत्तरपश्चिमीय भाग 'रथ-भूता' के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें विध्य से लेकर महाचीन (तिब्बत) तक हेश अन्तर्भुक्त माने जाते हैं; तृतीय भाग 'अश्वक्रान्ता' के विषय में कुछ मत-श्द है। 'शाक्तमंगल' तन्त्र के अनुसार विन्ध्य से लेकर दक्षिण समुद्रपयन्त के समस्त प्रदेश की तथा 'महासिद्धिसार' के अनुसार करतोया नदी से से लेकर बात तक के समग्र देशों की गणना 'अश्वक्रान्ता' मे की जाती है। इन तीनों कालाओं में ६४ प्रकार के तन्त्र प्रचलित बतलाये जाते हैं।

### शक्त पूजा के केन्द्र

शाक्त पूजा के तीन प्रधान केन्द्र हैं—काश्मीर, कान्द्री और कामाख्या। क्षिमें प्रथम दोनों स्थान 'श्रीविद्या' के केन्द्र थे। कामाख्या तो आज भी केलमत का मुख्य स्थान है। कामाख्या में अनार्य तिब्बती तन्त्रों का विशेष प्रभाव एके के कारण पन्द्रतत्त्वों का प्रचार उग्र रूप में दृष्टिगोचर होता है। इस किशेष का मध्यविन्द्र काशी है जिसमें इन तीनों सिद्धान्तों का सुन्दर समन्वय अलब्द होता है। इन शाक्त तन्त्रों का सम्बन्ध अथववद के 'सीभाग्यकाण्ड' के साथ माना जाता है, परन्तु यजुः तथा ऋग्वेद से सम्बद्ध तान्त्रिक उपनिषद्ध भी ज्याका हैं। इन तन्त्रमत-प्रतिपादक उपनिषदों में ये नितान्त प्रसिद्ध हैं— केल, त्रिपुरामनोपनिषत्, भावना, वर्ह्वच, अरुणोपनिषत्, अद्देतभावना, क्षिता और तारा उपनिषद् । इसमें से प्रथम तीन उपनिषदों का भाष्य माकराय ने लिखा है तथा त्रिपुरा और भावना का अप्पय दीक्षित ने। ये सब अलियद कलकत्ते के तान्त्रिक टेक्स्ट ग्रन्थमाला (नं० ११) में प्रकाशित हुए हैं।

१. कुलाणंव तत्त्र ३।१६-१८।

### शाक्त तन्त्र के आचार्य

श्रीरिद्या के प्रधान आचार्यों में तीन आचार्यों की रचनार्ये उपलब्ध है। श्री दत्तात्रेय ने त्रिपुरातत्त्व के उद्घाटन के लिए अष्टादशसाहस्री 'दत्तसंहित' की रचना की थी, परन्तु दुर्वोघ होने के कारण परशुराम ने इसका संक्षेप ५० खण्डों और ६ हजार सूत्रों में किया । इसका भी संक्षेप हारितायन सुमेधा ने दशखण्डात्मक परशुराम कल्पसूत्र' में किया है। यह अपूर्व ग्रन्थ गायकवाड़ संस्कृत ग्रन्थमाला में प्रकाशित हुआ है। कविराजजी को अगस्त्य के 'शक्तिसूत्र' मिले हैं। उन्होंने इन्हें सरस्वती भवन स्टडीज (१०म भाग) में प्रकाणित किया है। 'अयातः शक्तिजिज्ञासा' प्रथम सूत्र है। इन निगृढ ११३ सूत्रों की एक अल्पक्षरा वृत्ति भी प्रकाशित हुई है, परन्तु विस्तृत व्याख्या के अभाव में इन सूत्रों का रहस्य प्रकट नहीं होता । दुर्वीसा के सूत्र नहीं मिलते। 'शक्तिमहिम्नः स्तोत्र' ही उनकी एकमात्र उपलब्ध रचना है। इधर के आचार्यों में गौडपाद 'श्रीविद्या' के बड़े भारी उपासक थे, जिनका 'सुभगोदय' ('स्तोत्र') तथा -श्रीविद्यारत्नसूत्र' (शंकरारण्य की विस्तृत व्याख्या संवलित) एतद्विषयक प्रसिद्ध ग्रन्थ है। गौडपाद के प्रशिष्य शंकराचार्य श्रीविद्या के एक विशेष आचार्य यं, जिनकी 'सौन्दर्यं लहरी' 'ललितात्रिशतीभाष्य' रहस्यपूर्णं रचनायं है। 'सौन्दर्यंलहरी'में कविता तथा तान्त्रिकत्व का अनुपम सम्मिलन है। इसकी ३५ टीकार्ये उपलब्ध हैं, जिनमें कैवल्याश्रम, नरसिंह, अच्युतानन्द, कामेश्वरसूरि की महत्त्वशालिनी टीकाओं में से कतिपय मद्रास से प्रकाशित हैं। लक्ष्मीघर (१२६५-१३७६ ई०) की प्रकाशित प्रसिद्ध टीका समयमार्ग के रहस्यों को जानने के लिए नितान्त उपयोगी है। पुण्यानन्दनाथ का 'कामकलाविलास' नटनानन्द की 'चिद्वल्ली' व्याख्या के साथ शाक्ततत्व का प्रकाशक है। इन्हीं के शिष्य अमृतानन्दनाथ की 'योगिनीहृदयदीपिका' वामकेश्वर तन्त्र के एक भाग की बड़ी सुन्दर व्याख्या है। शाक्तदार्शनिक श्री भास्करराय (१८ वें शतक का पूर्वाधं) का नाम शाक्त-सम्प्रदाय के इतिहास में सुवर्णाक्षरों में लिखने योग्य है। इनके ग्रन्थ शक्तिविद्या के आध्यात्मिक रहस्यों के उद्घाटन के लिए कुझी हैं। इनकी रचनाओं में वीरवस्यारहस्य, सौभाष भास्कर (ललितासहस्रनाम का भाष्य), सेतु (नित्याषोडशिकाणव की टीका), गुप्तवती (दुर्गासप्तशती की व्याख्या) तथा कौल, त्रिपुरा, भावना उपनिषदों की टीकार्ये विशेष प्रसिद्ध हैं। इनके शिष्य उमानन्दनाथ ने 'नित्योत्सव' नामक पद्धितः प्रन्य की रचना १७५५ ई॰ में तथा प्रशिष्य रामेश्वरसूरि ने 'परशुराम कल्पतूर्व

ही होना 'सीमाग्यसुघोदय' का निर्माण १८२१ ई० में किया। ये प्रन्थ हो प्रकाशित है। लक्ष्मण रानडे की परमुराम-कल्पसूत्र की टीका (कृतत्विमिश्वनी) अभी तक अप्रकाशित ही हैं। भास्करराय का सम्प्रदाय हाराष्ट्र तथा सुदूर दक्षिण में आज भी जागरूक हैं। कौलमत के आचायों में कृतित्व (जगदानन्द, १४४८-११२६ ई०) का नाम प्रसिद्ध है। विख्यात 'द्वकितरूपण' इनके विस्तृत 'श्रीतत्त्व-चिन्तामणि' का एक प्रकरणमात्र है। वे ब्ह्यानन्द के शिष्य थे और वंगाल के रहनेवाले थे। इनके अन्य प्रन्थों में आभारहस्य, शक्ति-क्रम, तत्त्वानन्दतरिङ्गणी प्रसिद्ध है। कौलान्नार्यं सदानन्द काईशावास्य-उपनिषद् का भाष्य और सर्वानन्द का 'सर्वोल्लास' तन्त्र प्रसिद्ध है।

# शैवतन्त्र-सिद्धान्त

# (१) पाशुपत मत

पशुपतों के मतानुसार पाँच पदार्थ हैं — कार्य, कारण, योग, विधि और दुबाल। (१) कार्य उसे कहते हैं जिसमें स्वातन्त्र्य-शक्ति न हो। यह तीन फ्रार का होता है — विद्या, कला और पशु। जीव और जड दोनों का क्लर्भाव कार्य में होता हैं, क्योंकि दोनों परतन्त्र होने से परमेश्वर के अधीन हैं। जीवों की गुणरूपा विद्या दो प्रकार की होती है — जोध और अवोध। वेधसभावा विद्या का ही नाम चित्त है; पशुत्व की प्राप्ति करनेवाले धर्माधर्म हें कु विद्या अवोध-रूप है। चेतन के अधीन, स्वयं अचेतन पदार्थ 'कला' क्लाता है (चेतनपरतन्त्रत्वे सित अचेतना कला)। कार्यरूपा कला में पृष्वी आदि पाँचों भूत तथा उनके गुणों का और कारणरूपा कला में त्रयोदश किया विद्यों में सदा परवश होने से जीव 'पशु' संज्ञा कि विद्यों का अन्तर्भाव होता है। पशु का अर्थ है — जीव ने। कार्यकारणरूपी कि विद्यों का जाता है। शरीरेन्द्रिय से सम्बद्ध जीव 'साञ्चन' तथा कि विद्यों किया जाता है। शरीरेन्द्रिय से सम्बद्ध जीव 'साञ्चन' तथा कि विद्यों किया जाता है। शरीरेन्द्रिय से सम्बद्ध जीव 'साञ्चन' तथा कि विद्यों किया जाता है। शरीरेन्द्रिय से सम्बद्ध जीव 'साञ्चन' तथा कि विद्यों किया जाता है। शरीरेन्द्रिय से सम्बद्ध जीव 'साञ्चन' तथा कि विद्यों कि विद्यों किया जाता है। शरीरेन्द्रिय से सम्बद्ध जीव 'साञ्चन' तथा कि विद्यों के स्वर्य के विद्यों के किया जाता है। शरीरेन्द्रिय से सम्बद्ध जीव 'साञ्चन' तथा कि विद्यों किया जाता है। शरीरेन्द्रिय से सम्बद्ध जीव 'साञ्चन' तथा कि विद्यां किया जाता है।

 इब्ट अनिष्ट स्थान-शरीर-विषयेन्द्रियों की प्राप्ति होती है। 'स्वतन्त्रः कर्ती। शिव में ज्ञानशक्ति के निवास होने से वह परमेश्वर कहलाता है। समस्त जगत् का उत्पादक होने के कारण वह 'कारण' पदवाच्य है। वह क्रीडा के लिए जगत् का आविर्भाव तथा तिरोभाव करता है। इंसी कारण 'देव' और निरपेक्ष होने से 'सार्वकामिक' कहा जाता है।

- (३) योग—चित्त के द्वारा आत्मा तथा ईश्वर के सम्बन्ध को गोव कहते हैं (पाशुपतसूत्र ५।२)। यह दो प्रकार का होता है—क्रियात्मक, जिनमें जप, इयानादि की गणना है तथा क्रियोपरम—क्रिया की निवृत्ति अर्थात् भगवान् में ऐकान्तिकी भक्ति, ज्ञान तथा शरणागित। पातञ्जल योग का फल कैवल्य की प्राप्ति होती है, परन्तु पाशुपतयोग का फल दुःख की निवृत्ति के साथ-साथ परमैश्वयं का लाभ है।
- (४) विधि-महेश्वर की प्राप्ति करानेवाला साधक-व्यापार विधि कहलाता है। मुख्य विधि की संज्ञा 'चर्चा' है, जो व्रत और द्वार भेद से दो प्रकार की होती है। हसित, गीत, नृत्य, हुडडुक्कार, नमस्कार तथा जप्य भेद से उपहार (नियम) ६ प्रकार का है। साधक को महेश्वर की पूजा के समय हँसने, गाने, नाचने, जीभ और तालु के संयोग से बैल की आवाज के समान हुड़हुड़ शब्द करने तथा नमस्कार आदि का अभ्यास करना चाहिए। इसी उपहार के साथ भस्मस्नान, भस्मशयन, जप तथा प्रदक्षिणा को पंचिवध कर कहते हैं (पाशुपत सूत्र १।८)। भगवान् की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए इनका पालन आवश्यक है। द्वार के प्रकार ये हैं:—(१) 'क्राथन'—असुत पुरुष का सुप्त पुरुष के समान चिह्न धारण करना, (२) 'स्पन्दन' वातव्याधि से ग्रस्त पुरुष के समान शारीर के अंगों का कम्पन, (३) 'मन्दर्न लंगड़ाते हुए के समान चलना, (४) 'प्रुङ्गारण'—रूपयोवनसम्पन्न सुन्दरी का निरीक्षण कर कामीजन के सदृश चेष्टा करना, (४) 'अवितत्करण' अविवेकी के समान निन्दित कर्मों का करना, (६) 'अवितद्भाषण कर पटाँग बोलना (पाशुपतसूत्र ३।१२-१७)। अनुस्नान, निर्माल्य घारण आदि को 'गौण' विधि कहते हैं।
  - (५) दु:खान्त—अन्तिम पदार्थं का नाम दु:खान्त—दु:खों की आत्यतिक निवृत्ति या मोक्ष—है। पशु पाँच प्रकार के दोवों से बन्धन में पड़ा हुवा है। ये दोव 'मल' कहे जाते हैं, जिनके नाम—मिथ्या ज्ञान, अधर्म, सिक्छें (विषयासिक के कारणभूत पिषयसम्पर्क), च्युति (स्द्रतत्त्व से चित्तं का तिक भी च्युत होना) तथा पशुत्व (अल्पज्ञत्वादि पशुत्वोत्पादक) धर्म हैं। अप

बिध के अनुष्ठान से मलों का सर्वथा नाश हो जाता है।
विकारिका में बिणत मोक्ष लाभ करने के लिए पश्चिविध उपायों में 'प्रपत्ति'
विवार उपाय है। भगवान् पशुपित के शरणागत होने पर जब उनके नैसींगक
बाद का उदय होता है तब जीव इस क्लेशबहुल संसार से सर्वदा के लिए
कि ताम करता है।

दुः खान्त दो प्रकार का होता है—अनात्मक तथा सात्मक। अनात्मक विवाद दुः खों की केवल आत्यन्तिकी निवृत्ति है, परन्तु सात्मक में पारमैश्वर्य व्रवाप होता है; और दृक्-शक्ति तथा किया-शक्ति का उदय होता है। कृतिया सूक्ष्म, व्यवहित तथा विप्रकृष्ट पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करता है (क्षंग), उसे अशेष शब्दों का ज्ञान होता है (श्रवण), चिन्तित विषयों की किंद्र हो जाती है (मनन), समस्त शास्त्रों का ग्रन्थतः तथा अर्थतः परिज्ञान हो जाता है (विज्ञान), सर्वज्ञता की स्वतः सिद्धि होती है (सर्वज्ञत्व)। इस क्षर हक्शिक्ति पश्चविधा है।

कियाशिकि—तीन प्रकार की है:—(१) मनोजवित्व—किसी कार्य को बलन शीघ्र करने का सामध्यं; (२) कामरूपित्व—कर्मीद के बिना ईप्सित सका धारण करना, (३) विकरणधीमत्व—इन्द्रिय की सहायता के बिना खप्तार्थों का जानना और करना, अर्थात् निरित्तशय ऐश्वयं का लाभ । प्राप्तीं पदार्थों की विशिष्टता पर ध्यान देना आवश्यक है। अन्य दर्शनों में अर्थ उत्पत्तिविनाशशील तथा कारण अन्यसापेक्ष रहता है, परन्तु पाशुपत को पश्चादि कार्य नित्य हैं, कारण-निरपेक्ष केवल भगवान् ही है। पातखल को का फल कैवल्य का लाभ है, पाशुपतयोग का फल पारमैश्वर्य तथा खान का लाभ है। अन्यत्र विधि का फल पुनरावृत्ति-सहित-स्वगं है, परन्तु पाशुपतिविध का फल पुनरावृत्ति-सहित-स्वगं है, परन्तु पाशुपतिविध का फल पुनरावृत्ति-सहित-स्वगं है, परन्तु पाशुपतिविध का फल पुनरावृत्ति-हित सामीप्यादि है। इसी प्रकार अन्यत्र के दुःखात्यन्तिक-निवृत्ति रूप है, परन्तु पाशुपत मोक्ष परमैश्वर्यप्राप्तिरूप है।

# कापालिक और कालामुख

कि सम्प्रदायों का इस समय नितान्त उच्छेद प्रतीत होता है, परन्तु कभी कि के सम्प्रदायों का बोलबाला था। यामनाचार्य ने 'आगमप्रामाण्य' (१० ४८) में इनका संक्षिप्त वर्णन किया है। कापालिकों के मत में निम्नलिखित कि के धारण करने से ही अपवर्ग की उपलब्धि होती है—किणका, रुचक, कि किया जाता था। कालामुख सम्प्रदाय में कपाल-पात्र-भोजन, भाव कर के भाव का जाता था। कालामुख सम्प्रदाय में कपाल-पात्र-भोजन,

शव-भस्मस्नान, तत्प्राशन, लगुडघारण, सुराकुम्भस्थापन आदि बनेक विधियों का अनुष्ठान दृष्ट और अदृष्ट सिद्धियों का कारण माना जाता था। गुप्त रखने के कारण धीरे-धीरे इन सम्प्रदायों की लोकप्रियता जाती रही और अब तो इनके अनुष्ठानों का रहस्य समझना कठिन कार्य है।

## (२) रसेश्वर दर्शन

शैव दार्शनिकों का एक सम्प्रदाय रसेश्वर दर्शन का अनुयायी है। इस सम्प्रदाय का मुख्य सिद्धान्त यह है कि जीवन्मुक्ति की प्राप्ति का उपाय दिव्य शरीर का पाना है। जिस शरीर को नाना व्याधियाँ उत्पन्न होकर साधारण काम करने के लिए असमर्थ बना देती हैं, भला उस शरीर से बहा का साक्षात्कार कभी हो सकता है? जिस शरीर को ज्वर कभी कर्ट दे रहा है और श्वास-कास का प्रपञ्च जिसे दुःख में डाले हुए है, उस देह से कभी भी दुःख की निवृत्ति नहीं हो सकती। इसीलिए इस शरीर को दृढ़ बनाने की नितान्त आवश्यकता है। इसका नाम है-पिण्डस्थैर्य (= शरीर की स्थिरता)। जगत् के समग्र पदार्थ — धन, दारा, सुत, भोग आदि — अनित्य हैं। अतः मुक्ति के लिए यत्न करना आवश्यक है। यह मुक्ति ज्ञान से ही प्राप्य है। यह ज्ञान अम्यास से होता है और यह तभी सम्भव है, जब स्थिर देह प्राप्त हों।

शरीर को स्थिर बनाने के लिए लौकिक उपाय विद्यमान है। पार (पारा) भस्म के सेवन से 'यह शरीर स्वाभाविक क्लेशों को दूर हटा कर स्थिर, नित्य तथा दिव्य बनाया जा सकता है। पारे का नाम ही हैं— पारद। इस नाम की सार्थकता इस बात में है कि वह संसार के दुः खों से मुक्त कर उस पार पहुँचा देता हैं। पारद की शक्ति बड़ी अलौकिक है। यह भगवान् शंकर का वीर्य माना जाता है और गन्धक पार्वती का र समझा जाता है। इन दोनों के मिलने से जो भस्म तैयार होता है वह प्राणियों के शरीर को दिव्य बनाने में सर्वथा समर्थ है। वैद्यक शास्त्र में रस-भस्म की इसी उपयोगिता के कारण ही इसका इतना महत्व है।

शरीर के भीतर प्राण वायु तथा बाहर पारद—इन दोनों के उचित प्रयोग से नीरोग तथा दिव्य शरीर वनाया जा सकता है। प्राण का नियमन प्राणायां में होता है और पारद का उपयोग उसका भस्म बना कर करने से है। प्रत्येक साधक को इन दोनों उपायों का उपयोग अपने शरीर को दिव्य बनाने के लिए अवश्य करना चाहिए। पारद की तीन अवस्थायें होती हैं— (१) मून्छित, (१) मृत और (३) बद्ध। जिस पारद में घनता और चंचलता नहीं होती, वह मून्छित

ह्वाता है। जिसमें आर्द्रता (तेज, चमकीलापन), गौरव (भारीपन) और वावता विद्यमान नहीं रहती, उसे 'मृत' पारद कहते हैं। इसी प्रकार पारद हैएक बढ़ दशा होती है। इन तीनों दशाओं में पारद का उपयोग मानव के हम कल्याण का साधन माना जाता है ।

शारद का ही नाम 'रस' है और यही 'रस' ईश्वर है। इस रस को सिद्ध हता होता है स्वेदन, मदंन आदि अठारह संस्कारों के द्वारा। रसिद्ध कवीश्वरों इस्तरिर जरा और मरण दोनों विकृतियों से रहित होकर दिव्य बन जाता शह्म अनुभव का समर्थन सर्वत्र शास्त्र में तथा लोक में भी होता है।

पारद का वही सच्चा भस्म होता है जिसे रगड़ने से लोहा भी सुवर्ण बन बाता है। यह बाहरी परीक्षा है। ऐसे ही भस्म से शरीर के भीतरी बिला परमाणुओं को बदल कर नित्य बनाया जाता है। असली बात ह है कि बिना योगाम्यास के आत्म-साक्षात्कार नहीं जनमता और यह बनास साधारण शरीर से साध्य नहीं है। इसीलिए पारद-भस्म के प्रयोग कते से दिव्य शरीर बनाना, योगाभ्यास करना तथा आत्मा का दर्शन बला—साधना का क्रिमक मार्ग है।

इस उपयोगिता के कारण 'रस' को ईश्वर कहा जाता है। 'रसेश्वर' संग का यही सिद्धान्त है। इस मत में जीवन्मुक्ति ही वास्तव मुक्ति है। वैचिरोय उपनिषद् इसी रस को ब्रह्म का प्रतीक बत्लाता है जिसे पा लेने र साधक वस्तुतः आनन्द का अधिकारी बनता है ।

भारतवर्ष में रसेश्वर दर्शन के अनेक ग्रन्थ विद्यमान हैं। प्रसिद्ध बौद्धाचार्य गण्डुंन ने 'रसरत्नाकर' लिखकर विमल कीर्ति अर्जन की। उन्हें रस सिद्ध था। सिलए वे 'सिद्ध नागार्जुन' के नाम से विख्यात हैं। गोविन्द भगवत्पाद ने खिद्दय' में इस मास्त्र का हृदय खोल कर रख दिया है। विष्णु स्वामी की भागर सिद्धि' तो उपलब्ध नहीं है, पर जान पड़ता है कि वे निःसन्देह नरिसह में दिव्य देह माननेवाले थे। सायण माधव ने इस ग्रन्थ को 'रसेश्वर दर्शन' वेंगन के प्रसंग में उद्धृत किया है। इस दर्शन का विशिष्ठ साहित्य है, जो बीरेशीर प्रकाश में आ रहा है।

## (३) व्याकरण-दर्शन

पाणिति का व्याकरण शैव आगम के ही अन्तर्गत माना जाता है। यह भाक मार्ग है जिसका अनुसरण करने से साधक इस प्रपन्ध से विमुक्त होकर परम कि की प्राप्त कर लेता है। व्याकरण के दार्शनिक रूप का परिचय हमें पत्र अलि के महाभाष्य से चलता है, परन्तु इसका विकसित रूप भतृंहिर (षष्ठशतक) के 'वाक्यपदीय' में उपलब्ध होता है। नागेश भट्ट (१८ शतक) ने 'लघुमंजूप' में अन्य मतों का खण्डन कर पाणिनि के सिद्धान्तों का वर्णन कुछ विस्तार के साथ किया है, परन्तु इस विषय में 'वाक्यपदीय' ही सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है।

भर्तृंहरि के अनुसार राब्दाद्वैत का तात्पर्य यह है कि स्फोटरूप शब्द ही एकमात्र सत्यभूत पदार्थ है। यह समस्त जगत् इसी स्फोट का एक विवतंत्राव है। वाक् चार प्रकार की होती है-परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी। इनमें 'पश्यन्ती' वाक् ही परब्रह्मस्वरूपिणी है। अक्षर, शब्द-ब्रह्म, परावाक् इसी / के नामान्तर हैं। वैयाकरणों की दृष्टि में शब्द ब्रह्म और परब्रह्म में विशेष बन्तर नहीं है। पश्यन्ती वाक् चैतन्यरूपा है। वह अखण्ड, अभिन्न तथा अद्वयतत्व है। इसमें प्राह्म तथा ग्राहक का परस्पर भेद प्रतीत नहीं होता। इसमें इसी से देशगत तथा कालगत ऋम का आभास भी उपलब्ध नहीं होता। इसलिए इसे कहीं पर 'अक्रमा' और कहीं पर 'प्रतिसंहतक्रमा' शब्दों में अभिहित किया गया है। यही पश्यन्ती शब्दतत्त्व की विवक्षा से अर्थात् अर्थ के प्रतिपादन करने की वाञ्छा से मनोविज्ञान का रूप धारण करती है। इसी का नाम मध्यमा वाक् है। जिस समय इन्द्रियों के अभिघात के कारण प्राण में स्थूल वृत्ति का उदय होता है उसी समय वैखरी वाक् का प्रादुर्भाव होता है। वस्तुतः पश्यन्ती ही मुख में आकर कण्ठ, तालु आदि स्थानों के विभाग से वैखरी नाम से प्रसिद्ध होती है। बाहरी अर्थ की वासना से प्रेरित होकर, अविद्या के प्रभाव से यही घट, पट आदि अर्थ के रूप में विवृत होकर चक्षु आदि इन्द्रियों के गोचर होती है। इस प्रकार शब्दब्रह्म ही अनादि अविद्यारूपी वासना के कारणभेद को प्राप्त होकर अर्थ के रूप में परिवर्तित होता है, परन्तु वास्तव में वाचक से पृथक् वाच्य की सत्ता है ही नहीं; जो कुछ विद्यमान है वह केवल वाचक ( अर्थात् शब्द ) ही है। ज्ञानमात्र ही वाक् स्वरूप है और यही वाक्य परम तस्व हैं। इस प्रकार व्याकरणसिद्धान्त के प्रधान आचार्य भर्तृ हरि अद्वैतवादी ही माने जाते थे, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं।

वाक् के त्रिविधः प्रकार के वर्णन में भतृं हिर ने भौतिक की अपेक्षा बैढिक स्तर को ही क्रमशः ऊपर उठता हुआ दिखलाया है। वैखरी सभी तरह की व्यक्त ध्वनियों का प्रतीक है। व्यक्त वर्ण और अव्यक्त वर्ण, साधु शब्द (संस्कृत) तथा असाधु शब्द (अपभ्रंश) तथा इसी प्रकार अन्य शब्दों का द्योतन वैखरी करती है। मध्यमा अंतः संनिवेशवाली होती है तथा वैखरी की अपेक्षा वह सूक्ष

होती है और उसका ज्यापार भीतरी होता है। वह सूक्ष्म प्राणसिक्त के द्वारा शिवालिंग होती है। वक्ता की बुद्धि में शब्द क्रमरूप से प्रतिमासित होते हुए क्षेत्र होते हैं। संक्षेप में 'चिन्तन' का कार्य मध्यमा वाक् करती है। भर्तु हिर के क्ष्मार शब्द की त्रिवध वृत्तियाँ होती हैं—द्रुत, मध्यम और विलम्बित। पुनः श्रीतों में शब्द के पाँच औपाधिक भेद होते हैं—उच्च, मंद, उपांश्रु, परमोपांश्रु सा संहुतक्रम। इन पाँचों में उच्च तथा मंद का सम्बन्ध वैखरी से है और क्षांत्र का सम्बन्ध मध्यमा से है। 'उपांशु' का अर्थ है—मौन भाषण, अर्थात् के की वह दशा जिसमें शब्द भीतर ही भीतर होते हैं, उन्हें कोई सुन नहीं क्ष्मा। 'परमोपांशु' इससे सूक्ष्मतर उस दशा का संकेत है जब शब्द बुद्धिस्थ क्षेत्र होता है, परमोपांशु में बुद्धि वृत्ति का, मध्यमा में शब्द की विवक्षाजन्य क्षिक क्रिया होती है, अर्थात् वक्ता बोलना चाहता है और बोलने के लिए दश्वदों को दूँदकर प्रकट करना चाहता है। 'यही 'मध्यमा' वाक् का क्षेत्र है। वैदरी का सम्बन्ध ध्वनि के साथ है।

परयन्ती मध्यमा से भी सूक्ष्मतर होती है। भर्नु हिर ने वाक्यपदीय की लक्षित में इसके रूप को प्रकट किया है। पर्यन्ती का प्रधान लक्षण है कि वह मिता है कि वह मिता है अर्थात् उस समय वर्णों में किसी प्रकार के क्रम की क्ष्मा नहीं की जा सकती। वह चला और अचला दोनों हैं। वह चला खिलए कहलाती है कि शब्द की अभिव्यक्ति में गित होती है। अपने विशुद्ध रूप में वह अचला अर्थात् निःस्पंद रहती है। इस प्रकार पश्यन्ती के अनेक भेद होते हैं, परन्तु अपने मूलरूप में वह क्रमरहित, स्वप्रकाश तथा संवित्-रूप है। सि विवेचन से स्पष्ट है कि नागेश आदि नव्य वैयाकरण परा वाक् में जो लक्षण लिख मानते हैं वे सब भर्नु हिर की दृष्टि में पश्यन्ती में ही विद्यमान रहते विव्य यह है कि भर्नु हिर परा वाक् को मानते ही नहीं, वे पश्यन्ती को ही क्षित्व के रूप में स्वीकृत करते हैं।

व्याकरण की पदार्थमीमांसा न्याय-वैशेषिक के समान ही है। द्रव्य, गुण, में, सामान्य आदि की कल्पना दोनों दर्शनों में एक समान ही है। वैयाकरण में शिक्त को एक विशिष्ट पृथक् पदार्थ स्वीकार करते हैं। इस विषय में ये भी सोसा से सहमत हैं। इस प्रकार दार्शनिक जगत् में व्याकरण का अपना है। इसीलिए भर्तृ हिर ने इसे सब विद्याओं में पवित्र तथा का द्वार वतलाया है। १२

# (४) वीरशैवसिद्धान्त

जिस प्रकार वेदान्त सम्प्रदाय में अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, दैत तथा अभित्य भेदाभेद आदि सम्प्रदाय प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार से वीर शैव अथवा शक्ति विशिष्टाद्वैत सम्प्रदाय भी शैव में अपना विशेष स्थान रखता है। यह भी वेदान्त का एक प्रधान सम्प्रदाय है, जिसके माननेवालों की संख्या कुछ कम नहीं है। इस सम्प्रदाय को शिवाद्वैत, द्वैताद्वैत, वीरशैव, विशेषाद्वैत तथा शक्तिविशिष्टाद्वैत आदि अनेक नामों से पुकारते हैं, परन्तु इस सम्प्रदाय का प्रधान नाम वीरशैव या शक्तिविशिष्टाद्वैत ही है। श्री शङ्कराधार्यका अद्वेत मार्ग त्याग-प्रधान है। वह कर्म से उपरत बनाकर ब्रह्मवाद की स्थापना करता है, परन्तु यह शक्तिविशिष्टाद्वैत-सिद्धान्त कर्म-प्रघान है। यह निष्काम कमं का मार्ग प्रदर्शित करता है, इसीलिए इसे वीरधमं या वीरमार्गभी कहते हैं। इस सम्प्रदाय के प्रधान देवता शिव होने के कारण इस मत का वीरशैव नाम पड़ा। शक्तिविशिष्टाद्वैत शब्द का अर्थ है शक्तिविशिष्ट जीव और शक्तिविशिष्ट शिव, इन दानों का सामरस्य अर्थात् परस्पर एकाकार होना 13 । स्थूल चिदचिदात्मक शक्तिविशिष्ट जीव और सुक्ष्म चिदचिदात्मक शिव इन दोनों का अद्वैत (सामरस्य) ही शक्तिविशिष्टाद्वैत कहा जाता है। अतः इस नामकरण का कारण स्पष्ट है।

#### शक्ति

शक्ति का अर्थ होता है—परम शिव, ब्रह्म में अपृथक् सिद्ध होकर रहनेवाला विशेषण । 'शक्तिविशिष्टाह्रैत' मत में जो 'शक्ति' है, उसके 'सूक्ष्म चिद्धचिद्धिशिष्ट शक्ति' नामक ये दो भेद हैं। इनमें पहली शक्ति से 'पर शिव' का ग्रहण होता है तथा दूसरी से 'जीव' का। 'शक्तिविशिष्टाह्रैत' पद के विग्रह से शक्तिविशिष्ट परमात्मा और जीवात्माओं के ऐक्य का ही बोध होता है। परमात्मा से भिन्न शक्ति और शक्ति से भिन्न परमात्मा नहीं है। यह चराचरात्मक जगत् परमात्मा का शक्ति से शिन्न शक्ति से समुत्पन्न ही परमात्मा है। अपिन और तद्विष दाहजनक शक्ति की भाँति परमात्मा और शक्ति का सर्वथा अभेद है।

धर्मेरूप शक्ति धर्मीरूप शिव से भिन्न नहीं है। शक्तितत्त्व से लेकर पृथिवी तत्त्वपर्यन्त यह सारा संसार शिवतत्त्व से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार शिव और शक्ति में अभिन्न सम्बन्ध है। शक्ति परिशव ब्रह्म में अत्यन्त गुप्त रीति है रहती है। इस विषय का बोध करते हुए शक्ति के नित्यत्व को उद्घोषित किया गया है ।

श्री संवितिद्धान्त में शिव और शक्ति में अविनाभाव सम्बन्ध (समवायक्षित्र) कहा गया है। जो सम्बन्ध पृथक् नहीं किया जा सकता, उसे समवायक्षित्र कहते हैं, जैसे सूर्य में प्रभा का और चन्द्र में चन्द्रिका का । इसीलिए
प्रमा में ब्रह्म का शक्ति से नित्य सम्बन्ध माना गया है। परब्रह्मस्थित
भूतंत्रिक्त ही सूक्ष्म चिदचिदात्मिका शक्ति कही जाती है। जो परब्रह्मनिष्ठ
क्षित्र है, वह सर्वज्ञतारूप है और जो सूक्ष्म अचिच्छक्ति है, यह सर्वकर्तृ त्वहाई। इन दोनों शक्तियों की आश्रयरूपा इच्छाशक्ति ही विमर्शशक्तिरूप
ही बती है। यह चराचरात्मक विमर्शशक्ति सत्त्व, रज और तमोगुण से
कृ रहती है। तमोगुण शक्ति ही जड माया कहलाती है। सूर्य की किरण
ही सूर्यकान्तमणि का सम्पर्क होते ही अग्निकण का रूप धारण कर रूई में
किर अग्नि हो जाती है, वैसे ही शिव की विमर्शशक्ति जड मायाशक्ति में
किर्युण गति से प्रवेश करके सुख, दुःख तथा मोह को पैदा करनेवाली
किर्णात्मका 'प्रकृति' कही जाती है। इस प्रकृति को वीरशैवाचार्यों ने
किर कहा है! यह चित्तशक्ति विशिष्ट शिवप्रकाशरूप शिवांश ही 'जीव'
क्राता है। संक्षेप में वीरशैव मत के अनुसार शक्ति का यही स्वरूप है।

#### जगत्

बीरशैवमत के अनुसार यह जगत् सत्य है। इन लोगों का कहना है कि शिक्षिण्ड परिशव (ब्रह्म) से समुत्पन्न हुआ यह चराचरात्मक सकल बन् मिय्या नहीं, किन्तु सत्य है। 'तै तिरीय श्रुति भी इसी विषय का स्पष्ट ल से प्रतिपादन करती है। श्रीरेणुकाचार्य ने भी अगस्त्य महिष को उपदेश के हुए जगत् की नित्यता का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया है उनके का सारांश यह है—जिस प्रकार पुष्प और फल बृक्ष से भिन्न नहीं है, से हैं शिव से उत्पन्न यह जगत् भी शिव से भिन्न नहीं है, अर्थात् नित्य है। सि प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ शंकर का अद्वीतमत 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' ग उपदेश देता है, वहाँ वीरशैवमत ब्रह्म (शिव) के साथ ही साथ जगत् है। से सत्य वतलाता है।

सृष्टि

मंतार की उत्पत्तिं के सम्बन्ध में वेदान्त सम्प्रदायों में भिन्न-भिन्न मत निति हैं, जिनको प्रधानतया दो भागों में विभक्त कर सकते हैं पहला पितामवाद और दूसरा विवर्तवाद है। जब भगवान् अपने स्वरूप को जगत् भ में निर्माण करता है, उसे विवर्त्तवाद कहते हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार

जगत् की सत्ता मिथ्या है, क्यों कि वह ब्रह्म से पृथक् अपनी स्थिति नहीं रखता। परन्तु परिणामवाद इससे पृथक् है। जैसे दूध में विकार पैदा हो जाने से-उस विकार के परिणामस्वरूप दिध न!मक ऐसा अन्य पदार्थ पैदा हो जाता है जिसकी सत्ता दूध से पूर्णतः पृथक् और स्वततन्त्र होती है, वैसे ही परब्रह्म (शिव) की शक्तियों के द्वारा जिस जगत् की सृष्टि होती है वह सल है। तथा परिणामजन्य होने के कारण इसे परिणामवाद कहते हैं। वीरशैक मतवाले थोड़े अन्तर के साथ इसी मत को मानते हैं। उनका मत है कि जैसे कछुआ एक समय में अपने पैरों को बाहर निकाल कर पानी में चलता रहता है तथा दूसरे समय में उन पैरों को अपने में छिपा कर चूपचाप वैठा रहता है, वैसे ही परिशव अपने में नित्य सम्बन्ध से रहनेवाले जगत् का एक समय में विकास करता है और दूसरे समय में संकोच करता है। कछुआ जब अपने पैरों को बाहर निकालता है, तब उन पैरों की उत्पत्ति कहना, फिर जब भीतर छिपाता है, तव उन पैरों का नाश कहना जैसे अत्यन्त हास्यास्पद है, वैसे ही सत्य और नित्य इस प्रपन्त की उत्पत्ति और नाश कहना अत्यन हास्यास्पद है। अतएवर्ं उत्पत्ति और नाश शब्दों की जगह 'शक्ति-विकास' और 'शक्ति-संकोच' कहना अधिक उपयुक्त होगा 9 ।

#### जीव

वीरश्व मत जीव को शिवांश रूप ही मानता है "। इस मत में शिव बौर जीवों का पारमाथिक भेदा भेद बतलाया गया है, अर्थात् एक दृष्टि से भेद है तथा दूसरी दृष्टि से अभेद । जैसे अगिन और उससे उत्पन्न कणों में न अत्यन्त मेद ही है और न अभेद ही, वैसे ही शिव से आविर्भूत शिवांश रूप जीवों में तथा शिव में न तो आत्यन्तिक भेद है और न अभेद ही। इसीलिए इस मत को 'भेदाभेद' मत कहते हैं। यदि अंश और अंशी में अभेद मानेंगे, तो अगिन की भाँति अगिनकणों से भी पाकादि किया की सिद्धि होनी चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं होता। यदि आत्यन्तिक भेद मानेंगे, तो बिह्न से भिन जलादिकों की तरह बिह्नकणों में शीतता होने लगेगी। इसी तरह यदि शिव तथा शिवांश रूप जीवों में अभेद मानेंगे, तो शिव की तरह इन जीवों में भी सर्वेद्धत्व, सर्वेद्धतृत्व आदि गुण मानने पड़ेंगे। यदि दोनों में भेद कहते हैं, तो शिव से भिन्न घटपटादि अचेतन वस्तुओं की तरह जीवों में भी सकत वस्तु जान का अभाव आ जाता है, परन्तु जीवों का घटादि-विषयक ज्ञान प्रिष्टि ज्ञान का अभाव आ जाता है, परन्तु जीवों का घटादि-विषयक ज्ञान प्रिष्टि है। इसीलिए वीर शैवाचायों ने शिव तथा जीव में पारमाधिक भेदां भेद की स्वीकार किया है। अतएव इसे 'द्वैताद्वेत' मत भी कहते हैं।

#### शिवतत्त्व

विच्दानन्द-स्वरूप, सत्य, नित्य आद्यन्तरहित और सर्वंशक्ति-समन्वित उस
विच्न बहा में अविनाभाव सम्बन्ध से विद्यमान विमर्शेशक्ति का स्फुरण ही
विद्यमान विमर्शेशक्ति का स्फुरण ही
विद्यमान विप्तर्शक्ति का स्फुरण ही
विद्यमान शिव शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, माया, विद्या, पुरुष, प्रकृति, मन
विव्यक्ति आदि हैं। वीरशैव मत के ये छत्तीस तत्त्व सांख्यों के छव्वीस
विवे प्रायः समान ही हैं। जब परिशव ज्ञानशक्ति से एकाकार होकर 'मैं
विवे हैं। परिशव जब किया शक्ति में लीन होकर 'मैं सर्वकर्ता हूँ' ऐसे अभिमान
वे कुक हो जाता है, तब वह 'शक्ति' कहलाता है। इसी प्रकार परिशव में
विवित्र शिक्तियों के योग से भिन्न-भिन्न तत्त्वों की उत्पक्ति समझनी चाहिए।

बीर भैव सिद्धान्त में परिशव ब्रह्म 'स्थल' नाम से निर्देश किया गया हैं। यह चराचर जगत् जिसमें उत्तित्त और लय को प्राप्त होता है, वही ब्रह्म 'स्वल' नाम से पुकारा जाता है। स्थल रूपी यह परिशव अपनी लीला से 'ब्रह्मखल' और 'लिङ्गस्थल' दो नामों से पुकारा जाता है। इसी तरह लिङ्ग और अंग के भी तीन तीन भेद होते हैं। यद्यपि इन विभिन्न अंग और लिगों शे सत्ता भिन्न दिखायी देती है, परन्तु अन्त में शुद्धात्मा अंग नामक जीव का बिन्न नामक शिव में सामरस्य प्राप्त कर लेना ही 'लिंगांग-सामरस्य' कहलाता है। यही हैं 'शिव तथा जीव का ऐक्य' और यही शक्ति विशिष्टा हैत मत का सरे है।

सारांश—इस मत की दार्शनिक दृष्टि 'भेदाभेद-विशिष्टाद्वेत' या 'शक्ति-विशिष्टाद्वेत के नाम से पुकारी जाती है। इस शब्द का अर्थ है स्थूल चिदचित् शक्ति-विशिष्ट जीव और सूक्ष्म-चिदचित्-शक्ति विशिष्ट शिव का अद्वेत —एकाकारता सामरस्य। परम तत्त्व एकमात्र परमशिव है, जो पूर्णाहन्तारूप तथा पूर्ण भावन्यरूप हैं। उनकी पारिभाषिकी संज्ञा 'स्थल' हैं। जब इन्हें उपास्य और उपासकरूप से कीडा करने की इच्छा उत्पन्न होती है, तब परमिव में भाव समुद्र के वक्षःस्थल पर विपुलाकर तरंगों के उठने से पहले खुद्र कम्पन है समान लीलार्थ कम्पन उत्पन्न होता है जिससे सामरस्य का विभेद होकर

<sup>ै.</sup> इस मत के विस्तृत विवरण के लिए देखिए—काशीनाथशास्त्री-कृत 'शक्तिविशिष्टाद्वैत-सिद्धान्त' (काशी)।

'स्थल' के द्विविध रूप हो जाते हैं: चैतन्यात्मक रूप का नाम है शिव और तदितर अंश का नाम है जीव। शक्ति परम-शिव में अपृथक् सिद्ध होकर रहने वाला विशेषण है। न तो शक्ति से शिव भिन्न है और न शिव से शक्ति पृथक् है; दोनों की नितान्त एकता बनी रहती है। शक्ति दो प्रकार की होती है— सूक्ष्म तथा स्थूल। शक्ति के क्षोभमात्र से स्थल (परम शिव) के ही दो ह्य उत्पन्न होते हैं - उपास्यरूप जिनका नाम है - 'लिंग' (शिव), तथा उपासक, रूप, जिसका नाम है—'अंग' (जीव)। परमिशव की द्विरूपता के समान शित में भी दो रूप उत्पन्न होते हैं। 'लिंग' की शक्ति का नाम 'कला' है, जो प्रवृत्ति उत्पन्न करती है तथा अंग की शक्ति है 'भक्ति', जो निवृत्ति को पैदा करती है। कला शक्ति से जगत् परमिशव मूर्त होता हैं , तथा भक्ति के द्वारा यह जगत परमशिव के साथ एकीभूत हो जाता है। लिंग (शिव) तीन प्रकार का होता है—भावलिंग, प्राणलिंग तथा इष्टलिंग। इसी प्रकार अंग (जीव) भी तीन प्रकार का होता है-योगांग (कारणरूप-प्राज्ञ), भोगांग (सूक्ष्मरूप-तैजस), त्यागांग (स्थूल शरीररूप-विश्व )। जीव को अपनी स्वाभाविक भक्तिशक्ति है परमिशव के साथ जो एकभावापत्ति है वही मुक्ति कहलाती है । यह संसार तथा जीव शिवरूप ही है, अतः नितान्त सत्य है। शक्ति से इस जगत् का परिशान से 'परिणाम' होता है। अंग के मलापनयन के लिए आवश्यकः साधन भक्ति' ही है। परमिशव के अनुग्रह से अंग भक्ति प्राप्त कर सकता है। गुरु की कृपारूपिणी दीक्षा की भक्ति में बड़ी आवश्यकता रहती है। विधात्मिका, मन्त्रात्मिका तथा कियात्मिका रूप से दीक्षा तीन प्रकार की होती है। दीक्षा प्राप्त कर लेने पर ही जीव शिवत्व प्राप्त करता है। 22

### (५) शैव 'सिद्धान्त' मत

शैव सिद्धान्त की दार्शनिक दृष्टि भेद-प्रधान है। इसके अनुसार शिव, शिक्त और बिंदु—ये तीन रत्न माने जाते हैं। ये ही समस्त तत्त्वों के अधिष्ठाता और उपादानरूप से प्रकाशमान होते हैं। शुद्धतत्त्वमय शुद्ध जगत् के कर्ता शिव, करण शिक्त तथा बिन्दु है। पाश्वरात्र आगम में 'विशुद्ध-सत्त्व' शब्द से जो समझा जाता है वही 'बिन्दु' है। इसी का नाम 'महामार्थ रत्नत्रय है। यही विन्दु शब्दब्रह्म कुण्डलिनी, विद्याशक्ति तथा व्योम, इन विचित्र भुवन तथा भोग्यरूप में परिणव होकर शुद्ध जगत् की सृष्टि करता है। क्षुब्धं होने पर इस बिन्दु से एक और शुद्ध देह, इन्द्रियभोग और भुवन की उत्पत्ति है (शुद्ध अध्वा), दूसरी बोर

इद्देश भी उदय होता है<sup>33</sup>। सूक्ष्मनाद, अक्षर विन्दु और वर्ण भेद से शब्द इंदर्श भी उदय होता है। इनका कारणभूत विन्दु जड़ होने पर भी शुद्ध है। इंदर्शिय इस महामाया का सम्बन्ध विचारणीय विषय है।

शिव की दो शक्तियाँ होती हैं—समवायिनी और परिग्रहरूपा। (क)
प्रवायिनी शक्ति चिद्रूपा, निर्विकारा और परिणामिनी है, जिसे शक्तित्तव
हो है। यह परमिष्व में नित्य समवेतभाव से रहती है। शिव-शक्ति का
स्वाय तावात्म्य सम्बन्ध है। शक्ति शिव की स्वरूपशक्ति है। (ख) परिग्रहकि अवेतन तथा परिणामशालिनी है। यही विन्दु कहलाती है जिसके शुद्ध
बा अशुद्ध भेद से दो रूप होते हैं। शुद्ध विन्दु का नाम महामाया और अशुद्ध
बा अशुद्ध भेद से दो रूप होते हैं। शुद्ध विन्दु का नाम महामाया और अशुद्ध
बा माया है। दोनों में अन्तर यही है कि महामाया सात्त्विक जगत्
(शुद्ध अध्वा) का उपादान कारण है और माया प्राकृत जगत् ( अशुद्ध
बाग) का उपादान है। जड तथा परिणामशाली बिन्दु का चिदात्मक शिव
ने सम्बाय सम्बन्ध स्वीकार नहीं किया जा सकता, अन्यथा शिव को भी
बेतन मानने का प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा । व व परमेश्वर अपनी
अवायिनी शक्ति से विन्दु का आधात करते हैं, तब उसमें क्षोभ उत्पन्न होता
है शैर शुद्ध जगत् की सृष्टिट होती है। माया के क्षोभ होने से अशुद्ध, प्राकृत
अव ( मायाध्वा ) की उत्पत्ति होती है। शिव की पारिभाषिकी संज्ञा

### (क) पति

'श्रविसिद्धान्त' के अनुसार तीन पदार्थ होते हैं—पति (शिव), पशु (बीव), पाश (मल कमं आदि अर्थपञ्चक)। पति से अभिप्राय परमेश्वर पिषव से है। परमेश्वर्य, स्वातन्त्र्य तथा सर्वज्ञत्व पति के असाधारण गुण हैं। कि बीवों तथा विद्येश्वरादिकों में शिवत्व का निवास रहता है, तथापि ये पिश्वर के परतन्त्र रहते हैं। पशुओं की अपेक्षा उनमें अधिक स्वतन्त्रता रहती किया है, परन्तु परमेश्वर के प्रसाद से ही वे मुक्ति लाभ करने में समर्थ होते विश्व के परतन्त्र हैं। शिव नित्यमुक्त हैं अर्थात् स्वभाव-सिद्ध, नित्त, निर्मल, निर्दिश्चय, अर्थज्ञान-क्रियाशक्ति-समन्वित हैं। शिव पञ्चमन्त्रतनु विश्वनिमन्त्र उनका मस्तक है, तत्पुरुष उनका मुख है, घोर उनका हृदय है, भित्ते उनका गृह्य अङ्ग है, सद्योजात उनका पाद है। इस प्रकार पशुओं के भित्तेण के लिए तथा ध्यान योग के हेतु शिव शरीर धारण करते हैं।

सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव तथा अनुग्रहकरण—इन कृत्यपक्षक के कर्ता साक्षात् शिव हैं । शुद्धाध्व-विषयक इन पश्चकृत्यों के सम्पादक परमिष्ठ हैं, परन्तु कृच्छ्रोध्व (या अशुद्धाध्व) विषयक इन कृत्यों का विधान अनलाहि विद्येश्वरों के द्वारा होता है । शिव की दो अवस्थायें होती हैं लियावस्था और 'भोगावस्था'। जिस समय शक्ति समस्त व्यापारों को समाप्त कर रूपमात्र में अवस्थान करती है, तब शिव शक्तिमान् कहा जाता है और ग्री लयावस्था है। शक्ति जिस समय उन्मेष को प्राप्त कर विन्दु को कार्योत्याद्य के लिए अभिमुख करती है और कार्योत्पादन कर शिव के ज्ञान और क्रिया में समृद्धि करती है; वह शिव की भोगावस्था है।

#### (ख) पशु

अणु, परिच्छिन्न स्वा सीमित शक्ति से समन्वित क्षेत्रज्ञ जीव पषु कहलाता है। वहं न तो चार्वाक के समान देह रूप है, न नैयायिकों के समान प्रकाश्य है, न जैनियों के समान अव्यापक है, अपितु व्यापक, प्रकाशस्य और अनेक है। वह सांख्य पुरुष के समान अकर्ता नहीं है, क्योंकि पाशों के दूरी करण के अनन्तर शिवत्व प्राप्ति होने पर उसमें निरितशय ज्ञानशक्ति तथा क्रिया शिक्ति का उदय होता है। अतः जीव 'सिद्धान्त' मत में कर्ता माना जाता है। पाशों के तारतम्य के कारण पश्च तीन प्रकार का होता है—(१) विज्ञानाकर, (२) प्रलयाकल और (३) सकल। मल तीन प्रकार के होते हैं—आणव मल, कार्मण मल तथा मायीय मल। जिन पश्चओं में विज्ञान, योग तथा संन्यास है या भोगमात्र से कर्म क्षीण हो जाते हैं तथा जिनमें कर्मक्षय के कारण शरीवन्य का उदय नहीं होता, उन्हें 'विज्ञानाकल' कहते हैं। इनमें केवल मल (आणव) अविशिष्ठ रहता है। दूसरे प्रकार के जीव में प्रलय दशा में शरीरपात होने है मायीय मल तो नहीं रहता, परन्तु आणव तथा कार्मण मल की सत्ता बनी रहती है, परन्तु 'सकल' पश्चओं में पूर्वोक्त तीनों मल विद्यमान रहते हैं।

विज्ञानाकल पशु भी समास-कलुष तथा असमाप्त कलुष भेद से दो प्रकार का होता है। जब इन जीवों का मल पक्व हो जाता है, वह परमिशव अपने अनुप्रह से उन्हें "विद्येषवर" पद प्रदान करते हैं। तन्त्रशास्त्र में विद्येषरों की संख्या आठ मानी जाती है—अनन्त, सूक्ष्म, शिवोत्तम, एकनेत्र, एकरुद्ध, त्रिपूर्ति, श्रीकण्ठ तथा शिखण्डी। ये भी पश्चकृत्य के अधिकारी हैं, शुद्धाध्व के अधिकारी

१. भोजराज तत्त्व-प्रकाशिका, कारिका ७।

विश्वर-तत्त्व के निवासी हैं। अपक्व मलवाले विज्ञानाकल जीवों को शिव विश्वरिक्त्र' का स्वरूप प्रदान करते हैं, जो संस्या में सात कोटि हैं और

पूर्वियक्त जीव भी पक्वमल तथा अपक्वमल भेद से दो प्रकार होते हैं।

विविश्वपक्राल में माया के गर्भ में पड़े रहते हैं। सृष्टि के आरम्भकाल में

विविश्वपक्राल में माया के गर्भ में पड़े रहते हैं। सृष्टि के आरम्भकाल में

विविश्वपक्र करते हैं परन्तु अपक्व मलवाले जीव पुर्यष्टक से युक्त होकर इस संसार की

विविश्वपक्र में कर्मानुसार भ्रमण किया करते हैं 'पुर्यष्टक' प्रतिपुरुष में नियत

विविश्वपक्र को कहने हैं, जो पृथिवी से आरम्भ कर कला पर्यन्त तीन तत्त्वों का

विविश्वपक्र के भी ये ही दो भेद होते हैं। पक्व मलवाले इन पशुओं को भगवान्

विश्वपक्र अपने 'शक्तिपात' से मन्त्रेश्वर-पद प्रदान करते हैं, जो संख्या में एक सौ

अविद्विते हैं। अपक्वमलवाले पशु अपने कर्मानुसार इस संसार में भ्रमण

विद्वित्व तीना प्रकार के विषयों का उपभोग किया करते हैं।

#### (ग) पाश

पात्र का अर्थ है बन्धन जिसके द्वारा स्वयं शिवरूप होने पर भी जीवों को कृत-प्राप्त होती है। ये चार प्रकार के हैं:—(१) मल, (२) कमं, (३) का और (४) रोधशक्ति। जिस बन्धन के कारण जीव की नैसींगक ज्ञान-क्रिय-प्रकात हो जाने से वह परिच्छिन्न बन जाता है उसका नाम क्रिया आणव मल = अणुता या परिच्छिन्नता)। मल की उपमा तण्डुल कृष (छिलके) और ताम्रस्थित कालिमा से दी जाती है। तुष धान के कृषित होने के कारण होता है, उसी प्रकार यह मल देहादि की उत्पत्ति का हो की किस प्रकार ताम्न की कालिमा रसशक्ति से निवृत्त होती है, उसी कारण ह मल शिवशक्ति से निवृत्त होता है उसी कारण ह मल शिवशक्ति से निवृत्त होता है उसी कारण ह मल शिवशक्ति से निवृत्त होता है उसी कारण ह मल शिवशक्ति से निवृत्त होता है उसी कारण ह मल शिवशक्ति से निवृत्त होता है उसी कारण ह मल शिवशक्ति से निवृत्त होता है उसी कारण ह मल शिवशक्ति से निवृत्त होता है उसी कारण ह मल शिवशक्ति से निवृत्त होता है उसी कारण ह मल शिवशक्ति से निवृत्त होता है उसी कारण ह मल शिवशक्ति से निवृत्त होता है उसी कारण ह मल शिवशक्ति से निवृत्त होता है उसी कारण ह मल शिवशक्ति से निवृत्त होता है उसी कारण हाता है उसी कारण होता है असी कारण ह मल शिवशक्ति से निवृत्त होता है उसी कारण है से लिख कारण हिस्स हाता है असी कारण ह से स्वर्ण हिस्स होता है असी कारण होता है से स्वर्ण है से स्वर्ण है से सिव्यूत्त होता है से स्वर्ण है से सिव्यूत होता है असी कारण होता है से सिव्यूत होता है सिव्यूत होता होता है से सिव्यूत होता है सिव्यूत होता है से सिव्यूत होता है से सिव्यूत होता है सिव्यूत होता है सिव्यूत होता है से सिव्यूत होता है सिव्यूत होता है से सिव्यूत होता है से सिव्यूत होता है से सिव्यूत होता है सिव्यूत होता है सिव्यूत होता है से सिव्यूत होता है स

भाषीं जीवों से किये गये, धर्माधर्मरूप, बीजांकुर न्याय से अनादि कार्यभाष को 'कमें' कहते हैं। प्रलयकाल में जीव जिसमें लीन हो जाते हैं तथा
विकाल में जिससे जीव उत्पन्न होते हैं उसकी संज्ञा है 'माया'। माया शब्द के बीट 'या' दो शब्दों से बना है—'मा' का अर्थ है प्रलयकाल में जगत् का बिंग्जान तथा 'या' का अर्थ है मुध्टि में व्यक्त होने वाला पदार्थ। अतः जगत् कि प्रकृति का नाम है। तन्त्र में माया वस्तुरूपा है, वेदान्त के समान किने किने कि प्रकृति का नहीं, माया एक और नित्य है। जिस प्रकार बिन्दुः

(महामाया) शुद्ध सृष्टि (शुद्धाध्वा) का उपादान कारण है, उसी फ्रार्य सह माया अशुद्ध सृष्टि का मूल कारण है। यही दोनों में अन्तर है रे । चतुरं पाश का नाम रोघ शक्ति है। परमेश्वर की यह वह शक्ति है जिससे वे जीवों के स्वरूप का तिरोधान करते हैं। यह पाशों में अधिष्ठित रहती है। इसलिए इसमें पाशत्व औपचारिक है।

### साधन मार्ग

मुक्ति तथा मुक्ति-साधन की कल्पना तान्त्रिक मत में अन्य मतों से विलक्षण है। यह तो निश्चित है कि अनादि काल से प्रवृत्त मलावरणों से संयुक्त होने के कारण जीव नाना योनियों में भ्रमण करता हुआ अनन्त क्लेशों का भाजन है। इस मल के आवरण को दूर करने का क्या उपाय है? तन्त्रों का यह परिनिष्ठित मत है कि यह न तो ज्ञान के द्वारा, न कर्म के द्वारा, अपितु 'क्रिया' के द्वारा ही सर्वदा के लिए हटाया जा सकता है। मल का पाक धीरे-धीरे होता है और जवतक मल पूरे रूप से पक्व नहीं हो जाता, तवतक उसका अपसारण नहीं हो सकता है। मल एक सत्तात्मक द्रव्य है। जिस प्रकार नेत्र में जाली पड़ जाने पर उसे शल्य-किया के द्वारा औपरेशन कर हटाया जाता है, ठीक वही दशा मल की भी है। परिपक्वता दोनों में अपेक्षित है। जीव में स्वतः कोई भी सामर्थ नहीं है जिससे यह मल हटाया जाय। ज्ञान, तप आदि तीव्रतर उपाय' भी असमर्थं हैं, क्योंकि सुतीक्ष्ण असिधारा भी अपने आप को नहीं काट सकती विश्व सिक्त हैं।

मलापनयन का एक ही साधन है—परमिशव की अनुग्रह-शक्ति इसे तालिक भाषा में 'शक्तिपात' कहते हैं। भगवान् के अनुग्रह से ही जीव भववन्धन है विमुक्त होकर शिवत्व लाभ करता है। इसी अनुग्रह शक्ति का नाम 'दीक्षा' है । आचार्यमूर्ति भगवान् ही इस दीक्षा के द्वारा शिष्य का उद्धार करते हैं और उसे भववन्धन से उन्मुक्त कर स्वरूपापित्त करा देते हैं उैं। 'दीक्षा' का तत्त्व प्रभार, बड़े विस्तार के साथ आगम-ग्रन्थों में दिया गया है। दीक्षात्त्व तन्त्र का एक नितान्त निगृह रहस्य है। त्रिक दर्शन में भी इसीलिए 'प्रत्यभित्रा' के लिए दीक्षा की आवश्यकता बनी रहती है उैं।

तान्त्रिकी मुक्ति की कल्पना के प्रसङ्ग में याद रखना चाहिए कि तन्त्रों के अनुसार ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति अभिन्न रूप है। क्रिया के साथ ही ज्ञान चैतन्य का उदय करता है। अतः जीव में कैवल्य-ज्ञान के उदय होने से ही मुक्ति नहीं होती, जवतक क्रियाशक्ति का उदय न हो जाता। अभिन्न रूप होने से विशुद्ध ज्ञान के होते ही क्रियाशक्ति स्वतः आविर्भूत हो जाती है। तान्त्रिकों की

वृद्धि कैवल्यज्ञान मोक्षप्रद नहीं है; क्यों कि न तो इससे मुक्त पुरुष में ऐश्वर्य इसंबार होता है, न क्रियाशक्ति का । बद्ध जीव दीक्षा के द्वारा शिवत्व इस कर लेता है, अर्थात् उसमें सर्वविषया दृक्शक्ति तथा क्रियाशक्ति की वृद्धिकी उत्पत्ति हो जाती है <sup>३२</sup>।

है। दिकों में आत्माभिमान-लक्षण मोह ही पूर्ण स्वरूप में संकोच उत्पन्न ति से 'ग्रन्थ' रूप है। इस ग्रन्थि के विदारण करने से जीव की अपनी वार्षिक शक्तियों का आविर्भाव होना ही मोक्ष है। अज्ञानवन्ध्रन के ब्रीण होने पर भी यद्यपि जीव शरीर धारण करता है तथापि वह (जीवन) कि है हैं हैं हैं हैं । श्रैव सिद्धान्त की दार्शनिक दृष्टि द्वैतवाद की ही है। अतः क्षणा का जो प्रकार विणत है वह भी द्वैतवाद को ही दृष्टि में रखकर किया ला है।

(६) प्रत्यमिज्ञाद्र्शन

त्रिक दर्शन तथा शाक्त दर्शन की आध्यात्मिक दृष्टि अद्वैतवाद की है। क्षों के मत में एक ही अद्वैत परमेश्वर परम तत्त्व है जो शिव तथा शक्ति का,

कामेश्वर और कामेश्वरी का, सामरस्य-रूप है। यह आत्मा परमतत्त्व चैतन्यरूप है तथा स्वयं निर्विकार रूप से जगत् के समस्त पदार्थों में अनुस्यूत है। इसी का नाम चैतन्य परा संवित्,

मुत्तः, परमेश्वर तथा परमिश्व है। परमेश्वर के दो भाव हैं— 'विश्वात्मक' मृतः, परमेश्वर तथा परमिश्व है। परमेश्वर के दो भाव हैं— 'विश्वात्मक' मा 'विश्वोत्तीणं'। विश्वात्मक- ह्रप से परमिश्व प्रत्येक वस्तु में व्यापक रहता है, पत्नु व्यापक होते हुए भी वह अपने विश्वोत्तीणं रूप से सव पदार्थों को किक्षण करता है। यह नानाविचित्रता-संविलत जगत् परमिश्व से नितान्त किन्न है तथा उसका स्फुरणमात्र है । परम शिव ही स्वयं इस विश्व का क्लीन करते हैं। इसमें न तो किसी उपादान की आवश्यकता है न किसी क्यार की। परम स्वातन्त्रय-शक्तिसम्पन्न परमेश्वर स्वेच्छ्या स्विभित्त में किने ही आधार में, जगत् का उन्मीलन करते हैं । जगत् पहले भी किमान था, केवल उसका प्रकटीकरण सृष्टिकाल में शिव-शक्ति से सम्पन्न किने था, केवल उसका प्रकटीकरण सृष्टिकाल में शिव-शक्ति से सम्पन्न किने था। वेस्तुप्त का भगवान् शक्कर को विलक्षण कलाकार कहना विश्व था। है। आचार्य वसुगुप्त का भगवान् शक्कर को विलक्षण कलाकार कहना

वित्रकार जब कोई चित्र बनाता है तब उसे दो वस्तुओं की आवश्यकता की दिती है। आधार तथा सामग्री उसे हमेशा आवश्यक होती है। किसी के अपर ही चित्र बनाया जाता है ( आधार ) तथा उसे बनाने में रंग सहायता होती है ( सामग्री ), परन्तु जगत्-रूपी चित्र

बनानेवाले कलाकार शक्कर की लीला विचित्र होती है। जगत्-चित्र के लिए न तो कोई आधार है और न कोई सामग्री। विना इनकी सहायता से वे स्वयं अपनी इच्छाशक्ति से अपने आप में ही इस जगत् का आविर्भाव करते हैं। इसीलिए वे अन्य भौतिक कलाकारों से नितान्त विलक्षण होने के हेतु 'कलानाय' या 'कलाश्लाघ्य' विशेषण से संकेतित किये जाते हैं 38 ।

परमेश्वर के अनन्त शक्ति सम्पन्न होने पर भी उसकी पाँच शक्ति यहाँ विशेष रूप से विख्यात हैं—चित्, आनन्द, इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया। चित् शक्ति प्रकाशरूपा है, जिसके द्वारा परमिश्व प्रकाश्य वस्तु के अभाव में भी स्वतः प्रकाशित होते हैं। वह शक्ति जिसके द्वारा परमेश्वर निर्रात्तश्य आनन्द का, बाह्य वस्तु की बिना अपेक्षा किये, स्वयं अनुभव करता है स्वातन्त्र्यस्था 'आनन्दशक्ति' है अपने को स्वतन्त्र बोध करना तथा अविधात इच्छा-सम्पन्त समझना 'इच्छा शक्ति' है। ज्ञान-शक्ति आमर्ष रूपा है। आमर्ष का अर्थ है—वेद्य पदार्थ का साधारण ज्ञान अर्थ है —वेद्य पदार्थ का साधारण ज्ञान अर्थ है योग्यता का नाम 'क्रिया-शक्ति' है शि पञ्चशक्तियों के द्वारा परम भिव अपने को, स्वभित्ति पर जगत् रूप से परिणत करते हैं।

''यह चित् शक्ति मनुष्य की देह में अत्यन्त आन्तरिक शक्ति के रूप में विराजमान है। आनन्द चित् का ही अपने अभिमुख विश्वान्ति है। चित् शक्ति जैसे स्वातन्त्र्य से आनन्द रूप में परिणत होती है, उसी प्रकार आनन्द शक्ति वहिमुंख होने पर इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया के रूप में परिणत होती है। अन्य- तिरपेक्षता ही परमशिव की आनन्द शक्ति है। एक अर्थ में चित् तथा आनन्द दोनों मिलकर परमशिव के स्वरूपाधायक होते हैं। इसीलिए वह 'विद्यान्द' कहलाता है। अन्य तीनों उसकी शक्तिया हैं। हमारी वर्णमातृका इन शक्तियों की शाब्दिक अभिव्यक्षना मात्र है। 'अ' अनुत्तर या चित्-शक्ति का नाम, 'आ' आनन्द शक्ति का, 'इ' इच्छा शक्ति का, 'उ' उन्मेष शक्ति या ज्ञान-शक्ति का द्योतक है। ए, ऐ, ओ, तथा औ—ये चार वर्ण अस्पुट तथा स्पुट रूप में विभक्त अवस्थापन्न क्रियाशक्ति के वाचक हैं। वर्णों में आदिम वर्ण 'अकार' परमशिव के प्रकाश का द्योतक है और अन्तिम वर्ण 'हकार' विमर्श का प्रतीक है—

अकार: सर्ववर्णाग्रच: प्रकाश: परम: शिव: । हकारोऽन्त्यकलारूपो विमर्श: कथित: प्रिये ॥ <sup>श्लोक</sup> का तात्पर्य यह है कि 'अ' (प्रकाशात्मक) तथा 'ह' (विमर्शात्मक) अपने मध्यवर्ती समग्र वर्णों के द्योतक हैं। यह सब वर्णमाला भगवार्व की क्षिया शक्तियों के प्रतीक हैं। हकार प्राण-शक्ति का वाचक है। चित्-क्षियाणशक्ति के रूपमें परिणत होकर फिर विलोम-फ्रमसे मूल स्थान में ब्रिंबाती है। इसमें फिर किया का आविर्माव होने पर यह 'अ' (या अनुत्तर) श्राथ युक्त हो जाती है। इसी का नाम है—अहं जो परमात्मा के स्वभाव-द्व प्रकाश-विमर्शात्मक स्वरूप का परिचायक है।'' परमशिव की पञ्च-क्षियों का यही शास्त्रीय परिचय है।

### ईश्वराद्ययवाद

त्रिकदर्शन पूर्णरूपेण अद्वैतवादी है। इसका नाम 'ईश्वराद्वयवाद' है। एकः त्रिक्षर ही केवल तत्त्व है। अज्ञान, माया या जगत् आत्मा का स्वातन्त्र्यकृत अर्थात् स्वेच्छापरिगृहीत रूप है। नट के समान परमेश्वर अपनी इच्छाका से नाना प्रकार की भूमिका ग्रहण करता है। वह स्वतन्त्र है, अपने रूपको का विजृम्भणमात्र है। अद्वैतवादी होने पर भी ब्रह्मवाद और ईश्वराद्वयकि का विजृम्भणमात्र है। अद्वैतवादी होने पर भी ब्रह्मवाद और ईश्वराद्वयकि का विजृम्भणमात्र है। अद्वैतवादी होने पर भी ब्रह्मवाद और ईश्वराद्वयकि के विजृम्भणमात्र है। अद्वैतवादी होने पर भी ब्रह्मवाद और ईश्वराद्वयकि के विज्ञान है। जहाँ ब्रह्मवाद में विश्वोत्तीणं, सत्य, निर्मल, निर्विकार ब्रह्म
के के विज्ञान ही ईश्वराद्वयवाद में परमेश्वर में स्वातन्त्र्यशक्ति सम्पन्नता,
किएव कर्नुता है। आत्मा ही सृष्टि, स्थिति, संहार, अनुग्रह और विलयन—
कि पच कर्यों का सम्पादक है, परन्तु शब्द्वर मत में ब्रह्म इस प्रकार का स्वभावविज्ञान ही है। इस प्रकार दोनों दर्शनों में पर्याप्त सिद्धान्तगत पार्थंक्य है।

परमेश्वर तथा जगत् का परस्पर सम्बन्ध किस प्रकार का है? अभिनवगुस का कि है वर्षणिविम्बवत् । जिस प्रकार निर्मल दर्पण में ग्राम, नगर, बृक्षादि पर्षे प्रतिविम्वित होने पर उससे अभिन्न होने पर भी दर्पण में तथा परस्पर भे भिन्न प्रतीत होते हैं; इसी प्रकार पूर्ण-संवित्-रूप परमेश्वर में प्रतिबिम्बत होना है। कि वात ह्यान होने पर भी घटपटादि रूप से भिन्न अवभासित होता है। कि वात ह्यान देने योग्य है। लोक में प्रतिबिम्बत की सत्ता बिम्ब पर कि वात है, परन्तु त्रिकदर्शन में परमेश्वर की स्वातन्त्र्य शक्ति के कारण, कि विम्व के ही, जगद्रूप का प्रतिबिम्ब स्वतः उत्पन्न होता है। अतः विम्वति के ही, जगद्रूप का प्रतिबिम्ब स्वतः उत्पन्न होता है। अतः विम्वति के ही, जगद्रूप का प्रतिबिम्ब के सिद्धान्त को मानने

रे. म॰ म॰ गोपीनाथ कविराज—'भारतीय संस्कृति और साधना'
भवम भाग, पृ॰ ३१७ (पटना, १६६३)

के कारण त्रिकदर्शन की दार्शनिक दृष्टि 'आभासवाद' के नाम से पुकारो जाती है उ

'आभास' का शिवशास्त्र में तात्पर्य अद्वैत वेदान्त में गृहीत अर्थ से भिन्न ही समझना चाहिए। वेदान्त मिथ्या प्रतीति के अर्थ में 'आभास' शब्द का संकेत मानता है। 'जगत् आभासमात्र है'—अभिप्राय यही है कि जगत् प्रतीति मात्र है, वास्तव सत्य नहीं। परन्तु त्रिकदर्शन की दृष्टि में जगत् मिथ्या न होकर यथार्थ है। परमशिव दर्पण के समान अपने में समस्त विश्व को अवभासित करता है। परमशिव अपने स्वातन्त्र्य-माहात्म्य से अपने अन्तर्गत अभिन्न भाव से अवस्थित विचित्र विश्व को भिन्नवत् अवभासित करता है। यह शिव के प्रकाश-विमर्शात्मा होने से स्वतः सिद्ध होता है। इस अवभासन के लिए उसे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती। वह अपनी स्वातन्त्र्य शिक से ही यह अवभासन करता है।

अाभास का हेतु क्या है ? परिपूर्णकाम परमिशव जगत् का आभास करता ही किस लिए है ? किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए वह विचित्र विश्व का प्रकाशन करता है ? इस प्रश्न का एक ही उत्तर है कि यह उसका स्वभाव है । अग्नि के प्रज्वलित होने के लिए जैसे कोई कारण खोजना व्यथं है, उसी प्रकार की दशा यहाँ भी है । जलना अग्नि का स्वभाव है । उसी प्रकार विश्व का आभासन परमिशव का स्वभाव है । 'शिवदृष्टि' में सोमानन्द ने इस विषय में एक वड़ी हृदयंगम कल्पना उपस्थित की है किसी सार्वभौम नरेश के पैदल चलने की । सार्वभौम राजा के पास वाहनों की कमी न होने पर भी वह स्वतन्त्रेच्छावशात् लीला के लिए पैदल चलता है । ठीक यही दशा परमिश्व की भी है । वह ठहरा स्वतन्त्र इच्छा का स्वामी; इच्छा नटी के समान उसके सामने सर्वदा नाचा करती है । अतः इस इच्छा या लीला के वशीभूत होकर

निर्मले मुकुटे यद्वत् भान्ति भूमिजलादयः।
 अभिन्नास्तद्वदेकस्मिन् चिन्नाथे विश्ववृत्तया।।
 —तन्त्रालोक भाव २, आ० ३।४

२. यथा नृपः सार्वभौमः प्रभावामोदभावितः। क्रीडन् करोति पादातधर्मान् तद्धमंध्रमंतः ।। तथा प्रभुः प्रमोदात्मा क्रीडत्येतं तथा तथा। —ंशिवदृष्टि, आ॰ १।३७-३५

है विश्व की आभासन करता है , विश्व की सृष्टि करता है और की तिरोधान भी करता है। फलतः परमिशव की लीला का विलास ही कि की सृष्टि और विश्व का संहार। प्रकाशमय शिव की विमर्शशिक ही यह स्फुरण है। शैवाचार्य इस तथ्य को 'स्वातन्त्र्यवाद' नाम से कि है।

यह विश्व चिन्मयी शक्ति का स्फुरण है, अतः कथमपि असत्य नहीं हो हो। परिणामवाद में वस्तु का स्वरूप तिरोहित होकर अन्य आकार इय करता है। प्रकाशतनु शिव के प्रकाश के तिरोधान होने पर तो यह क्ष् ही अन्धा हो जायगा। अतः न तो विवर्तवाद हृदयंगम प्रतीत होता है, विश्वामवाद, प्रत्युत स्वातन्त्र्यवाद या आभासवाद ही बुद्धिगम्य होने वेशगाणिक है। अने

#### छत्तीस तन्व

तन्त्रशास्त्र के अनुसार तत्त्वों की संख्या ३६ है। स्वकीय कार्य में धर्मगुताय में या स्वसमान गुणवाली वस्तु में, सामान्य रूप से व्यापक पदार्थ
भे तत्त्वें कहते हैं रहें। शाक्त तथा भेव उभय आगमों में तत्त्वों की संख्या
भाव ही है। इन्हें तीन भागों में विभक्त करते हैं—शिवतत्त्व, विद्यातत्त्व
भेर बात्मतत्त्व। शिवतत्त्व = (१) शिवतत्त्व और (२) शक्ति तत्त्व।
निवातत्त्व में तीन तत्त्व गृहीत हैं—(३) सदाशिव, (४) ईश्वर और
(१) गुद्ध विद्या। आत्मतत्त्व में ३१ तत्त्व अन्तर्भूत हैं—६ माया, ७ कला,
विवा, ६ राग, १० काल, ११ नियति, १२ पुरुष, १३ प्रकृति, १४ बुद्धि;
भवहद्वार, १६ मन, १७-२१ श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, जिह्ना, घ्राण (पश्च
भौत्रिय), २२-२६ वाक्, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ (पश्च कर्मेन्द्रिय),
भ-३१ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध (पश्च विषय), ३२-३६ आकाश,
भी विह्न, सलिल, भूमि (पश्च भूत)।

पिश्वर के हृदय में विश्व-सृष्टि की इच्छा उत्पन्न होते ही उसके दो रूप भी को हैं—शिव-रूप तथा शक्ति-रूप। शिव प्रकाश रूप है और शक्ति

एष देवोऽनया देव्या नित्यं क्रीडारसोत्सुकः। विचित्रान् सृष्टिसंहारान् विधत्ते युगपद् विधुः॥

-बोधपंचदशिका

विमशंरूपिणी है। 'विमशं' का अयं है—पूर्ण अक्रित्रम अहं की स्फूर्ति। यह स्फूर्ति मृष्टि काल में विश्वाकार स्थिति में विश्व-प्रकाश तथा संहारकाल में विश्वाकार स्थिति में विश्व-प्रकाश तथा संहारकाल में विश्वसंहरण रूप से होती है अर्थ। इसी की चित्त, चैतन्य, स्वातन्य, कर्तृत, स्फुरता, सार, हृदय, स्पन्द आदि अनेक संज्ञायें हैं। प्रमा के दो रूप होते हैं—अहमंश तथा इदमंश। अहमंश ग्राहक शिव है तथा इदमंश ग्राह्म शिव है। विमशं के द्वारा प्रकाश का अनुभव होता है और प्रकाश की स्थिति में विमशं की कल्पना न्याय्य है। जिस प्रकार दर्पण के बिना मुख के रूप का प्रत्यक्ष नहीं होता, उसी प्रकार विमशं के बिना प्रकाश का स्वरूप समझ नहीं होता। शिव चिद्रूप हैं, परन्तु अचेतन है। मधु में मिठास है, परन्तु बह स्वयं अपने मिठास का स्वाद नहीं ले सकता। शराब में मादकता है, परन्तु उसे उसका ज्ञान नहीं होता। इसी प्रकार विना शक्ति के शिव को अपने प्रकाश रूप का ज्ञान नहीं होता। इसी प्रकार विना शक्ति के शिव को अपने प्रकाश रूप का ज्ञान नहीं होता। शिव में चेतनता का ज्ञान शक्ति के कारण होता है, शक्ति के बिना शिव शव ( मृतक ) है अर्थ।

पुण्यानन्द ने 'कामकलाविलास' में आद्या शक्ति को 'शिव-रूप-विमर्श-निर्मलादशं' कह कर उसके स्वरूप का सुन्दर परिचय दिया है। जिस प्रकार कोई राजा निर्मल दर्पण में अपने प्रतिबिम्ब को देखकर अपने सुन्दर मुख का ज्ञान प्राप्त करता है, उसी प्रकार शिव भी स्वाधीनभूठा स्वात्मशक्ति को देखकर अपने परिपूर्ण अहन्तामय और प्रकाशमय स्वरूप को जानता है। अतः प्रकाश विमर्शात्मक है, अथ च विमर्श प्रकाशात्मक है। एक की सत्ता दूसरे पर अवलम्बित रहती है। अतः शिव न तो शक्ति से विरहित रह सकते हैं और न शक्ति शिव से। शिवशक्ति के सामाञ्जस्य के विषय में आगम का गई। स्पष्ट कथन है।

शिव तथा शक्ति की अभेद कल्पना यहाँ मान्य है। इन दोनों का अभेद उसी भाँति वनता है जिस भाँति चन्द्रमा तथा चिन्द्रका का नित्य योग। चन्द्रमा न तो अपनी चाँदनी को छोड़कर एक क्षण टिक सकता है और व चाँदनी चन्द्रमा के बिना रह सकती है। दोनों अद्धेत रूप में सदा एक संग रहते हैं। शिव तथा शक्ति का भी यही नियम है। तन्त्रों का यह सिद्धार्थ सोमानन्द को अक्षरशः पूर्णत्या मान्य है। आचार्य सोमानन्द का कथन है कि सोमानन्द को अक्षरशः पूर्णत्या मान्य है। आचार्य सोमानन्द का कथन है कि शक्ति से सम्पन्न शिव ही अपनी इच्छा से पदार्थों का निर्माण करता है। शक्ति तथा शिव में मेद की कल्पना कथमपि नहीं की जा सकती कि विमर्भ के ही दूसरे नाम स्फुरता, स्पन्द, महासत्ता, परा वाक् आदि हैं।

#### परम तत्त्व का स्वरूप

वित् अथवा परासंवित् नाम से परम तत्त्व व्यवहृत होता है। 'चित्' क्षिमा बड़ी विलक्षण है। यह निरपेक्ष सत्ता है जो किसी प्रमेय के ज्ञान क्षी आश्रित नहीं रहती। यह परिवर्तनशील अनुभूति का अपरिवर्तनशील है। शैवागम इस परमतत्त्व को प्रकाश-विमर्शात्मक वतलाता है। 'प्रकाश' असं आलोक है। जैसे आलोक प्रत्येक वस्तु को प्रकाशित कर दृष्टिगोचर हता है, वैसे ही उस तत्त्व की स्थिति रहने पर ही अन्य समस्त वस्तुयें व्यक्ति होती हैं। कठोपनिषद् के शब्दों में तमेव भान्तमनुभाति सर्वेम्। ल शासा सर्विमिदं विभाति उस परमतत्त्व के प्रकाशित होने के बाद सब क्रांतित होता है और उसी के प्रकाश से यह सब प्रकाशित होता है। इतना वेदान्त को भी अभीष्ट है, परन्तु शैवागम प्रकाश के साथ विमर्श की भी **बका स्वभाव मानता है। 'विमर्श' तन्त्र का पारिभाषिक श**ब्द है। इसका संहै—पूर्ण अहं की प्रतीति । ''मैं स्वयं पूर्ण हूँ," ''स्वतन्त्र हूँ," 'कर्तुम-र्मुं बन्ययाकर्तुं समर्थं हूँ—'' इसकी प्रतीति ही विमर्शपद वाच्य है। प्रकाश लाविमर्श के सामरस्य होने पर ही परमिशव का स्वरूप उल्लसित होता है। मुमें माधुरं का निवास है, परन्तु उसे इसका ज्ञान होता नहीं। होगा किसी गवादक की अन्तःस्थित शक्ति के द्वारा ही। इसी प्रकार विर्मारिमकता शक्ति है इस ही शिव को अपने शिवतत्त्व का, अपने प्रकाश का, अपने पूर्ण अहं भव का परिचय मिलता है। क्षेमराज ने अपनी 'परा प्रवेशिका' (पृ० २) गें से "बक्कत्रिमाहम् इति विस्फुरणम्" बतलाया है। यह है स्वाभाविक वहंगाव की विस्फूर्ति । यदि परमिशव केवल प्रकाश होता, तो वह ऐश्वर्यहीन बीर जड़ ही होता (यदि निर्विमर्शः स्यात् अनीश्वरो जडश्च प्रसज्येत-परा-में शिका)। शैवागम में शिव ईश्वर है तथा चेतन है, फलतः वह केवल काशात्मा न होकर प्रकाश-विमर्शात्मक है। विमर्श का ही अपर नाम स्यातन्त्र्य कि है शिव की निरपेअ पूर्णतम शक्ति, जिसके द्वारा वह विश्व के सर्जन, भीष्ण तथा संहार का कार्य सम्पन्न करता है। चिति प्रत्यवमर्श स्वरूप है; की परा वाक् है। परमेष्ठी का स्वातन्त्र्य ही उसका मुख्य ऐश्वयं-भाव है।

रै. चितिः प्रत्यवमशित्मा परा वाक् स्वरसोदिता । स्वातन्त्र्यमेतन्मुख्यं तत् ऐश्वर्यं परमेष्ठिनः ॥ —प्रत्यमिज्ञाविमशिणी १।२०४

प्रत्यवमर्श रूप ही स्वातन्त्र्यशक्ति है परमशिव की। इस विमर्श की भिन्न-भिन्न संज्ञायें हैं—पराशक्ति, परावाक्, स्वातन्त्र, ऐश्वयं, स्फुरत्ता, सार, हुर्श, स्पन्द (पराप्रवेशिका)।

इसी शिवशक्ति के आग्तर निमेष को (३) सदाशिव तथा बाह्य उन्मेष को (४) ईश्वर कहते हैं <sup>४७</sup>। सदाशिव अचलरूप परमेश्वर में किश्वित् चलना-त्मकरूप स्फुरण होता है। प्रमा का अहमंश इदमंश को आच्छादित कर विद्यमान रहता है। अतः जगत् का अव्यक्त रूप से भान होता है <sup>४८</sup>।

विकासोत्मुख ज्ञान की तीसरी अवस्था को (४) ईश्वर तत्त्व कहते हैं, जो सदाधिव का बाह्यरूप है। यहाँ 'अहं' इदं (जगत्) का स्पष्ट, किन्तु एक आत्मा के अंशरूप में; आत्मा के अभिन्न रूप में, अनुभव करता है। पिछले विमशें में 'अहं' की प्रधानता थी; इस विमशें में 'इदं' की प्रधानता रहती है। पश्चमतत्त्व को (५) विद्या, सद्विद्या या शुद्धविद्या कहते हैं। ज्ञान की इस दशा में 'अहं' तथा 'इदं' का पूर्ण सामानाधिकरण्य रहता है, अर्थात् दोनों की समानरूपेण स्थिति रहती है "। इस दशा में शिव समस्त जगत् को अपना विभव समझने लगता हैं। सारांश यह है कि पर। संवित् का शिव शक्त्यात्मकरूप सर्गात्मक होता है। शिवतत्त्व में 'अहं' विमशें होता है, सदाशिवतत्त्व में 'अहं मिदं' विमशें और ईश्वरतत्त्व में 'इदमिदं' वियशें होता है। इनमें से प्रत्येक स्थल में प्रथम पद की प्रधानता रहती है। 'सद्विद्या' में 'अहं' और 'इदं' दोनों की समभावेन प्रधानता रहती है।

अव (६) माया-शक्ति का कार्य आरम्भ होता है, जो 'अहं' और 'इं' को पृथक् पृथक् कर देती है "। अहमंश हो जाता है पुरुष और इदमंश प्रकृति परन्तु शिव को पुरुषक्प में आने के लिए माया पाँच उपाधियों — कला, विद्याराग, काल, नियति — की सृष्टि करती है, जिनका पारिभाषिक नाम 'कञ्चुक' (शक्ति को परिच्छिन बनानेवाला आवरण) है। जीव की सर्वकतृंत्वाक्ति को संकृचित करनेवाला तत्त्व 'कला' है जिसके कारण जीव कि खित्-कर्तृंत्व शक्तियुक्त वन जाता है। 'सर्वेज्ञता' का संकोच करनेवाला तत्त्व 'विद्यां कहलाता है, जिसके कारण जीव कि खिज्ज होता है। नित्यतृप्तित्व गुण के संकोच का कर्ता 'राग' तत्त्व कहलाता है जिससे जीव विषय से अनुराग करने लगता

१. वस्तुतस्तु पुनरप्यष्टं प्रत्यवमर्शात्मा स्वतन्त्र्यशक्तिरेवास्यास्तीति। तन्त्रालोक टीका १।१०८

शाहिकों से सम्बद्ध होकर जीव अपने को अनित्य मानने लगता है। जीव अपिकों से सम्बद्ध होकर जीव अपने को अनित्य मानने लगता है। जीव अवित्य्यशक्ति का तिरस्कार करनेवाला तत्त्व 'नियित' (नियमन-हेतु) हिता है, जिसके कारण वह नियमित कार्यों के करने में प्रवृत्त होता है। श्री गींचों कला, विद्या, राग, काल तथा नियित को जीवस्वरूप के आवरण ते के कारण 'कञ्चुक' कहते हैं। इस मायाजनित कञ्चुकों के द्वारा हिएकों जीव 'पुरुष' पदवाच्य है। त्रिगुणमय महत्-तत्त्व से लेकर विषयित तत्त्वों का मूल कारण 'प्रकृति' है। प्रकृति से महदादि पृथ्वीपर्यंत त्व सांस्यरीति से उत्पन्न होते हैं। षट्त्रिशत् तत्त्वों का यही सामान्य तिष्व है।

साधनमार्ग

विकदर्शन का साधनमार्ग अपनी विशिष्टता धारण किये हुए हैं। यह न वे बुब्क ज्ञान का ही पक्षपाती है, और न शुब्क भक्ति का। इसमें ज्ञान और र्गीत दोनों का सामञ्जस्य है। शंकराचार्य के अद्वैतवाद में चरमावस्था में र्गक का स्थान नहीं है। शक्ति द्वैतवाद पर प्रतिष्ठित है, परन्तु यह साधनरूप बातमूलक भक्ति है। अद्वैत ज्ञान के उदय होने पर जिस साध्यरूपा भक्ति ग गविर्भाव होता है वह वस्तुतः नित्य है। साधारणतया जिसे मोक्ष कहते वह वस्तुतः इस नित्यसिद्ध ज्ञान भक्ति का ही आवरणभंगजनित समुन्मेष-गा है। त्रिकदर्शन में इसी को 'चिदानन्दलाभ' कहते हैं। इस प्रसङ्ग में 'ग्रविषज्ञा' की कल्पना को भली-भाँति समझ लेना चाहिये, जिसके कारण ब्हर्यंन 'प्रत्यिभज्ञा दर्शन' के नाम से प्रसिद्ध है। 'प्रत्यिभज्ञा शब्द का अर्थः ै जात वस्तु को फिर से जानना या पहचानना। प्रत्यभिज्ञा की उपयोगिता विवाते समय उत्पलाचार्यं ने कामिनी का बड़ा सुन्दर उदाहरण दिखलाया है। जिस प्रकार कोई सुन्दरी मदनलेख या दूतीप्रेरणा आदि अनेक उपायों के बार बाये हुए और समीप में खड़े होनेवाले मनोवाञ्चित प्रियतम को पाकर भी बानिन्दत नहीं होती, परन्तु दूती के वचन से या उसके लक्षणों के विभिन्नान से प्रियतम को पहचान कर पूर्णता प्राप्त करती है और अनिर्वचनीय वान्त से उल्लसित हो उठती है, उसी प्रकार आणव, शाक्त, शाम्भवादि लाशों के द्वारा आत्मचैतन्य के स्फुरण होने पर भी साधक 'अहं महेश्वरः' हिजान तभी प्राप्त करता है, जब गुरु के उपदेश से शिव के गुणों के ज्ञान से हिन्हें पहचान लेता है। अतः 'प्रत्यभिज्ञा' वास्तव मोक्ष-शिवत्वलाभ वेषवान साधन भे है।

# ब्रह्मवाद और ईश्वराद्ययवाद में भेद

आचार्यं शंकर के द्वारा प्रचारित अद्वैतवाद तथा अभिनवगुप्त आदि के द्वारा व्याख्यात ईश्वराद्वयवाद ठीक एक ही प्रकार के नहीं हैं। अद्वेत वेदान में माया की जो मीमांसा की गई है, उससे प्रत्यिभज्ञा को सन्तोष नहीं होता। अज्ञान की प्रवृत्ति कहाँ से और क्यों होती है ? इसका कोई उत्तर नहीं। इस अज्ञान का प्रथम आविर्भाव ही क्यों कर होता है, जिसके वश में होकर ब्रह्म जीव रूप में आविर्भूत होता है, अथवा अधीश्वर होकर ईश्वर वनता है? इस प्रश्न का ठीक उत्तर वेदान्त नहीं देता, पर प्रत्यभिज्ञा दर्शन देता है। ईश्वराद्वयवाद में भी अज्ञान है और माया है, किन्तु इसकी प्रवृत्ति आकिस्मिक नहीं है; वह आत्मा का स्वातन्त्र्यमूलक, अपनी इच्छा से परिगृहीत, रूप है। जिस प्रकार नट जानवूझकर नाना प्रकार का अभिनय करता है, ठीक उसी त्तरह परमेश्वर भी अपनी इच्छा से नाना प्रकार की भूमिका ग्रहण करता है। वह स्वतन्त्र है-अपने स्वरूप को ढकने में भी समर्थ है और प्रकट करने में भी समर्थ है, परन्तु जब वह अपने रूप को ढक लेता है, तब भी उसका आवरणहीन रूप उसी प्रकार अच्युत रूप से विद्यमान रहता है - ठीक सूर्य के समान । सूर्य अपने ही द्वारा उत्पादित मेघों के द्वारा अपने को ढक लेता है, और ढकने के समय भी वह अनाच्छादित ही रहता है, अन्यथा मेघों को प्रकाशित कौन करता? ठीक यही दशा परमेश्वर की भी है। अज्ञान या माया उनकी स्वातन्त्र्य-शक्ति का विजृम्भणमात्र है। संसार की सृष्टि करने में लीलापरायण भगवान् की लीला ही मुख्य कारण है। ईश्वरवादी कहते हैं कि वह स्वातन्त्र्यरूप तथा कर्नृत्वरूप है; ब्रह्मवादी कहते हैं - वह शुद्ध साक्षी है, अर्थात् अधिष्ठान चैतन्यात्मक है। यही दोनों का अन्तर है। शांकरवेदाल में आत्मा विश्वोत्तीणं, सच्चिदानन्द, एक, सत्य, अनन्त, सृष्टिस्थिति-लय का कारण, भाव-अभाव-विहीन है, उसमें कर्तृत्व नहीं है; परन्तु आगमानुसारी अद्वेतवाद में यह कमी नहीं है; ज्ञान और किया उसके लिये एक-समान है। उसकी किया ही ज्ञान है, कर्नु त्वभाव होने के कारण उसका ज्ञान ही किया है। इस प्रकार इच्छा आदि शक्तित्रय से युक्त परमेंश्वर स्वातन्त्रमय है<sup>भ2</sup>।

आत्मा आगम-सम्मत आत्मा सदा पश्चकृत्यकारी है। इन पश्चकृत्यों के नाम हैं सृष्टि, स्थिति, संहार, अनुग्रह और विलय। परन्तु शांकर मत में आत्मा का यही स्वभाव नहीं है। इस तरह ब्रह्मवाद में आत्मा का स्वस्पुरण उतना नहीं है, जितना आगमों में। अतः वह सत्य होते हुए असत्कल्प है।

क्षेत्राह मानने पर कुछ द्वैताभास सा बना हुआ है; आगम की मीमांसा पर

ह्स अह्रयवाद की यह महती विशेषता है कि यह न तो शुद्ध ज्ञानमार्ग है, श्वाविहीन मिक्तमार्ग है, प्रत्युत यहाँ ज्ञान और भक्ति का मंजुल सामञ्जस्य है। शांकर अद्वेत की चरमावस्था में भक्ति का नहीं है। शंकर के मत में भक्ति द्वैतमूलक होती है। सामञ्जस्य अतः ज्ञान के उदय होने पर उसकी स्थिति नहीं होती है। यह मत टीक है, क्योंकि यह भक्ति साधन-

शा बज्ञानमूलक होती है, परन्तु जो अद्वेत भक्तिरूप पदार्थ है, वह नित्य सिद्ध | उसकी सत्ता का पता शास्त्र के वचन तथा महात्माओं के अनुभव से चलता | विदे हम मोक्ष कहते हैं वह वस्तुतः नित्य सिद्ध ज्ञानभक्ति का ही आवरण- लंबे उत्पन्न, उन्मेष-मात्र है। त्रिकदर्शन में इसी को 'चिदानन्द-लाभ' कहते | विद्वेत ज्ञान होने पर जो भक्ति उदित होती है वह निर्व्याज अहेतुकी भक्ति ब्राविक भक्ति हैं " ।

बान होने के पहले द्वंत मोह उत्पन्न करता है, परन्तु ज्ञान होने पर भी उस दिकों कल्पना मित के लिए अपनी बुद्धि के द्वारा की जाती है। यह कल्पित दिबंदित से भी सुन्दर है। सामझस्य हो जाने पर वह द्वेत अमृत के समान विनदायक होता है। जीवात्मा और परमात्मा का यह मधुर मिलन दम्पती किने के समान होता है। जीकिक जगत् में स्त्री पुरुष का संयोग उस अलौकिक वा वा विविद्यायक होता है। यही 'सामरस्य' तन्त्र का सर्वस्व है। विवेदान्त में केवल ज्ञान को ही युक्ति का साधन बतलाया गया है। आत्मा के तस्पमेद होने के कारण ही यह साधन-भेद दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार विविद्या जगत् में त्रिक-दर्शन की विधिष्ठता नितान्त स्पष्ट है।

## बन्धन और मोक्ष

तिक दर्शन के अनुसार बन्धन का कारण अज्ञान है। अज्ञान से यहाँ भिला ज्ञान के अभाव से न होकर उस परिमित ज्ञान से है जो जगत् के जीवों विश्वास का है। इस अज्ञान की ही यहाँ पारिभाषिकी संज्ञा मल है। जिले प्रकार का होता है—आणव मल, मायीय मल तथा कार्मण मल। किन्तु मेल से तात्पर्य अणुत्व से है अर्थात् जिसके द्वारा विभु शिव अपनी किन्तु भक्ति से संकुचित होकर अपने को 'अणु' समझने लगता है वही होता

है आणवमल। यह शिव की स्वात्मप्रच्छादन की इच्छारूप किया है। वस्तुतः शिव स्वतन्त्र, चिद्रूप, स्वभाव से प्रकाशात्मा तथा एक होता है, परन्तु वही स्वरूप के प्रच्छादन-रूपी अपनी किया के योग से अणु होता है और अनेक रूप घारण करता है। अभिनवगुप्त का यह कथन इस तथ्य का प्रमाण है—

देवः स्वतन्त्रश्चिद्रपः प्रकाशात्मा स्वभावतः । रूप-प्रच्छादन-क्रीडा-योगादणुरनेककः ॥ (तन्त्रालोक भाग ८, १३।१०३)

मायीय मल का अर्थ है भिन्न-वेद्य प्रथा अथवा भेदबुद्धि। सामक जब अपने को संकुचित प्रमाता समझता हुआ चिन्मय वेद्यों को अपने से संबंध भिन्न अर्थात् अचिन्मय वेद्य समझने लगता है, तब यह भेद-बुद्धि मायीय मल के ताम से प्रख्यात होती है। शास्त्र में 'शुभाशुभ वासना' को कार्मण मल की संज्ञा दी जाती हैं। मायीय मल के द्वारा पुरुष-संज्ञक मितात्मा जब किन्हीं वेद्यों को शुभ समझ कर उनके सम्पादन की ओर अग्रसर होता है और किन्हीं वेद्यों को अशुभ मान कर उनसे वह हट जाता है, तब इस शुभाशुभ-विकल्प को काममल के नाम से अभिहित करते हैं। फलतः इन मलों का प्रकाशन भी शिव की स्वातन्त्र शक्ति से होता है। अज्ञानरूपी मल तो एक ही प्रकार का है—अपने चित् स्वरूप को न जानना, परन्तु तारतम्य से वही त्रिविध रूपों में विलसित होता है।

यह तो हुआ बन्धन का रूप। इस बन्धन का अपहरण करनेवाली विधा मुक्ति कही जाती है जिसका स्वभाव ही है सम्यक् ज्ञान, शिवत्व का पूर्ण ज्ञान अथवा शिव की स्वातन्त्र्य शक्ति का पूर्ण परिज्ञान। इसलिए अभिनवगुर का कथन है—

# मोक्षो हि नाम नैवान्यः स्वरूपप्रथनं हि सः।

अर्थात् स्वरूप-प्रथम ही मोक्ष कहलाता है। 'स्वरूप-प्रथम' का अर्थ है कि शिव के यथार्थ रूप, स्वातन्त्र शक्ति से सम्पन्न रूप की प्रतीति। सम्पन् ज्ञान की प्रकाशिका विद्या ही साक्षात् विमोचिका होती है ('सम्पन् ज्ञान' स्वभावा हि विद्या साक्षाद् विमोचिका' — तन्त्रालोक )। इस स्वरूप-प्रथम की दशा में प्रमाता अपने को शरीर, मन, बुद्धि, प्राण से उत्तीणं शुद्ध प्रकाश विमशं रूप संवित् अनुभव करता हैं। उसे शुद्ध 'अहं' की पूर्ण अनुभूति होती

विस्में 'इदन्ता' का लेश भी नहीं रहता। इसीलिए 'परमार्थसार' का यह विक्रमें है कि मोक्ष का न कोई धाम है और न कहीं अन्यत्र गमन कि है प्रत्युत अज्ञान-प्रनिथ का भेदन तथा स्वशक्ति का प्रकाशन ही मोक्ष हिता है

मोक्षस्य नैव किञ्चिद् धामास्ति न चापि गमनमन्यत्र। अज्ञान - ग्रन्थि - भिदा स्वशक्त्यभिव्यक्तता मोक्षः॥ (कारिका ६०)

विष के शिवत्व की साधना के लिए कोई उपाय नहीं होता, क्यों कि जाब तो माया-जगत् से सम्बद्ध होने के कारण उसके प्रकाश-द्वारा ही तो क्रांबित होते हैं। फलतः ये शिव के प्रकाश को प्रकाशित हो क्यों कर सकते हैं? सूर्य का प्रकाश क्या घट के द्वारा कभी सम्भव होता है ? सूर्य लोक से क्रांबित होनेवाला घट क्या कभी सूर्य को प्रकाशित कर सकता है ? नहीं, क्षी नहीं। तब मोक्ष के उपाय हैं ही क्या ? ये हैं मल-प्रक्षालन के वस्तुतः ताब, जो व्यवहार में मुक्ति के उपाय माने जाते हैं। इस प्रसंग में त्रिकशास्त्र भावेश तत्व का प्रकाशन करता है। 'समावेश' से तात्पर्य है परिमित का जिल्ला में, लघु का परम महान् में, डुबो देना। 'समावेशक्रम' आभास-क्रम वें बंग विपरीत होता है। यह सर्वथा उचित ही है। 'आभास' का अर्थ वें बतः रहनेवाली वस्तु का बहिःस्फुरण। आभास का क्रम है—आनन्द, इच्छा, जिल्ला क्रिया-शक्ति का इसी क्रम से उन्मीलन। समावेश का क्रम ठीक क्षि विपरीत होता है—

(१) क्रियोपाय = आणवोपाय; (२) ज्ञानोपाय = शाक्तोपाय; (३)

बाणवोपाय में साधक प्राण, व्यापार, रूप आदि बाह्य वस्तुओं के ऊपर कि बाह्य वस्तुओं के उपर वह समस्त कि बाह्य के प्रसार तथा व्यापन का पूर्ण ज्ञान कर लेता है। इस उपाय में

रे उक्तार-करण-ध्यान-वर्ण-स्थान-प्रकल्पनैः । यो भवेत् स समावेशः सम्यग् आणव उक्यते ॥ —मालिनी-विजयोत्तर तन्त्र २।२१

मन्त्र के जप द्वारा मोक्ष की सिद्धि की जाती है। ये उपाय ध्यानादि मानस किया के द्वारा साध्य होते हैं। अत एव इन्हें 'कियोपाय' के नाम से पुकार्त हैं। इससे ऊँचा 'शाक्तोपाय' होता है। इसमें साधक बाह्य वस्तु ध्यान में पराङ्मुख होकर अपने आप में शिवत्व की भावना करता है। 'मैं ही सवकुछ हूँ-शिवत्व-भावना की यही परिनिष्ठा इस उपाय में होती है। फलतः हैतज्ञान का तिरस्कार कर पूर्ण अद्वैतज्ञान पर पहुँच जाना, इस प्रकार के ध्यान की प्रधानता से यह उपाय मण्डित रहता है। अद्भेत ज्ञान की पूर्णता के कारण ही यह ज्ञानोपाय के नाम से विख्यात है । इस उपाय से ऊर्घ्व उपाय इच्छोपाय (शाम्भवोपाय) कहलाता है। इस समावेश में अविकल्प स्वरूप का परिशीलन ही प्रधान होता है<sup>२</sup>। इसमें इच्छाशक्ति के द्वारा ही साधक शिवत्व की उपलब्धि करता है। फलतः यहाँ इच्छा ही उपाय है। जैसे मणि का पारखी जौहरी मणि या सुवर्णं को देखकर उसे तुरन्त पहिचान लेता है, उसी प्रकार साधक अपनी इच्छा से शिवत्व को पहचान कर तद्रूप बन जाता है। शाम्भव उपाय ही अन्तिम उपाय है। 'अनुपाय' तो वस्तुतः शाम्भवोपाय की ही पराकाष्ठा है<sup>3</sup>। इसमें भावना की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्युत गुरुका एक शब्द ही प्रत्यभिजा के लिए वैसे ही पर्याप्त होता है जैसे 'तत्त्वमिष' महावाक्य के श्रवणमात्र से अपरोक्षानुभूति हो जाती है, उसके लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती । अनुपाय की भी ठीक यही दशाहै।

# (६) क्रमदर्भन

प्रत्यभिज्ञा तथा कुछ दर्शन से पृथक् काश्मीर में यह अद्वैतवादी सम्प्रदाव उपलब्ध होता है। इसकी पृथक् स्थिति का प्रमाण स्वयं अभिनवगुष्ताचारं वे अपने ग्रन्थों में दिया है। यह एक बड़े महत्त्व का विषय है कि इन्होंने इव तीनों अद्वैतवादी सम्प्रदायों पर स्वतन्त्र ग्रन्थों की रचना की और विशेष

१. सर्वाहंभावभावनात्मकशुद्धविकल्पावमर्शेरूपः शाक्तः—विज्ञान - भैरवः विवृति, पृष्ठ १९।

२. अविकल्पस्वरूपपरिशीलनात्मा शाम्भवावेशः । वही

३. साक्षादुपायेन इति शाम्भवेन । तदेव हि अध्यवहितं परक्षानावाते निमित्तम् । स एव परां काष्ठां प्राप्तश्चानुपाय इति कथ्यते —तन्त्रासोकः टीका भाग १, १८२ पृ० ।

हा 'हाजालोक' में इन्होंने इन तीनों के सिद्धान्तों का समावेश तथा विवरण वाकस्थान पर विभिन्न आह्तिकों में विस्तार से दिया।

इत दर्शन के अनेक अभिधान उपलब्ध होते हैं जिनमें मुख्य हैं—

(१) क्रम, (२) कालीनय, (३) देवीनय, (४) औत्तराम्नाय। इन ब्रिबानों के हेतु का संकेत शास्त्रों में उपलब्ध है। (१) इस दर्शन के ब्रुवार निविकल्प रूप परतत्त्व के ज्ञानरूपी मुक्ति का उपाय 'विकल्प क्रमशः ही उत्पन्न होता है, सहसा नहीं। इसीलिए क्षमें 'क्रमें संज्ञा नितान्त सार्थंक है। (२) कालीनय—क्रमदर्शन के ब्रुवार परमतत्त्व की संज्ञा 'काली' है जिसकी उपासना पर यहाँ विशेष बल क्ष्या गया है। काली क्षेप, ज्ञान, प्रसंख्यान, गित तथा नाद नामक पश्च क्ष्यों का सम्पादन करती है। यह काली भगवान् शिव की देवी मानी जाती है। इसलिए इस दर्शन का (३) देवीनय नाम भी सार्थंक बनता है। व्यक्ति शिव के उत्तर मुख से उत्पन्न होने के हेतु यह (४) औत्तराम्नाय क्ष्याता हैं। दक्षिण से विरोधी होने से उत्तर मुख वाममुख होता है। व्यवस्थ की भौगंता के बनुसार काश्मीर 'उत्तरपीठ' के नाम से तन्त्रों में अभिहित किया गाई। अतः वहाँ प्रचलित होने के कारण भी इसकी 'अत्तराम्नाय' संज्ञा क्षेग सार्थंक है।

#### साहित्य

क्ष्मदर्शन का साहित्य विस्तृत था, परन्तु यह अधिकांशतः विस्मृत हो शा है। उद्धरणों से ही इसका यत् किञ्चित् परिचय प्राप्त होता है। अभिनवक्षिने अपने तन्त्रालोक में, विशेषतः चतुर्थं आह्तिक में, कुल तथा त्रिक दर्शन के समकक्ष सम्प्रदाय के रूप में क्रमदर्शन का विशद्ध विवरण दिया है जिसकी की संग्रदाय के रूप में क्रमदर्शन का विशद्ध विवरण दिया है जिसकी की संग्रदाय ने भी अतीव उपयोगी सामग्री प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त कि में क्षमस्तोत्र नाम से एक स्वतन्त्र प्रमेयबहुल स्तोत्र का निर्माण किया की क्षमस्तोत्र नाम से किसी अज्ञातनामा प्राचीन आचार्य-रचित क्रमस्तोत्र की की भी लिखी। क्रमस्तोत्र में अभिनव ने अनाख्य चक्र में उपास्य द्वादश की की वर्णन दिया है। 'महार्थमञ्जरी' में उपलब्ध निर्देश से पता चलता कि विभिनव के पट्टिशिष्य क्षमराज ने इस पर टीका भी लिखी थी। फलतः भी अपने आदरणीय गुरु के समान ही क्रमदर्शन ने भी मर्मज्ञ आचार्य प्रतीत की वोनदेशीय तान्त्रिक विद्वान् गोरक्ष (अपर नाम महेक्सरानन्द)

की 'महार्थमञ्जरी' ('परिमल' व्याख्या से समन्वित ) क्रमदर्शन का बहुमूल प्रन्य है। ये अभिनवगुप्त के अनुयायी थे (समय १२वीं शती)। क्रमदर्शन के सिद्धान्तों के ज्ञान के लिए महार्थमञ्जरी महत्त्वशील निर्मित है।

इन उपलब्ध ग्रन्थों में प्राचीन क्रममार्गीय ग्रन्थों के नाम बहुशः उपलब्ध होते हैं। इनके नाम हैं क्रमसद्भाव, क्रमसिद्धि, ब्रह्मयामल। प्राचीन आचार्यों जैसे शिवानन्दनाथ, एरक, ह्रस्वनाथ, सोमराज के मतों का उल्लेख भी मिलता है। क्रमसूत्र, पञ्चशतिक, महानयप्रकाश आदि भी इस दर्शन के बहुर्चीवत ग्रन्थ हैं। फलतः यह दर्शन की ग्रन्थ-सम्पत्ति कभी विशाल रही, परन्तु आज इसका स्वल्प ही भाग अवशिष्ट है और प्राचीन ग्रन्थ तो उद्धरण से ही जाने जाते हैं।

#### सिद्धान्त

कर्मदर्शन के सिद्धान्त पञ्चक के रूप में उपलब्ध है-पाँच प्रकार हे विभक्त। फलतः मुख्य पञ्चक तो वही है जिन पाँच रूपों में परमेश्वर अपने आपको स्फुरित करता है। स्फुरण के ये आधार 'पश्चवाह' नाम्ना प्रख्यात है जिसके अन्तर्गत व्योमवामेश्वरी, खेचरी, दिक्चरी, गोचरी तथा भूचरी सम्मिलित हैं। परमेश्वर कीं कार्य-शक्तियाँ भी पाँच प्रकार की मानी गई है—सृष्टि, स्थिति, संहार, अनाख्य ( अवर्णनीय ) तथा भासा (स्वातन्त्र्य)। वाक् के प्रकार वैयाकरण भर्तृ हरि ने केवल तीन, त्रिकमतानुयायी सोमानद ने चार और कमदर्शन ने उसमें एक प्रकार को जोड़ कर पाँच माना है-परा, सूक्ष्मा, पश्यन्ती, मध्यमा तथा वैखरी। इसी प्रकार ध्यान के लिए निर्दिष्ट पश्चक के नाम हैं श्रीपीठ, पश्चवाह, नेत्रत्रय, वृन्दचक्र तथा गुर-पंक्ति। परमेश्वर की स्वीय शक्तियाँ भी पाँच ही है—चित्, आनन्द, इच्छी, ज्ञान और किया। इन विभिन्न पञ्चकों की कल्पना का हेतु यह है कि क्रम दर्शन के अनुसार मूल तत्त्व, जो काली नाम से अभिहित किया जाता है, पंच कृत्यों का सम्पादन करता है जिनके नाम हैं क्षेप, ज्ञान, प्रसंख्यान, गति तथा नाद। ऊपर जिन पंचकों का नाम निर्दिष्ट किया गया है वे इन्हीं पंच कृत्यों के साथ मूलतः सम्बन्ध धारण करते हैं। अतः पंचकों की कल्पना सहेतुक है, निहेंतुक नहीं।

१. द्रष्टव्य डा॰ कान्तिचन्द्र पाण्डेय—अभिनवगुप्त (द्वितीय सं॰ चौडामी। काशी, १६६३) पृष्ठ ४६७-४८१।

#### परतस्व

रखत्व को क्रमदर्शन 'काली' नाम से अनिहित करता है, जैखे कौल क्षेत्रसे 'कुल' संज्ञा से पुकारता है। क्रमदर्शन शक्ति के परमैश्वर्य का द्योतक हर्शन है। फलतः इसे 'कालीमत' या 'कालीदर्शन' के नाम से पुकारना कृत नहीं है। कौल दर्शन से शक्ति की परसत्ता मानने के कारण यह साम्य जाहै, जहाँ परतत्त्व 'त्रिपुरा' नाम्ना प्रख्यात है। फलतः कौलदर्शन का ज्ञा नाम त्रिपुरा दर्शन है। क्रम तथा कुल—दोनों ही विचारधारा अद्वैत क्ष मतानुयायिनी हैं। परन्तु दोनों के सिद्धान्तों में अनेक दृष्टि से भेद तथा क्षेत्र है।

क्रम-दर्शन परतत्त्व को 'काली' संज्ञा द्वारा अभिहित किरता है। 'काली' क्ष की व्युत्पत्ति से उसके स्वरूप का परिचय प्राप्त होता है। काली शब्द ल्वातु से 'अकर्तर च कारके संज्ञायाम्' (३।३।१६) पाणिनीय सूत्रानुसार मृत्रत्य करने पर स्त्रीत्व की विवक्षा में डीप् प्रत्यय से सिद्ध होता है। बाकरण के अनुसार बह्वर्थंक कामधेनु के समान सकलार्थ-प्रवोधक कल् धातु के (कलयितः कामधेनुः ) चार अर्थ मुख्य हैं। (१) कल् विक्षेपे; (२) कल् बी (यितः ज्ञानं प्राप्तिक्ष्र); (३) कल संख्याने तथा (४) कल् शब्दे। यहाँ कि के द्व्यर्थंक होने से अर्थपंचक का संकेत उपलब्ध होता है। और इसीलिए अर्वी के पंचात्मक स्वरूप की ब्याख्या ब्युत्पत्ति-सम्मत होने से साधार है।

- (क) काली वह तत्त्व है जो अपने भीतर विद्यमान समग्र पदार्थों को को वे वाहर उल्लसित करता है (स्वात्मनो भेदनं क्षेपः)।
- (ब) काली वह तत्त्व है जो बाहर उल्लसित पदार्थों को अपने से केर रूप में ग्रहण करता है (भेदितस्याविकल्पनम् । ज्ञानं विकल्पः )।
- (ग) काली वह तत्त्व है जो अभिव्यक्त पदार्थों को परस्पर एक दूसरे करता है—''यह पदार्थ यह है और अन्यथा नहीं है'' ( संख्यानन्द
- (व) काली वह तत्त्व है जो पदार्थों को अपने से सम्बद्ध रूप से प्रकट के प्रितिबम्ब के समान। जैसे कोई प्रतिबिम्ब अपने बिम्ब (मुकुट आदि) विविध्य रखता है, वैसे ही काली अभिव्यक्त पदार्थों को अपने साथ विविध्य है। (गितः स्वरूपारोहित्वं प्रतिबिम्बवदेव यत्)।

(ङ) काली वह तत्त्व है जो अभिव्यक्त पदार्थों को अपने में विलीत कर देता है और अपने मूल स्वरूप आत्म-चैतन्य के रूप में स्फुरित होता है (जिहा स्वात्मपरामशंशेषता तद्विलोपनात् )।

निष्कर्ष यह है कि काली को इसीलिए यह दर्शन परतत्त्व मानता है कि वह क्षेप, ज्ञान, प्रसंख्यान, गित तथा नाद नामक पाँच कृत्यों का सम्माल पूर्वोक्तरीत्या करती है। फलतः काली वह परतत्त्व है जो स्वात्मस्थित समल पदार्थों को अपने से बाहर उल्लिसित करता है, उल्लिसित पदार्थों को एक इसरे से पृथक् करता है, उनको अपने में प्रतिबिम्ब रूप से घारण करता है, उनको अपने से अभेद रूप से ग्रहण करता है और उन्हें अपने में विलीन कर स्वात्मविमर्शात्मना प्रकाशित होता है।

काली, जो इस विश्व का मूल तत्त्व है, तीन नामों से अभिहित की जाती हैं—मातृसद्भाव, व्योमवामेश्वरी तथा कालकिषणी। काली स्वातन्त्र्य प्रकि है जो अपने को द्वादश रूपों में क्रमशः प्रकट करती है। इस क्रमशः अभिव्यक्त द्वादश रूपों के ज्ञान से जीव मोक्ष प्राप्त करता है। इस हेतु 'मातृसद्भाव' नाम्ना व्यवहृत होती है। इन अभिद्यानों के द्वारा काली के विभिन्न तालिक आधारों का परिज्ञान किया जा सकता है। काल के प्रभाव से कोई भी मुक्त नहीं है, परन्तु काली काल के द्वारा कथमिप अविच्छन्न नहीं की जा सकती। इसलिए 'कालकिषणी' के नाम से अभिहित की जाती है। काली वह शक्ति है जो अनुभव के समग्र पदार्थों को अपने में द्वारण करती है और स्वेच्छ्या अवसर आने पर उन्हें अपने से बाहर ठीक उसी प्रकार 'वमन' कर लेती हैं जैसे हैंजे का रोगी अपने मीतर विद्यमान दूषित पदार्थों को वमन द्वारा बाहर निकाल फेंकता है। 'वामेश्वरी' नामकरण का यही स्वारस्य है (वाम = वमन)।

काली के १२ प्रकारों का वर्णनशास्त्र में किया गया है। प्रत्येक का अपनी विशिष्ट स्वरूप तथा स्वभाव है। १२ प्रकारों के नाम हैं—(१) सृष्टि-काली, (२) रक्त-काली, (३) स्थितिनाश-काली, (४) यमकाली, (५) संहारकाली, (६) मृत्युकाली, (७) रुद्रकाली (या भद्रकाली), (८) मार्तण्ड-काली (६) परमार्क काली, (१०) कालानल रुद्रकाली, (११) महाकाल काली, तथा (१२) महाकाल काली, तथा (१२) महाभैरवचण्डोग्रघोर काली।

१. द्रष्टव्य तन्त्रालोक, ३ आ०, २०४-२७५।

इति तत्व के साक्षात्कार के लिए ऋमदर्शन में राजयोग तथा मन्त्र के क्ष्मित्व पर आग्रह है। ध्यातव्य है कि अभिनवगुप्त तथा महेश्वरानन्द कालीक्षात्कार के लिए पूजा का विधान आवश्यक बतलाते हैं, परन्तु यह पूजा का विधान आवश्यक बतलाते हैं, परन्तु यह पूजा का वेब आदि बाह्य उपचारों-द्वारा किसी मूर्ति के सामने सम्पन्न नहीं की, प्रत्युत आत्मा के स्वरूप का यथार्थ ग्रहण ही वास्तविक पूजा है।
इर्बम्बरी की स्पष्ट उक्ति है—

तस्मात् स्वस्वरूपपरामर्शं एव परमा पूजा।

बिभनवगुष्त की दृष्टि में 'संविदैकात्म्येनावस्थानं पूजा' (तन्त्रालोक भरे१) अर्थात् परा संविद्रूपा भगवती के साथ ऐकात्म्येन अवस्थिति धारण क्ला ही पूजा है। फलतः यह पूजा अन्तर्याग से सम्बन्ध रखती है, विहर्याग वेहीं। महाकाली के परतत्त्व की द्योतना अभिनवगुष्त ने बड़ी सुन्दरता वेह पद में की है—

प्रकाशास्या संवित् क्रमविरिहता शून्यपदतो, बहिर्लीनात्यन्तं प्रसरित समाच्छादकतया। ततोऽप्यन्तःसारे गिलितरभसादक्रमतया महाकाली सेयं मम कलयतां कालमखिलम्।। क्रमस्तोत्र, श्लोक २६

THE PART OF THE SERVICE OF THE PARTY SOLET

The state of the new transfer of the state o

## (७) कौल दर्शन (= शाक्त दर्शन)

FOR BUILDING

the company of the second of the contract of t

a ser cultivity for some increase again to be a

कौलमत का भारतीय धर्म तथा दर्शन के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्यान है। कौल धर्म तथा कौल दर्शन दोनों दिशाओं में यह मत अपनी विशिष्टता धारण किये हुये है। कौल आचार तथा कौल विचार दोनों की अमिट छाप भारतीय संस्कृति के ऊपर अत्यन्त प्राचीन काल से हैं। इसके उदय का इतिहास अभी तक दीर्घ गवेषणा का विषय है, परन्तु इसके मूल आगम का अध्ययन हमें वतलाता है कि यह मत चारों युगों में अपनी विशिष्ट सत्ता वनाये हुआ प्रतिष्ठित था। खगेन्द्र नामक आचार्य सत्ययुग में कौल घमें के व्याख्याता थे कुर्म नामक आचार्य त्रेता में व्याख्याता थे; द्वापर में मेष ने इसका प्रवचन किया और कलियुग में मच्छन्द या मत्स्येन्द्र (अपर नाम मीननाथ) इस कौलमत के प्रतिष्ठापक थे। फलतः ऐतिहासिक पण्डित मत्स्येन्द्र को ही इस मत के प्रतिष्ठापक होने का श्रेय प्रदान करते हैं। अभिनव के ग्रन्थ में से इनके विषय में एक गम्भीर रहस्य का पता चलता है। यह तो सर्वत्र प्रख्यात है कि श्रीकण्ठ ने त्र्यम्बक, मर्दक तथा श्रीनाथ नामक सिद्धों को श्रव मत के बहुत, द्वैत तथा द्वैताद्वैत रूप को ऋमशः प्रवर्तित करने का आदेश दिया। त्र्यम्बक <sup>ने</sup> अपनी पुत्र-परम्परा के द्वारा अद्वैत-मूलक शैवमत त्रिक का प्रचलन किया। त्यम्बक के दौहित्र (पुत्री के पुत्र) मच्छन्द या मीननाथ ने इस चतुर्थ तान्त्रिक सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा की और इसीलिए यह मत 'अर्घत्र्यम्बक मिठका' के नाम से प्रस्यात हुआ। 'मठिका' का अभिप्राय सम्प्रदाय है। 'मच्छन्द' के पुत्र राजपुत्र वतलाये गये हैं। फलतः मच्छन्द किसी देश के राजा अवश्य प्रतीत होते हैं। परन्तु किस देश के ? इस प्रश्न का उत्तर यथार्थतः नहीं दिया जी सकता, तथापि मत्स्येन्द्र का सम्बन्ध आसाम प्रान्त से बतलाया जाता है। जान पड़ता है आसाम के अन्तर्गत कामरूप (कामाख्या देवी का सिडपीठ) इसीलिए प्राचीन काल से शक्ति-पूजा के प्रधान केन्द्र के रूप में सर्वेष विख्यात है।

विभनवगुप्त ने तन्त्रालोक के आह्तिक में अपने गुरुओं की चर्चा करते विश्व कील मत के गुरु का नाम शाम्भानाथ उल्लिखित किया है।

काश्मीर में भी कौलमत की पर्याप्त प्रतिष्ठा थी। यह भी ज्ञात होता के कि काश्मीर में खोजने पर भी योग्यतम गुरु के अभाव के कारण किव गुप्त ने जालन्घर की यात्रा की थी और वहीं पर शम्भानाथ से इस कि विद्या के रहस्यों का अवगमन किया था। अभिनवगुप्त के दादा-गुरु कि वे गुरु सोमानन्द ने इस मत के प्रतिपादक परात्रिश्वका के ऊपर की टीका का प्रणयन कर काश्मीर में कौल मत के प्रचलन की ओर स्वतः का उपस्थित किया है।

प्रतिभिज्ञामत से कौलतन्त्र की तुलना करने पर यह इससे सर्वथा भिन्न अपनीनतर प्रतीत होता है। अभिनव की स्पष्ट उक्ति है कि प्रत्यभिज्ञामत कि प्राचीनतर प्रतीत होता है। अभिनव की स्पष्ट उक्ति है कि प्रत्यभिज्ञामत कि कि कि प्रत्यभिज्ञान्द्र (जो 'अनुपाय' नाम्ना शास्त्र में प्रख्यात है) मुक्ति साध्य के बारा मोक्ष प्राप्त होता है। प्रत्यभिज्ञान्त के कौलमत की प्राचीनता की पृष्टि इस घटना से होती है कि सोमानन्द ने क्षी मौलिक रचना 'शिवदृष्टि' के द्वारा प्रत्यभिज्ञामत का प्रवर्तन किया, ज्यु अपने से प्राचीनतर कौलमतानुयायी 'परात्रिशिका' पर उन्होंने व्याख्या विमिण किया। यह इस मत की प्राचीनता का स्पष्ट संकेत है।

भत्येन्द्रनाथ का समय क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर अनुमानतः दिया जा क्वि है। उनके मातामह त्र्यम्बकनाथ का समय पूर्व प्रसंग में तृतीय शती किया गया है। उनका समय भी प्रायः वही होना चाहिए। अतः सम्बद्धिक स्प से कह सकते हैं कि मत्स्येन्द्रनाथ का समय तृतीय शतक है और भी कुष में उत्तर भारत में कौलतन्त्र का उदय सम्पन्न हुआ।

### 'कुल' शब्द का अर्थ

हैं की उपासना के कारण ही यह तन्त्र कौल तन्त्र के नाम से प्रख्यात के कारण ही यह तन्त्र कौल तन्त्र के नाम से प्रख्यात के कार्यों में चिल्लिखित हैं।

(१) परमेश्वर की सर्वोध्वंवित्तिनी स्वातन्त्र्यशक्ति कुल शब्द के द्वारा

कुलं च परमेशस्य शक्तिः सामर्थ्यमूर्घ्वता। स्वातन्त्र्यमोजो वीर्यं च पिण्डः संविच्छरीरकम्॥

—तन्त्रालोक बाह्निक २१

- (२) शिव तथा शक्ति का सामरस्यरूप संयोग भी इसका अभिवेय अर्थ है ('कुले शिवशक्त्यात्मनि' परात्रिशिका ३६)।
  - (३) नित्या नामक शक्ति के लिए भी इसका व्यवहार होता है—
    कुलं शक्तिः समाख्याता सा च नित्या प्रकीर्तिता।
    —तन्त्रालोक आ० २०, पृ० ११
- (४) इन सबसे पृथक् 'कुल' उस परतत्त्व का द्योतक है जो शिवशिक्त आदि समग्र पदार्थों को आभासित करता है, जिसमें यह विश्व अवस्थिति रखता है और अन्त में जिसमें यह लीन हो जाता है—

यत्रोदितिमदं चित्रं विश्वं यत्रास्तमेति च। तत् कुलं विद्धि सर्वज्ञ शिवशक्तिविवर्जितम्।।

—वही, भाग २ टी॰ <sup>७१</sup>

मेरी दृष्टि में इसी अन्तिम अर्थ को लक्ष्य कर अर्थात् शिवशक्ति है ऊघ्वंतम 'कुल' नामक परतत्त्व की उपासना तथा मान्यता के कारण यह तान्त्रिक मत 'कौल' नाम से प्रख्यात है। कौलतन्त्र तन्त्रों में आचार-विवार का पर्यवसान माना जाता है। इसीलिए तन्त्रालोकं का यह वचन इसे सर्वश्रेष्ट सिद्ध कर रहा है—

> वेदादिम्यः परं शैवं शैवाद् वामं च दक्षिणम् । दक्षिणाच्च परं कौलं कौलात् परतरं नहि ॥

शास्त्रों का प्राण ही कुल मार्ग है। पुष्प में गन्ध, तिल में तैल, देह में जीव, जल में रस के समान कुलमार्ग शास्त्रों के भीतर प्रतिष्ठित हैं

पुष्पे गन्धस्तिले तैलं देहे जीवो जलेऽमृतम्। यथा तथैव शास्त्राणां कुलमन्तः प्रतिष्ठितम्॥ —तन्त्रालोक, आह्निक ३५, ३७३-४।

यह 'कुलमार्ग' कर्ध्वाम्नाय के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह नाम अपरे लिए अनेक हेतु रखता है। पञ्चमुख शिव के कर्ध्वमुख से उत्पन्न होतेबाँ तन्त्र पर यह आश्रित है तथा नियति की मर्यादा का अतिक्रमण करते के कारण भी यह कर्ध्वाम्नाय कहलाता है— कर्वत्वात् सर्वधर्माणामूर्घ्वाम्नायः प्रशस्यते । कर्वं नयत्यधःस्यं चेत्यूर्घ्वाम्नाय इति स्मृतः ॥

- कुलाणवतन्त्र ३।१८

### आगम साहित्य

T

ħ

à

1

से

Ē

T

8

ì

कौलतन्त्र अपने सिद्धान्तों के लिए प्राचीन आगमों के ऊपर आश्रित है। कि मंदों की प्राचीनता तथा महत्त्वशालिता में दो मत नहीं हो सकते। इन्हीं ग्राबाश्य लेकर कालान्तर में आचार्यों ने मौलिक ग्रन्थों का प्रणयन किया कि ब्याख्या लिखकर अन्य विद्वानों ने तन्त्र के रहस्यों का पूर्णतया क्वाटन किया। इस वृहत् साहित्य के मुख्य ग्रन्थों का ही यहाँ संक्षित उल्लेख क्वा है।

(१) सिद्धयोगोश्वरी तन्त्र (अपर नाम सिद्ध योगीश्वरी मत) वाकाः दार्शनिक प्रमेय वहुल है, अप्रधानतः मन्त्र, मुद्रा, मण्डल का किरणात्मक है। परिमाण में यह 'शतकोटिप्रविस्तरं' बतलाया जाता है। शक्वों के कल्याण के लिए समय-समय पर इस तन्त्र के तीन संक्षितीकरण किये ले। 'मालिनी-विजय' नाम से प्रथम संक्षेप तीन करोड़ श्लोकों का तथा विवेष संक्षेप बारह हजार श्लोकों का कभी किया गया था; परन्तु ये दोनों लिक्ख नहीं हैं। उपलब्ध है तृतीय संक्षेप 'मालिनी-विजयोत्तर' नामक, विश्वपर अभिनवगुष्त ने 'मालिनी श्लोकवार्तिक' नाम से वार्तिक (अंगतः विवेष पूर्वपञ्जिका' नामक वृहती व्याख्या (उद्धरणों से ज्ञात ) विवे। यही तन्त्र 'श्रीपूर्वशास्त्र' नाम्ना प्रख्यात है जो इसे आद्य तन्त्र सिद्ध केले के लिए पर्याप्त है।

(२) ख्रयामल—इस तन्त्र में कुलाचार-विधि, कौलतर्पण, कौलसन्ध्या, किंद्र्य बादि के विवरण होने से यह स्पष्टतः कुल-मार्ग से ही सम्बन्ध रखता है। ३) कुलाणंव तन्त्र—अपने अभिधान से ही अपनी कुल-मार्गानुयायिता भे बीतना करता है। कुलाचार के विषय में इस तन्त्र का स्पष्ट कथन है कि खियोंग के अस्थास से विहीन, अजितेन्द्रिय तथा अवशीकृत-मानस साधकों किए पच प्रकार की उपासना घोर नरक में डालनेवाली होती है। किंगारी साधना उच्च साधकों के लिए है जो विषय के प्रपन्धों से नितांत किंगा प्रलोभनों से कथमपि अभिभूत नहीं होते। वामाचार के समर्थकों ने किंगी और से अनेक वंचन तथा सिद्धान्त मिला कर वर्तमान ग्रन्थ को दूषित किंगा है।

- (४) ज्ञानार्णव तन्त्र—भगवती त्रिपुरा के स्वरूप का प्रतिपादक गह महनीय तन्त्र कौलमार्ग के रहस्यों को विवृत करता है। इसके ऊपर शंकरा-नन्दन ने एक टीका लिखी थी जिसका उल्लेख भास्करराय ने अपने टीकाग्रन्थ सेतुबन्ध में किया है।
- (५) नित्या षोडशिकार्णव वामकेश्वर तन्त्र के अन्तर्गत प्रस्थात यह ग्रन्थ त्रिपुरा शास्त्र का रहस्योद्घाटक माना जाता है। जयरथ ने तन्त्रालोक की टीका में (३।२०७) वामेश्वरी तन्त्र को कौलिकी विद्या के नाम से निदिष्ट किया है जिससे इसके कुलमार्गीय ग्रन्थ होने में सन्देह नहीं किया जा सकता—

एषा तु कौलिकी विद्या सर्वसिद्धिप्रदायिका। वामेश्वर्यवतारे तु प्रकाशत्वमुपागता॥

'सौन्दर्यंलहरी' से तुलना करने पर प्रतीत होता है कि यह ग्रन्थ आचार्य शंकर को पूर्णंतया ज्ञात था, क्योंकि इसके अनेक तथ्यों की छाया उनके श्लोकों में उपलब्ध होती है। इतना ही नहीं, भास्करराय का तो यहाँ तक कहना है कि 'चतुःषट्या तन्त्रः' (सौन्दर्यंलहरी, पद्य ३१) पद्य में आचार्य के 'स्वतन्त्र तन्त्र' शब्दों-द्वारा निदिष्ट तन्त्र यही है।

विपुल व्याख्या सम्पत्ति इस तन्त्र के महत्त्व तथा प्रसार की विशव द्योतिका है। इस पर प्रकाशित टीकायें हैं—(१) जयरथ—विवरण (काश्मीर सीरीब में मुद्रित), (२) भास्करराय—सेतुवन्ध (आनन्दाश्रम, पूना), (३) शिवानन्द- ऋजुविमशिनी, तथा (४) विद्यानन्द—अर्थरत्नावली (अन्तिम दोनों सरस्वती भवन सीरीज में मुद्रित)। शिवानन्द को महेश्वरानन्द (अपरनाम गोरक्ष) अपनी 'महाथं मञ्जरी' में अपने गुरु महाप्रकाश का गुरु मानते हैं। फलतः शिवानन्द

१. इसका एक विशिष्ट संस्करण ऋजुविमिशनी-तथा अर्थ-रत्नवती व्याख्याओं के साथ संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा प्रकाशित हुआ है (१६६६, वाराणसी)। इसके विद्वान् सम्पादक व्रजवत्तर्भ दिवेदी ने इसकी प्रमेय-बहुल प्रस्तावना लिखकर जिज्ञासकों का वड़ी उपकार किया है।

२. मिलाइये नित्यां ४।६ = सौन्दर्य १ पद्य तथा नित्यां ४।६७ = सौन्दर्य ४ पद्य ।

क्ष समय ११ वीं शती मानना सर्वथा उचित है। विद्यानन्द उनके समकालीन क्षेत्रे उसी युग के ग्रन्थकार हैं। इन दोनों व्याख्याकारों का देश दक्षिण-क्षत, विशेषतः केरल, प्रतीत होता है।

इन्हीं मुख्य आगम ग्रन्थों को आधार मानकर अवान्तर-कालीन विद्वानों ने क्षिक ग्रन्थों तथा टीका-ग्रन्थों का प्रणयन किया। कौल मत की दो स्मराएं मुख्य रही हैं - काश्मीर की तथा केरल की। काशी में भी क्षिमतानुयायी विद्वानों की परम्परा १८ वीं शतक से आजतक उपलब्ध है। समीर में कौल मत के प्रचार का श्रेय जयरथ के कथानुसार 'शंकरराशि' क्षक कौलाचार्य के साथ ईश्वरिशव नामक आचार्य को दिया जाना चाहिए बेप्रव्यात काश्मीरनरेश अवन्तिवर्मा के मन्त्री 'सूर' द्वारा संस्थापित सूरमठ क्षेत्रिपति महन्त थे। अवन्तिवर्माकी समकालीनताके कारण दोनों का विभाव काल नवम शती का मध्य भाग है। जयरथ के साक्ष्य पर विश्वावर्त, देषिकानाथ, कल्याणवर्मा, अल्लट तथा कल्लट कीलमत के व्याख्याता भागीरी आचार्य सिद्ध होते हैं। अभिनवगुप्त ने कौलमत के रहस्य का तथा भुत ऐतिहासिक सामग्री का उद्घाटन अपने तन्त्रालोक में किया है। उनके बालवर के निवासी कौल गुरु शम्भुनाथ सुमतिनाथ के प्रशिष्य तथा सोमदेव विषय थे। तन्त्रा-लोक (आ० ३०, ११४) उन्हें 'तन्त्र-सद्भाव-शासन' म रविवता वतलाता है। दक्षिण भारतीय परम्परा में महेश्वरानन्द (गोरक्ष), विवानन्द आदि मुख्य आचार्य हैं। काशी में कौलमत के प्रवेश का समय मार्थतः उपलब्ध नहीं परन्तु भास्करराय के गुरु नरसिंह यज्वा के समय ( को शती) से कौल मत के काशी में प्रचार का अनुमान हम लगा सकते हैं।

भास्करराय (लगभग १७०० ई०-१७६० ई०) की विपुल रचना सम्पत्ति भ और उनकी शिष्य-परम्परा का उल्लेख पूर्व ही किया गया है। अतः इसके किलेख की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। भास्करराय के पिता गम्भीरराय भाषी के ही विद्वान् न थे प्रत्युत भगवती के मान्य उपासक भी थे। की जन्मतिथि का पता नहीं, परन्तु उनके आविर्भाव-काल का पूरा भीत्व उनके दो ग्रन्थों की रचना-तिथि से भली भाँति मिलता है। ललिता का नाम भाष्य की रचना १७७५ विक्रमी (= १७२८ ई०) में तथा सेतुबन्ध मिर्माण १६४४ शक सं० (१७३३ ई०) में करने का उन्होंने स्वयं

जयरथ-बामकेश्वरतन्त्र।

<sup>ै.</sup> अस्य दर्शनस्य एतदेवाचार्यद्वयं काश्मीरेष्वतारकम् ॥ वासिम हुत्यों से बाहर संबंधि

उल्लेख किया है। इनके शिष्य उमानन्दनाथ ने अपने ग्रन्थ नित्योत्सव का निर्माण सं० ४८७६ कलिसंवत् निर्दिष्ट किया है ( = १७७५ ई०) फलतः भास्करराय का आविर्माव १८ वीं शती के पूर्वार्ध में काशी में मानना सर्वेशा समुचित है।

#### कुलाचार

कुलाचार के विषय में विरुद्ध मत फैलने का प्रधान कारण अधिकारिभेंद्र के स्वरूप को यथार्थतः न जानना है। पश्च मकार से विशिष्ट यह तान्त्रिक आचार प्राचीन काल से ही आलोचना-प्रत्यालोचना का विषय रहा है। अभिनवगुप्त के समय में भी इस कौलाचार के विदूषकों और आलोचकों की कमी नहीं थी अन्यथा उन्हें इसके समर्थन में युक्ति देने की आवश्यकता ही न पड़ती। उन्होंने अधिकारी-भेद का आश्रय लेकर अपना सतर्क उपस्थित किया है।

इस आचार का अधिकारी साधारण जन नहीं होता, प्रत्युत निविकल दशा की पराकाष्टा को प्राप्त होनेवाला साधक होता है। राजयोग में निपृष्ण व्यक्ति ही इसके लिए अधिकारी माना जाता है। राजयोग हठयोग से भिन्न होता है। हठयोग के अनुसार मन प्राण के अधीन रहता है, तो राजयोग के अनुसार प्राण मन के अधीन होता है। मध्यनाडी में मन के प्रवेश करने पर प्राण स्वतः उसका अनुगमन करते हैं। ऐसा ही राजयोगी इस आचार के करने का अधिकारी होता है। तथ्य तो यह है कि कौलमत साधारण पत्य व होकर विशिष्ट पत्थ है। यह उसी साधक के लिए निर्दिष्ट है जो परन्तत्व का जाता है, जिसने आगमशास्त्रों का अध्ययन किया है और जो भौतिक प्रलोभनों से नितान्त अनाकुष्ट है अर्थात् क्रोध, लोभ, मोह, मद, रागहेष, माया—जिसके चित्त को कथमिप वशीभूत नहीं करतीं। अभिनव गुप्त वे इस विशिष्ट अधिकारी का संकेत स्पष्टत; किया है—

परब्रह्मण्यवेत्तारोऽगमागमविवर्जिताः । लोभमोहमदक्रोध-राग-मायाजुषश्च ये । तैः साकं न च कर्तव्यमेतच्छ्रयोऽर्थिनात्मनि ॥

(तन्त्रालोक, आ० २१, श्लो० २८१-१०)

कोलमार्ग वैदिकमार्ग से आचार-दृष्टि से विरुद्ध नहीं हैं। कोलमार्ग का प्रधान प्रतिपादक 'कुलार्णव तन्त्र' धार्मिक कृत्यों से बाहर मद्यपान का विषेध है करता, प्रत्युत उसके झाण तथा दर्शन को भी निषद्ध मानता है कि हमके लिए प्राय श्चित्त वतलाता है । इसी प्रकार वह पशुहनन का और इसके लिए प्राय श्चित्त वतलाता है । इसी प्रकार वह पशुहनन का कृषोदन करनेवाले को, मांस के ऋता और विऋता दोनों को, संस्कार करनेवाले तोनों को पातकी बतलाता है । इतना होने पर भी वह कि अवस्थाओं में मद्यपान को विहित मानता है । ऐसी दशाएँ अनेक हैं । तकी स्थिरता के हेतु, मन्त्रार्थ के स्फूरण के लिए तथा भवपाश की निवृत्ति के क्षित इसका पान कथमपि दुष्ट नहीं है—

सेवते मधुमांसानि तृष्णया चेत् स पातकी। मन्त्रार्थस्फुरणार्थं च मनःस्थैर्याय हेतवे। भवपाणनिवृत्त्यर्थं मद्यपानं समाचरेत्।।

---कुलार्णव, ५।५२-५३

निष्कर्ष यह है कि यह आचार उस विशिष्ट राजयोगी के लिए है जो शिष्क प्रलोभनों के द्वारा कथमिय आकृष्ट नहीं होता, प्रत्युत विषयों से जल बानन्द से उल्लिसित होकर वह अपने मनमें सुषुम्ना में प्रविष्ट करनें की गेषता से संविलत होता है। परन्तु यह मार्ग है यथार्थतः कठिन, नितान्त इह बीर इसीलिए इसे गोपनीय रखने का आदेश आगम देता है—

कृपाणघारागमनात् व्याघ्रकर्णावलम्बनात् । भुजङ्गघारणान्तूनम् अश्वक्यं कुल–सेवनम् ।। —वही २।१२३

### दार्शनिक विचार

कील दशंन 'संवित्' को परतत्त्व के रूप में अंगीकार करना है। यह तत्त्व रेषां तत्त्व माना जाता है, क्योंकि यह विश्व के ३६ तत्त्वों के ही प्रसरण का कारण नहीं है, अपितु प्रकाश विमर्शात्मक आद्य तत्त्वद्वय रूप में स्वीकृत शिवशक्ति के प्रसरण का भी हेतु होता है। अन्य दर्शनों में 'संवित्' ज्ञान सामान्य के लिए विद्या है जैसे 'संविदेव भगवती वस्तूपगमे नः शरणम्' (प्रभाकर मत में), जिलु यह सिच्चिदानन्दाभिन्न ब्रह्मज्ञान के रूप में ही विशेषतः स्वीकृत किया वि । पश्चदशी में विद्यारण्य स्वामी 'संवित्' को स्वयंप्रभा, उदय-अस्त से कियोतिरूप मानते हैं । वस्तुतः यह सिच्चदानन्द ब्रह्म से अभिन्न ही तत्त्व है।

रे. नोदेति नास्तमेत्येका संविदेषा स्वयं प्रभा।

—पञ्चदशी १।७

कौल मत में यह संवित् भगवती 'महात्रिपुरसुन्दरी' के नाम से व्यवहृत होका समग्र दर्शन को शाक्तागमानुसारी घोषित कर रही है। फलतः यह परासंकि ही परब्रह्मरूपिणी है। 'त्रिपुरा' नामकरण के लिए अनेक हेतु आगमों में कि गये हैं। वामकेश्वर तन्त्र के अनुसार त्रिमूर्ति की सृष्टि से प्राग्मव होने है, त्रयीमयी होने से, त्रिलोकी के पूरण तथा लय करने के कारण अधिका 'त्रिपुरा' से प्रख्यात होती हैं। शिवशक्ति के सामरस्य होने से, तत्त्वत्रयी के पूरण करने से त्रिलोक जननी देवी 'त्रिपुरा' नाम धारण करती है:—

शिवशक्त्यात्म - संज्ञेयं तत्त्वत्रितयपूरणात्। त्रिलोकजननी चाथ तेन सा त्रिपुरा स्मृता॥

यह परमा शक्ति तो वस्तुतः एकरूपा होने पर भी वीज की उच्छून दश में ज्ञान, किया तथा इच्छा नामक बिन्दुत्रितय में बहिः प्रकट होने के कार 'त्रिपुरा' कहलाती है। इस प्रकार की अनेक निरुक्तियाँ तान्त्रिक ग्रन्थों में उपलब्ध होती हैं।

त्रिपुरा के स्वरूप का विवरण नित्य। वाडिशिकाणेंव के चतुर्थं पटल (श्लोक ४-१५) में विशेषरूपेण किया गया है। "त्रिपुरा परमा शक्ति है जो विश्व के आदि में प्रथमोन्मेष रूप में व्यक्ति प्राप्त करती है। मद्वाप्रकाश-रूप अनुतर शिव की स्वरूपभूता विमर्शशक्ति है। यही स्फुरत्तारूपिणी अनुभवैकगया स्पन्दशक्ति है। कलातत्त्व-भुवन नामक स्थूल अर्थंत्रिकों को तथा वर्ण-पदमत्त्रा भिघान रूप शब्दित्रकों को उत्पन्न करने के कारण त्रैलोक्य की उत्पत्ति की मातृका (कारण) कही जाती है। शक्ति-रहित होने पर परिशव कृष्ठ भी करने में सर्वथा असमर्थं होते हैं। शक्ति से युक्त होने पर ही वे सामर्थंवा होते हैं। इकार वीजरूपिणी शक्ति के संग में ही शिव में शिवत्व है,

१. त्रिमूर्तिसर्गाच्च पुराभवत्वात् त्रयीमयत्वाच्च पुरैव देव्याः। लये त्रिलोका अपि पूरकत्त्वात्

प्रायोऽम्बिकायाः त्रिपुरेति नाम ॥
२. परो हि शक्तिरहितः शक्तः कर्तुं न किञ्चन ।
शक्तस्तु परमेशानि शक्त्या युक्तो यदा भवेत् ॥४।६
तुलना कीजिये—

शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं। न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितमपि॥ वि वस्तुतः शव रूप ही हैं। शक्ति तथा शक्तिमत् रूप से किसी प्रकार प्रिकेति नहीं है। इन दोनों में उसी प्रकार ऐकात्म्य रहता है जिस प्रकार विविश्व शक्ति में।

प्रत्यिभज्ञा-सम्मत आभासवाद यहाँ भी स्वीकृत है। परिणाम तथा विवर्त होतें प्रख्यात दृष्टि-प्रकारों से आभास सर्वथा भिन्न होता है। आभास भवत्य का ही अपर नाम है। अभिनवगुप्त ने इसे प्रतिविम्बवाद की भी बादी है। इस तथ्य का विशेष प्रतिपादन उन्होंने तन्त्रालोक के तृतीय बिद्व में किया है।

### श्रीचक्र

Ī

त्रिपुरा की उपासना का मुख्य यन्त्र 'श्रीचक्र' के नाम से अभिहित किया बा है। यह त्रिपुरा का ही प्रतिनिधि माना जाता है। त्रिपुरा ही ललिता वाम से भी विख्यात है। ब्रह्माण्डपुराण के 'ललितोपाख्यान' में ललिता के लल्प, प्रभाव, मन्त्र तथा कवच आदि का विशेष विवरण दिया गया है। ह्मं 'बीपुर' के नाम से ललिता के धाम का विशव विस्तृत वर्णन उपलब्ध होग है (चतुर्थ खण्ड; अध्याय ३०-३८)। इसके मध्य में 'चिन्तामणि गृह है वो भवती लिलता का प्रासाद है। यह पचीस शालाओं से युक्त है जिसमें वीरेक्ताओं का निवास है। इसके सोलह आवरण है जिससे यह गृह कमल है बद्दा प्रतीत होता है। इस प्रासाद के मध्य में है विन्दु-पीठ अर्थात् ललिता में सिहासन । यही श्रीपीठ, महापीठ, विद्यापीठ तथा आनन्दपीठ के नामों से क्यात है जहाँ एक दिव्य पर्यंक है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और भिरिये चारों देव पाद का काम करते हैं। शय्या का फलक स्वयं 'सदाशिव' विद्या पर्ये के के अपर कामेश्वरी (लिलता) के साथ कामेश्वर गाढालिक्नन भाग करते हैं। श्रीचक्र इसी 'श्रीपुर' का यान्त्रिक प्रतिनिधित्व करता है। कि के हम तथा पूजन के विषय में आगमशास्त्रों में सूक्ष्म विवरण उपलब्ध होता है।

रे दृष्ट्य सौन्दयंलहरी के पर्वे क्लोक की लक्ष्मीधरकृत व्याख्या (मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित, मैसूर, १९५३) पृष्ठ १५-१७।

#### अनुत्तरतत्त्व

कुल दर्शन में 'अनुत्तर' नामक तत्त्व का अभ्युपगम इसे प्रत्यिश्वा दर्शन है । प्रत्यिश्वा दर्शन में छत्तीस तत्त्व ही स्वीकृत किये वाते हैं । भास्करकण्ठ के मन्तव्यानुसार उत्पलदेव ने शिव तथा परमित्रव का अथवा शिव तथा महेश्वर का ऐक्य स्वीकार किया है । वस्तुतः 'अनुत्तर' की सत्ता कुलदर्शन में है, परन्तु अभिनवगुप्त ने 'परात्रिशिका' का अनुसरण कर प्रत्यिभिज्ञादर्शन के व्याख्यान के अवसर पर ३७ वां तत्त्व 'अनुत्तर' नाम हे स्वीकारा हैं । 'अनुत्तर' के अनेक अर्थ शास्त्रों में दिये गये हैं । परन्तु प्रधान अर्थ है— 'न विद्यते उत्तरम् अधिकं यतः' अर्थात् जिससे उत्तर 'अधिक' किसी तत्त्व की सत्ता नहीं है, वही परमोच्च तत्त्व 'अनुत्तर' नामना व्यवहृत होता है। 'अनुत्तरा' अनुत्तर की शक्ति है भो उसमें अविभागेन विद्यमान रहती है । उसमें वाच्यवाचकात्मक समस्त विश्व वैसे ही वर्तमान रहता है जैसे मयूराण्ड रस में भिन्न-भिन्न रंग विद्यमान रहते हैं । जैसे समुद्र से तरंग उच्छलित होते हैं, वैसे ही इस शक्ति से समस्त विश्व उच्छलित होता है । इसे ही 'कौलिकी' शक्ति के नाम से पुकारते हैं ।

पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी नामक वाणियों की मूलरूपिणी 'परावाक्'
यही शक्ति है। ध्यातच्य है कि वैयाकरण गण वाणी के तीन ही प्रकार
स्वीकार करते हैं—पश्यन्ती, मध्यमा तथा वैखरी। भर्नु हिर के मत में वाक्
के ये ही तीन रूप होते हैं। (वाक्यपदीय १।१४४)—

वैखर्या मध्यमायाश्च पश्यन्त्याश्चैतदद्भुतम्। अनेक—तीर्थभेदायाः त्रय्याः वाचः परं पदम्॥

हेलाराज ने इस विषय की विशव मीमांसा करते समय पश्यन्ती-रूपा वार्क् को ही परावाक् माना है। उनका स्पष्ट कथन है—'पश्यन्तीरूपा संवित् पारावाक् शब्द-ब्रह्ममयी ब्रह्मतत्त्व है। यह पारमाधिक शब्द से कथमपि भिन्न

१. तत्त्वतः शिवपरमिशवयोरैक्यमेव । तथापि स्वरूपिनर्देशािभप्राियेण अनािश्रत-शिवत्वेन कथनम्; व्यापकत्वािभप्रायेण परशिवत्वकथनम् । —भास्करभाष्य भाग २, पृष्ठ २११

रे. द्रष्टच्य डा० कान्तिचन्द्र पाण्डेय—शैवदर्शनबिन्दुः, पृ० १४०-१४२।

विवर्त दशा में यही वैखरी रूप से प्रकट होती है "। अतः वाक् के श्रीत विवनकों की दृष्टि में वाक् तीन ही प्रकार की होती है; परन्तु कौलश्रीत विवनकों की दृष्टि में वाक् तीन ही प्रकार की होती है; परन्तु कौलश्रीत विवनकों की दृष्टि में वाक् तीन ही प्रकार की होती है; परन्तु कौलश्रीत वाक् का विश्लेषण कर 'परावाक्' को स्वीकारा ।
अस्मतर वाक् का विश्लेषण कर 'परावाक्' को स्वीकारा ।
अस्मतर वाक् के 'परात्रिशिका' अभिधान से भी इस मत की स्पष्ट पृष्टि
श्री है। नागेश ने 'लघूमञ्जूषा' में व्याकरण-दृष्टि से भी वाक् के चार रूप
श्रीत का प्रभाव गवेषणीय है। काशो में १ वें शतक में कौल मत के
श्रीवमत का प्रभाव गवेषणीय है। काशो में १ वें शतक में कौल मत के
श्रीवम्य आचार्य भास्करराय की स्थिति इतिहास-सम्मत है, जिन्होंने अनेक
श्रीवक ग्रन्थों का प्रणयन कर कौल मत को अग्रसर किया था। बहुत सम्भव
है कि नागेश के विचारों पर भास्करराय का प्रभाव पड़ा हो और उन्होंने
श्रीकार की प्राचीन परम्परा से बहिमुंख होकर कौल मत के तथ्यों को
श्रीकार किया हो। जो कुछ हो, वाक् के सूक्ष्मतम स्वरूप को 'परा वाक्'
समा विश्लेषण करने का श्रेय कौल मत को देना चाहिए।

अनुत्तरशक्ति ही देवनागरी के 'अ' वर्ण के द्वारा द्योत्य है। इस पराशक्ति जनाम है सप्तदशी कला। यह नित्योदिता होती है—इसका कभी तिरोघान गहीं होता। यही अमृतकला है। भवभूति ने इसी अमृता कला की उपलब्धिः है लिए प्रार्थना की है—

> विन्देम देवतां वाचममृतामात्मनः कलाम् । ( उत्तररामचरित ):

इसी से अन्तः करणादि षोडश कलाओं का उदय होता है। उचित बेनुशनों की सिद्धि-द्वारा इसकी उपलब्धि साधना का चरम लक्ष्य है। कौल सी बिक्त से तादात्म्य लाभ करने के लिये नाना प्रकार के अनुष्ठानों तथा श्रोगों का उपचार करता है। अनुत्तर के साथ ऐक्यभावापन्ना यही अनुत्तरा बिक्त भगवती त्रिपुरा के नाम से अभिहित की गई है।

रे. संविच्च पश्यन्तोरूपा परावाक् शब्दब्रह्ममयीति ब्रह्मतत्त्वं शब्दात् पारमाथिकान्न भिद्यते, विवर्तदशायां तु वैखर्यात्मना भेदः।
—हेलराजः, वाक्यपदीय २, द्रव्य समुद्देश ११।

### त्रिपुरा-सिद्धान्त

त्रिक-दर्शन तथा शाक्त-दर्शन दार्शनिक दृष्टि में समभावेन पूणं अद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं। पूर्वविणत छत्तीस तत्त्व दोंनों को माननीय हैं। इन तत्वों से परे एक तत्त्वातीत पदार्थ है, जो विश्व में व्यापक होने पर भी विश्व से पृथक् है। अतः वह एक साथ विश्वात्मक भी है तथा विश्वोत्तीणं भी है। सदाशिव से लेकर क्षितिपयंन्त चौंतीस तत्त्व 'विश्व' कहलाता है। जिस तत्व का यह विश्व उन्मेषमात्र है वह तत्त्व 'शक्ति' है। शक्ति के साथ शिव सदा मिलित रहते हैं। शक्ति ही अन्तर्मुख होने पर शिव (अन्तर्लीनविम्बंः) और शिव ही वहिर्मुख होने पर शक्ति है। अन्तर्मुख तथा वहिर्मुख दोनों भाव सनातन हैं। शिव-तत्त्व में शिव-भाव गौण और शिव-भाव प्रधान है; शक्ति-तत्त्व में शिव-भाव गौण और शिव-भाव प्रधान है; शक्ति-तत्त्व में शिव-भाव गौण और शक्ति-भाव प्रधान है। तत्त्वातीत दशा में विश्व की प्रधानता है और न शक्ति की; प्रत्युत दोनों की साम्यावस्था है। वही शिव शक्ति का सामरस्य है। इस सामरस्य को शैव लोग 'परमिशव' के नाम से पुकारते हैं, परन्तु शाक्त लोग उसे 'पराशक्ति' के नाम से अभिहित करते हैं "

शाक्त मत में शिव पराशक्ति से उत्पन्न होकर जगत् का उन्मीलन करते हैं; प्रत्यिभिन्ना दर्शन में जो तत्त्व शिवतत्त्व तथा शक्तितत्त्व के नाम से अभिहित हैं, वे ही त्रितुरा मत में कामेश्वर और कामेश्वरी हैं और गौडीय वैष्णव मत में श्रीकृष्ण और राधा हैं। कामेश्वर और कामेश्वरी के सामरस्य रूप को त्रिपुरा मत में 'सुन्दरी' या 'त्रिपुरासुन्दरी' कहते हैं। त्रिपुरा ही सकलाधिष्ठानरूपा सत्यरूपा, समानाधिकवर्जिता, सिन्वदानन्दा, समरसा श्री लिलताम्बिका है। ये ही 'सर्ववेदान्ततात्पर्यं-भूमि' है। इस प्रकार निरितश्य सौंदर्य-मूर्ति को मातृरूप से कल्पना करना साधनाराज्य का एक निगूढ तत्त्व है। शंकराचार्य ने इसी लिलतामूर्ति के सौन्दर्य का कवित्वमय चामत्कारिक वर्णन अपनी 'सौन्दर्यंलहरी' में किया है।

— इस सुन्दरी के उपासक इसकी उपासना चन्द्ररूप में करते हैं। चन्द्रमा की सोलह कलायें होती हैं। सभी कलायें नित्य हैं। इसीलिये सामूहिक रूप से इन्हें 'नित्या षोडिशाका' कहते हैं। परन्तु पहली से पन्द्रह तक की कलाओं का उदय-अस्त होता रहता है, किन्तु षोडिशी कला सर्वदा नित्य है। इसी का नाम 'अमृता' कला है। वैयाकरण लोग इसी को 'पश्यन्ती' वाणी कहते हैं। महाकिव भवभूति ने उत्तर-रामचरित की नान्दी में इसी वाग्देवतारूपिणी

काम के लिए प्रार्थना की है। यही षोडशी महात्रिपुरसुन्दरी श्री सीन्दर्य और आनन्द का परम धाम है। इसी लिलता की श्रीवान से उपासना करना 'श्रीविद्या' के उपासकों का प्रधान लक्ष्य है। को के निकट यह सुन्दरी लिलता सदा षोडशवर्षीया रहती है। गौडीय का मत में निखिलरसामृतमूर्ति श्रीकृष्ण के सन्तत कुमार अर्थात् षोडशवर्षीय श्रीकृष्ण हप से हिंशी है। 'लिलता' ही पुंरूप-धारण करने पर श्रीकृष्ण रूप से हिंशी हैं। इस प्रकार प्रत्यिभज्ञा-दर्शन के परमिशव, त्रिपुरामत की षोडशी व केणव मत के श्रीकृष्ण एक ही आनन्दिनकेतन सिच्चदानन्द परतत्व

बाधना-जगत् में प्रवेश करने के लिये तन्त्रों के रहस्यों को जानना नितान्त विस्मक है। वेदान्त माया के ऊपरी जगत् का विवरण प्रस्तुत नही करता, खुझ माया-लोक के ऊपर महामाया के साम्राज्य का तात्विक विवेचन क्षों में किया गया है। वहाँ बैन्दव उपादान से निर्मित अनन्त लोकों और वंशें की सत्ता है, जिसका रहस्य-ज्ञान साधन पन्थ के लिए एक उपादेय किये ग्या है। ज्ञात्त के जडत्व को दूर कर वास्तविक चित्स्वरूपता को स्टिकिया गया है। शाक्त तन्त्रों में पूर्ण अद्वैतवाद के साथ भक्ति का मनोरम किया गया है। शाक्त तन्त्रों में पूर्ण अद्वैतवाद के साथ भक्ति का मनोरम किया उपस्थित करना साधना-जगत् के लिए एक विशिष्ट घटना है। विक साधना के अन्तिम फल का वर्णन कुलाणवतन्त्र में सुन्दर शब्दों में लिए गा है—

भोगो योगायते सम्यक् पातकं सुकृतायते । मोक्षायते च संसारः कुलघर्मे कुलेश्वरि ।।

# षोडश परिच्छेद उपसंहार

# भारतीय दश्नेनों में समन्वय

भारतीय तत्त्वज्ञान के उदय और अभ्युदय का यही संक्षिप्त विवरण है। दार्शनिक सम्प्रदायों के विवेचन प्रस्तुत करने में उनके विशिष्ट अंशों पर ध्यान देना स्वाभाविक है। अतः इस विवरण में प्रत्येक दर्शन के विशिष्ट सिद्धान्त पृथक् रूप से दिखलाये गये हैं जिनके अनुशीलन करने से पाठकों के हृदय में इनके पारस्परिक विरोध की बात अवश्यमेव उठती है, परन्तु यह विरोध आपाततः ही दृष्टिगोचर होता है। भारतीय दर्शन के विभिन्न सम्प्रदायों में वस्तुतः किसी प्रकार का विरोध नहीं है।

विरोध का परिहार दो प्रकार से किया जाता है। एक प्रकार से दृष्टि भेद के कारण यह भेद है। दूसरे प्रकार से इनमें क्रमशः सिद्धान्तगत विकाश है। नैयायिक दृष्टिकोण से जितने तत्त्वों की सम्भावना हो सकती है, उतने तत्त्वों का परिनिष्टित विवेचन न्याय-वैशेषिक में किया गया है। इस दशा में अधिक तत्त्वों को मानने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। यदि कई खण्डवाले मकान के प्रत्येक खण्ड स्वतन्त्र हों, तो प्रथम खण्ड में रहनेवाले व्यक्ति न तो ऊपरवाले खण्ड की बात जान सकते हैं, न जानने की उन्हें जरूरत ही है। यही दशा न्याय-वैशेषिक की भी है। यह दार्शनिक मत विकासकी जिस सीढ़ी पर खड़ा है, वहाँ वह स्वयं पूर्ण है। उसका विवेचन नितान्त सत्य है। यही दशा सांख्ययोग तथा वेदान्त की है, जो अपनी दृष्टि में परिपूर्ण हैं। विरोध परिहार का दूसरा प्रकार है इन दर्शनों में क्रमिक विकाश मानना। भारतीय परिहार का दूसरा प्रकार है इन दर्शनों में क्रमिक विकाश मानना। भारतीय दर्शन सोपान-परम्परा के अनुरूप क्रमशः विकसित हुए हैं। अतः न्याय-वैशेषिक से अधिक विकास सांख्ययोग में है और सांख्ययोग से अधिक अहैत वेदान्त में। अहैत तत्त्व ही भारतीय तात्त्वक चिन्तनों का पर्यवसान प्रतीत होता है।

प्रथमतः शास्त्र के उद्देश्य पर घ्यान देना आवश्यक है। शास्त्र का उद्देश लोकसिद्ध अर्थ के व्युत्पादन में नही है, क्योंकि जो वस्तु सर्वजनों में प्रसिद्ध हैं।

हो विद्य करने के लिए शास्त्रीय युक्तियों की व्यूह-रचना करने से क्या हा कि कि व्यवहारों के अनुशीलन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि भेद हो सिन्तुम, मेरा-तेरा आदि भेद को लेकर ही जगत् का समग्र हो है। मैं-तुम, मेरा-तेरा आदि भेद को लेकर ही जगत् का समग्र हा चलता है। अतः लोकसुलभ भेद का निराकरण कर अभेद का हितादन ही शास्त्र का प्रधान उद्देश्य प्रतीत होता है। यदि शास्त्रों में कि सिद्ध वस्तुओं या सिद्धान्तों का प्रतिपादन मिलता है तो यह अनुवादमात्र है विधेय कथमि नहीं हैं। यदि अभेद का व्युत्पादन शास्त्र का मुख्य लक्ष्य है तो भेद-प्रतिपादक न्याय-वैशेषिकादि दर्शनों की संगति क्यों कर सिद्ध होगी? इसके उत्तर में शास्त्र का स्पष्ट कथन हैं कि अधिकारिभेद से शास्त्रों की भेदकल्पना है। वस्तुतः समस्त दर्शनों का लक्ष्य एक ही अद्भैत तत्त्व के विवन में है।

दर्शनों का विकास

वड्दर्शनों के सिद्धान्तों का विकास सोपानप्रस्परा न्याय के अनुरूप है। क सीढ़ीपर खड़ा कर जितना भूभाग दृष्टिगोचर होता है, उससे कहीं अधिक भूमाग उसके आगे की सीढ़ियों पर चढ़ने में दृष्टिगोचर होता है। दार्शनिक विकास की भी ठीक यही व्यवस्था है। न्यायवैशेषिक की दृष्टि से जिन क्लों का विश्लेषण किया जाता है, उससे कहीं अधिक तत्त्व सांख्ययोग की र्षिट में आते हैं और वेदान्त दृष्टि में उससे भी कहीं अधिक । यही कारण है कि वेदान्त की पर्यालोचना करने से हम विश्वव्यापिनी एक अखण्ड सत्ता के बित्तित पर पहुँच जाते हैं। कार्य-कारण की श्रृंखला पर दृष्टिपात करने से हम भारतीय दर्शन में तीन प्रस्थानों को मुख्यतया पाते हैं आरम्भवाद, परिणामवाद और विवर्तवाद। आरम्भवाद की दृष्टि में यह विश्व विभिन्न रिमाणुओं के पुंज से उत्पन्न होता है। कारण में कार्य की सत्ता नहीं रहती अलुत कार्यं की उत्पत्ति एक नवीन घटना है। आरम्भवाद न्यायवैशेषिक व्या कर्ममीमांसा को सम्मत है। परिणामवाद में कार्य और कारण में बन्तर नहीं होता, कार्य सदा कारण में व्यक्त रूप से या कार्य में कारण अव्यक्त क्ष से विद्यमान रहता है। यह दृष्टि सांख्यन्योग की, अद्वेतवेदान्ती भर्तृ प्रपञ्च भे और वैष्णव दार्शनिकों की है। विवर्तवाद कारण की ही एकमात्र सत्ता स्तिकार करता है। कार्य सत् और असत् से विलक्षण एक अनिर्वचनीय बापार माना जाता है। यह दृष्टि शाङ्कर अद्वेत वेदान्तियों की है। इन गैनों दृष्टियों में क्रमिक विकास निश्चय रूप से दृष्टिगोचर होता हैं।

सूक्ष्म तत्त्वों पर पहुँचने के लिए स्थूल पदार्थों का प्रथमतः अनुशोक्ष नितान्त नैसर्गिक है। अद्वैत तत्त्व इतना सूक्ष्म और कुशलबुद्धिगम्य है कि उसका सद्यः प्रतिपादन हृदयंगम नहीं हो सकता । अतः स्थूल विषयग्राही मानवों के उपकारार्थं मुनियों ने न्यायादि शास्त्रों की रचना की है जिससे मनुष्य स्थूल से प्रारम्भ कर सूक्ष्म वस्तु का ग्रहण क्रमपूर्वक सुभीते के साथ कर सके। आरम्भवाद का आश्रय लेकर न्याय-वैशेषिक इस स्थूल जगत् के विश्लेषण में प्रवृत्त होता है । लौकिक बुद्धि के द्वारा जितने पदार्थों की कल्पना मान्य हो सकती है, उतने ही पदार्थों का विवरण इन दर्शनों में किया जाता है। सांख्ययोग की पदार्थं कल्पना न्याय-वैशेषिक से सूक्ष्म है, क्योंकि इन दर्शनों में योगानुभव के द्वारा भी साक्षात्कृत पदार्थ मान्य माने जाते हैं। अद्वेत वेदान की कल्पना सूक्ष्मतम है। एक उदाहरण के द्वारा इस ऋमिक विकास की सत्यता प्रदर्शित की जाती है। 'आत्मा' के विषय में दर्शनों के विवेचन में स्पष्ट पार्यक्य दीख पड़ता है, परन्तु इन विवेचनों में विरोध न होकर अविरोधिता ही विचार करने पर निश्चितरूपेण प्रतीत होती है। चार्वाक शरीर से पृथक् आत्मा की स्थिति मानता ही नहीं है; बौद्धमत स्कन्धपश्चकरूप आत्मा को शरीर से भिन्न मानकर भी उसे 'क्षणिक' बतलाता है; न्याय-वैशेषिक का प्रधान उद्देश्य उन मतों का युक्तियों के सहारे खण्डन कर आत्मा को देह, प्राण, मन और इन्द्रियों से भिन्न तथा नित्य सिद्ध करना है। अतः न्याय आत्मा के 'सत्' रूप को युक्तिबल पर निःसंशय सिद्ध करता है। वह अवश्यमेव बात्मा को जड और मनःसंयोग उत्पन्न होने पर चैतन्यगुणविशिष्ट मानता है। परन्तु यह गुणाश्रयिता लोकसिद्ध वस्तु का अनुवादमात्र है, क्योंकि आचार शक्दर के कथनानुसार आत्मा में व्यापक-अव्यापक किसी भी रूप से गुणों की सत्ता युक्तिवल पर सिद्ध नहीं की जा सकती। इस अंश के अग्राह्म होने पर भी न्यायसम्मत आत्मनित्यता भारतीय दार्शनिकों को अभीष्ट है। विज्ञानिभिष्ठ ने न्याय-वैशेषिक को इसीलिए दर्शन की 'प्रथम भूमिका' माना है ।

सांख्ययोग की दृष्टि में आत्मा गुणों का अधिष्ठान कथमपि सिद्ध नहीं किया जा सकता। गुणों की गुणी में स्थिति दो प्रकार से होती है.—कितप्य गुण स्वाश्रय द्रव्य-व्यापी होते हैं, जैसे घट में रूप, स्पर्श आदि घट के प्रत्येक अंश की व्यास कर विद्यमान रहते हैं। कोई-कोई गुण स्वाश्रय-द्रव्य-व्यापी नहीं होते। जैसे संयोग। दो वस्तुओं का संयोग एक अंशविशेष को लेकर ही सिद्ध होता है। यरन्तु आत्मा में ज्ञान चैतन्य।दि गुणों की उभयथा स्थिति दोष युक्त है। अरं

अस्योग आत्मा को निर्लोग, असङ्ग, निर्गुण तथा चैतन्यरूप मानता है। जिस कार साय ने आत्मा को 'सत्' सिद्ध किया है, उसी प्रकार सांख्य-योग उसे क्ष सिंह करता है। परन्तु सांख्य मत के अनुसार आनन्द पुरुष में विद्यमान रहता; गुणत्रयात्मिका प्रकृति की विकाररूपा बुद्धि में ही सुख-दुःखादियों हिल्पना वास्तव है। पुरुष बुद्धि के सम्पर्क में आने से सुख-दु:ख का अनुभव लेबाला प्रतीत होता है, परन्तु वस्तुतः वह निरानन्द है। सांख्य शास्त्र में क्ष अवश्यमेव नाना माना गया है, परन्तु यह लोकसिद्ध वस्तु का अनुवाद-व है। सांख्य का वास्तव प्रयोजन तो व्यावहारिक आत्मा (जीव) का क्रात्मा से विवेक होने पर मोक्ष प्रतिपादन है। अतः विवेक ज्ञान के प्रधान ल होने से सांख्य अप्रमाण नहीं है। इसके आगे वेदान्त की दृष्टि आरम्भ हों हैं। वेदान्त-दृष्टि में जो पदार्थ चैतन्य-रूप है, वही आनन्द-रूप भी है। क बात्मा की आनन्दरूपता सिद्ध करने में वेदान्त की सबसे अधिक महनीयता है। पूर्व दृष्टियों के द्वारा सिद्ध तत्त्वों का समन्वय देकर वेदान्त प्रतिपादित ब्लाहें कि आत्मा 'सत्, चित्' आनन्द' रूप है। इस प्रकार आत्मा की विवानन्द-रूपताकी कल्पनामें तीनों दृष्टियों का विकास-ऋम स्पष्टतः वृष्योचर होता है।

एक प्राचीन न्यायाचार्यं की उक्ति हैं कि प्रमाण की मोमांसा करने वाले वाय का काम तो वैदिक धर्मं तथा तत्त्व-ज्ञान को कुर्ताक कों के कुर्तिसत तकों का अनुचित युक्तियों से बचाने मात्र में है। इस प्रकार न्याय वेदवाटिका का करकमय आवरण है, तत्त्व तो बादरायण से ही प्राप्य है। 'आत्मतत्त्वविवेक' के वल में उदयनाचार्यं ने विभिन्न दर्शनों की अविरोधिता दिखाई है। वह उनकी सल्यदृष्टि का पर्याप्त सूचक है। स्थूल जगत् के दृश्यमान वस्तुओं से आरम्भ कर बहुत तत्त्व तक पहुँचना भारतीय दर्शन का प्रधान उद्देश्य है। इस दीर्घ मां में अनेक कोटियां हैं, जिनको पार करना आवश्यक है। पहली कोटि में की को स्फुटतया पृथयपूर्ण प्रतीति होती है। इस स्थिति में चार्वाक का समुत्थान है और कर्ममीमांसा का उपसंहार। दूसरी कोटि आत्मा के किए प्रतिभासित होने में है, जिसमें योगाचार का समुत्थान है और त्रिदण्डी किए अयं का अभाव प्रतिभासित होता है। इस दशा में शून्यवाद का किए को को अभाव प्रतिभासित होता है। इस दशा में शून्यवाद का किए को के के अभाव प्रतिभासित होता है। इस दशा में शून्यवाद का को को के के विभान प्रतिभासित होता है। इस दशा में शून्यवाद का को को के वेदान्त का द्वारमात्र उपसंहार है। इसके आगे आत्मा तथा

अनात्मा के परस्पर पार्थंक्य ज्ञान से 'विवेक' उदय होता है। जिसमें शिक्त-सत्त्व का समुत्थान तथा सांख्य मत का उपसंहार है। इस अवस्था में त्रिगुणम्यो प्रकृति की सत्ता पुरुष से पृथक् और स्वतन्त्र माननी ही पड़ती है, परन्तु यह भी कोटि हेय है, क्योंकि जड़ प्रकृति भी स्वप्रवृत्ति के लिए चेतन रूप बात्मा के अधिष्ठान की नित्य-कांक्षिणी है। इससे आगे केवल आत्मा की एकमात्र स्फूर्ति होती है। यही अद्धेत वेदान्त की स्थिति है। यही वेदान्त की अद्धेतावस्था है जिसका वर्णन बृहदारण्यक (४।४२) में 'एकीभवित न पश्यतीत्याह' इत्यादि मन्त्र में वड़े सुन्दररूप से किया गया है, परन्तु यह भी अवस्था हेय है क्योंकि मूलतत्त्व न तो द्वैत है, न अद्धेत। द्वैताद्वैत की करपना भी विकल-सापेक्ष है। परमार्थ इन दोनों कोटियों से पृथक् और द्वैताद्वैत से विजत हैं।

यही निविकल्पावस्था चरम वेदान्त का उपसंहार है। इस दशा में सर्वंविकल्पश्चन्य अवाङ्मनसगोचर आत्मा ही ब्रह्मरूप है। आत्मा की यही चरम अवस्था है। यह कथमि हेय नहीं है। निर्वाण इस दशा में म्वतः सिद्ध हैं। उदयनाचार्यं का स्पष्ट कथन है—अन्य मार्ग केवल अपद्वार है, परन्तु वेदान मार्ग मोक्षनगर का गोपुर है—पुरद्वार है, जिसमें प्रवेश कर साधक सुगमतग मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस दशा में सब दर्शनों का एकान्त समत्वक समुपस्थित है। भारतीय दर्शनों का यही चरम लक्ष्य है।

जैन तथा बौद्ध तत्त्व-ज्ञान की भारतीय आध्यात्मिकता के मानसरोवरल उपनिषदों से ही प्रवाहित होते हैं। श्रुति के तिरस्कार करने से ब्राह्म दार्शनिकों को इनके सिद्धान्तों में आस्था नहीं है, परन्तु इतना तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि जैनधर्म की कर्तव्यमीमांसा बड़ी सुन्दर है और बैंद दर्शन की तत्त्वमीमांसा बड़ी सूक्ष्म कोटि की है। हम उस दार्शनिक की समझ बुद्धि की प्रशंसा किये विना नहीं रह सकते जिसके उदात्त विचार में बौद्ध तथा जैन, वैदिक तथा तान्त्रिक, समस्त दार्शनिक चिन्तनों का मंजुल सामझ इस क्षेत्रक में प्रदिशत किया गया है:—

श्रोतव्यः सौगतो धर्मः कर्तव्यः पुनरार्हतः। वैदिको व्यवहर्तव्यो ध्यातव्यः परमः शिवः।।

बुद्ध के धमें का श्रवण करना चाहिए, जैन धमें को करना चाहिए, वैक्षि धमें को व्यवहार में लाना चाहिए तथा परमशिव का ध्यान करना बाहिए क्योंकि वह अद्वैत-रूप अन्तिम सत्ता के रूप में सर्वदा विद्यमान रहता है।

#### 3

### भारतीय दर्शन का भविष्य

6-

ì

E

मा

ात या

€.

₹,

η-

Ť

रम

.

त-या

व्य-

ह्य

पूर्व तर

ite

वर

वा

H

शारत में दर्शन तथा धर्म का परस्पर सहयोग जितनी सुन्दर रीति से क्य किया गया है वस्तुतः वह नितान्त श्लाघनीय है। भारतीय दर्शन क्ष तत्त्ववेता पुरुषों की कल्पना का विजृम्भणमात्र होकर पठित समाज में वादर और श्रद्धा का भाजन नहीं है; प्रत्युत जनसाधारण के लिए भी हु उसी प्रकार उपादेय और ग्रहणीय है। तत्त्वशास्त्र के द्वारा उद्भावित तत्त्व नीविनोद के साधनमात्र नहीं है, वल्कि प्रतिदिन धार्मिक व्यवहार के विवादक हैं। पाश्चात्य दार्शनिकों ने जिन तत्त्वों को खोज निकाला है, वे गालीय तत्त्वज्ञान को अविदित नहीं है, प्रत्युत भारत के दार्शनिकों ने उन ह्यानों का कमवद्ध तथा सुसंगत रूप अपने ग्रन्थों में प्रदर्शित किया है। इस कार भारतीय तत्त्वज्ञान अपनी व्यावहारिकता, व्यापकता तथा विविध-शता के लिए नितान्त मननीय तथा माननीय है। इसका भविष्य इसके भूत हेसमान ही गौरवशाली प्रतीत होता है। पाश्चात्त्य जगत् को अपनी जिस वानिक सम्यता पर इतना अभिमान है उसका ध्वंस तो अवश्यम्भावी प्रतीत हो एहा है। वर्तमान प्रलयंकारी युद्ध पाश्चात्त्य सम्यता को भूमिसात् विना िषे नहीं रहते। दो यूरोपीय युद्ध के अनन्तर जो भयङ्कर उच्छृङ्खलता फैल र्षे है, मानवसमाज को लील जानेवाला जो गाढ़ आध्यात्मिक अन्धकार ब्लन्न हो गया है उसका दूरीकरण भारतीय तत्त्व के प्रकाशमान किरणों से हैं हो सकेगा, इतना कहने में हमें तिनक भी संकोच नहीं है।

भारतींय महर्षियों ने बाह्य भिन्नता के भीतर विद्यमान आन्तर अभिन्नता को भनीर्भाति पहचाना। जितना धार्मिक झगड़ा है, सामाजिक कलह है, ख़ केवल बाहरी रूपों की ओर ध्यान देने का ही विषमय फल है। बिद इसके भीतर विद्यमान समानता की ओर तिनक भी मनुष्यों का ध्यान जाय, तो न वो संवार में इतना वैमनस्य हो और न गृहकलह और रक्तपात हो। अनेकता के भीतर इसी एभत्व को खोज निकालना भारतीय तत्त्वज्ञान की महती विदेशता है। बाहरी कपड़ों की भिन्नता होने से क्या प्रियतम का अभिराम क्ष डिपाया जा सकता है? प्रियतम के पहचानने के लिए क्या प्रेमी जन को बाहरी वेषमूषा की आवश्यकता होती हैं? कपड़े लत्ते बाहरी चीज हैं, स्नेह भीतरी वस्तु है। बरतनों के रूपरंग भले ही भिन्न-भिन्न प्रकार के हों, परन्तु को खागा जल एक ही रूप का होता है। दीपक भिन्न-भिन्न घातुओं का

तथा भिन्न-भिन्न आकारों का भले ही बना हो, परन्तु उसकी प्रभा एक ही क्ष्म की होती है। गायों के अनेक वर्ण की होने पर भी उनका दूध एक वर्ण का ही रहता है ने, इसी प्रकार भिन्न-भिन्न देशों तथा धर्मों के आचारों के भिन्न प्रतीत होने पर भी उनके भीतर एक अपरिवर्तनीय एकता की धारा बहती रहती है। इस रहस्य को भारत ने पहचाना। इस तत्त्व का उपदेश भारतीय महर्षियों ने दिया। तुमुल कलह तथा संग्राम से छिन्न-भिन्न जगत् के लिए परस्पर बन्धुता, एक दूसरे के बाह्य इप के भीतर आन्तरिक एकता के पहचानने का सुन्दर उपदेश भारतीय तत्वज्ञान ही दे सकता है। ऋग्वेद के स्पष्ट शब्दों में मानवों के विचार तथा हृदय के समान वनाये रखने का उपदेश दिया है—

समानी व आक्तिः समाना हृदयानि वः। समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति।।

परममाहेश्वराचार्यं अभिनवगुप्त ने इसी सिद्धान्त का निरूपण वहे ही सुन्दर ढंग से किया है—

तीर्थं क्रियाव्यसनिनः स्वमनी षिकाभि-

रूत्प्रेक्ष्य तत्त्वमिति यद् यदमी वदन्ति। तत् तत्त्वमेव भवतोऽस्ति न किञ्चदन्यत् संज्ञासु केवलमयं विदुषां विवादः॥

शास्त्र के अभ्यास करने वाले विद्वान् लोग अपनी बुद्धियों के द्वारा समीक्षा कर जिस तत्त्व का वर्णन करते हैं, वह सब तत्त्व भगवान् ही स्वयं है। भगवान् को छोड़कर इस जगत् में और कुछ भी नहीं है। विद्वानों का अगड़ा केवल संज्ञा के विषय में है, नामों को ही लेकर विद्वानों में विवाद हैं। तत्त्व तो वस्तुतः एक ही है। दार्शनिक इसी एक तत्त्व को भिन्न-भिन्न नामों से पुकारते हैं। विवाद नामों का ही है, तत्त्व का नहीं। इस प्रकार महनीय सामरस्य स्थापित किया जा सकता है।

भगवान् करे उस दिन मंगल प्रभात शीघ्र हों जब मानव परस्पर कर्तह भुलाकर मानवता का मूल्य समझें और शान्ति का पाठ सीखकर अपने जीवन को तथा दूसरे के जीवन को आनन्दमय बनावें:—

सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु । सर्वः कामानवाप्नोतु सर्वः सर्वत्र नन्दतु ॥

# परिशिष्ट खण्ड

( ? )

# टिप्परिगयाँ

[ इस परिशिष्ट की टिप्पणियां दो प्रकार की हैं :--

- रे. एक तो मूल संस्कृत ग्रन्थों से उद्धरण देती हैं जिससे अन्यस्य विषय पुष्टः किया जाता है।
- रे. दूसरी टिप्पणियाँ नवीन विषयों का विवरण देती हैं जो ग्रन्थ में दिये गये विवरण को आगे बढ़ाता है तथा उससे सम्बद्ध नये तथ्यों का भी प्रतिपादन करता है। यह टिप्पणी-खण्ड भारतीय दर्शन के पौढ़ जिज्ञासुओं के निमित्त है जो अपने ज्ञान में प्रौढि लाना चाहते हैं तथा उसे ब्यापक बनाने में आग्रह रखते हैं।

the test state of the state of the state of the

which is to him word is found the inflation of the contract of

THE RESIDENCE TO SHAPE AND

## प्रथम परिच्छेद

THE PERSON AND THE PARTY OF THE PARTY.

gardina is and in the property of the

STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE

### उपोद्धात

पृष्ठ १२

## भारतीय दर्शन की व्यापक दृष्टि

सदा सत्यान्वेषण के प्रति नितान्त श्रद्धालुता इस विशाल हृदयता की क्षी है। भारतीय दार्शनिकों में पारस्परिक दृष्टिकोण में कितना भी अन्तर है, पर वे प्रतिपक्षी के मत का समुचित उत्तर दिये विना स्वमत के स्थापन गंउवत नहीं होते। सामान्य रीति से प्रतिपक्षी के मत का प्रतिपादन पहले ज्या बाता है—इसे कहते हैं पूर्वपक्ष । अनन्तर प्रबल युक्तियों का प्रयोग कर खड़ा निराकरण करने खण्डन का प्रयत्न किया जाता है—इसके बाद इन कियों के आधार पर अपने मत का प्रमाणपुर:सर उपपादन किया जाता है, जिसे कहते हैं उत्तरपक्ष (पिछला मत) अथवा सिद्धान्त । प्रतिपक्षी के प्रति स अद्धालुभाव के कारण भारतीय दर्शन के भिन्न सम्प्रदायों में चमत्कारिणी विश्विणता का दर्शन हमें होता है। वेदान्त के किसी प्रामाणिक ग्रन्थ को ले विविष् । उसमें अन्य मतों—बौद्ध, जैन, न्याय, वैशेषिक, सांख्यादि के—विद्यानों की चर्चा पूर्वपक्षत्वेन अवश्य की गई उपलब्ध होगी। किसी उच्च-केटि के जैन या बौद्ध ग्रन्थ में भी इसी प्रकार ब्राह्मणमतों की समीक्षा तत्तत् पिकोण से अवश्य की गई होगी। पाश्चात्त्य दर्शनों में विवेचित सिद्धान्तों भी विवेचन भारतीय दर्शन में कहीं न कहीं अवश्य किया गया मिलता है।

भारतीय तत्त्वज्ञान की व्यापक दृष्टि को हम एक दूसरे प्रकार से प्रमाणित भी बाहते हैं। 'सत्' की व्याख्या करने में यहाँ के दार्शनिकों ने अनुभवगम्य की की उतना ध्यान नहीं दिया जितना अनुभव के कर्ता विषयी की

बोर। तर्क-बुद्धि का अनुसरण कर आत्मा को अनात्मा से पृथक् करता दार्शनिकों का प्रधान कार्यथा। इस प्रकार "आत्मान अनुभव की विद्धि'—आत्मा को जानों—भारतीय दर्शनों का मूलमन व्याख्या रहा है। किन्तु तार्किक युक्तियों के सहारे आत्मा का जाव परोक्ष ही न होकर अपरोक्ष होना चाहिए। इसके लिए

भारतीय मनोविज्ञान ने मानस प्रक्रिया का यथार्थ निरूपण किया है। विव प्रकार इस दृश्यमान विविधता के अंतस्तल में विद्यमान एकता के परखने की शिक्षा देनेवाज्ञा वेदान्त सूक्ष्म तात्त्विक विवेचन की पराकाष्ठा को सूचित करता है, उसी प्रकार विभिन्न मानस वृत्तियों का सर्वाङ्गीण निरूपण कर योग तल ज्ञान की व्यावहारिक शिक्षा देता है। भारतीय दर्शन की आलोचना करने से बे सामान्य सिद्धान्त दृष्टिगत होते हैं-पहला है नानात्मक प्रपञ्च की पारमाणिक एकता, यह है तार्किक सिद्धान्त = वेदान्त; दूसरा है ध्यान-धारण समाधि हारा इस अनुस्यूत एकता के मूलतत्त्व आत्मा का साक्षात् अनुभव। यह व्यावहारिक सिद्धान्त (योग) है। भिन्न-भिन्न दर्शनों में भी इन सिद्धान्तों की मान्यता आंश्वि रूपेण या पूर्वरूपेण स्वीकृत की गई है। मनोवैज्ञानिक आधार के ऊपर ही तत्त्वज्ञान का विशाल दुर्ग खड़ा किया जाता है। मनोविज्ञान बतलाता है कि अवस्थायें तीन होती हैं - जाग्रत, स्वप्न और सुषूप्ति । तथा इन्हीं का आश्रव लेने से चैतन्य भी तीन प्रकार का होता है। पाश्चात्य दर्शन जाग्रत अवस्था को ही समझाने में व्यस्त है। जाग्रत दशा की व्याख्या रहने से द्वैतवाद तथा बहुत्ववाद (प्लूरलीजम) के समर्थंक तत्त्वज्ञान का उदय होता है। स्वप्नदश की व्याख्या विषयी-प्रधान दर्शन की जननी है और सुषुप्ति का मार्मिक निरूपण रहस्यवाद (मिस्टिसिजम) का जनक होता है। पाश्चात्य दर्शन इस त्रिविध अनुभव के एक अंशमात्र की व्याख्या करने में संलग्न है, परन्तु भारतीय दर्शन ही इस अनुभव के प्रत्येक अंश को ग्रहण कर उसका यथार्थ निरूपण करने में समर्थं हुआ है। अतः उसकी व्यापकता, विविधरूपता, समन्वय-क्षमता तथा उदारहृदयता सर्वतोभावेन प्रमाण-प्रतिपन्न है। यह विशेषता अन्य संकीर्ण सिंखान्तवाले दर्शनों से इसका पार्थक्य दिखलाने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार भारतीय दर्शन की प्राचीनता तथा स्वतन्त्रता, व्यापकता तथा सर्वाङ्गीणती को देखकर भारतीय सभ्यता तथा धर्म का अभिमानी कौन ऐसा पुरुष होगा जिसका हृदय आनन्द से गद्गद न हो जायेगा, जिसका मस्तक अभिमात है उन्नत न हो जायेगा और जिसकी वाणी प्रशंसा से मुखरित न ही जायेगी?

### पृष्ठ १५

## भारतीय दर्शन पर मिथ्या आरोप

7

17

Ŋ

H

ń

đ

4

दो

4

रा

Ā

**事** 

ही के

य हो

I

П

q

đ

1

l

हमारे देश की वर्तमान अवनत दशा पर चार आँसू बहाने वाले आलोचकों हिंगान्य निश्चय हो गया है कि भारतीय दशैन के सार्वत्रिक प्रचार तथा लोकप्रिय होने के कारण ही भारत में अकर्मण्यता का राज्य छाया हुआ है; भारत के अधिवासी मधुमय स्वप्नों में ही वास्यवाद इतने व्यस्त हैं कि ठोस जाग्रत जगत् की वस्तुओं तथा वंति घटनाओं के प्रति नितान्त उदासीन वने रहते हैं और भारत की विद्यमान हो। बिचार-परम्पराजन्य अकर्मण्यता का उज्ज्वल परिणाम है। शतीय दर्शन के ऊपर नैराश्यवाद (पेसिभिज्म) के प्रचारक होने का लांछन नाग जाता है, परन्तु दर्शन की तात्त्विक समीक्षा करने पर यह आरोप क्षण-वा के लिए भी टिक नहीं सकता। वर्तमान से असन्तोष हुए बिना मनोरम र्शव्य की कल्पना ही मानव हृदय में कभी जाग्रत नहीं हो सकती। यदि संगान से असन्तुष्ट होने से भारतीय दर्शन पर निराशावादी होने का मिथ्या-ण लगाया जाता है, तो दर्शनमात्र निराशावादी सिद्ध होने लगेगा। जीव नसागर के क्लेशों से बचने के लिए तरह-तरह के उपाय सोचता है। इस मित्रव के विघात के कारण उत्पन्न 'जिज्ञासा' भारतीय दर्शन को उद्गम भूमि । भारत का तत्त्वज्ञान इस दु:ख-बहुल वर्तमान जगत् के वास्तविक स्वरूप है समझने तथा इससे उद्धार पाने के उपायों के निरूपण में अपनी सारी शक्तियों में बर्च कर देता है, जिससे निराशामय जगत् में आशा का संचार होने लगता गता है, क्लेश का स्रोत आनन्द के प्रवाह में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे आदर्श ही मानने वाले दर्शन को निराशावादी कैसे स्वीकार किया जा सकता है ?

विकारीयन का दोषारोपण उसी प्रकार निःकार, भ्रान्त तथा अज्ञान-मूलक विषारीयन्दर्शन कर्मवाद के सिद्धान्त को मानने वाला है। प्राणियों के जीवन पर उनके किये गये कर्मों का प्रभाव पड़ता है; शुभ विकर्मण्यता कार्यों का फल शुभ-परिणाम का दायक होता है तथा अशुभ कर्मों का अन्त क्लेश तथा दुःख में होता है। श्रीवित्नु स्थिति होने पर दुःखद वर्तमान को सुखमय भविष्य में परिवर्तन करने

रे. दुःखनयाभिघाताज्जिज्ञासा तद्यधातके हेती—सां० का० १।

की आशा रखनेवाला भारतीय तत्त्वज्ञान प्राणियों को अकर्मण्यता की कुषिक्षा क्योंकर देगा ? इसका कारण समझ में नहीं आता। शिक्षित समाज में भी यह द्यारणा घढमूल सी हो गई है कि मायावादी वेदान्त इस जगत् को मायिक तथा असत्य बतलाता है तथा इससे भाग खड़ा होने में ही जीवन का अन्तिम लक्ष समझता है, परन्तु वह धारणा ठीक नहीं। 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्में नापर: 'इस श्लोकांश का अर्थ यही है कि ब्रह्म के साथ तुलना करने पर ही जात की सत्यता से विरोध प्रतीत होता है। अतः परमाधिक दृष्टि से जगत् को मिया मानने पर भी व्यावहारिक दशा में उसकी सत्यता है। जिस जगत् में प्राणी जनमते हैं, प्रकृति के अनुसार भिन्न प्रकार के कर्मों को करते है और अन्त में मरते हैं, व्यवहार के लिए उस ठोस संसार की सत्यता को की दार्शनिक नहीं मानेगा ? मायावादी शङ्कराचार्य का जीवनचरित ही इस आरोप के निराकरण करने के लिए पर्याप्त साधन है। वत्तीस वर्ष के छोटे कात में इस परम मेधावी दार्शनिक-शिरोमणि ने यह कार्य कर दिखाया है जो उनसे चौगुनी आयुवाले विद्वानों की शक्ति के मान का नहीं है। सोलह वर्ष की उम्र में विचार-प्रधान अमर भाष्य-ग्रन्थों की रचना करना, उनकी सहायता से इस विशाल भारत के कोने कोने में वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के लिए मठों की स्थापना करना, धर्म को जाग्रत रखने के लिए विवृतिप्रधान संन्यासियों के सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा करना तथा वेदवाह्य बौद्धों को परास्त कर इन भूभाग से अनेकांश में निकाल बाहर कर देना — कोई हँसो खेल का काम नहीं था। इन्हें वहीं समुचित रीति से सम्पन्न कर सकता था जो नितान्त कर्मपरायण हो। अत श्रीशङ्कराचार्यं की यह अलौकिक कार्यकुशलता उनकी शिक्षा के अपर भाषा रूप है।

# पृष्ठ १७ श्रुति और तर्क

भारतीय तत्त्वज्ञान अपने सिद्धान्तों को श्रुति की कसौटी पर कस कर हैं जन्हें विशुद्ध, सत्य तथा प्रामाणिक मानता है। श्रुति के प्रति इस समिष्किं आदरबुद्धि से आलोचक भारतीय दर्शन को अन्धविश्वासी, युक्तिहीन (डौक्मेटिक) बतला सकता है; पर यह कल्पना भी सारहीन है। तक का कोई अन्त नहीं है। वह स्वयं अप्रतिष्ठित है; तक से निश्चित सिद्धान्तों का खण्डन अन्य प्रवलतर तक के द्वारा किया जा सकता है। अतः केवल तक के आश्चयं पर किसी तथ्य के

करना नितान्त म्रमात्मक है। साक्षात्कृतधर्मा ऋषिजनों के ज्ञान चक्ष् विष्यों की राशि का ही दूसरा नाम श्रुति या वेद है<sup>र</sup>। वेद के विचारकों के भी मस्तक नत हो विहें। अतः वेद का आश्रय लेना भारतीय तत्त्वज्ञान के अन्धविश्वास का सूचक क्ष हैं। अपितु ऋषियों के द्वारा अनुभूत अपरोक्ष ज्ञान का सहारा लेना है। ही लिए वाक्यपदीयकार भर्तृ हरि ने आगम की प्रकृष्ट प्रशंसा की है। उनका इता है कि विभिन्न आगमदर्शनों की सहायता से प्रज्ञा विवेक को प्राप्त इती है। अपने ही तर्क के अनुसरण करने से किन तत्त्वों का अन्वेषण किया व सकता है ? पुराण तथा आगम की सहायता के बिना जिस किसी तत्त्व ही उत्प्रेसा करनेवाले तथा वृद्धों के अनुपासक पुरुषों की विद्या कथमपि प्रसन्न हीं हो सकती। यदि वेद के आश्रय लेने से तर्क में किसी प्रकार की रुकावट होती, तो उसे हम अमान्य वतलाते, परन्तु यहाँ तो बात दूसरी है। विशुद्ध कं अणाली के सहारे निश्चित किये गये सिद्धान्तों की प्रामाणिकता जाँचने के बिए दार्गनिक लोग श्रुति का ही आश्रय लिया करते हैं। क्योंकि जैसे ऊपर विवाया गया है, श्रुति योगज अनुभव के द्वारा उद्भावित सिद्धान्तों की पणीय राशि है। अतः श्रुति के ऊपर दार्शनिकों का यह पक्षपात उन्हें बखिवश्वासी नहीं बना सकता।

भारतीय दर्शन पर प्रगतिशील न होने का आरोप भी उसी प्रकार भ्रान्त है। दार्शनिक विचारकों की मीमांसा के गहन विषय (जैसे आत्मा, जगत्,

१. यत्नेनानुमितोऽप्यर्थः कुशलैरनुमातृभिः । अभियुक्ततरैरन्यैरन्यथैवोपपाद्यते ॥ (वाक्यपदीय १।३४)

रे. प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते ।

एतं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता ॥

(सायणाचार्य-तैत्ति० भाष्यभूमिका)

रे. प्रज्ञा विवेकं लभते भिन्नैरागमदर्शनैः।
किमद्वा शक्यमुन्नेतुं स्वतर्कमनुष्ठावता।।
तत्तद् उत्प्रेक्षमाणानां पुराणैरागमैविता।
अनुपासितवृद्धानां विद्या नातिप्रसीदिति।।
(वाक्यपदीय)

ईश्वर आदि ) प्राचीन भले हों, परन्तु दार्शनिकों ने भिन्न-भिन्न दृष्टियों से उनके विवेचन करने में पर्याप्त मौलिकता दिखलाई है। ये परम-गहन विषय प्राचीन होते हुए भी नवीन हैं, क्यों कि इनकी सहायता सदा इन्हें नवीन वनाये हुए हैं। टीकाकारों ने व्याख्या लिखते समय अपने स्वतन्त्र अथवा प्रगत्भ विचारों को प्रकट करने में अपनी निर्भीकता तथा विचारस्वतन्त्रता प्रकट की है। अतः भारतीय दर्शन नितान्त प्रगतिशील है। उसने जीवन के नवीन विषयों की विवेचना करने में कभी अक्षमता नहीं दिखाई है। अतः यह आरोप भी सिद्ध नहीं होता।

पृष्ठ २०

# भारतीय दर्शनों का विकास

f

ना

谕

विव

ध स

Min.

ni a

辅

Ha

गवाह

ये वा ये वा या वे

सत्यान्वेषण के प्रति भारतीय विद्वजनों का आग्रह अत्यन्त प्राचीन काल हे चला आता है। 'सत्' की उपलब्धि के विविध विभिन्न मार्गों को जिस सुस्मता से तथा पुंखानुपुंखरूप से इन्होंने खोज निकाला है वह में वास्तव में विचारशील पण्डित-मण्डली के आदर का द्विविघ प्रवृत्तियाँ — विषय है। ऋग्वेद के अत्यन्त प्राचीन युग से ही प्रज्ञामुलक तथा भारतीय विचारों में द्विविध प्रवृत्ति तथा द्विविध नस्य तर्कमलक के दर्शन हमें होते हैं। प्रथम प्रवृत्ति प्रतिभा-मूलक या प्रज्ञामूलक ( इनटचूशनिस्टिक ) है, जो प्रातिम वर्षु के द्वारा तत्वों के विवेचन में कृतकार्य होती है। दूसरी प्रवृत्ति तर्कमूलक (रैशन लिस्टिक) है, जो तत्त्वों की समीक्षा के लिए तर्क या तार्किक बुद्धि के प्रयोग की नितान्त समर्थं मानती है। लक्ष्य भी दो प्रकार के हैं - धर्म का उपार्जन तथा ब्रह्म का साक्षात्कार । यदि ऋग्वेद के एक महर्षि प्रातिभ ज्ञान के बल पर जगर के मूतत्त्व की व्याख्या करते हुए अद्वेत तत्त्व के अन्वेषण करने में समर्थ होते हैं - आनीदवातं स्वघया तदेकम् - (उस समय एक ही यस्तु आयु के विन ही अपनी शक्ति से श्वास लेती थी, जीवित थी), तो दूसरे महर्षि की यह प्रोत्साहना तर्कमूलक प्रवृत्ति का उत्कृष्ट उदाहरण वतलाई जा सकती है—संगच्छ्यं संव दघ्वं सं वो मनांसि जानताम् आपस में मिलो, किसी विषय का विवेदन

१. ऋग्वेद-१०।१२६।२।

२. ऋग्वेद-१०।१६१।२।

क्षा एक दूसरे के मन को जानो )—इन्ही उभय प्रवृत्तियों का प्रभाव क्षित्र में सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। वैदिक कर्मकाण्ड की विवेचना के हितर्कपूलक प्रवृत्ति का उपयोग करने पर मीमांसा की उत्पत्ति हुई। ब्रेद क्षियागादिकों में आपाततः उपलभ्यमान विरोघों के परिहार के लिए क बुद्धि के उपयोग करने से मीमांसा के मूल रूप का आविभीव हुआ। व्या तर्कमूलक उभय प्रवृत्तियों के परस्पर सम्मिलन से उपनिषद् हिल्जान का जन्म हुआ। औपनिषद-तत्त्वज्ञान का पर्यवसान आत्मा तथा लाला के एकीकरण को सिद्ध मानने वाले प्रज्ञामूलक वेदान्त में हुआ। मही साथ उपनिषत् काल में शुद्ध तर्कमूलक तत्त्वज्ञान का भी ऊहापोह हा गा, जिससे प्रकृति-पुरुष के द्वैत को स्वीकृत करनेवाले सांख्य, व्यवहारिक योग, वहुत्ववादी वैशेषिक तथा न्याय की उत्पत्ति कालान्तर में है। कुछ दार्शनिकों ने वेद से सम्बन्ध-विच्छेद कर निरपेक्ष भाव से अपनी क्षत्र वार्किक बुद्धि से तत्त्वों की समीक्षा की, जिसका परिणाम हुआ गैयों का स्याद्-वाद, बौद्धों का शून्यवाद और विज्ञानवाद तथा चार्वीक का शालवाद। अतः उपनिषदों से ही समग्र भारतीय दर्शनों का विकास गमन हुआ है।

लिवरों के अन्दर भारतीय तत्त्वज्ञान के विविध सम्प्रदायों की उत्पत्ति किया वड़ी मनोरम है। औपनिषद तत्त्वज्ञान का पर्यवसान 'तत्त्वमसि' मन्त्र में था। इस मन्त्र के द्वारा उपनिषद् के ऋषि लोग इत्सेंनों का डंके की चोट प्रतिपादित करते हैं कि त्वं (जीव) तथा किस-क्रम तत् (ब्रह्म) पदार्थों में नितान्त एकता है, परन्तु उपनिषद्-पश्चात् युग की विषम समस्या थी कि इस तत्त्व विद्यालार किस प्रकार किया जाय? फुछ दार्शनिक लोग कहने लगे कि किया गुणवाले पुरुष तथा प्रकृति—जीव तथा भौतिक जगत्—के परस्पर किया जानने (अनात्मख्याति) से ही यह संसार है और किन्ठीक न जानने (अनात्मख्याति) से ही यह संसार है और किन्ठीक न जानने (अनात्मख्याति) से ही यह संसार है और किन्ठीक न जानने (अनात्मख्याति) से ही यह संसार है और किन्ठीक न जानने (अनात्मख्याति) से ही यह संसार है और किन्ठीक न जानने (अनात्मख्याति) से ही यह संसार है और किन्ठीक न जानने (अनात्मख्याति) से ही यह संसार है और किन्ठीक न जानने (अनात्मख्याति) से ही यह संसार है और किन्ठीक न जानने (अनात्मख्याति) से ही यह संसार है और किन्ठीक न जानने इस आवश्यकता की पूर्ति ध्यान धारणा कि काम नहीं चलता देख उसे ज्यावहारिक रूप से प्रत्यक्ष करने विवस्तकता प्रतीत होने लगी। इस आवश्यकता की पूर्ति ध्यान धारणा कि की वाले योग से हुई। इस प्रकार सांख्य-योग एक ही तत्त्व-की पक्ष है वोद्यक पक्ष का नाम है सांख्य तथा व्यवहार-पक्ष की

संज्ञा है योग । अनन्तर जीव-जगत् के यथार्थ निर्धारण के लिए इनके पूर्ण (विशेषों) की छानबीन करना नितान्त आवश्यक हुआ । इस आत्मा तथा अनात्मा के गुणविवेचन के लिए वैशेषिक की उत्पत्ति हुई; वस्तु के रूप का विवेचन ज्ञान-प्राप्ति की परिष्कृत पद्धित के अभाव से सुसम्पन्न नहीं हो सकता । अतः इस ज्ञान की शास्त्रीय पद्धित के निरूपण के लिए न्याय का जन्म हुआ, परन्तु न्याय के शुद्ध तर्क पर अवलम्बित होने से यह भावना बद्धमूल हो गई कि केवल शुष्क तर्क की सहायता से आत्मतत्त्व का यथार्थ साक्षात्कार नहीं हो सकता । अतः विचारकों ने श्रुति की ओर अपनी दृष्टि फेरी। 'वेद को लौट जाओ' — इस सिद्धान्त का प्रचार होने लगा। दार्शनिक ने वेद के कर्मकाण्ड की विवेचना करना आरम्भ कर दिया और इस विवेचन का फल हुआ मीमांसा का उद्गम परन्तु मानवों की आध्यात्मिक प्रवृत्तियों केवल कर्म की उपासना से तृत नहीं हो सकीं। अतः अगत्या ज्ञानकाण्ड के मीमांसा होने लगी, जिसका पर्यवसान 'वेदान्त' में हुआ। इस प्रकार औपनिषद् 'तत्त्वमसि' महावाक्य की यथार्थ व्याख्या करने के लिए ही पूर्वोष्ठ कम से षड्दर्शनों की उत्पत्ति हुई।

अव जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म की ओर दृष्टिपात कीजिए । इन्हें औपनिषर परम्परा से बहिर्भूत मानना नितान्त अनुचित है; ये उस परम्परा तथा विचारधारा को रोकने वाले स्वतन्त्र दर्शन या धर्म 1

गंर

की

州

हिं।

था।

वा

मि की

निम्

बौद्धदर्शन का उदय न थे प्रत्युत परिस्थिति तथा परिवर्तन के वश उस परम्परा में उत्पन्न होनेवाली बुराइयों तथा पृथ्यों

को दूर करने वाले सुग्रारक सम्प्रदाय थे। उपनिषत्-पश्चात् युग की समस्याब्रह्म का साक्षात्कार कैसे किया जाय ? के उत्तर में गौतम बुद्ध का कहा
था—इस विषम संसार के आवागमन की जननी तृष्णा के उच्छेद करने हे
तथा अखिल स्वार्थपरायणता एवं जनन-मरण के प्रधान कारण भूत आत्मा है
अस्तित्व में विश्वास न करने तथा सुन्दर सात्त्विक जीवन व्यतीत करने है।
'ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः'—ज्ञान के विना मुक्ति नहीं हो सकती—यह विश्वास को मान्य था; पर आचार की सहायता से शरीर की शुद्ध कि
बुद्ध को भी मान्य था; पर आचार की सहायता से शरीर की शुद्ध कि
बाना मनुष्य ज्ञान की उपलब्धि का अधिकारी नहीं होता। अतः बुद्ध विना मनुष्य ज्ञान की उपलब्धि का अधिकारी नहीं होता। अतः बुद्ध विना मनुष्य ज्ञान की उपलब्धि को अधिकारी नहीं होता। अतः बुद्ध विना मनुष्य ज्ञान की उपलब्धि को स्विकारी नहीं होता। अतः बुद्ध विना मनुष्य ज्ञान की उपलब्धि को स्विकारी नहीं होता। अतः बुद्ध विना मनुष्य ज्ञान की उपलब्धि को स्विकारी नहीं होता। अतः बुद्ध विना सनुष्य ज्ञान की उपलब्धि को स्विकारी नहीं होता। अतः बुद्ध विना सनुष्य ज्ञान की उपलब्धि को स्वता है और जगत् के मौलिक तन्त्वां के अनुसन्धान को स्वता सन्ता है।

अनुसन्धान को समय का दुरुपयोग बतलाया है। जैन धर्म के आचार्य तीर्थ क्करों के सामने भी बही आचार-विषयक व्यावहारि समस्या थी, जिसके सुलझाने के लिए उन्होंने अपने तत्वज्ञान का अन्वेषण कर कार्वा। जैनदर्शन सत्यं की सापेक्षतों का पंक्षपाती है। उसका निश्चय है कि सत्य की खोज में लगनेवाले समग्र वर्शन 'आंशिक

ब्रह्मन की उत्पत्ति सत्य की ही प्राप्ति में कृतकार्य हुए हैं; अतः वे 'विकलादेश' हैं, केवल जैन दर्शन नय (वस्तु का एक

हकोण ) तथा स्याद्वाद ( वस्तु किन्तित है, नहीं है, या अव्यक्त है - आदि बाल ) के पक्षपाती होने से सत्य के समस्त स्वरूप का विवेचक है। अतः हु 'सकलादेश' है। इस प्रकार वस्तु-तत्त्व के नानात्मक होने से इस सिद्धान्त क्षे 'अनेकान्तवाद' के नाम से पुकारते हैं। इस अनेकान्तवाद के ऊपर जैन्धर्म ग्रसमस्त आचार मार्ग अवलम्बित है।

इस प्रकार श्रुति से विभिन्न दर्शनों की उत्पत्ति हुई। ऊपर निर्दिष्ट किसकम ऐतिहासिक न होकर तार्किक है। उपनिषदों से किन शताब्दियों में भारतीय दर्शन के बिभिन्न सम्प्रदायों का विकास सम्पन्न

तर्गिनिक साहित्य हुआ, इसे हम ठीक-ठीक नहीं बतला सकते। हम इतना का विकास ही कह सकते हैं कि इन सम्प्रदायों का विकास समानान्तर रूप से होता रहा। उपनिषदों के पश्चात् इन सिद्धान्तों

अ उहापोह विशेष मात्रा में होता रहा। अनन्तर इन्हें सूत्र रूप में एकत्र बके प्रत्येक दर्शन के मूलभूत प्रन्थ की रचना की गई। इन सूत्रों में अपने मत वर्णन के साथ-साथ परमत का खण्डन भी सूक्ष्म रीति से किया गया मिलता । नायसूत्रों की रचना महर्षि गौतम ने की, वैशेषिकसूत्रों की कणाद ने, बंल-सूत्रों की कपिल ने, योग-सूत्रों की पतख़िल ने, कर्ममीमांसा-सूत्रों की वैमिनि ने तथा वेदान्त सूत्रों का निर्माण किया बादरायण व्यास ने। महर्षिगण तत्तत् दर्शनों के सिद्धान्तों के केवल सूत्रकार हैं, मूल प्रवर्तक नहीं। न दर्शन-सूत्रों की रचना के बहुत पहिले ही इन दर्शनों के सिद्धान्त की ब्लित हो चुकी थी। सूत्र अत्यन्त सूक्ष्मरूप में लिखे गये हैं। आरम्भ में भीविक व्याख्या की सहायता से ये बोधगम्य होते थे। बिना व्याख्या के किर इनका समझना नितान्त कठिन है। अतः कालान्तर में इनके ऊपर भाष्यान-प्रत्यों का निर्माण हुआ, जिन्हें 'भाष्य' कहते हैं। भाष्य के ऊपर वितिक तथा व्याख्या-ग्रन्थों की परम्परा मूल सूत्रों को सुबोध बनाने तथा विश्वियों के द्वारा किये गये आक्षेपों के निराकरण के उद्देश्य से लिखी गई

स प्रकार दार्शनिक साहित्य की महती श्रीवृद्धि सम्पन्न हुई है। कमी एक ही सूत्र-ग्रन्थ पर आपस में विरोधी भाष्य-ग्रन्थों का कि हुआ है, जिससे मूल सूत्रों का तात्पर्य समझना नितान्त कठिन कार्य रेथ मा॰ द॰

₹

ij

ŧ

Ť

ľ

ì

1

हो जाता है। बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर ऐसे ही परस्पर विरोधी भाष्य-गृष्व निर्मित हुए हैं, जिनमें शास्त्र-रभाष्य अद्धेत का, रामानुजभाष्य विशिष्टाद्वेत का, मध्वभाष्य द्वेत का, निम्वार्कभाष्य द्वेताद्वेत का तथा वल्लभभाष्य गुढादेत का प्रतिपादक है। इन विभिन्न भाष्यों पर भी कालान्तर में सिदान्तानुकूत मुत्ति-प्रन्थों की रचना होती रही है, जिसके कारण वेदान्त दर्शन का साहित भारतीय-दर्शन-साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा, विशाल तथा महत्त्वपूर्ण है। वेदान्त के ब्रनन्तर ग्रन्थ-सम्पत्ति के अनुरोध से न्याय का नम्बर आता है।

मि

# द्वितीय परिच्छेद

## श्रौत दर्शन

पृष्ठ ३२

### रिपणी १-वैदिक देवता

इन देवताओं के स्वरूप का विवेचन करना नितान्त आवश्यक है। प्रकृति बी विचित्र लीलायें मानवमात्र के दिन-प्रतिदिन के अनुभव के विषय हैं। इस प्रवीतल पर जन्म-ग्रहण के समय से ही मनुष्य अपने को कौतुकावह प्राकृतिक त्यों से चारों ओर घिरा हुआ पाता है। प्रातःकाल प्राची दिशा में मनीय किरणों को छिटका कर भूतल को काञ्चन-रञ्जित बनाने वाला अनिन-कुबमय सूर्यविम्ब तथा सायंकाल रजत-रिष्मियों को विखेर कर जगन्मण्डल को बीतलता के समुद्र में गोता लगवाने वाले सुधाकर का बिम्ब किस मनुष्य के हर्ष में कौतुकमय विस्मय को उत्पन्न नहीं करते ? वर्षाकालीन नील गगनमण्डल गं काले-काले विचित्र वलाहकों की दौड़, उनके पारस्परिक संवर्ष से उत्प**क्त** भेषने वाली विजली की चमक तथा कर्ण-कुहरों को विधर बना देनेवाले गर्जन भी गड़गड़ाहट आदि प्राकृतिक दृश्य मनुष्यमात्र के हृदय पर एक विचित्र भाव जमाये बिना नहीं रह सकते । वैदिक आर्यों ने इन प्राकृतिक लीलाओं हो सुगमता से समझाने के लिए भिन्न-भिन्न देवताओं की कल्पना की है। यह विम भिन्न-भिन्न देवताओं का क्रीडा-निकेतन है। वैदिक आर्थी का विश्वास है कि क्हीं देवताओं के अनुग्रह से जगत् का समस्त कार्य संचालित होता है तथा षित्र-मिन्न प्राकृत घटनाएँ उनके ही कारण सम्पन्न होती हैं। पाश्चात्त्य वैदिक विद्यानों की वैदिक देवताओं के विषय में यही धारणा है कि वे भौतिक जगत् अधिक दृश्यों के अधिष्ठाता हैं। भौतिक घटनाओं की उत्पत्ति के लिए केंद्रे देवता मान लिया गया है। ऋग्वेद के आदिम काल में अनेक देवताओं की का भागी जाती थी, जिसे विद्वान् पौलीथीज्म (बहुदेववाद) की संज्ञा देते हैं। भिवातार में जब वैदिक आयों का मानसिक विकास हुवा, तब उन्होंने इन बहु विविधे के अधिपति या प्रधान रूप में एक देवता-विशेष की कल्पना की।

इसी का नाम है—मोनोथीज्म (एकेश्वरवाद)। अतः बहुदेववाद के बहुत पीछे एकदेववाद का जन्म हुआ और उसके भी अवान्तरकाल में सर्वेश्वरवाद (पैन्थीज्म) की कल्पना की गई। सर्वेश्वरवाद का अपूचक पुरुषसूक्त दश्वम मण्डल का ६० वाँ सूक्त है, जो पाश्चात्त्य गणना के हिसाव से दश्वतथी (ऋग्वेद) के मण्डलों में सबसे अधिक अर्वाचीन है।

पश्चिमी विद्वानों की सम्मित में वैदिक देवता-तत्त्व की उत्पत्ति तथा विकास का यही संक्षिप्त क्रम है, परन्तु हमारी यह दृढ धारणा है कि वैदिक धर्म का यह विकासक्रस नितान्त निराधार है, देवतातत्त्व के न जानने का है। यह परिणाम है। वैदिक ग्रन्थों के अध्ययन से हमें पता चलता है कि देवता की कल्पना इतनी भौतिक न थी, जितनी वे लोग वतलाते हैं।

3

f

विव

The state of

पहल बोध

1

यास्क ने निरुक्त के दैवत-काण्ड (सप्तम अध्याय) में देवता के स्वरूप का विवेचन बढ़े ही स्पष्ट शब्दों में किया है। इस जगत् के मूल में एक ही महल शालिनी शक्ति विद्यमान है, जो निरितशय ऐश्वर्यशालिनी देवता तत्त्व होने से 'ईश्वर' कहलाती है। वह एक और अद्वितीय है।

उसी एक देवता की बहुत रूपों से स्तुति की जाती हैं।
अतः यास्क की सम्मति में देवतागण एक ही देवता की भिन्न-भिन्न
शक्तियों के प्रतीक हैं। बृहद्देवता निरुक्ति के कथन का अनुमोदन करती है,
परन्तु पिछले साहित्य के निरीक्षण की आवश्यकता नहीं। ऋग्वेद के ही
अध्ययन से देवतातत्त्व का रहस्य हम भली भाँति समझ सकते हैं।

सर्वव्यापी सर्वात्मक ब्रह्मसत्ता का निरूपण करना ही ऋग्वेद का प्रधान कर्ष्य है। यही 'कारणसत्ता' कार्यवर्गों में अनुप्रविष्ट होकर सर्वंत्र भिन्न-भिन्न आकारों से परिलक्षित हो रही है। प्रकृति की कार्यावली के मूल में एक ही सत्ता, एक ही नियन्ता, एक ही देवता विद्यमान है; अन्य सकल देवता इसी मूलभूत सत्ता के विकासमात्र है। इस महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त का प्रतिपादन भिन्न-भिन्न प्रकारों से वैदिक ऋषियों ने किया है। ऐतरिय आरण्यक ने स्पष्ट शब्दों में

१. महाभाग्याद् देवताया एक एव आत्मा बहुधा स्तूयते । एकस्यात्मनोऽत्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति ॥ (७।४।६, १) २. बृहद्देवता : अध्याय १, ४लोक ६१–६४ ।

क्षेप्रवित किया है "एक ही महती सत्ता की उपासना ऋग्वेदी लोग ल में किया करते हैं, उसी की यजुर्वेदी लोग 'याज्ञिक अग्नि' के रूप में लिया करते हैं तथा सामवेदी लोग भी 'महाव्रत' नामक याग में बे की उपासना किया करते हैं।' शंकराचार्य ने (१।१।२५ सूत्र के भाष्य इस मन्त्र का उल्लेख किया है।

ऋबेद का प्रमाण इस विषय में नितान्त सुस्पष्ट है। देवतागण को होर में 'असुर' कहा गया है<sup>२</sup>। 'असुर' का अर्थ है—असुविशिष्ट क्वा प्राणशक्ति-सम्पन्न । इन्द्र, वरुण, सविता, उषा आदि देवता असुर हैं। क्षाओं को वल-स्वरूप कहा गया है। देवतागण अविनश्वर शक्तिमात्र है। वे आतस्थिवांसः (स्थिर रहनेवाले ), अनन्तासः (अनन्त), अजिरासः, रतः, विश्वतस्परि कहे गये हैं ( ५।४७।२ )। वे विश्व के समस्त प्राणियों हो बात कर स्थिर रहते हैं। उनके लिए सत्य, घ्रुव, नित्य प्रभृति शब्दों अ प्रयोग किया गया उपलब्ध होता है। इतना ही नहीं, एक समस्त सूक्त (ऋº वे॰ तृतीय मण्डल ४४ वाँ सूक्त ) में देवताओं का 'असुरत्व' एक ही <mark>ना गया है। 'असुरत्व' का अर्थ है वल या सामर्थ्य। देवताओं के भीतर</mark> विवान सामर्थ्य एक ही है, भिन्न-भिन्न स्वतन्त्र नहीं। इस सूक्त के प्रत्येक म्न के अन्त में यही पद वार-वार आता है—महद् देवानामसुरत्वमेकम् -देवों का महत् सामर्थ्य एक ही है। एक ही महामहिमशालिनी शक्ति का विक्षित रूप होने से उनकी शक्ति स्वतन्त्र नहीं; प्रत्युय उनके भीतर विद्यमान र्गीक एक ही है। 'जीर्ण ओषधियों में, नवीन उत्पन्न होनेवाली औषधियों में लिव तथा पुष्प से सुशोभित ओपिधयों में तथा गर्भ धारण करने वाली बेपिवयों में एक ही शक्ति विद्यमान रहती है। देवों का महत् सामर्थ्य वस्तुतः किही है ।'

ऋषेद में 'ऋत' की वड़ी मनोरम कल्पना है। ऋत का अर्थ है सत्य,

१. एतं ह्वेव बह्वृचा महत्युक्थे मीमांसन्त एतमग्नावध्वर्यंव एतं महाव्रते ज्वोगाः—(ऐतरेय आरण्यक—३।२।३।१२)।
२. तद्देवस्य सिवतुः असुरस्य प्रचेतसः—(४।५३।३१)।
(पर्जन्यः) असुरः पिता नः—(५।६३६)।
महद् विष्णोः (इन्द्रस्य) असुरस्य नाम—(३।३६।४)।
३. ऋग्वेद ३।५५।५।

मृष्टि के आदि में 'ऋत' ही सर्व प्रथम उत्पन्न हुआ?। विश्व अहत में सुव्यवस्था, प्रतिष्ठा, नियमन का कारणभूत तत्व यही 'ऋत' ही है। इस 'ऋत' की सत्ता के कारण ही विवयता के स्थान पर समता का, अशान्ति की जगह शान्ति का साम्राज्य विराजमान है। इस सुव्यवस्था का कारण क्या है? 'ऋत' अर्थात् सत्यभूत ब्रह्म। देवतागण भी ऋत के स्वरूप हैं या ऋत से उत्पन्न हुए हैं। सोम आदि भी ऋत के द्वारा उत्पन्न (ऋतजात) तथा विधित होते हैं, वे स्वयं ऋत-रूप हैं (ऋगेद (११०८)। सूर्य ऋत का ही विस्तार करते हैं तथा निदयाँ इसी ऋत को वहन करती हैं (ऋगे ऋत का ही विस्तार करते हैं तथा निदयाँ इसी ऋत को वहन करती हैं (ऋगे विश्व या कारणसत्ता अनुप्रविष्ठ है। इसी सत्ता का अवलम्बन कर कार्य वर्ग अपनी स्थित वनाये हुए हैं।

ऋग्वेद में देवताओं के द्वितीय रूप का वर्णन मिलता है— एक तो दृष्य रूप और दूसरा सूक्ष्म अदृश्य गूढ रूप। उनका जो रूप नेत्रों के सामने आता है, वह है उनका स्थूल रूप (या बाधि-देवताओं के द्विविध भौतिक रूप), परन्तु जो रूप हमारी इन्द्रियों से खप—स्थूल तथा अतीत है, भौतिक इन्द्रियों में जिसे ग्रहण करने की सूक्ष्म शक्ति नहीं है, वह है उनका गूढ रूप (आधिदैविक रूप)। इनके अतिरिक्त एक तृतीय प्रकार—आध्या-

TI Vi

1

त्मिकरूप-का भी परिचय किन्हीं मन्त्रों में उपलब्ध होता है। उदाहरण के लिये विष्णु, सूर्य तथा अग्नि के विविध रूप की समीक्षा कीजिये। जिस रूप में विष्णु ने पार्थिव लोकों का निर्माण किया, 'उत्तर सघस्थ' अन्तरिक्ष को स्थिर किया तथा तीन कमों से इस विश्व को माप डाला, वह उनका एक रूप हैं, परन्तु इससे अतिरिक्त उनका 'परमपद' है, जहाँ विष्णु का सूक्ष्म रूप निवास करता है। उस लोक में विष्णु के भक्त लोग अमृतपान करते हुए आनन्दानुभव किया करते हैं। उसमें मधुचक्र है-अमृतकूप है। उस परमपद को ज्ञान-

१. ऋतं च सत्यं चाभीद्वात् तपसोऽध्यजायत (ऋ० वे० १०।१६०।१०)।

२. ऋतमपंन्ति सिन्धवः।

३. ऋ० वे० शार्थकार

४. ऋ० वे० १।१५४।५ ।

मान जागरणशील विप्र लोग —विद्वज्जन ही जानते हैं। विष्णु के त्यापर की प्राप्ति ब्रह्म की ही उपलब्धि है। इसलिए श्रुति विष्णु को हमारा ला वन्यु बतलाती है (स हि बन्धुरित्या)।

इसी प्रकार सूर्यं के त्रिविध रूपों का नितान्त स्पब्ट वर्णन उपलब्ध होता हि अन्धकार को दूर करनेवाले सूर्यं के तीन रूपों का वर्णन करते हैं—

क्षि अन्धकार को दूर करनेवाले सूर्यं के तीन रूपों का वर्णन करते हैं—

क्षित्र (उत् + तर) उत्तम, (उत् + तम) जो क्रमशः माहारस्य में बढ़कर स्मूर्यं की उस ज्योति का नाम 'उत्' है, जो इस भुवन के अन्धकार के तन्यन में समर्थं होती है। देवों के मध्य में जो देव-रूप से निवास करती है ह् 'उत्तर' है, परन्तु इन दोनों से बढ़कर एक विशिष्ट ज्योति है, उसकी बाइस मन्त्र में 'उत्तम' है। अतः ये तीनों शब्द क्रमशः सूर्यं के कार्यात्मक, तृश्वासक तथा कार्य-कारण से अतीत रूप अवस्था के द्योतक हैं। यतः इस कृ ही मन्त्र में सूर्यं के आधिभौतिक, आदिदैविक तथा आध्यात्मिक स्वरूपों बर्णन बड़े सुन्दर ढंग से किया गया है । सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुष्ट्य' (जंग तथा स्थावर समस्त विश्व का आत्मा सूर्यं है) इस मन्त्र का लक्ष्य बा अधिभौतिक सूर्यं है ? 'आत्मा' शब्द स्पष्टतः सूर्यं के परम-तत्त्व को क्ष्य कर प्रयुक्त किया गया है।

अगि के इसी प्रकार स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों की मनोरम कल्पना ऋग्वेद मिलती है। ऐतरेय आरण्यक का कहना है कि अग्नि दो प्रकार का होता है—(१) तिरोहित अग्नि और (२) पुरोहित अग्नि। तिरोहित शब्द अग्नि के बयक्त, गूढ तथा सूक्ष्म रूप का परिचायक है। अतः पुरोहित अग्नि व्यक्त वेग पार्थिव अग्नि का प्रतिपादक है। 'अग्निमीडे पुरोहितम्' मन्त्र में प्रिविहत अर्थित् (अभिव्यक्त, पार्थिव) अग्नि की सत्ता का निर्देश किया वा है।

रै. तद् विप्रासो विपन्यवो जागृयांसः समिन्छते । विष्णोर्यंत् परमं पदम् ।। ऋ० वे० २।२२।२१ ।

रे. उद् वयं तमसस्परि ज्योतिः पश्यन्त उत्तरम् ।

देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुक्तमम् ॥—ऋ० वे० १।२०।१० ।

रेवितातत्त्व के विशद विवेचन के लिए देखिये को किलेश्वर शास्त्री रेवित अद्वेतवाद (बँगला) पश्चम अध्याय।

a lang git with the 1 Localise Die Bat bellen.

# टि॰ २—'आत्मन्' की व्युत्पत्ति

'आत्मन्' की व्युत्पत्ति पर विचार करने से इसके स्वरूप का यशाई परिचय मिलता है। अनेक कारणों से यह नामकरण किया गया है। शक्कराचार्य ने एक प्राचीन श्लोक उद्धृत कर समस्त व्युत्पत्तियों को एक साथ प्रदर्शित किया है। आत्मा जगत् के समस्त पदार्थों में व्याप्त रहता है (आप्नोति), समस्त वस्तुओं को अपने स्वरूप में ग्रहण कर लेता है (आदत्ते), स्थितिकाल में वह विषयों को खाता है, अर्थात् अनुभव करता है (अति) तथा इसकी सत्ता निरन्तर रहती है (सन्ततो भावः)। इन्हीं कारणों हे आत्मा का 'आत्मत्व' है<sup>9</sup>। कल्पित वस्तु की सत्ता की सिद्धि के लिए अधिष्ठान की सत्ता अवश्य मानी जाती है। कल्पित सर्प की सत्ता के लिए तदिधिष्ठानभूत रज्जु की सत्ता निरन्तर रहती है। उसी प्रकार किल्पत जगत् की सत्ता मानने के लिए आत्मा का निरन्तर, सन्तत भाव (नित्यता) स्वीकृत किया गया है। आत्मा की सत्ता के कारण प्राणीमात्र जीवन धारण करता है। 'कोई भी मर्त्यंन तो प्राण से जीवित रहता है और न अपान से जीवित रहता है; प्रत्युत यह उस तत्त्व के सहारे जीवित रहता है जिसमें ये दोनों त्राण तथा अपान आश्रित रहते हैं'। और वह तत्त्व कौन है ? आसा (कठ उप० २।२,४)।

#### गुद्ध आत्मा की चेतन्य-स्वरूपता

भ

3

प्रव वो

बत

Ro

मन

नि

बात्मा के स्वरूप का विवेचन उपनिषदों में वड़ी सुन्दर रीति से किया गया है। ऋषियों ने चेतना के चार स्तर बतलाये हैं। तीन निम्न कोटि के चैतन्यों में बात्मा का निवास नहीं रहता, परन्तु सबसे उच्च कोटि के चैतन्य में बात्मा की तात्त्विक उपलब्धि होती है। शरीर-चैतन्य, स्वप्न-चैतन्य तथा सुष्कि चैतन्य

SMINIST WILL

१. यदाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह्। यच्चास्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति कीर्त्यते। (कठ० उप०; २।११ शांकरभाष्य)। बष्टक्य विद्यारण्य ऐतरेयदीपिका, पृ० ६६-६७।

वृत्वं पृथक् होकर, आत्मजैतन्य अपने मुद्ध अमिश्रित रूप से विद्यमान विष्या है। इस सिद्धान्त को प्रतिपादित करने के लिए छान्दोग्य उपनिषद् में (तर्) एक बड़ी:रोचक आख्यायिका विणित की गई है। देवता तथा असुरों अल-तत्व की जिज्ञासा से प्रेरित होकर इन्द्र तथा विरोचन को प्रजापति वास भेजा। प्रजापति ने बत्तीस वर्ष की कठोर तपस्या के अनन्तर सिखलाया क्षांख में, जल में तथा आदर्श में जो पुरुष दीख पड़ता है वही आत्मा है। श्वीचन को इस शिक्षा से संतोष हो गया, परन्तु इन्द्र के मन में शङ्का का ल हुआ कि सुन्दर, अलंकारों से शरीर को भूषित करने पर आत्मा क्त प्रतीत होता है, किन्तु क्या शरीर ही आत्मा है? यदि शरीर वाबात्मा का तादात्म्य है, तो शरीर में अन्धत्व, काणत्व आदि दोषों हे विद्यान रहने पर आत्मा में भी इन दोषों को मानना पड़ेगा। इस इड्राका निरास करने के लिए प्रजापति ने स्वप्न-चैतन्य को आत्मा बतलाया, ग्लुदोष का निरास न हो सका; क्योंकि स्वप्न में हम दुःख का अनुभव न्ते हैं, आँखों से अश्रुधारा वहाते हैं, परन्तु आनत्द-रूप आत्मा में क्या दुःख ग संस्थां स्वीकृत किया जा सकता है ? इन्द्र के पुनः आने पर प्रजापति ने पुनिकाल में विद्यमान चैतन्य को आत्मा बतलाया, परन्तु विचार करने पर ख़ के मन में शङ्का का पुनः उदय हुआ — सुषुप्ति-काल में न तो अपनी सत्ता भ ज्ञान रहता है और न बाह्य वस्तुओं का। उस समय तो जीव काठ के <sup>कृदे की</sup> तरह चैतन्यहीन प्रतीत होता है। इतनी शङ्का करने पर अन्त में जापति ने वास्तविक तत्त्व को समझाया कि इन तीनों चैतन्यों से पृथक्-भूत वो उपाधिविरहित शुद्ध चैतन्य है, आत्मा तद्रूप ही है। आत्मा स्वचैतन्यरूप है। मिन्न-भिन्न दार्शनिकों ने इनमें से भिन्न-भिन्न चैतन्य को ही आत्मा बिलाया है, परन्तु वास्तविक आत्मा इन सबसे भिन्न शुद्ध चैतन्यरूप है।

पृ० ४२

है<sub>०३</sub>—ब्रह्म के द्विविघ लक्षण

स्थ-लक्षण के अनुसार ब्रह्म सत्यं, ज्ञान तथा अनन्त रूप है (सत्यं ज्ञान-कितं व्रह्म—तैत्ति० उप०) तथा वह विज्ञान और आनन्दरूप है (विज्ञानमानन्दं ब्रह्म—बृह० उप० ३।६।२८। उपनिषदों कियं लक्षण में ब्रह्म की तीन स्वाभाविक शक्तियों का उल्लेख पाया जाता है—ज्ञानशक्ति, बलशक्ति तथा क्रियाशक्ति।

सगुण ब्रह्म का तटस्थ लक्षण छान्दोग्य-उपनिषद् में केवल एक शब्द में किया गया है। वह शब्द है—तज्जलान्। तज्ज, तल्ल तथा तदन् इन तीन शब्दों का संक्षेप इस शब्द से किया गया। यह जगत् ब्रह्म तटस्थ लक्षण से उत्पन्न होता है (तज्ज), उसी में लीन हो जाता है (तल्ल) तथा उसी के कारण स्थितिकाल में प्राण धारण करता है (तदन्)। इस जगत् की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय के कारणभूत परमतत्त्व को ब्रह्म कहते हैं। तैतिरीय उपनिषद् में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन वड़े सुन्दर शब्दों में किया है । ब्रह्मसूत्र के ''जन्माद्यस्य यतः'' (१।१।२) सूत्र में ब्रह्म का यही तटस्य लक्षण उपस्थित किया है। वह सबका अधिपति है, सर्वज्ञ तथा अन्तर्यामी है, यह सबका कारण है, उसी से सव जीव जलन होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं' (माण्डूक्य उप०)। सगुण ब्रह्म स संसार के शासक हैं, वे इस जगत् के समस्त निवासियों के भाग्य के विधाता हैं। शुभ कार्यं करने वाले जीवों का वह कल्याण साधन करते हैं और भृक्ति या मुक्ति का विधान करते हैं, परन्तु अशुभ-कर्म वाले जीवों को वे सर्वदा रण्ड देते हैं। ये ही ईश्वर, विराट्या हिरण्यगर्भ कहे जाते हैं। इस विश्व के समस्त प्राणी उन्हीं के शरीर हैं—सब पैरों से वह चलते हैं, सब हाशों से काम करते हैं, सब आंखों से देखते हैं और सब कानों से सुनते है। ब्रह्म अखण्ड शक्तियों के ऊपर शासन करता है। उसी की शक्ति से देवताओं में शक्ति का संचार होता है। केनोपनिषद् ( तृतीय खण्ड ) में ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता के विषय में उमा हैमवती का रोचक आख्यान वर्णित है, जिसका तात्पर्य यही है कि न तो अग्नि में स्वतः दाहिका शक्ति है और न वायु में तृण को भी उड़ा देने का स्वतः सामर्थ्य है। यदि ये प्राकृतिक शक्तियाँ अपने प्रबल सामर्थ्य के ऊपर गर्व करें तो यह नितान्त अनुचित है। ब्रह्म की शक्तिमत्ता के बल पर ही जगत् के पदार्थों में शक्ति का परिचय मिलता है। नम्रता ब्रह्मज्ञान की सहायिका है और अभिमान उस ज्ञान का नितान्त बाधक है। इन्द्र के नम्रता प्रदर्शित करने पर ही उमा हैमवती (ज्ञानदेवी) ब्रह्म का परिचय देने के लिये आविर्भूत हुई, जिसकी कृपा से इन्द्र देवताओं के अधिपति हुए।

ब

3

नो

ने

4

a

१. तज्जलानिति शान्त उपासीत ( छा० उप० ३।१४।६ )।

२. यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यतो जातानि जीवन्ति, यत्प्रयत्यि संविधन्ति तद् विजिज्ञासस्य तद् ब्रह्म (तैत्ति॰ उप॰ १३१)।

#### पृ० ४६

है। ४-द्विविध यान

स बहाण्ड के भीतर अनेक लोक हैं, जिनमें सबसे उच्च लोक ब्रह्मलोक ह्नाता है। उपनिषदों ने (छा० उप० ४।१५; वृह० ६।२, कौषी० १।२,३) विस्तार के साथ मृत्यु के अनन्तर प्रत्येक प्राणी के विभिन्न मार्गे का वर्णन 🔊 है जिनके द्वारा वे अपने कर्मानुसार विभिन्न लोकों को जाते हैं। ऐसी ता के दो प्रधान मार्ग हैं —देवयान तथा पितृयान । ज्ञान कर्म-समुच्चय विमुशता, ज्ञान के साथ श्रद्धा, तपस्या आदि शोभन कार्य करनेवाले पुरुष क्षान के द्वारा वहालोक जाते हैं। ब्रह्म का आनन्दमय लोक प्राप्त कर क्षेपर भी वे अपनी उपासना का अनुष्ठान करते रहते हैं और अन्त में ातह्य में सीन हो जाते हैं। इष्टापूर्त्त ( श्रौत तथा स्मार्त कर्म ) के अनुष्ठाता अंगां के अनुयायी पुरुष पितृयान के द्वारा चन्द्रलोक जाते हैं, और म्रानुसार सुख मोग कर वे पुनः इस लोक में आते हैं। यदि शोभन कार्य श्य रहता है तो वे धनी कुटुम्बों में जन्म ग्रहण करते हैं; यदि अशोभन का ल बर्वाशब्ट रहता है तो बुरे कुटुम्वों में जन्म लेते हैं। उपासना के विधिवत् गुष्णन से वे पुनः देवयान-पन्थ का आश्रय लेकर ब्रह्मलोक में जा सकते । इसे क्रममुक्ति कहते हैं। इन दोनों यानों के अतिरिक्त एक तीसरा मार्ग है जिसे 'यान' न कहकर 'गति' कहते हैं। इसकी पारिभाषिकी संज्ञा नायस्व म्रियस्व'—उत्पन्न होना तथा मरना है। पशुपक्षी के समान जो वीव कमं के अधिकारी हैं, तथा अधिकारी होकर भी जो अशुभ कर्मों के समादक हैं, उनकी यह तीसरी गति होती है (छा० उप० ४।१०।८), परन्तु कृष ऐसे भी पुरुष हैं जिन्हें इस ऋममुक्ति से नितान्त असन्तोष होता है और वो सद्योमुक्ति (साक्षात् बिना विलम्ब मुक्ति ) के इच्छुक होते हैं। उपनिषद् वे जनके लिये भी व्यवस्था की है। आत्म-ज्ञान न होना ही बन्धन का कारण है। वह पुरुष पृत्यु के बाद मृत्यु को प्राप्त करता जाता है, जो इस जगत् में केलित को देखता है। अतः इस जगत् में व्यास एकता का अनुभव करनेवाला बिक अपने ज्ञान के बल पर सद्यो-मुक्ति को एक ही जीवन में प्राप्त कर सकता विवृह्दारण्यक श्रुति कहती है कि जिस पुरुष की हृदयस्थित सब कामनाएँ

रै. यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिता।

अय मत्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समक्ष्मुते।। (४।४।७)

कूट जाती हैं, वह पुरुष मरणशील होने पर भी अमृत होता है अमरत को प्राप्त कर लेता है, तथा इसी लोक में ब्रह्म को पा लेता है। उस समय उसके अंग, प्राण उसके शरीर से विमुक्त नहीं होते। ब्रह्म-रूप होकर वह पुरुष को प्राप्त कर लेता है। एकत्व ज्ञान का यह अमृत फल है। अतः मनुष्य-मात्र का यह उच्च उद्देश्य होना चाहिए कि अपना बहुमूल्य जीवन साधारण वस्तु को प्राप्ति में न लगाकर आत्मोपलब्धि में लगावे, क्योंकि ''उसकी जानकर ही मनुष्य मृत्यु और आवागमन को पार करता है; जाने के लिए आत्म साक्षात्कार को छोड़कर अन्य मार्ग है ही नहीं रें'। अतः तीव्र ज्ञान की प्राप्ति होने पर सद्योमुक्ति हो जाती है। ज्ञानी को प्रारब्ध कमें के भीग करने को भी आवंश्यकता नहीं रहती। इसीलिए गीता में सुसमिद्ध ज्ञान सब कमों का (प्रारब्ध कमों का भी) नाश करनेवाला बतलाया गया है। निष्कर्ष यह है कि विशुद्ध ज्ञान से सद्योमुक्ति, ज्ञान-कमों के समुच्चय से देवयान, केवल शोभन कमों के आश्रय से पितृयान यथा अशोभन कमों के अनुष्ठान से तृतीया गित की प्राप्ति होती है।

पु० ७७

#### ४-चार्वाक दर्शन

टिप्पणी १- 'वैतण्डिक' का अर्थ

बुद्धघोष ने 'लोकायत' का 'वितण्ड-सत्य' अर्थ किया है। न्यायमञ्जरी में भी इसी की पृष्टि मिलती है—

6

9

10

Ş

1

निह लोकायते किन्त्रित् कर्तव्यमुपदिश्यते। वैतिण्डिककथेवासौ न पुनः कश्चिदागमः॥

टिप्पणी २-रामायण में लोकायत मत

किन्त्रित्र लोकायतिकान् ब्राह्मणाँस्तात सेवसे । अनथंकुशला ह्येते बालाः पण्डितमानिनः॥

१. न तस्य प्राणा उत्कामन्ति ब्रह्मैव सत् ब्रह्माप्येति । (बृह० उप० ४।४।७)

२. तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति, नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ ( इवेता॰ उप॰ ३।६ )

वर्मशास्त्रेषु मुख्येषु विद्यमानेषु दुर्बुघाः। बुद्धिमान्वीक्षिकी प्राप्य निरर्थं प्रवदन्ति ते।। (रामायण, अयोध्याकाण्ड, अ० ११२, श्लो० ३८-३९ )

PICTURE IN ES

পৃষ্ठ ७=

व्यागी ३—'चार्वाक' का अर्थ

वार्वाक मत के 'चार्वी' नामक आचार्य का उल्लेख काशिकावृत्ति में शिवता है—नयते चार्वी लोकायते चार्वी बुद्धिस्तत्सम्बन्धादाचार्योऽपि चार्वी। होकायते शास्त्रे पदार्थान् नयते (१।३।३६ सूत्र)।

व्याणी ४-चार्वाक के विषय में गुणरतन

गुणरत- षड्दर्शन समुच्चय की टीका पृ० ३०१।

वुष्ठ ७६

टिप्पणी ५-- द्रष्टव्य-महाभाष्य (७।३१४४) : विणिका भागुरी

'विणका व्याख्यात्री भागुरी टीकाविशेषः' — कैयट । काशिका में भी यही अलुदाहरण दिया गया है ।

हिष्पणी ६—गायकवाड ओरियण्टल सीरीज बड़ोदा से प्रकाशित ।

पृष्ठ ६०

रिपणी ७—'अनुमान': चार्वाक हिष्ट में

लिंग (हेतु) को देखकर साध्य की सिद्धि करना अनुमान कहा जाता है (तिल्लग-लिंगिपूर्वकम् )—सा० का० ५। उदाहरण के लिए ज्वालामुखी गतंत को लीजिए। इसमें पर्वत के शिखर से सतत निकलनेवाली धूमरेखा को देखकर अनुमान किया जाता है कि इसमें अग्नि का सद्भाव होगा। यहाँ श्रृ में अवृष्ट विह्न के ज्ञान की कल्पना की जाती है, पर इष्ट वस्तु से अवृष्ट कि क्ल्पना करने में हमारे पास क्या कोई साधन है ? अनुमानवादी इसके जार में धूम तथा विह्न के सतत विद्यमान साहचर्य-नियम को प्रधान साधन गताते हैं। पाकशाला आदि के देखने से हमारी यह धारणा बद्धमूल हो गई है कि जहाँ जहाँ धूम का सद्भाव होगा, वहाँ-वहाँ अग्नि की स्थित अवश्यम्भावी है। इसी अनुपाधिक साहचर्य-नियम को 'व्याप्ति' के नाम से पुकारते हैं।

अनुमान का प्रकार इस प्रकार होगा जहाँ-जहाँ धूम है, वहाँ-वहां बीन अवश्य विद्यमान है; इस पर्वत में धूम विद्यमान है; अत एव इसमें बीन भी अवश्य विद्यमान होगा। व्याप्ति-ज्ञान के ऊपर ही अनुमान की सत्यता अवलम्बित है।

इस पर बार्वाकों की आपित्त है कि इस अनुमान की सत्यता को हम स्वयं स्वीकार करते, यदि व्याप्ति-सूचक वाक्य की सत्यता प्रमाणिसद होती। पर क्या यह सम्भव है कि जिन-जिन स्थानों में धूम तथा अग्नि विद्यमान हो उन सब का निरीक्षण किया जा सके? प्रत्यक्ष के सीमित होने से वर्तमान काल के ही धूम-विद्वा निरीक्षण का निरीक्षण सिद्ध नहीं हो सकता, मृत तथा भविष्य के स्थलों के परीक्षण की वात ही न्यारी है। ऐसी दशा वं व्याप्ति-वाक्य की सत्यता कैसे मानी जाय? प्रत्यक्ष के द्वारा हमें केक्स 'व्यक्ति' का सम्बन्ध ज्ञात होता है। प्रत्यक्ष की सहायता से हमें इतना ही ज्ञान होता है कि एक 'क' का सम्बन्ध एक 'ख' के साथ विद्यमान है, पर इसी सीमित ज्ञान के आधार पर सब 'क' का सम्बन्ध सब 'ख' के साथ वत्वा कर व्याप्ति करना कितने बड़े दु:साहस का काम है!!! पाकशाला में एक विशिष्ट धूम का सम्बन्ध एक विशिष्ट बिह्न के साथ देखकर समग्र धूम का सम्बन्ध समग्र विह्न के साथ होगा ही, क्या हम ऐसे नियम बनाने के अधिकारी हैं! यदि नहीं; तो व्याप्ति सत्य नहीं मानी जा सकती और व्याप्ति की असत्यता सिद्ध होते ही अनुमान का किला बालू की भीत के समान भूमिसात् हो जाता है।

यदि यह माना जाय कि व्याप्ति 'विशेष' में नहीं होती; प्रत्युत 'सामार्व' (जाति) में होती है, तो भी दोष बने ही रहते हैं। 'सब मनुष्य मरणशील हैं, इस वाक्य में यदि व्याप्ति 'मनुष्यता' तथा 'मरणशीलता' के साहच्यं पर अवलम्बित मान ली जाय, 'तो नये अनुमान की गुंजाइश हो ही नहीं सकती, क्योंकि 'मनुष्यता' तथा 'मरणशीलता' को धारण करने वाले समग्र पदार्थों का ज्ञान हमें व्याप्तिसूचक वाक्य से पहिले ही हो चुका है। ऐसी दशा में देवदत्त में मनुष्यता हेतु से मरणशीलता के अनुमान करने की क्या आवश्यकता है? वह तो व्याप्ति में ही गतार्थं हो चुका है। इसे कहते हैं सिद्धसाधन दोष —सिद्ध वस्तु को साधन करने की गलती'। सामान्यतगत व्याप्ति माने

१. विशेषेऽनुगमाभावः सामान्ये सिद्धिसाध्यता । अनुमापङ्कभगेऽस्मिन् निमग्ना वादिदन्तिनः ॥ (शास्त्रदीपिका, पृ० ६३ में उद्धृत)

विश्वानिकों का कहना है कि कोई अनुमान हो ही नहीं सकता। एक विशिष्ट मनुष्य को जानना नितान्त कि सिन्ध के अनुमान के लिए एक विशिष्ट मनुष्य को जानना नितान्त विश्वाम है, पर हमें केवल मरणशीलता तथा मनुष्यता का सम्बन्ध ज्ञान है। ऐसी दशा में अनुमान के लिए कोई अवकाश ही नहीं। इस प्रकार व्यान में विशेष का अनुमान न्यायसंगत नहीं है। इस अवस्था में भी मुगान में दोषों का निराकरण नहीं हो सकता।

#### पृष्ठ द१

हि॰ द—शिखिनश्चित्रयेत् को वा कोकिलान् कः प्रकूजयेत्।, स्वभावन्यतिरेकेण विद्यते नात्र कारणम्।। (स॰ सि॰ सं॰ २।५)

टि॰ ६—अपरे लोकायतिकाः स्वभावं जगतः कारणमाहुः । स्वभावादेव जगद् विचित्रमुत्पद्यते, स्वभावतो विलयं याति । (भट्टोत्पल—बृहत्संहिता १।७ की टीका ) ।

टि॰ १० — चार्वाक की इन युक्तियों का मामिक खण्डन उदयनाचार्य ने वाक्कु माञ्जल में किया है। 'अकस्मात् भवति' वाक्य में पाँच विभिन्न किलों की सम्भावना मानी जा सकती है और प्रत्येक सम्भावना का खण्डन उदयन ने इस कारिका में संक्षेप रीति से किया है—

हेतुभूतिनिषेधो न स्वानुपाख्यविधिनं च। स्वभाववर्णना नैवमवधेनियतत्वतः॥

(न्या० कु । १।५)

कार्य की स्थिति नियतकाल तक ही रहने वाली है। अतः अविधि की नियतता के कारण कार्य कभी-कभी होने वाला ही माना जाता है। ऐसी वा में उसके कारण की कल्पना न करना तर्कविरुद्ध है।

पृष्ठ दर

ि॰ ११—त्रयो वेदस्य कर्तारो मण्डधूर्तनिशाचराः। जर्फरीतुर्फरीत्यादि पण्डितानां वचः स्मृतम्।। (स॰ द॰ सं॰, पृ॰ ४)

पृष्ठ द४

टि० १२—द्रष्ठन्य वेदांतसार, पृ० २६-२७ । इन मतों के खण्डन के लिए विशेष्य न्यायमञ्जरी, द्वितीय भाग, पृ० १३।१४ तथा न्यायकुसुमाञ्जलि (१।:)-५

नान्यदृष्टं स्मरत्यन्यो नैकभूतमपक्रमात्। वासनासंक्रमो नास्ति न च गत्यन्तरं स्थिरे॥

### A SECTION OF MENTS & BESIEF AND A SECTION

टि० १३ — षड्दर्शनसमुच्चय में वृकपद का उदाहरण देकर असत्य नाह को परम्परागत सत्य मानने की घटना की पुष्टि की गई है—

भद्रे वृकपदं पश्य यद् वदन्त्यबहुश्रुताः ॥ ५१॥

इसकी विशव व्याख्या के लिए गुणरत्न की टीका देखनी चाहिए, जिसमें एक प्राचीन साम्प्रदायिक आख्यायिका का रोचक वर्णन किया गया है।

#### पृष्ठं द६

टि॰ १४—निह भिष्युकाः सन्तीति स्थाल्यो नाधिश्रीयन्ते । निह मृगः सन्तीति शालयो नोप्यन्ते (कामसूत्र १।२।४८)।

टि० १५ — त्याज्यं सुखं विषयसङ्गमजनम पुंसा दुः खोपसृष्टमिति मूर्खविचारणेषा। वीहीन् जिहासित सितोत्तमतण्डुलाढ्यान् को नाम भोस्तुषकणोपहितान् हिताथी।। (सर्वदर्शनसंग्रह, १०४)

1

Ĭ

te

#### पुष्ठ दद

टि॰ १६-पाश्चात्त्य दर्शन और चार्वाक मत

दार्शनिक जगत् में प्रकृतिवाद के सिद्धान्त अत्यन्त प्राचीन काल से विद्धात हैं। भारतीय दर्शनशास्त्र के इतिहास में जिस प्रकार बृहस्पति तथा चार्वाक भौतिकवाद के समर्थक हैं, उसी प्रकार प्राचीन ग्रीस दर्शन के इतिहास में देमोक्रितस (४६० ई० पू०), एपिकुरस (३४६ ई० पू०) तथा तुर्कतियस (६५ ई० पू०) भौतिकवाद के संस्थापक तथा प्रचारक हैं। इम मत के अनुसार हाय-पाँव के समान आत्मा भी मनुष्य के शरीर का अंशमात्र है। यह वर्ताव्य परमाणुओं के समुख्य का फल है। अतः शरीरपात के साथ आत्मा का भी उच्छे होने के कारण आत्मा अमर नहीं है। इस जगत् की रचना में नती कोई उद्देश्य है और न इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर दूसरा कोई रचयिता ही है। साधारण अन

क्राबों पर इस विश्व के निर्माण का उत्तरदायित्व रखते हैं, पर यह सिद्धान्त क्षिर है। अनन्त परमाणुओं में से किन्हीं परमाणुओं के अहैतुक यादृच्छिक विन ही संज्ञा 'जगत्' है। कतिपय परमाणु बिना किसी कारण के आप गाप मिल जाते हैं और यह संसार उत्पन्न हो जाता है। जगद्रचियता के ब्रव में उपवास, व्रत, प्रार्थना आदि उपचारों से सन्तुष्ट करने को विधान बानेवाला धर्म नितान्त असिद्ध है। एपिकुरिअस ने जीवन का उद्देश्य ब्रन्द की प्राप्ति बतलाया है, परन्तु कैसा आनन्द ? इन्द्रिय-वृत्तियों की हितार्थं करने वाला भौतिक सुख नहीं; प्रत्युत समानशीलव्यसनवाले मित्रों ही मण्डली में होनेवाला मानसिक आनन्द, जिसे मानते हुए सादगी का जीवन तिताता ही इस मानव-जीवन का उद्देश्य है। ल्युक्रेशियस ने इस विषय में को गृह का अनुसरण किया है। वे शान्ति, सात्विक जीवन, सत्यपालन; क्षंव्यतिर्वाह के पवित्र उद्देश्य को जीवन का लक्ष्य मानते हैं। इस प्रकार (भिन्यूरस के हेडोनिज्म (सुखवाद) तथा चार्वाक के सिद्धान्त में आश्चर्यजनक बहुव है। हेडोनिज्म के सिद्धान्त को जनसाघारण ने जिस प्रकार पीछे के ग्रिक्ष में अत्यन्त निकृष्ट रूप में परिवर्तित कर दिया, चार्वाक मत में भी लो प्रकार का परिवर्तन दीख पड़ता है। स्टोइक दार्शनिकों ने इस सिद्धान्त बिश्रेय रूप से खंण्डन कर ईश्वर की सत्ता, जीव की अमरता, जगत् की क्षेय-सम्पन्नता आदि सिद्धान्तों की पुनः स्थापना की। उन्नीसवीं शताब्दी गाँजिटिविज्म आदि अनेक दार्शनिक मतों पर चार्वाकता की छाप स्पब्ट ल से दीख पड़ती है, परन्तु चार्वाक मत की तुलना एपिक्यूरिअनिज्म के साथ है समुचित रीति से की जा सकती है।

विष्य मेटीरिअलिज्म (Materialism) तथा ल्यूकेशियस (Lucletius) शीर्षक लेख—एन्साइक्लोपोंडिया ऑफ रिलीजन एण्ड इथिक्स,

The profile of the state of the

वे६ मा० द०

## षष्ठ परिच्छेद

### बौद्ध दर्शन

पृष्ठ १२८

N

त

स

ग्रेन

ife

वा

t

育

MAT

THE PERSON NAMED IN

199

94

RI

टि० १-वौद्ध घर्म का घार्मिक विकास

बुद्ध के निर्वाणानन्तर इस धर्म का वहुमुखी विकास इतना विस्तृत है हि इस परिच्छेद में उसका यथार्थं वर्णन नहीं किया जा सकता। दार्शनिक विकार की घारा को समझने के लिए थोड़ी मोटी बातें पाठकों घार्मिक सम्प्रदाय के सामने रक्खी जाती हैं। बुद्ध के निर्वाण के सौ वर्ष के पीछे वैशाली की द्वितीय संगीति ( ३२६ वि॰ पू॰) में वात्सीपुत्रीय (विजिपुत्तीय) भिक्खुओं ने आचार तथा अध्यात्म-विषयक कतिपय महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों के विरोध में अपना झंडा ऊँचा किया। उसी समय से वौद्ध संघ में फूट पैदा होकर दो वादों का जन्म हुआ - स्थिदिखाद (जो प्राचीन विनयों में रंचकमात्र भी संशोधन करने के प्रतिकूल था) तथा महासंघिक ( संशोधनवादी )। इसी संगीति के सौ वर्ष के भीतर ही १५ विभिन्न सम्प्रदाय उठ खड़े हुए, जिन्हें 'निकाय' कहते हैं। आचार्य वसुमित्र ने 'अष्टादश-निकाय-शास्त्र' में इन निकायों का विशव वर्णन किया है, परतु वसुमित्र का वर्णन आचार्य भव्य, दीपवंस तथा कथावस्तु की अहक्या के निर्देशों से मिन्न प्रकार का है। अटुकथा के अनुसार महासांधिकों के भिन निकायों के नाम ये थे-गोकुलिक, एकव्यावहारिक, प्रज्ञसिवादी, बाहुलिक तथा चैत्यंवादी। स्थविरवाद के निकायों की संज्ञा थी — महीशासक (अवालर निकाय = सर्वास्तिवादी, काश्यपिक, सांक्रान्तिक, सीत्रान्तिक, धर्मगुरिक) तया वृजिपुत्रक या वात्सीपुत्रीय (अवान्तर निकाय चर्मोत्तरीय, भद्रयानिक, षाणागारिक तथा सम्मितीय )। यह स्थिति अशोकवर्धन के समय थी, गर पीछे की शताब्दियों में इन निकायों के सिद्धान्तों में अवान्तर भेद होते गर्व चैतन्यवादी निकाय के ५ भेद पीछे हुए—पूर्वशैलीय, अपर शैलीय, राजिंगिरिक सिर्खियक तथा वैपुल्यक (वेपुल्लवादी) । इनमें प्राचीनता के पक्षपाती केरवार

(बिंदरबाद ) को ही 'हीनयान' कहते हैं। महासंधिक निकाय से ही अनेक बिंदर परिवर्तनों के अन्तर 'महायान' का उदय हुआ।

ह निकायों के सिद्धान्त किसी समय में अत्यन्त सहत्त्वपूर्ण माने जाते हाह्मण दार्शनिकों ने भी इसका उल्लेख अपने ग्रंथों में किया है, परन्तु आज क्षात विस्मृतप्राय हो गये हैं। 'कथावत्यु' ही इन निकायों के रहस्योद्घाटन क्षे के लिए पक्रमात्र प्रामाणिक ग्रन्थ है। कतिपय निकायों के संक्षिप्त क्षे ही हमें सन्तोष करना पड़ता हैं, जिनका दार्शनिक जगत् में विशेष ताहै। (१) महासंधिक 'लोकोत्तर बुद्ध' के सिद्धान्त को मानते थे। क्षी दृष्टि में बुद्ध सर्वशक्ति सम्पन्न अलौकिक पुरुष थे; साम्नव (सांसारिक) व को लेशमात्र भी सम्पर्क उन्हें न था, तथा वे इद्धि (शक्ति-विशेष) के हा नैशिक नियमों का भी विरोध कर सकते थे। ये लोग अवतारवाद के क्षाती थे। शाक्य मुनी इसी लोकोत्तर वुद्ध के लोकानुवर्तन के निमित्त स्तार थे। भिक्षु जीवन का चरम लक्ष्य 'अर्हत्' न होकर 'बोधिसत्त्व' की लिखि था। (२) सर्वास्तिवाद जगत् के भूतात्मक तथा चित्तात्मक प्रत्येक वर्ष को त्रिकाल सत्य मानता है। ये लोग बुद्ध को दैवी-शक्ति से सम्पन्न मतमात्र मानते हैं। इनके मत में बुद्ध की सत्ता काल्पनिक और मायिक न करवास्तविक है। सर्वास्तिवादियों के मतों का खण्डन शंकराचार्य ने शारीरक-ष्य (२।२।१८-२७) में किया है। (३) सम्मतीयों का एक समय बोल-विशेषतः उद्योतकर ने न्यायवार्तिक (पृ० ३४२) मिया है। ये लोग स्कन्ध-पञ्चक से अतिरिक्त एक विशिष्ट पुद्गल' पदार्थ की णमानते थे, जो पञ्चस्कन्धों के साथ ही उत्पादिवनाशशाली था, तथा उन्हें किये रहता था। अन्तराभाव देह (जीव की मृत्यु तथा पुनर्जन्म के विद्यमान शरीर) की सत्ता इन लोगों को मान्य था और इसी की र में पुद्रगल की कल्पना भी आदरणीय थी। (४) वैपुस्यवाद के सिद्धान्त कि विष्तव मचानेवाले थे। इनके सिद्धान्तों में महायान की ही सूचना मिनती, प्रत्युत तान्त्रिक वच्चयान के भी बीज अन्तर्निहित हैं। इनका एक विषय में था कि किसी खास मतलब से (एकाभि-भी) पति-पत्नी में स्वाभाविक अनुरक्ति, रहने पर या भविष्यलोकों में मिं के लिए मैथुन का अाचरण किया जा सकता है। बौद्ध मिक्षुओं के भी यह नियम मान्य था। बुद्ध की ऐतिहासिकता का स्पष्ट निषेघ तथा विशेष मान्य था । बुद्ध का ए।तहा।तनाः। बन्स्या-विशेष में अनुज्ञा एकदम घोर परिवर्तन के सूचक सिद्धान्त थे।

वैपुल्यवादियों के सबसे बड़े प्रचारक आचार्य नागार्जुन माने जाते हैं। ऐतिहासिक अनुशीलन से हम इसी सिद्धान्त वर पहुँचते हैं कि महासंक्षि का ही अन्धक सम्प्रदाय तथा वैपुल्यवाद के रूप में विकसित हुप महाका सम्प्रदाय है।

#### प्रव्ह १३१

#### टि॰ २-बोधिसत्त्व की ऋमिक शिक्षा

बोधिसत्त्व को प्रथमतः बोधिचित्त का ग्रहण करना पड़ता है। सव बीबों के उद्धार के लिए सम्यक् सम्बोधि में चित्त को प्रतिष्ठित करना वोधिचित्र ग्रहण है। उससे लिए वन्दना, पूजा, पापदेशना, पुण्यानुमोदन, अध्येषण, बोहि-चित्तोत्पाद तथा परिणामना—इस सप्तविध अनुत्तर पूजा का विधान है। ए पारमिताओं का अनुशीलन भी नितान्त उपयोगी साधन है। 'पार्यावा' कहते हैं पूर्णत्व को। दान, शील, क्षान्ति, वीर्य, ध्यान तथा प्रज्ञा-स षट्पारमिताओं का अर्जन बृद्धत्व प्राप्ति का नैसर्गिक उपाय है। बालमार का त्याग तथा निःस्वार्थं बृद्धि की प्रकृष्टता दानपारमिता है। प्राणातिषात आदि गहित कृत्यों से चित्त की विरति का नाम शील है। दूसरों के द्वार अपकार किये जाने पर भी चित्त की अकोपनता क्षान्ति है। वीर्यं का फबल ध्यान चित्त की नितान्त एकाग्रता है। दानादि पश्च पारिमताओं का उद्देश प्रज्ञापारमिता का उदय कराना है। प्रज्ञापारमिता (पूर्णज्ञान या सर्वज्ञता) की प्राप्ति शून्यता में प्रतिष्ठित होनेवाले व्यक्ति को होती है। उस समय यही आ होता है कि भावों की उत्पत्ति न तो स्वतः होती है, न परतः, न उभकः और न अहेतुतः (कारण विना) । व्यवहार दशा में ही प्रतीत्यसमुत्पार में सत्यता है, परमार्थ दशा में सब भाव धर्मशून्य हैं। जगत् की सत्ता सांवृति है, पारमार्थिक नहीं । वास्तव में सब भावों की शून्यता ही परमार्थ ज्ञान है प्रज्ञापारमिता प्राप्त करनेवाले वोधिसत्त्व के लिए इस जगत् के समस्त अवहा मायिक, स्वप्नवत् मिथ्या प्रतीत होते हैं। 'नैरात्स्यपरिपृच्छा सूत्र' (क्रि १२) से बोधि-चित्त का विशद वर्णन है। वोधि-चित्त (संबोधिनिष्ठ वित्र निःस्वभाव, निरालम्ब, सर्वशूत्य, निरालय तथा प्रपञ्चसमितिकाल गर्व जाता है। देवी-रूप से प्रज्ञापारमिता की उपासना बौद्धों का प्रधान आपी है। बोधिसत्त्व में ही उपदेश के द्वारा प्राणियों को मुक्त बनाने की योगी रहती है। रहती है।

1

ना

ग

E

हैं। ३—बोधिचित्त का लक्षण— निःस्वभावं निरालम्बं सर्वशून्यं निरालयम् । प्रपश्चसमतिकान्तं बोधिचित्तस्य लक्षणम् ॥ ( नैरात्म्यपरिपृच्छासूत्रः क्लोक १२ )

भ्राम्प्रज्ञापारिमता का देवोरूप— सर्वेषामिप वीराणां परार्थ-नियतात्मनाम्। बोधिका जनियत्री च माता त्वमिस वत्सला।। बुद्धः प्रत्येक-बुद्धेश्च श्रावकैश्च निसेविता। मार्गस्त्वमेका मोक्षस्य नास्त्यन्य इति निश्चयः।

(प्रजापारमितासूत्र)

विष्ठ १४०

ि ५—'संस्कृत' शघ्द का अर्थ

P

ġ.

ह्-त

EH

वि

IIT

ारा स्थ

M

की पि

d.

F

ŀ

I

1

R

'संस्कृत' शब्द का प्रयोग वैभाषित मत में एक विशिष्ट अर्थं में किया वता है। 'संस्कृत' का व्युत्पत्ति-लम्य अर्थं है—'हेतुप्रत्ययजनित'। 'सम्भूय = व्योग्यमपेक्य, कृता; = जनिताः इति संस्कृतः'।

( अभिधर्मकोश, कारिका १।४ )

वेब्घ ४४४

ि ६—'कुमारलात' का नाम

ब्रुच्य वाटर्स सम्पादित 'युआनच्वांग का भारतीत यात्रा-विवरण'
पि २, पृष्ठ ३२५। सीत्रान्तिक मत के संस्थापक इस आचार्य का यथार्थ पि 'कुमारलात' ही था। 'कुमारलाभ' या 'कुमारलब्ध' इनका नाम चीनी

पृ० १४५ पृ० १४५ भोतादिभिश्चित्रैर्बुद्धचाकारैरिहान्तरैः । सोत्रान्तिकमते नित्यं बाह्यार्थस्त्वनुमीयते ।। (सर्वदर्शनसंग्रह, पृ० १३; आनन्दाश्रम )

#### पृष्ठ १४२

टिप्पणी इ-

विज्ञान के त्रिविध परिणाम के लिए द्रष्टव्य — त्रिशिकाकारिका १ बोर र।
टिप्पणी ६— 'आलय-विज्ञान' के विषय में मतभेद।

आलय विज्ञान का सिद्धान्त योगाचार के आदि आचार्य असंग त्या वसुबन्धु के द्वारा उद्भावित किया गया है, पर दिङ्नाग इसे आत्मा का है निगृढ रूप बतलाकर इसे स्वीकृत नहीं करते। अपने मत की पुष्टि में उन्होंने प्रबल युक्तियों का प्रदर्शन किया हैं। इस कारण योगाचारों में आगमानुसारे तथा न्यायवादी दो मतों की स्थिति मानी जाती है। अद्वयवच्च ने अपनी 'तत्वरत्नावली' में योगाचार के साकार ज्ञानवादी तथा निराकार ज्ञानवादी दो मतभेदों का वर्णन किया है। साकार-ज्ञानवादियों के मत से ज्ञान बाह्य पदार्थों के स्वरूप को ग्रहण करता है, पर निराकार ज्ञानवादियों के मत से ज्ञान बाह्य अथों की सत्ता मानना मूर्खताविज्ञृम्भित है। वाह्यार्थ के मायिक होने से स्वरूप का अनुभव सिद्ध योगियों को ही होता है। अतः सिद्धान्त विज्ञानवादी होने पर योग तथा आबार को अत्यधिक महत्त्व देने के कारण ये योगाचार के नाम से अभिहित किये जाते हैं।

#### पृष्ठ १५३

E

6

ig

R

टिप्पणी १०-आलय विज्ञान का स्वरूप-

तरङ्गा उदघेर्यद्वत् पवनप्रत्ययेरिताः।
नृत्यमानाः प्रवर्तन्ते ब्युच्छेदश्च न विद्यते।।
आलयौघस्तथा नित्यं विषयपवनेरितः।
चित्रैस्तरङ्गविज्ञानेर्नृत्यमानः प्रवर्तते॥
(लङ्कावतारसत्र २।६६-१००)

टिप्पणी ११—चेतना का रूप—

चेतना चित्ताभिसंस्कारो मनसङ्घेष्टा । यस्यां सत्याम् आलम्बतं प्रति चेतसः प्रस्यन्द इव भवति, अयस्कान्तवशाद् अयःप्रस्यन्दवत् । (विज्ञानिमान्ति सिद्धि, पृ० २०)। पुष्ठ १५६

१२─परम-तत्त्व का रूप─

न सन् नासन् न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्। चतुष्कोटिविनिर्मुक्तं तत्त्वं माघ्यमिका विदुः।।

( माध्यमिककारिका १।७ )

व्या १३—मध्यममार्ग का ग्रहण—

अस्तीति नास्तीति उभेऽपि अन्ता, शुद्धी अशुद्धीति इमेऽपि अन्ता। अन्त विवर्जे यित्वा, तस्मादुभे मध्ये हि स्थानं प्रकरोति पण्डितः॥

(समाधिराजसूत्र)

पुष्ठ १५७

ष्पिणो १४—'शून्यता' का अर्थ-

वतो भावाभावान्तद्वयरहितस्वात् सत्स्वभावानुत्पत्तिलक्षणा शून्यता मध्यमा प्रविषत्, मध्यमो मार्गं इत्युच्यते । ( चन्द्रकीर्ति—प्रसन्नपदा )। ष्पिणी १५—दो प्रकार के सत्य—

हे सत्ये समुपाश्चित्य बुद्धानां घर्मदेशना। लोकसंवृतिसत्यं च सत्यं च परमार्थतः।।

( माध्यमिककारिका २४।५ )

व्याणी १६—'संवृत्ति' की व्युत्पत्ति—

संवृति की व्युत्पत्ति - चन्द्रकीर्ति ने इस प्रकार की है - समन्ताद् वरणं ष्वितः। अज्ञानं हि समन्तात् सर्वपदार्थतत्त्वावच्छादनान् संवृतिरित्युच्यते। ( माध्यमिककारिकावृत्ति, पृ० ४६२ )

पृष्ठ १६२

रिष्णि १७—'क्षणभंग' के विषय में हेमचन्द्र—

कृतप्रणाशाकृतकर्मभोगभवप्रमोक्षस्मृतिभंगदोषान् । जेपेक्य साक्षात् क्षणभंगिमच्छन् अही महासाहसिकः परस्ते ।। (स्याद्वादमश्वरी, श्लोक १८) टिप्पणी १८—'क्षणिकवाद' का खण्डन—

नास्त्यात्मा फलभोगमात्रमथ च स्वर्गाय चेत्यार्चनं संस्काराः क्षणिका युगस्थितिभूतश्चेते विहाराः कृताः। सर्वं शून्यमिदं वसूनि गुरवे देहीति चादिश्यते बौद्धानां चरितं किमन्यदियती दम्भस्य भूमिः परा॥ (न्यायमञ्जरी, पृ०३१)

पृष्ठ १६३

टिप्पणी १६—'वासना' का खण्डन—

आचार्य शङ्कर का यह कथन (२।२।३० शारीरक भाष्य) यथार्थ है— अपि च वासना नाम संस्कारिवशेषाः, संस्काराश्च नाश्चयमन्तरेणावकल्पन्ते एवं लोके दृष्टत्वात् । 'वासना' के विस्तृत खण्डन के लिए द्रष्टव्य श्लोकवात्तिक (पृ० २२४–२६७) तथा स्याद्वादमञ्जरी, श्लोक १९ ।

#### पृष्ठ १६४

टिप्पणी २०—'शून्यवाद' का खण्डन—

शुन्यवादिपक्षस्तु सर्वप्रमाणप्रतिषिद्ध इति तिश्चराकरणाय नादरः क्रियते। ( २।२।३१ शां० भा०)।

पृष्ठ १६१

टिप्पणी २१-- निर्वाण का स्वरूप-

#### निर्वाण और निरोध की एकता

हीनयान के विविध संप्रदायों में इस विषय को लेकर पर्याप्त मतभेद दिखाई पड़ता है। निकायों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि निर्वाण क्लेशाभाव रूप है। जब क्लेश के आवरण का सर्वथा परिहार हो जाता है तब निर्वाण की अवस्था का जन्म होता है। इसे सुखरूप भी बतलाया गया है; परन्तु अधिकतर बौद निकाय निर्वाण को अभावात्मक ही मानते हैं। 'मिलिंदप्रश्न' में निर्वाण के विषय में बड़ी सुक्ष्म विवेचना की गई है। इसका स्पष्ट कथन है कि निरोध हो जाता है निर्वाण है। संसार के सभी अज्ञानी जीव इन्द्रियों और विषयों के उपभोग में तो रहने के कारण नाना प्रकार के दुःख उठाते हैं, परन्तु ज्ञानी आयं आवक इतियाँ

बीर विषयों के उपभोग में न कभी लगा रहता है और न उसमें आनन्द ही बाहै। फलतः उसकी तृष्णा का निरोध हो जाता है। तृष्णा के निरोध के विषय उपादान का (भव का) निरोध उत्पन्न होता है। पुनर्जन्म के बन्द ही ही सभी दुःख रक जाते हैं। इस प्रकार तृष्णादि क्लेशों का निरोध हो वा ही निर्वाण है। नागसेन की सम्मित में निर्वाण के बाद व्यक्तित्व का वंदा लोप हो जाता है। जिस प्रकार जलती हुई आग की लपट बुझ जाने रिद्धाई नहीं जा सकती उसी प्रकार निर्वाण प्राप्त हो जाने के बाद वह बिक दिखाया नहीं जा सकता क्यों कि उसके व्यक्तित्व को बनाए रखने के विष कुछ भी शेष नहीं रह जाता। अतः निर्वाण के अनन्तर व्यक्तित्व की बता किसी प्रकार सिद्ध नहीं होती।

### निर्वाण की निर्गुणता

संसार में उत्पन्न होनेवाली वस्तुओं को यह विशेष है कि उनमें से कुछ तंकमं के कारण उत्पन्न होती हैं, कुछ हेतु के कारण और कुछ ऋतु के कारण; गरनु निर्वाण ही आकाश के साथ ऐसा पदार्थ है जो न तो कर्म के कारण ब्लन होता है, न हेतु के कारण और न ऋतु के कारण। वह तो हेतु से रिहत त्रिकालातीत, इन्द्रियातीत और अनिर्वचनीय पदार्थं है, जिसे विशुद्ध वान के द्वारा अहँत् जान सकता है। निर्वाण के साक्षात् करने के उपाय हैं, गलु उसे उत्पन्न करने का कोई उपाय नहीं हैं। साक्षात् करना तथा ज्यान करना दोनों भिन्न-भिन्न वस्तुएँ हैं। कोई भी मनुष्य अपनी प्राकृतिक शिक के बल पर हिमालय तक जा सकता है, परन्तु वह लाखों कोशिशं करने पर भी उसे इस स्थान पर नहीं ला सकता, कोई भी मनुष्य साधारण कि के सहारे भी नाव पर चढ़कर समुद्र के इस पार से उस पार तक जा कता है, परन्तु अश्रान्त परिश्रम करने पर भी उस पार को इस पार नहीं ना सकता; ठीक यही दशा निर्वाण की भी है। उसके साक्षात्कार करने का भागं वताया जा सकता है परन्तु उसके उत्पादक हेतु को कोई भी नहीं दिखा किता?। इसका कारण यह है कि निर्वाण निर्गुण है। उसके उत्पन्न होने का मन ही नहीं उठता, क्योंकि वह भूत वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों से शिहै। अदृश्य होने पर भी, इन्द्रियों द्वारा गोचर न किए जाने पर भी,

१. मिलिंदप्रश्न, पृष्ठ ६२।

२. मिलिदप्रश्न, पृष्ठ ३२६-३३३।

उसकी सत्ता है। अहंत् पद को प्राप्त कर भिक्षु विशुद्ध, ऋजु और बावरणें तथा सांसारिक कमों से रहित मन द्वारा निर्वाण को देखता है। अतः उसकी सत्ता के विषय में किसी प्रकार का अपलाप नहीं किया जा सकता, परन्तु निर्गुण होने पर वह उत्पादरहित है। उपाय होने से उसका साक्षात्कार अवश्य होता है, परन्तु वह स्वयं अनिवंचनीय पदार्थ है।

### निर्वाण की सुखरूपता

नागसेन ने निर्वाण की अवस्था के विषय में भी खूव विचार किया हैं। महाराज मिलिन्द की सम्मति में निर्वाण में दुःख कुछ न कुछ अवश्य ही विद्यमान रहता है, क्योंकि निर्वाण की खोज करनेवाले नाना प्रकार के संयमों से अपने शरीर, मन तथा इन्द्रियों को तप्त किया करते हैं। ये संसार से नाता तोड़कर और इन्द्रियों तथा मन की वासनाओं को मारकर बन्द कर देते हैं, जिससे शरीर को भी कष्ट होता है और मन को भी। इसी युक्ति के सहारे मिलिन्द की दृष्टि से निर्वाण भी दुःख से सना होया है। उसके उत्तर में नागसेन की स्पष्ट सम्मित है कि निर्वाण में दुःख का लेश भी नहीं रहता। वह तो सुख ही सुख है। राज्य की प्राप्ति होने में नाना प्रकार के क्लेश सहने पड़ते हैं, परन्तु स्वयं राज्य-प्राप्ति क्लेश में नहीं है। इसी प्रकार तपस्या, ममता, त्याग, इन्द्रिय, जप आदि निर्वाण के उपायों में क्लेश है, परन्तु स्वयं निर्वाण में क्लेश कहाँ ? वह तो महासमुद्र के समान अनन्त है। कमल के समान क्लेशों से अलिप्त है। जल के समान सभी क्लेशों की गर्मी को शान्त कर देता है। काम-तृष्णा, भव-तृष्णा और विभव तृष्णा की प्यास को बुझा देता है। वह आकाश के समान दश गुणों से युक्त रहता है। न पैदा होता है, न पुराना होता है, न मरता है और न आवागमन प्राप्त करता है। वह दुर्जेय, स्वच्छंद तथा अनन्त है। अच्छी राह पर चलकर संसार के सभी संस्कारों को अनित्य दुःख तथा अनात्म रूप से देखता हुआ कोई भी व्यक्ति प्रज्ञा से निर्वाण का साक्षात्कार कर सकता हैं। उसके लिये किसी दिशा का निर्देश नहीं किया जा सकता। महाकवि अश्वघोष का कहना है कि बुझा हुआ दीपक न तो पृथ्वी पर जाता है, न अन्तरिक्ष में, न किसी दिशा में और न किसी विदिशा में; प्रत्युत स्नेह (तेल) के क्षय होने से वह केवल शान्ति प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष कही नहीं जाता है

१. मिलिंदप्रश्न (हिंदी अनुवाद ), पृष्ठ ३८४-४०३।

वृष्टी पर, न अन्तरिक्ष में और न किसी दिशा में — केवल क्लेश के क्षय हो कि शान्ति प्राप्त कर लेता है — किया निवृतिमम्युपेतो नैवाविन गच्छिति नान्तरिक्षम्।

शेषो यथा निवृतिसम्युपता नवावान गच्छात नान्तरिक्षम् । श्रिं न काश्विद् विदिशं न काश्वित् स्नेहक्षयात् केवलमेति शान्तिम् ।। श्यां कृती निवृतिसम्युपेतो नैवाविन गच्छिति नान्तरिक्षम् । श्यां न काश्विद् विदिशं न काश्वित् वलेशक्षयात् केवलमेति शान्तिम् ।।।

#### (क) हीनयान मत में निर्वाण

निर्वाण की यही सामान्य कल्पना है। ज्ञान के उदय होने से जब अविद्या है गांच स्वतः छिन्न-भिन्न हो जाते हैं, तब अहुँत् की उसी अवस्था का नाम निर्वाण है। यही चरम लक्ष्य है। जिसके लिये भगवान् तथागत ने अपने धमं भी शिक्षा दी। निर्वाण इसी लोक में प्राप्त होता है। वेदान्त में जीवन्मुक्त कुष की जो कल्पना है वही कल्पना निर्वाण-प्राप्त अहुँत् की है। परन्तु विर्वण के स्वरूप के विवेचन में हीनयान तथा महायान संप्रदाय के अनुयायियों मं पर्याप्त मतभेद है। सामान्य रीति से कहा जा सकता है कि हीनयान विर्वण को दुःख का अभावमात्र मानता है, परन्तु महायान उसे आनन्दरूप काता है। किन्च, हीनयान संप्रदायों के भीतर भी इसके विषय में भिन्न-

#### (१) स्थविरवादियों का निर्माण

स्थिवरवादियों की दृष्टि से निर्वाण मानसिक तथा भौतिक जीवन का वर्म निरोध है। निर्वाण प्राप्त हो जाने के बाद व्यक्तित्व का सर्वथा निरोध हो जाता है। 'निर्वाण' शब्द का अर्थ ही हैं— बुझ जाना। जिस प्रकार दीपक तब तक जलता रहता है जब तक उसमें बत्ती और तेल विद्यमान रहते हैं जनके नष्ट होते ही दीपक स्वतः शान्त हो जाता हे, उसी प्रकार तृष्णा विद क्सेशों के विराम ले लेने पर जब यह भौतिक जीवन अपने चरम विसान पर पहुँच जाता है, तब वह निर्वाण कहलाता है।

(२) वैभाषिक मत में निर्वाण

वैभाषिकों के मत इस विषय में स्थविरवादियों के मत के समान ही हैं। वे भी निर्वाण को अभावात्मक मानते हैं। निर्वाण प्रतिसंख्यानिरोध हैं, अर्थात् विषुद्ध प्रज्ञा के सहारे सांसारिक साश्रव धर्मी तथा सस्कारों का जब अन्त हो

१. सौन्दरनन्द, १६।२८, २६।

जाता है, तब वही निर्वाण कहलाता है । निर्वाण नित्य, असंस्कृत धर्म, स्वतन्त्र सत्ता (भाव = वस्तु), पृथग्-भूत सत्य पदार्थ (द्रव्य सत्) है<sup>२</sup>। निर्वाण अचेतन अवस्था का सूचक है अथवा चेतन अवस्था का ? इस प्रश्न के विषय में वैभाषिकों में ऐकमत्य नहीं दिखाई पड़ता। तिब्बतीय परम्परा से ज्ञात होता है कि कुछ वैभाषिक लोग निर्वाण की प्राप्ति के अवसर पर उस चेतना का सर्वेषा निरोध मानते थे, जो क्लेशोत्पादक (साश्रय) संस्कारों के द्वारा प्रभावित होती है। इसका अभिप्राय यह है कि आश्रवों से किसी प्रकार भी प्रभावित न होनेवाली कोई चेतना अवश्य है, जो निर्वाण की प्राप्ति के बाद भी विद्यमान रहती है। वैभाविकों का यह एकांगी मत था। इस मत के माननेवाले कौन थे, यह कहना बहुत ही कठिन है। वैभाविकों का सामान मत यही है कि यह अभावात्मक है। संघभद्र की 'तर्कज्वाला' के अध्ययन हे प्रतीत होता है कि मध्य भारत में वैभाषिकों का एक ऐसा संप्रदाय था जो 'तथता' नामक चतुर्थ असंस्कृत धर्म मानता था। यह 'तथता' वैशेषिकों के अभाव पदार्थं के समान था। निर्वाण की कल्पना के लिये ही अभाव के चारों भेदों पारभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यन्ताभाव की कल्पना की गई थी। यह 'तथता' महायान संप्रदाय में परमार्थ सत्य के लिये प्रयुक्त 'तथता' शब्द से नितान्त भिन्न है। इस प्रकार वैभाषिकों के मत में निर्वाण क्लेशाभाव रूप माना जाता है, परन्तु अभाव होने पर भी यह सत्तात्मक पदार्थं है। वैभाषिक लोग भी वैशेषिकों के समान 'अभाव' पटार्थ मानते थे। दोनों की दृष्टि में भाव पदार्थों के समान अभाव भी स्वतन्त्र पदार्थ था।

#### (३) सौत्रान्त्रिक मत में निर्वाण

ये लोग निर्वाण को विशुद्ध ज्ञान के द्वारा उत्पन्न होने वाला, भौतिक जीवन का चरम निरोध मानते थे। इस अवस्था में भौतिक सत्ता किसी प्रकार विद्यमान नहीं रहती। इसलिये यह उस सत्ता का अभाव माना गया है, परन्तु इस विषय में वैभाषिकों से इनका मत भिन्न है। वैभाषिक लोग तो निर्वाण को स्वतः

१. प्रतिसंख्यातमनाश्रवा एव प्रज्ञा गृह्यते तेन प्रज्ञाविशेषेण प्राप्यो निरोध इति प्रसिसंख्यानिरोधः यशोमित्रकृत अभिधर्मकोश-व्याख्याः पृष्ठ १६।

२. द्रव्यः सत् प्रतिसंख्यानिरोधः, सत्यचतुष्टयनिर्देशनिर्दिष्टत्वात्; मार्गः सत्यवदिति वैभाषिकाः—वही, पृष्ठ १७ ।

क्तावान् पदार्थं, अर्थात् वस्तु मानते हैं। परन्तु सौत्रान्तिक लोग निर्वाण को लित्रां मानते। निर्वाण की प्राप्ति के अनन्तर सूक्ष्म चेतना विद्यमान रहती हैं। मोट देश (तिब्बत) की परम्परा से ली बलता है कि सौत्रान्तिकों की एक ऐसी उपशाखा थी, जो निर्वाण को लेकि सत्ता तथा चेतना का उपशम मानती थी। उसकी दृष्टि में निर्वाण लित करने वाले अर्हत् की भौतिक सत्ता का ही सवंथा निरोध नहीं हो बता; प्रत्युत चेतना का भी विनाश हो जाता है। इस शाखा के मतानुसार विर्वण के अनन्तर कुछ भी अविशष्ट नहीं रह जाता। न तो कुछ शेष रहता है और न कोई चेतना ही वाकी रह जाती है। इस प्रकार यह निर्वाण कितान्त अभावात्मक है।

#### नैयायिक मुक्ति से हीनयानी निर्वाण की तुलना

निर्वाण को यह हीनयानी कल्पना ब्राह्मण दार्शनिकों में से न्याय और वंशेषिक की मुक्ति कल्पना से बिलकूल मिलती जुलती है। गौतम के शब्दों में दुब से अत्यन्त विमोक्ष को अपवर्ग ( मुक्ति ) कहते हैं। अत्यन्त का अर्थ है-चरम अवसान, अर्थात् जिससे उपात्त वर्तमान जन्म का परिहार हो गय, तथा भविष्य में अन्य जन्म की उत्पत्ति न हो। गृहीत जन्म का नाश वो होना ही चाहिए, साथ ही भविष्य जन्म की अनुत्पत्ति भी आवश्यक है। ज़ दोनों के सिद्ध होने पर आत्मा दु:ख से आत्यन्तिक निवृत्ति पा लेती है। वव तक वासना आदि आत्मगुणों का उच्छेद नहीं होता, तव तक दुःख की बात्यन्तिक निवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए आत्मा के नवीं विशेष गुणों-इंदि, सुख, दु:ख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म तथा संस्कार का मूलोच्छेद हो जाता है। मुक्त दशा में आत्मा अपने विशुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गती है और अखिल गुणों से विरहित रहती है। वह छह प्रकार की कर्मियों वे भी रहित हो जाती है। ऊर्मि का अर्थ है क्लेश। भूख-प्यास प्राण को, नोम-भोह चित्त को और शीत-आतप शरीर को क्लेशदायक होने से ये छहीं कीं कहे जाते हैं। मुक्त आत्मा इन छहों कीं मयों के प्रभाव की पार कर वेती है और सुख-दु:ख आदि सांसारिक बन्धनों से विमुक्त हो जातो है। उस बनस्या में दुःख के समान सुख का भी अभाव आत्मा में रहता है। जयन्त महुर ने बहुत विस्तारपूर्वक भाववादी वेदान्तियों के मत का खण्डन कर

१. तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्गः (न्यायसूत्र १।१।२२)। २. न्यायमञ्जरी, भाग २ (चीखंभा संस्करण), पृ० ७५-५१।

मुक्ति के अभाव पक्ष को पुष्ट किया है। मुक्ति में सुख न मानने का प्रधान कारण यह है कि सुख के साथ राग का सम्बन्ध सदा लगा रहता है और यह राग ही बन्धन का कारण है। ऐसी अवस्था में मोक्ष को सुखात्मक मानने में बन्धन की निष्ठित्त कथमिप नहीं हो सकती। इसीलिये नैयायिक लोग मुक्ति को सुखात्मक न मानकर दुःख का अमाव रूप ही मानते हैं।

इसी अभावात्मक मोक्ष की कल्पना के कारण वेदान्ती श्रीहर्ष ने नैयायिकों की खिल्ली उड़ाई है। उनका कहना है कि जिन सूत्रकारों ने सचेत प्राणियों के लिये ज्ञान, सुख आदि से विरहित शिलारूप प्राप्ति को जीवन का चरम लक्ष्य बताकर उपदेश किया है उनका 'गोतम' नाम शब्दशः ही यथार्थ नहीं है; अपितु अर्थतः भी यथार्थ है। वे केवल गो न होकर गोतम (अतिशयेन गौरिति गोतमः = बला वैल ) हैं। इस विवेचन से स्पष्ट है कि नैयायिक मुक्ति और हीनयानी निर्वाण की कल्पना एक ही है।

#### (ंख) महायानी निर्वाण

हीनयान संप्रदाय के अनुसार निर्वाण का जो रूप बताया गया है, महायान संप्रदाय वाले इस मुक्ति को वास्तविक रूप में निर्वाण मानने को तैयार नहीं हैं। उनकी सम्मति से इस निर्वाण से केवल क्लेशावरण का ही क्षय होता है, ज्ञेयावरण की सत्ता बनी ही रहती है। हीनयान संप्रदाय की दृष्टि में राग द्वेष की सत्ता पश्चस्कन्ध के रूप से या उससे भिन्न प्रकार से आत्मा की सत्ता मानने के ऊपर अवलम्बित है। आत्मा की सत्ता रहने पर ही मनुष्य के हृदय में यज्ञ यागादिक में हिंसा करने की प्रवृत्ति होती है। परलोक में आत्मा को सुख पहुँचाने के लिए ही मनुष्य नाना प्रकार के अकुशल कर्मों का सम्पादन करता है। इसलिए समस्त क्लेश और दोष इसी आत्म-दृष्टि (सत्काय दृष्टि) के विषम परिणाम हैं। अतः आत्मा का निषेध करना क्लेश-नाश का परम उपाय है । इसी को कहते हैं

( नैषधचरित, १७।७५)।

मुक्तये यः शिलात्वाय शास्त्रमूचे सचेतसाम् । गोतमं तमवेक्ष्यैव यथा वित्थस्तथैव सः ।।

२. सत्कामदृष्टिप्रभवानशेषान् क्लेशाँश्च दोषाँश्च धिया विषयप्यन् । आत्मानमस्या विषयञ्च बुद्ध्वा योगी करोत्यात्मनिषेधमेव ॥ (चन्द्रकीतिकृत 'मध्यमकावतार'—६।१२० । माध्यमिकवृति, पृ०६४० में उद्धृत )।

दूसल नैरातम्य । हीनयान इसी नैरात्म्य को मानता है, परन्तु इस नैरात्म्य है ज्ञान से केवल क्लेशावरण का ही क्षय होता है। इसके अतिरिक्त एक दूसरे ज्ञावरण की भी सत्ता है, जिसे ज्ञेयावरण कहते हैं। 'विज्ञितिसिद्धि' में इन क्षों ज्ञावरणों का भेद वड़ी कुशलता से दिखाया गया हैं। नैरात्म्य दो प्रकार पहें—(क) पुद्गल नैरात्म्य और (ख) धर्म-नैरात्म्य। रागादिक क्षेत्र ज्ञात्मदृष्टि से उत्पन्न होते हैं, अतः पुद्गल नैरात्म्य के ज्ञान से प्राणी ज्ञ क्लेशों को छोड़ देता है।

जगत् के पदार्थों के अभाव या उनकी शून्यता के ज्ञान से सच्चे ज्ञान के अर पड़ा आवरण स्वतः छिन्न-भिन्न हो जाता है। मोक्ष और सर्वज्ञता की ग्रांत के लिए इन दोनों आवरणों (क्लेशावरण तथा ज्ञेयावरण) का हटना ज्ञान आवश्कक है। क्लेश मोक्ष की प्राप्ति के लिये आवरण का काम करते निमुक्ति को रोकते हैं। अतः इस आवरण को दूर हटाने से मुक्ति प्राप्त होती है। ज्ञेयावरण सव ज्ञेय पदार्थों के ऊपर ज्ञान की प्रवृक्ति को रोकता है। आ इस आवरण के दूर हो जाने पर सव वस्तुओं में अप्रतिहत ज्ञान उत्पन्न हो बाता है, जिससे सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है।

आवरणों का यह द्विविध भेद दार्शनिक दृष्टि से बहुत महत्त्व का है। महायान शंदाय के अनुसार हीनयानी निर्वाण में केवल पहले आवरण (अर्थात् क्लेशा-तण) का ही अपनयन होता है। परन्तु श्रून्यता के ज्ञान होने से दूसरे प्रकार के बावरण का भी नाश होता है। जब तक इस दूसरे आवरण का क्षय नहीं हैंग तब तक वास्तविक निर्वाण हो ही नहीं सकता। परन्तु हीनयानी लोग इस भेद को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उनकी दृष्टि में ज्ञान प्राप्त कर लेने पर

<sup>े</sup> पुर्गलधमंनेरात्म्यप्रतिपादनं पुनः क्लेशज्ञेयावरणप्रहाणार्थम्। तथा ह्यात्मदृष्टिप्रभवा रागादयः क्लेशा पुद्गलनैरात्म्यावबीधश्च सत्कामदृष्टेः प्रतिपक्षत्वात् तत्प्राहाणाय प्रवर्तमानः सर्वक्लेशान् प्रजहाति।धर्मनैरात्म्यज्ञानादिपि ज्ञेयावरणप्रतिपक्षत्वाद् ज्ञेयावरणं प्रहीयते। क्लेशज्ञेयावरणप्रहाणमिष
भोक्षस्वंज्ञत्वाधिगमार्थम्। क्लेशा हि मोक्षप्राप्तेरावरणमितिः अतस्तेषु
प्रहीणेषु मोक्षोऽधिगम्यते। ज्ञेयावरणमिप सर्वस्मिन् ज्ञेये झानप्रवृत्तिप्रतिवन्धभूतमिक्लष्टज्ञानम्। तस्मिन् प्रहीणे सर्वाकारे ज्ञेयेऽसत्कमप्रतिहतं च
ज्ञानं प्रवर्तत इत्यत्रः सर्वज्ञत्वमधिगम्यते।। (स्थरमितकृत और
विश्वतन लेवी द्वारा संपादित (जिश्वकाविज्ञतिभाष्य—पृष्ठ १५)।

अहंतो का ज्ञान अनावरण हो जाता है; परन्तु महायान संप्रदाय की यह कल्पन। नितान्त मौलिक है। हीनयान संप्रदाय के अनुसार अहंत् पद की प्राक्ति ही मानव-जीवन का चरम लक्ष्य है। किन्तु महायान सम्प्रदाय के अनुसार बुद्धत्व-प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है। उद्देश्य की इसी भिन्नता के कारक निर्वाण की कल्पना में भी भेद है।

### नागार्जुन का मत

नागार्जुन ने निर्वाण की बहुत विशव परीक्षा 'माध्यमिकारिका' के पनीस्वं परिच्छेद में की है। उनके मतानुसार निर्वाण न तो छोड़ा जा सकता है और न प्राप्त किया जाता है। यह न तो उच्छिन्न होने वाला पदार्थ है और न शास्त्रत पदार्थ है। यह न तो निरुद्ध है और न उत्पन्त। उत्पत्ति होने पर ही किसी वस्तु का निरोध होता है, यह दोनों से भिन्न है—

अप्रहाणम् असंप्राप्तं अनुच्छिन्नम् अशाश्वतम् । अनिरुद्धम् अनुत्पन्नम् एतन्निर्वाणमुच्यते ॥

37

वी

1

N

इस कारिका की व्याख्या करते हुए चन्द्रकीर्ति ने कहा है कि राग के समान निर्वाण का प्रहाण (त्याग) नहीं हो सकता और न सात्त्विक जीवन के फल के समान इसकी प्राप्ति ही सम्भव है। ही नयानियों के निर्वाण के समान गढ़ नित्य नहीं है। यह स्वभाव से ही उत्पत्ति और विनाशरहित है और इसका लक्षण शब्दतः निर्वचनीय नहीं है। जब तक कल्पना का साम्राज्य बना हुआ है तब तक निर्वाण को प्राप्ति नहीं हो सकती। महायानियों के अनुसार निर्वाण और संसार में कुछ भी भेद महीं है। कल्पना-जाल के क्षय होने का नाम ही निर्वाण है। नागार्जुन ने निर्वाण को भाव पदार्थ मानने वाले तथा अभाव तथा अभाव दोनों से अतिरिक्त पदार्थ है। यह अनिर्वचनीय है यह परम तत्त्व है। इसी का नाम भूतकोटि या धर्मधातु है।

#### (ग) दोनों मतों में निर्वाण की तुलना

हीनयान तथा माहायान सम्प्रदायों के ग्रन्थों के अनुशीलन से निर्वाण विषयक सामान्य कल्पना का रूप इस प्रकार का स्थिर होता है—(१) वह शब्दों द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता (निष्प्रपन्त )। यह असंस्कृत वर्ष

श्रुत तो इसकी उत्पत्ति है, न इसका विनाश है और न परिवर्तन है। श्रुतकी अनुभूति अपने ही अन्दर स्वतः की जा सकती है। इसी को अवारी लोग प्रत्यात्मवेद्य कहते हैं और हीनयानी लोग 'पच्चत्तं वेदितब्बं' श्रुरा व्यक्त करते हैं। (३) यह भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों श्रुतं के लिये एक है और सम है। (४) अष्टांगिक मार्ग द्वारा निर्वाण की श्रुतं होती है। (४) निर्वाण में व्यक्तित्व का सर्वथा निरोध हो जाता है। श्रुतेनों मत वाले बुद्ध के ज्ञान तथा शक्ति को लोकोत्तर, अहुंत् के ज्ञान से बिही उन्नत मानते हैं। महायानी लोग अर्ह्त् के निर्वाण को निम्न कोटि श्रुत् असिद्धावस्था का सूचक मानते हैं। इसे हीनयानी लोग भी स्वीकार को है।

### दोनों सम्प्रदायों में निर्वाण की कल्पना में पार्थक्य

हीनयान

7

1

4

a

đ

महायान

(१) निर्वाण सत्य, नित्य, हुबामान तथा पवित्र है।

(१) महायानी इसकों स्वीकार करता है, केवल दुःखाभाव न मान-कर इसे सुखख्प मानता है। वस्तुतः माध्यमिक और योगाचार नित्य, अनित्य, सुख और असुख की कल्पना निर्वाण में नहीं मानते, क्योंकि उनकी दृष्टि में निर्वाण अनिर्वचनीय है।

(२) निर्वाण प्राप्त करने की वस्तु (२) निर्वाण अप्राप्य है। । ।

(३) निर्वाण भिक्षुओं के ध्यान शेर ज्ञान के लिये आरम्भण (बालस्वन) है।

(४) निर्वाण लोकोत्तर दशा है।
गिमात्र के लिये यह सबसे उन्नत
भी दशा है जिसकी कल्पना की

(३) ज्ञाता और ज्ञेय, विषयी और विषय, भिक्षु और निर्वाण में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है।

(४) लोकोत्तर से भी बढ़कर एक दशा होती है जिसे 'लंकावतार सूत्र' में 'लोकोत्तरतम' कहा गया है। यही निर्वाण है, जिसमें सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है। योगाचार के मत में हीनयानी लोग केवल विमुक्तिकाय

ने७ भा० द०

- (५) निर्वाण के केवल दो रूप हैं—सोपाधिशेष और निरुपाधिशेष या प्रतिसंख्यानिरोध और अप्रति-संख्यानिरोध।
- (६) हीनयानी निर्वाण और संसार की धर्म-समता नहीं मानता।

(७) हीनयानी जगत् के पदार्थों की भी सत्ता मानता है। जगत् उसी प्रकार सत्य है जिस प्रकार निर्वाण।

- (मोक्ष) को प्राप्त करते हैं और महा-यानी लोग धर्मकाय और सर्वंज्ञत्व को प्राप्त करते हैं।
- (५) योगाचार के अनुसार निर्वाण के दो भेद और होते हैं— प्रकृतिशुद्ध निर्वाण और अप्रतिष्ठिते। निर्वाण ।
- (६) माध्यमिकों के मतानुसार निर्वाण ही निराकार परमार्थं भूत है। यही एकमात्र सत्ता है। अन्य पदार्थं चित्त के केवल विकल्पमात्र हैं। इस प्रकार निर्वाण और संसार में धर्म-समता रहती है। इन दोनों का सम्बन्ध समुद्र और लहरी के समान है।

स

श

के

व

1

वा

1

AH

- (७) माध्यमिक और योगाचार दोनों की सम्मति में निर्वाण अद्वैत है, अर्थात् उसमें ज्ञाता, ज्ञेय; विषय, विषयी; विद्यि, निषेध का द्वैत किसी प्रकार भी विद्यमान नहीं रहता। यही एक तत्त्व
- १. 'सूत्रालङ्कार' (पृष्ट २२६-१२७) के अनुसार श्रावक और प्रत्येकबुद्ध मंत्री से हीन होने के कारण अपना चित्त निर्वाण की प्राप्ति में ही लगाते हैं, परन्तु बोधिसत्व मैत्री से युक्त होने के कारण निर्वाण में अपना चित्त कभी नहीं लगता। इसीलिये उसकी सत्ता 'अप्रतिष्ठित निर्वाण' में मानी जाती है। यह निर्वाण बुद्धों के द्वारा ही प्राप्य है। यह अवस्था अहंत् से बढ़कर है। 'विज्ञिसमात्रतासिद्धि' के अनुसार इस दशा में बुद्ध संसार एवं निर्वाण दोनों की कल्पना से बहुत ऊचे रहते हैं।

आविष्टानां कृपया न तिष्ठति मनः शमे कृपाल्नाम् ।
कृत एव लोकसौक्ष्ये स्वजीविते वा भवेत् स्नेहः ॥
निःस्नेहानां श्रावकप्रत्येकबुद्धानां सर्वदुःखोपशमे निर्वाणप्रतिष्ठितं भने
बोधिसत्त्वानां तु करुणाविष्टत्वाद् निर्वाणेऽपि मनो न प्रतिष्ठितम् ।

है। जगत् का प्रपश्च मायिक तथा मिथ्याहै।

(द) हीनयानी को विविध शबरण की कल्पना मान्य नहीं है। असकी संगति में क्लेशावरण के बनतर अर्हत् का ज्ञान आवरणहीन रहता है।

(५) महायान-सम्प्रदाय में निर्वाण की प्राप्ति को रोकनेवाले दो प्रकार के आवरण माने गये हैं—क्लेशावरण तथा ज्ञेयावरण। उनकी सम्मित में हीनयानी केवल क्लेशावरण से मुक्त हो सकता है। और वे ही स्वयं दोनों आवरणों से मुक्त हो सकते हैं।

#### निर्वाण का परिनिष्ठित रूप

संक्षेप में कहा जा सकता है कि हीनयान मत में जब भिक्षु अहुँत् की स्वाप्राप्त कर लेता है तब उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है। साधारणतया प्राणी पूर्व कमों के कारण उत्पन्न होनेवाले धर्मों का संघातमात्र है। वह बन्त काल से इस म्रान्ति में पड़ा है कि उसके भीतर आत्मा नामक कोई वेतन पदार्थ हैं। अष्टाङ्गिक मार्ग के सेवन से प्रत्येक व्यक्ति को वस्तुओं की बित्यता का अनुभव हो जाता है। जिन स्कन्धों से उसका शरीर बना हुआ हैं के स्कन्ध विशिष्ट रूप से उसी के नहीं हैं; अपितु जगत् के प्रत्येक प्राणी कहीं स्कन्धों से बने हैं। इस विषय का जब उसे अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त हो बाता है, तब वह निर्वाण प्राप्त कर लेता है। निर्वाण वह मानसिक दशा है किमें भिक्षु जगत् के अनन्त प्राणियों के साथ अपना विभेद नहीं कर सकता। असे व्यक्तित्व का लोप हो जाता है, तथा सब प्राणियों के एकत्व की भावना असे हृदय में जागरित हो जाती है। साधारण रीति से हीनयानी निर्वाण की यही कल्पना है। परन्तु महायानी कल्पना इससे नितान्त भिन्न हैं; महायानी बोग धर्मों की सत्ता मानते ही नहीं। वे लोग केवल धर्मकाय या धर्मधातु को बैस्त मानते हैं। बुद्ध को छोड़कर जितने प्राणी हैं वे सब कल्पना जाल में

रै. हीनयानी निर्वाण का वर्णन कथावत्यु, विसुद्धिमग्ग तथा अभिधम्मकोश के अनुसार है, तथा महायानी निर्वाण का वर्णन माध्यमिकवृत्ति, लंकावतार सूत्र के अनुसार है। इन दोनों मतों के विशेष विवरण के लिये देखिये दत्तकृत आस्पेक्टस आव् महायान बुद्धिण्म, पृष्ठ १६७-२०१।

पड़े हैं। पुत्र और धन को रखनेवाला व्यक्ति उसी प्रकार भ्रान्ति में पहा हुआ है, जिस प्रकार सुख और शान्ति के सूचक निर्वाण को पानेवाला हीनयानी अहंत्। दोनों असत्य में सत्य की भावना कर कल्पना के प्रपन्न में पड़े हुए हैं। हीनयानी मत में निर्वाण ही परम सत्ता है, उसे छोड़कर जगत् के समस्त पदार्थ कल्पना-प्रसूत हैं। जिस क्षण प्राणी इस वात का अनुभव करने लगता है कि वही सत्य है, संसार निर्वाण से पृथक् नहीं है (अर्थात् दोनों एक ही है), उस क्षण वह बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। इसके लिए केवल अपने आत्मतत्त्व की भावना को दूर करने से काम नहीं चलेगा; प्रत्युत जिस वस्तु को वह देखता है वह पदार्थ भी आत्मभून्य है, इसका ज्ञान भी परमावश्यक है। जब इस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब महायानी कल्पना के अनुसार निर्वाण की भी प्राप्ति हो जाती है।

### सांख्य और वेदान्त की मुक्ति से निर्वाण की तुलना

रस

बोद

वेदा

बिर

उपरिनिर्दिष्ट निर्वाण की द्विविध कल्पना सांख्य तथा वेदान्त की मुक्ति के साथ तुलनीय है। इन दोनों ब्राह्मण दर्शनों की मुक्ति में महान् अन्तर है। सांख्य हैतवादी है और वेदान्त अहैतवादी। सांख्य की दृष्टि में प्रकृति और पुरुष को एक मानने से अज्ञान उत्पन्न होता है, वेदान्त की दृष्टि में एक तत्त्व को अनेक समझना अज्ञान है। साँख्य की प्रिक्रिया के अनुसार समाघि के द्वारा बाह्य जगत् के पदार्थों पर ध्यान लगाने से सब विषय धीरे-धीरे छंट जाते हैं, तथा अस्मिता में उनका अवसान हो जाता है। अस्मिता विषयी और विषय के परस्पर मिश्रण का सूचक है। 'अस्मि' में दो अंश हैं-अस् + मि। अस् = सत्त्व या प्रकृति तथा मि = उत्तम पुरुप = चेतन । 'अस्मि' पुरुष नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें सत्त्व का अंश नहीं हैं। 'अस्मि' प्रकृति भी नहीं है, क्योंकि जड़ होने से वह 'नि' बर्थात् चेतन पुरुष नहीं हो सकती। इसीलिए 'अस्मि' मिश्रण है प्रकृति पुरुष का और विषय-विषयी का। समाधि प्रज्ञा के बलपर हम इस अंश तक पहुँचते हैं। अब यहाँ से पुरुष को प्रकृति से हटाने का प्रयत्न आरम्भ होता है। प्रकृति तथा पुरुष के पृथक्त्व ज्ञान को 'विवेक ख्याति' कहते हैं और सांख्य का यही चरम लक्ष्य है। 'योगसूत्र' के अनुसार सात भूमियाँ है जिनको कमझः पार करता हुआ पुरुष सत्त्व से पृथक होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। सत्त्व तो स्वयं अन्धकारमय है, परन्तु पुरुष के प्रतिबिम्ब पड़ने पर ही वह दिखलाई पड़ता है। विवेक स्थाति होने पर जब पुरुष का प्रतिबिन

ह बाता है, तब सत्त्व जड अन्धकारमय हो जाता है। पुरुष को स्वरूप में. विति लाभ करना ही सांख्य की मुक्ति है। अब प्रकृति का सर्वथा नाश न होकर केवल पुरुष से पृथक्त्व सिद्ध हो जाता है। इस मुक्ति में प्रकृति अवश्य इती है, परन्तु पुरुष से उसका किसी प्रकार का लगाव नहीं रहता।

### वेदान्त में मुक्ति कल्पना

बेदान्त में मुक्ति की कल्पना इससे बढ़कर है। इसमें प्रकृति या माया का कोई भी स्थान नहीं होता। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य पदार्थ ठहरा; माया क्वान्त असत्य ठहरी। जब ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, तब माया की क्वा कथमि होती ही नहीं। ब्रह्म की ही केवल सक्ता रहनी है और उस समय अके सिच्चदानन्द रूप का भान होता है। वेदान्त की मुक्ति आनन्दरूपिणी है। बहु न्याय और सांख्य की मुक्ति के समान आनन्दरहित नहीं होती। बेद पारिभाषिक शब्दों में कह सकते हैं कि सांख्य मुक्ति में क्लेशावरण का है अप होता है, परन्तु वेदान्त मुक्ति में श्रंयावरण का भी लोप हो जाता है। अतः होनयानी निर्वाण सांख्य-मुक्ति के समान है और महायानी निर्वाण वेदान्त-मुक्ति का प्रतीक है। ब्राह्मण दर्शनों से तुलना करने पर यही परिनिष्ठित विदान्त उपलब्ध होता है ।

<sup>ै.</sup> वौद्ध निर्वाण की विस्तृत आलोचना के लिए प्रष्टव्य ।

<sup>(</sup>क) डा॰ ओबरिमलर—'निर्वान एकार्डिङ्ग टूटिबेटन ट्रैडिशन' (अंग्रेंजी लेख); इण्डियन हिस्टारिकल क्वाटर्ली, कलकत्ता (जिल्द १०, सं० २; पृ० २११-१५७)।

<sup>(</sup>ख) डा॰ दत्त-'आस्पेक्ट्स आव महायान बुढिजम' (कलकत्ता) पृ० १२६-२०४।

<sup>(</sup>ग) डा॰ पुर्से—लेक्चर्स औफ निर्वान ( आक्सफोर्ड )

<sup>(</sup>घ) डा० शेरवात्स्की-दी सेन्ट्रल कन्सेप्शन आव निर्वाण वाराणसी।

### सप्तम परिच्छेद

#### न्याय दर्शन

पृष्ठ १६७

टिप्पणी १—तर्क-विषय में मनु— आर्ष धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राऽविरोधिना । यस्तर्केणानुसंघत्ते स धर्म वेद नेतरः ॥

( मनु १२।१०६)

टिप्पणी २—'न्यायविद्याः' वात्स्यायन की हिष्टि में। प्रदीपः सर्वेविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम्। आश्रयः सर्वेघर्माणां विद्योद्देशे प्रकीर्तिता।।

( न्यायभाष्य १।१।१)

टिप्पणी ३—'आन्वीक्षिकी' का अर्थ-

प्रत्यक्षागमाश्चितम् अनुमानं सा अन्वीक्षा । अथवा प्रत्यक्षागमाभ्यामीक्षि-तस्य अन्वीक्षणम् अन्वीक्षा । तया प्रवर्तते इति 'आन्वीक्षिकी' न्यायिवद्या न्यायशास्त्रम् ।

( न्या० भा० १।१।१)

6

पृष्ठ १७२

टिप्पणी ४—'न्यायसूची-निबन्घ' का रचताकाल—
न्यायसूचीनिबन्घोऽसावकारि सुधियां मुदे।
श्रीवाचस्पतिमिश्रेण वस्वङ्कवसुवत्सरे॥

पृष्ठ १७३

टिप्पणी ५—'लक्षणावली' का रचनाकाल—
तर्काम्बराङ्कप्रमितेष्वतीतेषु शकान्तः।
वर्षेषूदयनश्चके सुबोधां लक्षणावलीम्।।

वेब्घ ४०४

हिप्पणी ६—'जयदेव' की प्रशंसा—

शंकरवाचस्पत्योः सहशौ शंकरवाचस्पती एतौ । पक्षघरप्रतिपक्षी लक्षीभूतो न भूतले क्वापि ॥ पृष्ठ १७५

रिष्णो ७—'बुद्धि' का अर्थ-

अज्ञानान्ध्रकारितरस्कारकारकः सकलपदार्थस्यार्थप्रकाशकः प्रदीप इव रेतीयमानः आत्माश्रयो यः प्रकाशः, सा बुद्धिः (जिनवर्धन—सप्तपदार्थी-रीका)।

पृष्ठ १७५

टिपणो ५-भ्रम के विषय में वात्स्यायन-

वास्यायन (न्या० भा० ४।२।३५) ने स्पष्ट लिखा है—तत्त्वज्ञानेन मिथ्योपलिब्धिनिवर्त्यते, नार्थः स्थाणुपुरुषसामान्यलक्षणः, अर्थात् यथा प्रतिबोधे या ज्ञानवृत्तिस्तया स्वप्न-विषयभिमानो निवर्त्यते नार्थो विषय-सामान्यलक्षणः; तथा माया गन्धर्वनगर मृगतृष्णाकानामिष या बुद्धयः 'अतिस्मन् तत्' इति व्यवसायाः, तत्रापि अनेनैव कल्पेन मिथ्योपलिब्धिवनाशः तत्त्वज्ञानात्, नार्थे प्रतिपेध इति ।

पृष्ठ १८०

टिप्पणी ६—'ज्ञान-व्यभिचार'—

यत् तदुदकादिज्ञानमुपजायते मरीचिषु स्पन्दमानेषु, न तत्रार्थो व्यभि-परित । न हि ते न मरोचयो न वा स्पन्दन्ते, किन्तु ज्ञानं व्यभिचरात । व्यक्तिम् तदिति भावादिति ज्ञानस्य व्यभिचारः, नार्थस्य ।

( उद्योतलर-न्यायवात्तिक १।१।४ )

पृष्ठ १८२

िप्पणी १०—'योगि-प्रत्यक्ष' का वर्णन

योगियों के प्रत्यक्ष-ज्ञान के विषय में भतृंहरि का महत्त्वपूर्ण कथन है कि बिन व्यक्तियों ने भीतर प्रकाश का दर्शन किया है तथा जिनका चित्त किसी कार व्याघातों से अशान्त नहीं होता; उन्हें भूत तथा भविष्य काल का ज्ञान कि हो जाता है और यह ज्ञान वर्तमान-कालिक प्रत्यक्ष से कथमपि भिन्न हैं होता—

अनुभूत-प्रकाशानामनुपदुतचेनसाम् । अतीतानागतज्ञान प्रत्यक्षान्न विशिष्यते ॥

( वाक्यपदीय १।३७)

पृष्ठ १८३

टिप्पणी ११—'पक्ष' का लक्षण—

सिसाघयिषया शून्या सिद्धियंत्र न तिष्ठति । स पक्षः

(भाषापरिच्छेद, कारिका ७०)

पृष्ठ १६०

टिप्पणी १२-व्याप्ति परीक्षा में बौद्ध मत

तकंप्रणाली में व्याप्ति की परीक्षा बड़ी आवश्यक है। हम कितपय मानवों में ही मरणधर्मता को देखते हैं और उसी के आधार पर सब मानवों में उस धर्म को विद्यमान मान बैठते हैं। यह कहाँ की बुद्धिमत्ता हैं? ऐसी सार्विष्ठक व्याप्ति किस प्रकार यथार्थ मानी जा सकती है? इस विषय में बौद्ध नैयायिकों—दिङ्नाग, धर्मकीर्ति आदि ने व्याप्ति के निषेधात्मक पक्ष पर विशेष जोर दिया है। साध्य के अभाव में हेतु की अनुपलब्धि यदि मिले तो वह व्याप्ति यथार्थ मानी जायेगी। उनके मतानुसार व्याप्ति (अविनाभाव) का प्रत्येक दृष्टान्त हेतु तथा साध्य के नियत सम्बन्ध को सूचित करता है। यह सम्बन्ध तादात्म्य और तदुत्पत्ति (कार्य-कारणभाव) पर आश्रित रहता है। पर्वत विह्नमान है, धूम की सत्ता रहने से यहाँ जहाँ-जहाँ साध्य का (विह्न का) अभाव है वहाँ हेतु की (धूम की) भी उपलब्धि नहीं होती, जैसे—तालाव तथा कुयें में। इसलिए यहाँ व्याप्ति बिलकुल ठीक है।

टिप्पणी १३ - व्याप्ति परीक्षा में वेदान्तमत

वेदान्त मत बौद्ध मत से पृथक् हैं। वेदान्तियों का कहना है कि व्याप्ति साहचयं के (एक साथ रहने) अवलोकन पर आश्रित रहती है। यदि दो वस्तुयें सदा एक साथ रहती हों (सहचार) तथा इसके विपरीत कोई भी दृष्टान्त हमारी दृष्टि में नहीं आया हो, तो वहाँ व्याप्ति सम्बन्ध ठीक माना जाता है; अर्थात् व्याप्ति की यथार्थता के लिए साध्य तथा हेतु का सहचार (एक साथ रहना) ही आवश्यक नहीं है; प्रत्युत व्यभिचार (उलटा उदाहरण)

का अदर्शन भी उतना ही आवश्यक होता है। फलतः व्यभिचार के अदर्शन के साथ ही साथ सहचार का दर्शन जहाँ होगा वहीं व्याप्ति ठीक मानी जायेगी। केशन्तपरिभाषा का यही कथन है (पृष्ठ ५३)—व्यभिचारादर्शने सित सह-बार दर्शनेन गृह्यते व्याप्तिः। वेदान्त का यह मत त्याय को भी सम्मत है।

#### पृष्ठ १६८

रिपणी १४-आकाङ्क्षा आदि त्रिविध साधन

पद के समूह को वाक्य कहते हैं, परन्तु इस पदों में आकाङ्क्षा, योग्यता तथा सिप्तिष्ठ का रहना नितान्त आवश्यक होता है। आकाङ्क्षा वहाँ होती वहाँ कोई पद दूसरे पद के अभाव में वाक्य के पूरे अर्थ को प्रकट नहीं करता। अशंभट्ट के शब्दों में—'पदस्य पदान्तरव्यितरेकप्रयुक्तान्वयानुभावकत्वम् आकाङ्क्षा'। यथा—'गौः अश्वः पुरुष, हस्ती' यह पदों का समूह होने पर श्री वाक्य नहीं है, क्यों कि कोई भी पद वाक्य के सम्पूर्ण अर्थ को 'गच्छिति' के समान क्रियापद के अभाव में प्रकट नहीं करता। योग्यता का अर्थ है— वर्ष का वाधिक न होना (अर्थाबाधों योग्यता)। 'आग से सींचता है'— वाक्य नहीं है, क्यों कि सींचना-क्रिया से आग जैसी ठोस चीज का सम्बन्ध नहीं रेठता। सिन्निधि का अर्थ है—पदों के उच्चारण में समीपता। यदि इस समय कोई कहता है—'घड़ा' और घण्टे भर के बाद कहता हैं 'लाखों' यह वाक्य नहीं वन सकेगा। अत एव वाक्य के अथ-बोध में इन तीनों की आवश्यकता सदा रहती है।

#### पुष्ठ २००

टिप्पणी १५ —कार्य-कारण का लक्षण और सम्बन्ध

'कारण' का मान्य लक्षण है -- ''अनन्यथासिद्धनियतपूर्ववृत्तित्वं कारणत्वम्'' (है पिका, पृ० २५ तथा मुक्तावली, का० १६)। प्रागभाव के प्रतियोगी की क्षेत्रा 'कार्य' है (कार्य प्रागभाव-प्रतियोगि)। जिस वस्तु का अभाव होता है, खे अभाव के प्रति 'प्रतियोगी' कहते हैं। उत्पत्ति से पूर्व कारण ( मृत्तिका ) में (घट) घट का अभाव 'प्रोगभाव' है। इसके प्रतियोगी को अर्थात् घट की कार्य कहेंगे।

कार्य-कारण सम्बन्ध की मीमांसा दर्शनशास्त्र का नितान्त मौलिक कार्यं क्योंकि इसी सम्बन्ध पर अन्य सिद्धान्तों की संगति सिद्ध होती है। कार्य-गरण का सम्बन्ध चार प्रकार का माना जाता है—(१) असत् से सत् की ज्यिति (बौद्ध), (२) सत् से सत् की उत्पत्ति (सांख्य-सत्कारवाद). (३) सत् से असत् कार्यं का उदय (वेदान्त-निवर्तवाद) तथा (४) सत् की उत्पत्ति से पूर्वं असत् कार्यं की उत्पत्ति (न्याय)। न्याय के अनुसार कारण में कार्यं की सत्ता उत्पत्ति से पूर्व नहीं रहती, अर्थात् कारण-सामग्री के उपयोग करने से मृत्तिका में 'घट' नामक एक अभूतपूर्वं नवीन वस्तु की उत्पत्ति होती है। नैयायिक दृष्टि में कार्यं उपादान कारण से एकदम भिन्न है। जिस सूत्र-समूह से घट बनता है, वह सूत ही कपड़ा नहीं है; प्रत्युत कपड़ा सूत से अत्यन्त भिन्न है। कारणक्यापार से पूर्वं कारण में विद्यमान कार्यं नहीं रहता। अतः इस सिद्धान्त का नाम असत्-कार्यवाद या आरम्भवाद है।

#### पृष्ठ २०६

## टिप्पणी १६ - उदयानाचार्य की ईश्वरसिद्धि विषयक युक्तियाँ

उदयनाचार्य ने न्यायकुसुमाञ्जलि में ईश्वर की सिद्धि अकाटच यक्तियों के सहारे की है। उन्हीं की कतिपय युक्तियाँ संक्षेप में दी जाती हैं—(१) कार्यात्— जगत् समस्त पदार्थं परमाणुजन्य, सावयव तथा अवान्तर महत्त्व-विशिष्ट है। कार्यं के लिए कर्ता को सत्ता मानना उचित ही है। घट की उत्पत्ति तदुत्पादक कुलाल की सत्ता के विना न्यायसंगत नहीं है; उसी प्रकार कार्यं हप इस जगत् की सृष्टि करने वाला कोई चेतन पदार्थ अवश्य होगा। (२) आयोजनात्—सृष्टि के अवसर पर परंमाणुद्वय के संयोग से द्वचणुक की उत्पत्ति होती है, परन्तु जड परमाणुओं का एक साथ आयोजन होना स्वयं सिद्ध नहीं हो सकता। इसके लिए किसी चेतन पदार्थ की कल्पना नितान तर्कयुक्त है। (३) घृत्यादे:—तीसरी युक्ति संसार के घारण करने के विषय में है। यदि कोई चेतन धारण करनेवाला न होता तो यह जगत् कव का गिर गया होता। इस सृब्ट जगत् का नाश प्रलयकाल में होता है अतः नाश के लिए किसी नाशकर्ता की आवश्यकता बनी हुई है। (४) पदात्—इस जगत् में अनेक कला-कौशल विद्यमान हैं, जैसे वस्त्र का बनना, गृह की एक विशिष्ट प्रकार से रचना करना। इस सम्प्रदाय-व्यवहार के लिए इसकी उत्पत्ति के लिए किसी ज्ञानवान् व्यक्ति की कल्पना करनी पड़ती है। (४) प्रत्ययत: —श्रुति हमारे लिए परम प्रमाण हैं। उसके प्रतिपादित सिद्धान्तों में किसी प्रकार की त्रुटि या विप्रति पत्ति नहीं होती। कितने भी कुशाग्रबुद्धि के द्वारा किया गया अनुमान श्रुति की शिला पर पटके जाने से, विरुद्ध होने पर चूर-चूर हो जाता है। श्रुति की इस प्रमाणश्रेष्ठता का रहस्य क्या है? यही कि यह सर्वंशक्तिमान् सर्वं ईश्वर के द्वारा निर्मित की गई है। श्रुति का ज्ञान ईश्वर का परिचायक है। (६) श्रुते

अति स्पष्ट शब्दों में ईश्वर की सिद्धि बतलाती है। श्वेताश्वतर उपनिषद् (६१११) प्रतिपादित कर रहा हैं कि ईश्वर सब प्राणियों में छिपा हुआ है, सर्वव्यापी है, सब प्राणियों का अन्तरात्मा है, वह सबका नियामक तथा सिक है। भगवद्गीता (१।१७) में श्रीकृष्ण ने अपने को जगत् का पिता, माता, धाता तथा प्रभव; प्रलय तथा स्थान बतलाया है। (७) वाक्यात् — महाभारत आदि ग्रन्थों के रचियता के समान वाक्यभूत वेदों का भी कोई खिपता अवश्य होगा। (८) संख्याविशेषात् — द्वचणुक में परिमाण की इलित परमाणुगत परिमाण (पारिमाण्डल्य) से न होकर परमाणुगत संख्याद्वय से होती है, ऐसा नैयायिकों का सिद्धान्त है। यह द्वित्व संख्या बपेक्षावृद्धि के द्वार उत्पन्न होती है जो चेतन व्यक्ति के ही द्वारा निष्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति में द्वचणुकों में संख्या की उत्पत्ति ईश्वर की सत्ता की बिद्ध कर रही है। (१) अहष्टात्—धर्म करने से पुण्य तथा अधर्म करने से गाप उत्पन्न होता है। धर्माधर्म का अपर नाम अदृष्ट है। अदृष्ट कर्म-फल के उतादन में कारणभूत माने जाते हैं, परन्तु जड़ अदृष्ट में फलोत्पादन शक्ति बिना चेतन की प्रेरणा के सम्भव नहीं। अतः अदृष्ट की फलवत्ता के लिए भी र्ष्यर को मानना ही न्यायसंगत होगा। इन युक्तियों की सहायता से न्याय श्वर की सिद्धि स्वीकार करता है।

इन युक्तियों को संक्षेप में उदयनाचार्य ने न्यायकुसुमाञ्जलि (४।१) के एक श्लोक में इस प्रकार प्रदर्शित किया है—

> कार्यायोजनवृत्यादेः पदात् प्रत्ययतः श्रुतेः। वाक्यात् संख्याविशेषाच्च साघ्यो विश्वविदव्ययः॥

> > पृष्ठ २०७

व्यिणी १७—न्यायमत में प्रवृत्ति का विचार

मनुष्य की प्रत्येक चिकीर्षा (करने की इच्छा) किसी विशेष प्रयोजन के किए अश्रित रहती है। चिकीर्षा के तीन हेतु हैं—(१) कृतिसाध्यता-ज्ञान— ख़ बात का ज्ञान कि यह कार्य हमारे द्वारा साच्य हो सकता है; (२) ख़्रिसाधनताज्ञान—कार्य के करने से किसी अभिलिषत वस्तु की सिद्धि का बात; (३) बलवदनिष्टाजनकताज्ञान—बलवान् अनिष्ट के न उत्पन्न होने का बात। इन तीनों ज्ञानों की चिकीर्षा के प्रांत हेतुता है, प्रथम दो भावात्मक ख़ है और अन्तिम अभावात्मक हेतु है। समग्र प्रकृति के मूल ये ही है। कार्य स्थारे साध्य हो सकता है, इसका ज्ञान नितान्त आवश्यक है।

इस ज्ञान के अभाव में वर्षा की उत्पत्ति अथवा चन्द्रमण्डल के पकड़ने में जीव की प्रवृत्ति नहीं होती। अभीष्ट वस्तु की सिद्धि का ज्ञान भी जब तक नहीं है, तब तक हमारी प्रवृत्ति हो नहीं सकती। तृष्त पुरुष के भोजन में अप्रवृत्ति का कारण यही है। वलवान् अनिष्ट को अनुपत्ति का ज्ञान भी प्रवृत्ति उत्पन्न करने में साधक होता है। रोग से दूषितचित्त पुरुष विषभक्षण कर आत्महत्या इसीलिये कर लेता है कि उसे बलवान् अनिष्ट न उत्पन्न होने का ज्ञान रहता है। उपादान का प्रत्यक्ष होना भी इसी प्रकार हेतु होता है। संक्षेप में प्रवृत्ति के दो कारण हैं—कार्यताज्ञान (इस कार्य का करना हमारा कर्तव्य है, इसका ज्ञान) तथा इष्टसाधनताज्ञान (कार्य के करने से इष्ट वस्तु की उत्पत्ति का ज्ञान)। प्रथम पक्ष प्रभाकर मीमांसकों का और द्वितीय पक्ष नैयायिकों तथा भाट्टमतानुयायी मीमांसकों का है।

प्रवृत्ति के तीन कारण हैं—राग (सुख देनेवाले पदार्थों में आसक्ति), देव (प्रतिकूल वस्तुओं से विरिक्ति) तथा मोह (वस्तु के यथार्थं रूप को न जानने से मिथ्याध्यवसायवस्तुपरमार्थापरिच्छेदलक्षणो मिथ्याध्यवसायो मोहः)—ये तीन प्रवृत्ति के साक्षात्कारण हैं। ये तीनों निशिष्ट समुदाय के प्रतिनिधि हैं। अतः गौतम ने ४।१।३ सूत्र में इनके सिम्मिलित रूप को 'त्रैराश्य' कहा है। रागपक्ष में काम, मत्सर, स्पृहा, तृष्णा तथा लोभ की गणना है। द्वेषपक्ष में क्रोध, ईष्प्रां, असूया द्रोह, अमर्ष का तथा मोहपक्ष में मिथ्याज्ञान, विचिकित्सा (कि स्विदिति विमर्शः = यह क्या है? ऐसा विचार), मान (असद्गुणा-ध्यारोपेण स्वीत्कर्षबुद्धः = अविद्यमान गुणों की कल्पना कर अपने को उत्कृष्ट मानना = धमण्ड), प्रमाद (असावधानता) का समावेश किया जाता है। प्राणिमात्र की समस्तप्रवृत्तियों का उदय इन्हीं कारणों से होता है, परन्तु राग-द्रेष के उत्पादक होने से प्रवृत्ति में सबसे अधिक हेतुता मोह की है। वात्स्यायन के द्वारा निर्दिष्ट 'पूर्वोक्ता दोषाः' का विस्तृत वर्णन जयन्त भट्ट ने न्यायमञ्जरी (प्रवर्तनालक्षणो दोषः १।१।१९ में) किया है।

पृष्ठ २०५

टिप्पणी १८-मुक्त आत्मा का रूप-

स्वरूपैकप्रतिष्ठानः परित्यक्तोऽखिलैर्गुणैः । कर्मिषट्कातिगं रूपं तदस्याहुर्मेनीषिणः ।। संसारबन्धनाघीनदुःखक्लेशाद्यद्षितम् ।

( न्यायमञ्जरी, पृ० '७७ )

रिप्पणी १६-मोक्ष का द्विविध रूप

उद्योतकर ने दो प्रकार का निःश्रेयस माना है—(१) अपरनिःश्रेयस तथा (२) परनिःश्रेयस । तत्वज्ञान ही इन दोनों का कारण है । जीवन्मुक्ति को अपरनिःश्रेयस कहते हैं, विदेहमुक्ति को पर-निःश्रेयस । वाचस्पति ने तत्पर्य टीका (पृ० ५०-५१) में इन दोनों के अन्तर का विस्तार से विवेचन किया है । आत्मा के विषय में चार प्रतिपत्तियों है—श्रवण, मनन, ध्यान तथा साक्षात्कार । आन्वीक्षिकी का उपयोग संशयादितत्त्व तथा प्रमाणतत्त्वके बोधन में होता है, परन्तु मनन से भी तुरन्त साक्षात्कार का उदय नहीं होता, क्योंकि विपर्ययज्ञान के नाश हो जाने पर भी उसकी वासना का उपक्षय नहीं होता । ध्यान आत्मसाक्षात्कार के लिए नितरां उपादेय है । बिना योगज-ध्यान के आत्मतत्त्व की अपरोक्ष अनुभूति उत्पन्न नहीं होती । चतुर्थी प्रतीति पानेवाले पुरुष को जीवन्मुक्त कहते हैं, परन्तु प्रारब्ध कर्मों का सम्बन्ध तब कि भी लगा ही रहता है । इनको भी उपभोग से जब क्षीण कर देते हैं, तभी परनिःश्रेयस का उदय होता है ।

परं निःश्रेयसं न तावद् भवति यावद् उपभोगादुपात्तकर्माश्यप्रचयो न क्षीयते । तस्मात् तत्त्वसांक्षात्काराधानप्रयत्नात् परस्तदुपभोगप्रयत्नश्चास्थेयः । तथा च न तुल्यकाल उत्पादः परापरयोनिःश्रेयसयोः—तात्पर्यटीका, पृ० ५१ ।

निःश्रेयसस्य परापरभेदात् । यत्तावदपरं निःश्रेयसं तत् तत्त्वज्ञानानन्तरमेव भवति । परं च निःश्रेयसं तत्त्वज्ञानात् ऋमेण भवति – (न्यायवात्तिक १।१।१) ।

पृष्ठ २१०

टि॰ २०-न्याय का उद्देश्य-

दुःशिक्षितकुतकशि-लेश-वाचालितानानाः । शक्याः किमन्यथा जेतुं वितण्डाटोपपण्डिता ।। गतानुगतिको लोकः कुमार्ग तत्प्रतारितः । मा गादिति छलादीनि प्राह कारुणिको मुनिः ॥ (न्यायमञ्जरी, पृ०११)

# अष्टम परिच्छेद वैद्योषिक दर्शन

पुष्ठ २२१

टिप्पणी १-शिवादित्य का समय

श्रीहर्षं ने खण्डनखण्डखाद्यं में प्रभा के लक्षण का खण्डन किया है—तेषु तावत् तत्त्वानुभूति प्रमा इत्युक्तम् । इस वाक्य की टीका करते समय शंकर मिश्र ने इसे न्यायाचार्यं के 'लक्षणमाला' ग्रन्थ का बतलाया है। ये न्यायाचार्यं कक्षणमाला के कर्ता शिवादित्य मिश्र हैं। फलतः इनका समय १२ वी शती से इधर नहीं हो सकता।

पृष्ठ २२३

टिप्पणी २-पदार्थ का लक्षण-

प्रमितिविषयाः पदार्थाः ( सप्तपदार्थी ), अभिधेयत्वं पदार्थस्य सामान्य-लक्षणम् ( तर्कदीपिका, पृष्ठ २ )।

पृष्ठ २२४

f

टिप्पणी ३—तम कः द्रव्यत्व परिहार

अन्यकार के विषय में नैयायिकों तथा वैशेषिकों की यही निश्चयात्मक घारणा है, पर श्रीघराचार्य इस मत से सहमत नहीं हैं। न्यायक व्हाने अपने इस स्वतन्त्र मत का वर्णन किया है। उनका कहना है कि किसी वस्तु पर आरोपित नील वर्ण के अतिरिक्त अन्यकार कोई भिन्न वस्तु नहीं है। अतः वे तम को गुण के अन्तर्गत मानते हैं। उदयनाचार्य ने इस मत का खण्डन कर प्रकाशसामान्यभाव को स्वीकृत किया है (किरणा॰, पृ॰ ११२)। माघवाचार्य ने सर्वदर्शनसंग्रह (पृ॰ ६०) में प्रभाकर मीमांसकों के एकदेशीय मत का उल्लेख किया है जिसके अनुसार अन्यकार आलोकज्ञान का अभाव रूप हैं, ति आलोक-सामान्य का। इस प्रकार तम के स्वरूप के विषय में वैशेषिक वे खूब विवेचना की है। खण्डनखण्डखाद्य के रचिता दार्शनिकशिरोमणि श्रीहर्ष

क्ष मतबादों से पूरे परिचित थे। अत: उन्होंने औलूक दर्शन को तम के सहपितर्णय में नितान्त समर्थ बतलाते हुए कवित्व तथा दार्शनिकत्व दोनों का मनोरम सामझस्य उपस्थित किया है:—

ब्बान्तस्य वामोरु विचारणायां वैशेषिकं चारु मतं मतं मे । औलूकमाहुः खलु दर्शनं तत् क्षमं तमस्तत्त्वनिरूपणाय ॥ (नैषघ० २२।३६)

#### पृष्ठ २२५

रिप्पणी ४-वायु की अनुपलब्ध-

सत्यपि द्रव्यत्वे महत्त्वे रूपसंस्काराभावाद् वायोरनुपलब्धिः—( वैशेषिक पुत्र ४।१।७ तथा प्रशस्तापादभाष्य, पृ० १६ )।

रिप्पणी ५-प्रत्यक्ष में उद्भूत रूप की कारणता

उद्भूत अर्थात् उत्पन्न रूप का ही नेत्र के द्वारा प्रत्यक्ष होता है— उद्भूतरूपं नयनस्य गोचरः (भाषापरिच्छेद, कारिका ५४)।

टिप्पणी ६—वायु का प्रत्यक्ष—

तस्मात् प्रभां पश्यामीतिवद् वायुं स्पृशामीति प्रत्यवस्य संभवाद् वायोरिप अलक्षं सम्भवत्येव—( मुक्तावली, का० ४६)

#### पृष्ठ २२६

रिष्पणी ७—शरीर से आत्मा की भिन्नता

बात्मा शरीर से भिन्न है। इसके विषय में जयन्त भट्ट ने बड़ी ही सुन्दर
कि दिखाई है। शिशु का मुख विकसित दीखता है। यह हर्ष की सूचना है।
हैं की यह स्मृति होने से ही शिशु के मुख में विकास दृष्टिगोचर होता है।
पित अनुभव के आधार पर होती है, परन्तु इस जन्म में अनुभव न होने से
विकास के अनुभव के कारण इस जन्म में यह स्मृति हो रही है। स्पष्टतः
विला शरीर से भिन्न है। जयन्त मट्ट का वह महत्त्वपूर्ण श्लोक यह है—

तस्मान्मुखिवकासस्य हर्षो हर्षस्य च स्मृतिः । स्मृतेरनुभवो हेतुः स च जन्मान्तरे शिशोः ॥ (न्यायमञ्जरी, पृ॰ ४७०)

## टिप्पणी ५--दुग्घपान में शिशु की प्रवृत्ति

द्रब्टव्य वैशेषिक सूत्र ३।२।४ तथा इस पर उपस्कार; प्रशस्तपादभाष्य । पृ० १२-१४; न्यायकन्दली, पृ० ७१-८८ ।

#### पृष्ठ २३०

अव आत्मा के अनुभव पर विचार करना है। इस विषय को लेकर प्राचीन तथा नव्य नैयायिको में मतभेद सा दीख पड़ता है। वात्स्यायन का

स्पष्ट मत है कि आत्मा अनुमान का विषय है तथा

व

P

#### टिप्पणी ६-आत्मा का अनुभव-

आत्मा की अनुमेयताः इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि इस अनुमान के लिंग है-(१।१।१० पर न्यायभाष्य)। किसी सुख देनेवाली प्राचीन मत वस्तु को पाने की इच्छा, दुःख देनेवाली वस्तु से द्वेष जिसमें उत्पन्न हुआ करता है, यही आत्मा है। इस प्रकार प्राचीन नैयायिक आत्मा को अनुमेय मानते हैं, परन्तु पिछले नैयायिकों ने आत्मा को प्रत्यक्ष का विषय माना है, तथा उसके प्रत्यक्ष के लिए एक पृथक् अन्तरिन्द्रिय (मन) स्वीकार किया है। इस आत्मा का मानस मानस प्रत्यक्ष में भी मतभेद है। कोई नैयायिक प्रत्यक्ष नवीन मत आत्मा का मन के साथ सम्पर्क होने पर 'अहमस्मि' (मैं हूँ) अहंप्रत्यय रूप से शुद्ध चतन्यरूप में उसका अनुभव बतलाते हैं, परन्तु अन्य नैयायिक शुद्ध चैतन्यरूप को प्रत्यक्ष का अविषय मान कर 'मैं जानता हूँ 'मैं सुखी हूँ' इत्यादि परामशं वाक्यों में प्रकटित, प्रत्येक ज्ञान में ज्ञातारूप से आत्मा की दोनों का समन्वय प्रत्यक्षसिद्धं स्वीकार करते हैं। आत्म-प्रत्यक्ष के जयन्त भट्ट साधनभूत मन के इन्द्रियत्व के विषय में नाना मत हैं। इन दोनों मतों का समन्वय जयन्त भट्ट ने यह कहकर दिखलाया है कि

थात्मा के मानस प्रत्यक्ष मानने पर भी उसे अनुमेय मानना ही युक्तिसंगत है—"अनुमेयत्वमेवास्तु लिंगेनेच्छादिनाऽऽत्मनः" (न्यायमखरी, पृ० ४३४)।

अहं-प्रत्यक्ष रूप से आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव महिष कणाद को भी सम्मत है। आत्मा न तो आगमिक हैं और न अनुमेय; अपि तु प्रत्यक्षगम्य है। अतुमित के आश्रय लेने का अभिप्राय शरीरादि में आत्म-बुद्धि माननेवाले सन्देहवाहियों हा निराकरण मात्र है। इसी अभिप्राय से शरीर में प्राण-अपान की सत्ता, निमेष, उन्मेष, जीवन कार्य आदि को कणाद ने आत्मसिद्धि में लिङ्ग बतनाया है।

#### पृष्ठ २३४

विष्णा १० - जाति तथा उपाधि का अन्तर-

अनेक व्यक्तियों में रहने पर भी कोई घर्म सामान्य या जाति नहीं बन सकता; जाति की बाधिका अनेक बातें हैं, जिनका एकत्र उल्लेख उदयनाचार्य ने इस प्रसिद्ध कारिका में किया है—

> व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वं संकरोऽयानवस्थितिः । रूपहानिरसम्बन्घो जातिबाघक-संग्रहः ॥

जाति के वाधकों का निर्देश इस प्रकार है-

- (१) व्यक्ति का एक होना—आकाश सर्वत्र एक ही होता है। अलिए 'आकाशत्व' जाति नहीं हो सकती।
- (२) व्यक्ति की तुल्यता—जहाँ भिन्न-भिन्न शब्द एक ही व्यक्ति के विषक होते हैं, वहाँ भिन्न-भिन्न जातियाँ नहीं होतीं। घट तथा कलश एक ही

  विक्ति के दो नाम हैं। फलतः व्यक्ति की तुल्यया होने से 'घटत्व' तथा

  किस्सत्व' दो भिन्न जातियाँ नहीं हो सकतीं।
- (३) संकर—जहाँ एक सामान्य के कुछ व्यक्ति दूसरे सामान्य में आ वायं और दूसरे सामान्य के कुछ व्यक्ति प्रथम सामान्य में चले जायं, तो किर' दोष होता है। इस दशा में जाति नहीं होती। 'भूतत्व' तथा 'मूर्तत्व' को जीजिए। भूत पाँच हैं—पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। मूर्त भी विमागों में वर्तमान हैं। फलतः 'संकरता' के कारण भूतत्व तथा मूर्तंत्व विमागों में वर्तमान हैं। फलतः 'संकरता' के कारण भूतत्व तथा मूर्तंत्व विमान हीं माने जा सकते।
- (४) अनवस्था—घट की जाति है घटत्व। यदि घटत्व की भी जाति पद्मिता' माने, तो उसकी भी जाति माननी पड़ेगी और इस सिलसिले का भी जाति माननी पड़ेगी और इस सिलसिले का भी जाति ही नहीं होगा। इस तरह जाति की जाति मानने में अनवस्था जाता है ('इनिफिनिट रिग्रेस' अंग्रेजी में ख्यात दोष)। इसलिए भित जाति की जाति नहीं होती।

रेड मा० द०

- (प्र) रूपहानि—स्वरूप की सिद्धि न होना। जहाँ जाति की कल्पना करने पर व्यक्ति के स्वरूप की हानि होती है, वहाँ जाति नहीं होती। 'विशेष' संख्या में बहुत होता है; तथापि 'विशेषत्व' जाति नहीं होती। विशेष सामान्य से विपरीत कल्पना है। उसमें जाति मानने से विशेष के रूप को हानि पहुँचती है।
- (६) असम्बन्ध—सम्बन्ध न होना । जाति व्यक्ति में 'समवाय' सम्बन्ध से रहती है। जहाँ यह सम्बन्ध सम्भव नहीं, वहाँ जाति नहीं होती। 'समवायत्व' जाति नहीं है, क्योंकि समवाय के साथ उसका समवाय सम्बन्ध कैसे हो सकता है ? इसका तात्पर्य यह है कि जाति केवल द्रव्य, गुण तथा कमें में ही रहती है, सामान्य, विशेष तथा समवाय में जाति नहीं होती। किसी शब्द में 'त्व' लगा देने से वह जाति नहीं बनती, केवल उपाधि वनती है। ऐसे गुण जो अनेक वस्तुओं में तो रहते हैं, 'परन्तु जिनके द्वारा स्वतन्त्र जाति कल्पित नहीं हो सकती, वे उपाधि कहलाते हैं।

6

1

वि

वत

前

PE

नेवा

后馬

E

1

神

Æ

सामान्य के दो प्रकार होते हैं—(१) अखण्ड सामान्य तथा (२) सखण्ड सामान्य। अखण्ड सामान्य पदार्थ से साक्षात् सम्बद्ध होता है। इसे जाति कहते हैं। सखण्ड सामान्य पदार्थ से परम्परया सम्बद्ध होता है। इसी का प्रसिद्ध अभिधान उपाधि है जैसे दण्डत्व तथा दण्डित्व। समग्र दण्डों में रहते के कारण 'दण्डत्व' जाति का नदाहरण है। 'दण्डित्व' का अर्थ है दण्डधारण करनेवाले का भाव। यह तभी तक बना रह सकता है जब तक किसी ने दण्ड धारण कर रक्खा है। दण्ड-संयोग की अपेक्षा ही 'दण्डित्व' कहा गया है। दण्डसंयोग हटते ही दण्डित्व धर्म भी हट जावेगा। इस प्रकार 'दण्डित्व' परम्परया सम्बद्ध है और इसी लिए यह 'उपाधि' का दृष्टान्त है।

साक्षात् सम्बद्धमखण्डसामान्यं जातिः । परम्परया सम्बद्धं सखण्डसामान्यम्

उपाधिः (दीपिका किरणावली, पृष्ठ २२ )।

वौद्ध लोग व्यक्ति से पृथक् 'जाति' नामक कोई पदार्थ नहीं मानते। 'सामान्य' कोई वास्तव चीज नहीं है, केवल नाममात्र है। अंग्रेजी शब्दों में कह सकते हैं कि सामान्य 'रीयल' न होकर 'नामितल' है। उनकी दृष्टि में इसे सवंगत मानें या सीमित मानें, दोनों दशाओं में दोष रहता है। जयन्त भट्ट के 'न्यायमद्भरी' में तथा श्रीघर ने 'न्यायकन्दली' में इसका खण्डन किया है। जयन्त भट्ट के अनुसार व्यक्ति के साथ न तो जाति उत्पन्न होती है, न व्यक्ति के नाश के साथ नष्ट होती हैं; यह नित्य है। सब घट व्यक्तियों के नष्ट हो जाते त्रभी 'घटत्व' विद्यमान ही रहता है। श्रीधर सामान्य को व्यक्ति के पहचान हुंग नामनिर्देश का कारण मानते हैं। 'सामान्य' के कारण ही दो गो-घ्यक्ति कि ही गो-नाम से पुकारे जाते हैं। पाश्चात्य दर्शन में भी सामान्य के विषय क्षिनिलजम' तथा रीअलिजम' के विभिन्न मत इस प्रकार विवाद के विषय है।

#### पृष्ठ २३८

विषणी ११-- न्याय तथा वैशेषिक मत में अन्तर

(१) वैशेषिक लोग द्वित्व, त्रित्व आदि संख्याओं को 'अपेक्षाबुद्धि जन्य' मानते हैं। जब द्रष्टा के सामने कोई चीज आती है, उसका ज्ञान एक साथ ही हीं हो जाता; प्रत्युत इनका ज्ञान एक एक कर होता है, जैसे 'यह एक चीज हैं 'वह एक चीज हैं'। इसी कई एकत्व ज्ञान को अपेक्षा-बुद्धि कहते हैं। ब दो एकत्व का ज्ञानं होता है, तो अपेक्षावुद्धि से द्वित्व की उत्पत्ति होती है कि 'ये दो चीजें हैं'। द्वित्वादि संख्या अपेक्षाबुद्धि से उत्पन्न होती है और इसी निए यह अनित्य है। इस प्रकार वैशेषिकों को द्वित्वादि संख्या 'अपेक्षाबुद्धि-क्व'है; यह सिद्धान्त मान्य है। नैयायिको का मत इस विषय में भिन्न है। लका कहना है कि द्वित्वादि संख्याओं का 'अपेक्षावुद्धि' के द्वारा केवल ज्ञान हैं है, उत्पत्ति नहीं। वैशेषिक मत में द्वित्वादि संख्याओं की एक स्वयं लिन्त्र संज्ञा है, न्यायमत में ऐसा मान्य नहीं। एकत्व के ही अन्तर्गत ये सब बालर संख्यायें हैं। जब कई एकत्व का भान होता है, तब द्वित्वादि संख्या भ केवल ज्ञान होता है, स्वयं वह उत्पन्न नहीं होती। इस प्रकार संक्षेप में म कह सकते हैं कि वैशेषिक मत में दित्वादि संख्या 'अपेक्षाबुद्धि-जन्य' है, लि न्यायमत में यह संख्या 'अपेक्षाबुद्धि-ज्ञाप्य' है। दोनों मतों में यही ष्तर हैं। निष्कर्ष यह है कि वैशेषिक मत में द्वित्व की कल्पना अनेक एकत्वों केल्पना से स्वतन्त्र है। 'द्वित्व' एक स्वतन्त्र वस्तु है, जिसकी उत्पत्ति मिताबुद्धि से होती हैं, परन्तु न्यायमत में एकत्व की कल्पना के भीतर ही की कल्पना निविष्ठ है। अतः अपेक्षाबुद्धि से इसकी केवल अभिन्यक्ति हैं हैं है, उत्पत्ति नहीं ( जैसा वैशेषिक मानते हैं )।

(२) पाकज उत्पत्ति—नैयायिकों का सिद्धान्त है कि घड़े को आग में कि घड़े का नाश नहीं होता; प्रत्युत छिद्रों से होकर गर्मी परमाणुओं के बेदल देती है। अतः घड़े का पाक होता है, परमाणुओं का नहीं।

इसका नाम 'पिठर पाक' मत है, परन्तु वैशेषिकों के मत में अग्नि व्यापार से परमाणु अलग अलग हो जाते हैं तथा पक कर लाल होकर वे ही द्वशणुकादि कम से पुन घटोत्पत्ति करते हैं। इसकी संज्ञा 'पीलु' (अणु) पाक' है। पीलु पाकवाद पर वैशेषिकों का बड़ा आग्रह है (मुक्ता॰, का॰ १०५; न्या॰ मं॰, पृ० ११-१२)।

(३) विभागज विभाग—विभाग से दूसरा विभाग उत्पन्त होता है। कागज से कलम का तथा कलम से हाथ का सम्बन्ध है। हाथ से ज्योंही कलम अलग हो जाता है, त्योंही कागज तथा हाथ का भी विभाग हो जाता है। यह विभाग एक अन्य विभाग से उत्पन्त होता है। दूसरा उदाहरण लीजिए। घड़े के परमाणुओं में जब चलन किया होती है, तब एक परमाणु अन्य परमाणुओं से अलग हो जाता है और इसी कारण उनके रहने के आकाणभाग भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। नैयायिकों को यह मान्य नहीं है। कारण यह है कि अवयवी से अवयव का (परमाणु का घट से) विभाग आदि माना जायगा, तो इनके वीच में रहने वाले नित्य समवाय-सम्बन्ध की दशा क्या होती। समवाय तो वहीं रहता है जहाँ वस्तुएँ कभी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकतीं। इसीलिए नैयायिक लोग इसे नहीं मानते। इसका खण्डन प्रशस्तपाद-भाष्य में किया गया है (पृ०१४२)।

न्याय तथा वैशेषिक के इन्हीं मतभेदों का निर्देश इस प्राचीन श्लोक में किया गया है—

> द्वित्वे च पाक्जोत्पत्तौ विभागे च विभागजे। यस्य न स्खलिता बुद्धिस्तं वै वैशेषिकं विदुः॥

> > पृष्ठ २३६

टिप्पणी १२-वैशेषिकों में 'अभाव' की कल्पना

कणाद तथा भाष्य में षट् पदार्थों का ही वर्णन मिलने के कारण 'अभाव' की कल्पना वेशेषिक दर्शन के इतिहास में पीछे के ग्रन्थकारों की अलौकिक सूझ है; यह कितने ही आलोचकों की घारणा है। शिवादित्य मिश्र के 'सतपदार्थी ग्रन्थ में 'अभाव' का पदार्थों में प्रथम वर्णन मिलने से कुछ लोग उन्हें ही इस पदार्थ की प्रथम कल्पना करनेवाला मानते हैं, पर ये सब घारणायें भ्रान्त हैं। अभाव पदार्थ की कल्पना वैशेषिक सिद्धान्त की पूर्ति के लिए नितान्त आवश्यक है। वास्तव्वाद की लिए अभाव की सत्ता उतनी ही यथार्थ तथा आवश्यक है जितनी भाव

ब्रावां की। वैशेषिक दर्शन के अनुसार दुःखात्यन्ताभावरूपा मुक्ति के स्वरूप इविवेचन अभाव पदार्थ की कल्पना के विना किया ही नहीं जा सकता। इविवेचन अभाव पदार्थ की कल्पना के विना किया ही नहीं जा सकता। इव्याद ने भी सूत्रों (१।२।१ तथा ६।१।३) में अभाव का वर्णन किया है, र पदार्थ रूप से नहीं। उदयनाचार्य इसे सूत्रकार की तृटि या अननुमति भानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कथन हैं कि अभाव की कल्पना सूत्रकार को भी अभिमत थी, उन्होंने प्रतियोगी-मात्र के वर्णन करने से अभाव को भी व्यायों में अंगीकार कर लिया है। अतः अभाव पदार्थ प्राचीन वैशेषिकों को इसलिए क्षावं पदार्थ का विवेचन करना नितान्त आवश्यय है:—

"एते च पदार्थाः प्रघानतयाद्दिष्टाः, अभावस्तु स्वरूपवानपि नोद्दिष्टः; प्रतियोगिनिरूपणाशीननिरूपणत्वात्, न तु तुच्छत्वात्" (किरणावली)

प्रभाकरभट्ट अभाव को अधिकरणात्मक मानकर उसकी पृथक् सत्ता स्रोकार नहीं करते (मानमेयोदय, पृ० २६३-२६४)। नैयायिकों तथा महों ने गुरु मत का खण्डन कर इसकी पृथक्-पदार्थता सिद्ध की है। द्रष्टव्य मुकावली (कारिका १२)।

#### वृष्ठ २४१

रिणणी १३ - वैशेषिक मत में ईश्वर

वैशेषिक दर्शन में ईश्वर की सत्ता मानी गई या नहीं? इस प्रश्न को किर आलोचकों में बड़ा मतभेद है। वैशेषिक सूत्रों में केवल दो सूत्र ईश्वर की ओर संकेत करते प्रतीत होते हैं, परन्तु इनकी व्याख्या ईश्वर में ऐकमत्य नहीं है, 'तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम् (वै॰ सू० १।१।३) में 'तत्' शब्द ईश्वर का बोधक माना गया १, परन्तु वह धर्म का भी प्रतिपादक हो सकता है द्रष्टव्य उपस्कार)। वै॰ १०१।१६ सूत्र में 'अस्मिद्धिशृष्ट' शब्द ईश्वर के समान योगियों का भी विक माना जा सकता है। अतः सूत्रों में ईश्वर का विस्पष्ट निर्देश प्रतीत विवा, परन्तु प्रशस्तपाद से लेकर अवान्तरकालीन ग्रन्थकार ईश्वर की विद्रिष्ट को स्वीकार करते हैं। प्रशस्तपाद ने ग्रन्थ के आदि तथा अन्त विद्रिष्ट की दिस्प्रका प्रमाणभूत माना है, क्योंकि सृष्टिकाल में ईश्वर की सिसुक्षा विद्रिष्ट की इच्छा) से ही जड़ परमाणुओं में आद्य स्पन्दन उत्पन्न होता है।

गया है। गुणरत्न के कथनानुसार वैशेषिक लोग पशुपित के अनुयायी होने से 'पाशुपत' कहे जाते थे (षड्दर्शन समुच्चयवृत्ति, पृ० ५१), जिस प्रकार शिव के भक्त होने से नैयायिक शव कहे जाते थे। इस प्रकार वैशेषिक दर्शन पर अनीश्वरवादी होने का लाछन नहीं लगाया जा सकता।

#### ईश्वर का शरीर

वैशेषिक मतवाले भी अनुमान के द्वारा ईश्वर को सिद्धि मानते हैं, जैसे नैयायिक। ईश्वर का शरीर होता है या नहीं? यदि है. तो किस प्रकार का? इस प्रश्न के उत्तर में काफी मतभेद है। अधिक ग्रन्थकारों का मत है कि ईश्वर का शरीर नहीं होता। शरीर उत्पन्न है आत्मा के धर्माधर्म से, परन्तु ईश्वर में धर्माधर्म नहीं होते। फलतः उसका शरीर भी नहीं होता (न्यायकत्वती पृ० ५६)। अन्य ग्रन्थकारों के मत में संसारी जीवों के धर्माधर्म से ईश्वर का शरीर बनता है और इसीलिए उनका अवतार भी होता है। किसी के मत में परमाणु और किसी के मत में आकाश ही ईश्वर का शरीर है।

## पृष्ठ २४८

#### टिप्पणी १४-बौद्धों के द्वारा जातिखण्डन

वौद्ध दार्शनिक जातिक ल्पना के सबसे कट्टर विरोधी और विदूषक है। उनकी आलोचना का सारांश यह है कि जगत् के स्वतन्त्र सत्तात्मक पदार्थ स्थिति के लिए पृथक् देश को ग्रहण करते हैं। घट से दण्ड पृथक् द्रव्य है, क्योंकि उसका स्थिति-साधक स्थान अलग है। परन्तु जाति के विषय में यह नहीं कह सकते; जाति के स्वतन्त्र पदार्थ होने से उसकी अनुभूति अलग होनी चाहिए थी, परन्तु उसका ग्रहण व्यक्तियों के अतिरिक्त कहीं भी अन्यंत्र नहीं होता। पाचक व्यक्तियों के प्रत्यक्ष होने पर क्या उनके सामान्य का कथमिं ग्रहण होता है? पाचकों में जो सामान्यानुगत धर्म है, वह पाकित्रयाओं के विभिन्न होने पर भी एकाकार अनुगत धर्म के कारण उनमें परस्पर सादृश्य है। ऐसी दशा में सामान्य धर्म की उपलब्धि पाकित्रया में होती है, न कि पाचक व्यक्तियों में। ऐसी विषम स्थिति में 'पाचकत्व' की कल्पना आकाशपुष्य के समान नितान्त निराधार और निःसत्त्व है। 'गोत्व' का अर्थ है गोभिन्न पदार्थ से। जैसे अश्वादिकों से) भिन्न पशुगत धर्म (तिदतरेतरत्वम् अपोहः)। से (जैसे अश्वादिकों से) भिन्न पशुगत धर्म (तिदतरेतरत्वम् अपोहः)। अतः व्यक्ति (स्वलक्षण) की कल्पना वास्तव है, जाति की सत्ता नामतः है, अतः व्यक्ति (स्वलक्षण) की कल्पना वास्तव है, जाति की सत्ता नामतः है, अतः व्यक्ति (स्वलक्षण) की कल्पना वास्तव है, जाति की सत्ता नामतः है, विराह्म नहीं। पण्डित अशोक की यह व्यंग्योक्ति वस्तुतः पर्मस्पिशिषी वस्तुतः नहीं। पण्डित अशोक की यह व्यंग्योक्ति वस्तुतः पर्मस्पिशिषी

है कि पाँच अँगुलियों से अलग जो व्यक्ति सामान्य रूप (अगुलित्व) छठे विश्वं का सद्भाव मानता है उसे अपने सिर पर सींगों को भी स्थिति भाननी चाहिए—

इहासु पश्चस्ववभासनीषु प्रत्यक्षबोघे स्फुटमंगुलोषु । साघारणं षष्ठमिहेक्षते यः श्रुःङ्गं शिरस्यात्मन ईक्षते सः ॥

बौद्धों के 'अपोहवाद' की सिद्धि तथा सामान्य-निरास के लिए द्रष्टव्य महापण्डित रत्नकीर्ति कृत 'अपोहसिद्धि', पण्डित अशोक कृत 'सामान्य-दूषण-हिक्प्रसारिता, न्यायमञ्जरी'—पृ० २६८-३००। जाति के मण्डन के लिए हेक्ए न्यायमञ्जरी, पृ० ३०१-३१८।

# नवम परिच्छेद सांख्य दर्शन

पृष्ठ २५१

टिप्पणी १—'सांख्य' का अर्थ

'सांख्य' नामकरण का रहस्य इसके एक विशिष्ट सिद्धान्त में छिपा हुआ है। प्रकृति तथा पुरुष के पारस्परिक विभेद को न जानने से इस दुःखमय जगत् की सत्ता है, परन्तु जिस समय पुरुष के विशुद्ध स्वरूप का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है उसी समय उसके लिए दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है। विवेक-ज्ञान कारण है तथा दुःख-निवृत्ति कार्य है। इस ज्ञान की पारिभाषिकी संज्ञा है—'पुरुषान्यताख्याति' या 'प्रकृति-पुरुष विवेक'। इसी का दूसरा नाम है संख्या = 'प्रकृतिसम्यक् ख्याति' = सम्यग् ज्ञान = विवेकज्ञान। सांख्य दश्नेन में 'संख्या' के नितान्त मूलभूत सिद्धान्त होने के कारण इस दर्शन का नाम 'सांख्य' पड़ा। महाभारत में 'सांख्य' शब्द की यही प्रामाणिक ब्याख्या की गई है।

बु

सां

(1

वेन्

को

H

तिह

16

1

संख्यां प्रकुर्वते चैव प्रकृतिं च प्रचक्षते। तत्त्वानि च चतुर्विशत् तेन सांख्याः प्रकीर्तिताः।। ( महाभारत )

कुछ लोग तत्त्वनिर्णय के कारण गिनती के अर्थ में व्यवहृत होनेवाते 'संख्या' शब्द से इसका सम्बन्ध जोड़ते हैं, परन्तु यह व्याख्या उतनी प्रामाणिक नहीं प्रतीत होती जितनी पूर्वोक्त व्याख्या।

> दोषाणां च गुणानां च प्रमाणं प्रविभागतः। किंचदर्थमभिप्रेत्य सा संख्येत्युपधार्यताम्।। (महाभारत)

किसी वस्तु के विषय में तद्गत दोषों तथा गुणों की छानबीन करना 'संख्या' कहलाता है। 'संख्या' का अर्थ आत्मा के विशुद्ध रूप का ज्ञान भी किया गया है (शुद्धात्मकतत्त्वविज्ञानं सांख्यमित्यभिधीयते—शाङ्करविष्णुसहस्रनामभाष्य)। हिप्पणी २—सांख्य का उद्गम तथा विकास

सांख्य नितान्त प्राचीन दर्शन है। सांख्य के सिद्धान्तों की उपलब्धि व्यक्तिवदों में होती है। यद्यपि 'सांख्य' शब्द 'योग' शब्द के साथ श्वेताश्वतर व्यनिषद् (६१३) में प्रथमतः उपलब्घ होता है; तथापि इसके अनेक माननीय विद्वान्त उससे भी प्राचीन उपनिषदों से बीजरूप से मिलते हैं। सत्त्व, रज, हम-यह त्रिगुण का सिद्धान्त प्रथमतः छान्दोग्य में दृष्टिगोचर होता है। ब्रान्दोग्य (६।४१) का कथन है कि अग्नि का रूप लाल है, जल का शुक्ल त्या पृथिवी का कृष्ण । इस जगत् की सृष्टि में ये तीनों ही रूप कारणभूत है। प्रकृति की कल्पना में श्वेताश्वतर ने इन्हीं वर्णों का उपयोग किया है। "प्रकृति एक है, अजा - उत्पन्न न होनेवाली है, लोहित, कृष्ण तथा शुक्ल लों को घारण करनेवाली है और अपने स्वरूपानुसार प्रजाओं को उत्पन्न करनेवाली है।" 'इन्द्रियों के वढ़कर अर्थ; अर्थ से वढ़कर मन; मन से बढ़कर वृद्धिः वृद्धिः से वड़कर महान् आत्माः महत् से बढ़कर अव्यक्त तथा अव्यक्त रे बढ़कर पुरुष; पुरुष से वढ़कर अन्य कोई भी वस्तु नहीं होती।' कठ. (१।२।१०, १३) के इस ऋम की सांख्य ने अपने ग्रन्थों में अपनाया है। प्रनोपनिषत् (६।२) में पुरुष की सोलह कलाओं का वर्णन मिलता है, जो बांस्थ के सूक्ष्म शरीर की कल्पना का मूलाधार है। श्वेताश्वतर उपनिषद् तो गंख सिद्धान्तों का भाण्डार है-

> अजामेकां लोहितकृष्णशुक्लां। बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः॥

( श्वेता० ४।५ )

ईश्वर प्रधान या प्रकृति, क्षेत्रज्ञ या जीवों का तथा गुणों का अधिपति हैं (श्वेता० ४।१६)। जिस प्रकार मकड़ा अपने शरीर से उत्पन्न होनेवाले जेनुओं से जाला तनता है, उसी प्रकार ईश्वर प्रकृतिजन्य गुणों के द्वारा अपने के प्रकृति करता है (श्वेता० ६।१०) प्रकृति ईश्वर की मायाशक्ति है, स्वीलिये प्रकृति का अधिपति महेश्वर मायी कहलाता है (श्वेता ४।१०) जेनाता, त्रिगुण तथा प्रकृति-पुरुष-विवेक के सिद्धान्त मत्रायणी उपनिषद् वितीय और तृतीय प्रपाठक) में संकेतित किये गये हैं।

## सांख्य तथा बौद्ध दर्शन

वृद्ध्यांन तथा सांख्यदर्शन के पारस्परिक सम्बन्ध का यथार्थ निरूपण अभी कि विशेष के पाया है। बुद्धचरित में सिद्धार्थ आडार-कालाम जैसे सांख्य-

तन्त्रोपदेशक आचार्य के समीप शिक्षा ग्रहण के लिए जाते हैं। दार्शनिक दृष्टि में भी कतिपय समानताएँ दृष्टिगत होती है। दुःख की सत्ता पर जोर देना, वैदिक कर्मकाण्ड की गौणता स्वीकृत करना, ईश्वर की सत्ता पर अनास्था रखना तथा जगत् को सतत परिवर्तनशील मानना (परिणाम-नित्यता), अहिंसा आदि सिद्धान्त सांख्य तथा वौद्ध दर्शन दोनों में समानरूपेण मान्य हैं। परन्तु सांख्य के प्रकृति-पुरुष जैसे द्विविध तत्त्व की कल्पना, त्रिगुण के सिद्धान्त आदि बौद्ध दर्शन में उपलब्ध नहीं होते । बौद्धदर्शन आरम्भकाल में सांख्य सिद्धान्तों से प्रभावित अवश्य हुआ था। महाभारत के समय में अनेक सांख्याचार्यों का पता तो चलता ही है, साथ ही साथ तीन प्रकार के सांख्य का वर्णन भी मिलता है ( महा० १२।३१८ ) एक सांख्य २४ तत्त्वों, दुसरा २५ तत्त्वों और तीसरा २६ तत्त्वों को अङ्गीकार करता था। महाभारत के जनक-पश्चिशिख संवाद में (शान्तिपर्व ३०३-३०८) सांख्य के प्रधान सिद्धान्तों का सुन्दर वर्णन उपलब्ध होता है। श्रीमद्भागवत आदि पुराणों में भी लोकप्रिय दर्शन सांख्य ही है। इस प्रकार उपनिषद्, इतिहास, पुराण तथा स्मृति-प्रन्थों में सांख्य के सिद्धान्तों की उपलब्धि इसकी प्राचीनता तथा महनीयता की पर्याप्त वोधिका है।

#### कालविभाग

सांख्य दर्शन के ऐतिहासिक विकास पर दृष्टिपात करने से निम्नलिखित समय-विभाग स्वीकृत किये जा सकते हैं—

- (१) उपनिषदों तथा भगवद्गीता का सांख्य (१०००-५०० ई॰ पूर्व) इस काल में सांख्य वेदान्त के साथ सम्मिलित है तथा ईश्वरवाद का समर्थंक है।
- (२) महाभारत तथा पुराणों का सांख्य (लगभग १००-२०० ई० पूर्व (—इसे काल में सांख्य वेदान्त के सिद्धान्तों से पृथक् होकर स्वतन्त्र दर्शन के रूप में प्रकट होता है। साँख्य सिद्धान्तों में विशेष विकास टृष्टिगत होता है। चरक के सांख्य भी इसी काल के सांख्य से मिलता-जुलता है। चरक के सांख्य की अनेक विशेषताएँ (शरीर स्थान, १ अ०) —पुरुष को अन्यक्तावस्था में मानना, तन्मात्राओं का सर्वथा अभाव, मुक्तावस्था में पुरुष की चेतनारित दशा—महाभारत (१२।२१६) में भी उपलब्ध होती हैं, जिससे चरक पन्चिशिख के अनुयायी प्रतीत होते हैं।

9

- (३) ब्रह्मसूत्र में निर्दिष्ट तथा सांख्यकारिका में विणत सांख्य (३०० ई० पू० ३०० ई०)। इस काल का सांख्य निश्चितरूपेण निरीश्वर-बाही है। प्रकृति तथा पुरुष को अन्तिम तत्त्व मान कर विश्व की तात्त्विक बाह्या की गई है। ईश्वर के लिए इस सांख्य में कोई स्थान नहीं है।
- (४) विज्ञानिभक्षु का सांख्य (१६ शती)। विज्ञानिभक्षु एक विशिष्ट ग्रीतिक दार्शनिक थ। उन्होंने सांख्य से निरीश्वरवाद के लांछन को हटाकर पृतः सेश्वरवाद की प्रतिष्ठा की है। विज्ञानिभक्षु ने सांख्य के लुप्त गौरव का पृतः उद्धार किया और उसका वेदान्त के साथ सुन्दर समन्वय उपस्थित कर से महाभारतकालीन व्यापकता प्रदान की है।

गुणरत्न ने (पृ० ६६) सांख्य के दो सम्प्रदायों का वर्णन किया है— गौलिक्य तथा उत्तर । मौलिक्य सांख्य में प्रत्येक आत्मा के लिए एक स्वतन्त्र प्रधान की कल्पना स्वीकृत की गई है। यह सिद्धान्त चरक-सांख्य से मिलता-बुलता है। अतः महाभारत तथा चरककालीन साख्य 'मौलिक' सांख्य का प्रतिनिधि प्रतीत होता है। 'उत्तर' सांख्यकारिका में विणत निरीश्वर सांख्य ही है।

#### पृष्ठ २५३

टिप्पणी ६—सांख्य की आचार्य परम्परा

सांख्यकारिका (७१वीं कारिका) के अनुसार पश्चिश्व के अनन्तर शिष्यपरम्परा के द्वारा यह शास्त्र ईश्वरकृष्ण को प्राप्त हुआ था, परन्तु इस शिष्यपरम्परा का पूरा परिचय अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। पश्चिश्व और ईश्वरकृष्ण के मध्यकालीन युग के कितपय प्रसिद्ध आचार्यों के नाम ये ने मागंव, उलूक, वाल्मीिक, हारीत, देवल (माठरवृत्ति); बाद्धलि, केरात, पौरिक, ऋषभेश्वर, पश्चाधिकरण, पतञ्जलि, वार्षगण्य, कौण्डिन्य, श्वर्क (युक्तिदीपिका का० ७१); गर्ग और गौतम (जयमगला)। इन शिष्याचार्यों के विशिष्ट मतों का निर्देश अनेक दर्शन ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। पौरिक के मत में प्रति-पुरुष प्रधान की पृथक् सत्ता रहती है (युक्तिदीपिका, १०१६) जो गुणरत्न के प्रमाण पर मौलिक्य सांख्यों का अन्यतम सिद्धान्त श (ए० ६६)। आचार्य पश्चाधिकरण के अनेक विशिष्ट मतों का उल्लेख शिक्तार-तन्त्र की पद्मपादाचार्यं की टीका (१ म० पटल, ६४–६७ श्लोक) श युक्तिदीपिका में किया गया है। महत्-तत्त्व से पहले प्रधान के अनन्तर शिक्तियस्वरूप एक तत्त्व की उत्पत्ति होती है; यह विचित्र मत (पश्चाधिकरण)

का ही था। वार्षगण्य के मत का निर्देश योगभाष्य में ही है। जैन ग्रन्थों में भी इन आचार्यों का उल्लेख होना इनकी ऐतिहासिकता का पर्याप्त प्रमाण है। तत्त्वार्थराजवार्तिक (पृ० ५१) ने किपल और माठर के अतिरिक्त उलूक, गार्ग्य, व्याझभूति तथा बाद्धिल के नामों का निर्देश किया है।

#### पृष्ठ २५५

टिप्पणी ४-विन्ध्यवासी का उल्लेख

कुमारिल (श्लोकवात्तिक, पृ० ३६३,७०४), भोजराज (भोजवृत्ति ४।२२), मेघातिथि (मनुभाष्य १।५५), युक्तिदीपिका (पृ० १०८, १४४, १४८), शान्तरिक्षत (तत्त्वसंग्रह, पृ० ६३६), गुणरत्न (पृ० १०२ तथा १०४), मिल्लिषेण (स्याद्वादमञ्जरी, पृ० ६७) ने इनके विशिष्ट मतों का निर्देश किया है। प्राचीन सांख्यसम्मत 'अन्तराभवदेह' की कल्पना इन्हें मान्य न थी, जिसका उल्लेख अनेक वार मिलता है। अन्तराभवदेहस्तु निषिद्धो विन्ध्यवासिना, श्लो० वा० आत्मवाद, श्लो० ६२; युक्तिदीपिका (का० ४०) इनके ग्रन्थ के खण्डन करने के लिए वसुबन्धु ने 'परमार्थसप्तित' की रचना की। इस प्रकार इनका समय तृतीय शतक का अन्त तथा चतुर्थं का आदि (२५०-३२० ई०) प्रतीत होता है। इनका व्यक्तिगत नाम 'रुद्रिल' था—

यदेव दिघ तत् क्षीरं यत् क्षीरं तद्दघीति च। वदता रुद्रिलेनैव स्यापिता विन्ध्यवासिता।।

#### पृ० २६१

टिप्पणी ५-व्यासभाष्य में 'प्रकृति' का स्वरूप

व्यासभाष्य (२।१६) में प्रकृति का स्वरूप अल्पाक्षरों में विवेचित किया गया है—''निःसत्तासत्तं निःसदसत् निरसद् अव्यक्तं अलिंगं प्रधानम्' तत्व-वंशारदी ने इस वाक्य के गूढार्थ को विशद रूप से अभिव्यक्त किया है। पुरुषार्थ कियाक्षमता का नाम 'सत्ता' है—वह वस्तु जो अपनी स्थिति से पुरुष के लिए किया करने में समर्थ हो 'सत्' कहीं जाती है। असत्ता से तात्पर्य अत्यत्त अविद्यमानता (तुच्छता) से है। गुणत्रय की साम्यावस्थारूपिणी प्रकृति न तो किसी पुरुषार्थ को सिद्ध कर सकती है, न गगनकमिलनी की तरह तुच्छ-स्वभावा है, सद् तथा असद् दोनों अवस्थाओं से विरिहत है; तथापि शशिवषाण की तरह नितरां असद् भी नहीं है। गुणक्षोभ न होने से व्यक्ति-रहित 'अव्यक्तं

श्रीर अन्यत्र लय न प्राप्त करने से वह है 'अलिंग' अर्थात् सृष्टि का जैसे वह श्रादि हैं, उसी प्रकार प्रलय का वही अन्तिम अधिष्ठान है, जिसमें समग्र पदार्थ तीन हो जाते हैं। सत्त्व, रज, तम गुणों की साम्यावस्थारूप प्रकृति कारण-रिहत, नित्य, व्यापक, निष्क्रिय, एक, निराश्चित, अलिंग, निरवयव, स्वतन्त्र, विवेकरहित, विषय, सामान्य, अचेतन और प्रसवधिमणी है (सां० का० १० श्रीर ११)।

टिप्पणी ६—विज्ञानिभक्षु के मत में 'गुण' का अर्थ-

गुणशब्दः पुरुषोपकरणत्वात् पुरुषपशुवन्धकत्रिगुणात्मकमहदादिरज्जुनिर्मातृ-त्वाच्च प्रयुज्यते—( सां० प्र० भा० १।६१ )।

टिप्पणी ७-गुणों का रूप और परिणाम-

उभय दशा में ये गुण परिणामशील हैं। अतः व्यक्तावस्था या अव्यक्ताबस्था उभय दशा में वे परिणामशील हैं। प्रकृति-अवस्था में उनमें पारस्परिक
संयोग नहीं रहता, क्योंकि वे उस समय में अपने विशुद्ध रूप में अवस्थान
करते हैं। इस दशा में भी परिणाम होता है, जिसे 'सदृश परिणाम' कहते हैं;
बव 'सत्त्वं सत्त्वतया परिणमित, रजः रजस्तया, तमश्च तमस्तया'। सृष्टि
दशा में गुण 'परिणाम' को नहीं; प्रत्युत 'विकार' को उत्पन्न करते हैं।
विकार परिणाम हो सकता है, परन्तु परिणाम विकार नहीं हो सकता।
समानभाव से परिवर्तन 'परिणाम' है, परन्तु वैषम्यरूपेण परिवर्तन 'विकार'
है। गुण इन्द्रियातीत हैं। उनका रूप कभी अनुभव का विषय नहीं हो सकता,
कित्यादिक विकार ही दृष्टिगोचर होते हैं, जो मायिक और तुच्छ हैं—

गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथमृच्छति । यत्तु दृष्टिपथं प्राप्तं तन्मायेव सुतुच्छकम् ॥ (षष्टितन्त्र )

इन्हीं तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम 'प्रकृति' है। बौद्धों के समान संख्य सिद्धान्त भी परिणामनित्यता को स्वीकार करता है। प्रकृति नित्य-परिणामशानिनी है। जगत् के समस्त पदार्थ प्रतिक्षण में परिवर्तित होते रहते हैं। परन्तु यह परिणाम ऐकान्तिक नहीं है, क्योंकि अवस्था परिवर्तित होने पर भी ये गुण अनुस्यूत रूप से विद्यमान रहते हैं। प्रकृति जब गुणसाम्य के कारण क्ष्यक्तरूप में रहती है, तब प्रलय होता है। गुण-विषमता के कारण सृष्टि जिन्न होती है। प्रलयावस्था में भी प्रकृति परिणामशालिनी होती है। अन्तर

इतना ही होता है कि उस समय का परिणाम अपने से भिन्न वस्तुओं को पैदा न कर अपने को ही प्रकट किया करता है। इसे ही कहते हैं सजातीय या 'स्वरूप परिणाम'। इस प्रकार भौतिक जगत् से विषय में सांख्य का यह मान्य सिद्धान्त है कि चितिशक्ति को छोड़कर समस्त पदार्थ प्रतिक्षण में परिवर्तन-शाली हैं प्रतिक्षणपरिणामिनो हि सर्व एव भावाः ऋते चितिशक्तेः (तत्त्वकौमुदी, का॰ ५)।

#### पृष्ठ २६५

टिप्पणी --पुरुष की अनेकता-

इन प्रमाणों में अरुचि होने पर नये प्रमाणों से भी पुरुष-बहुत्व की सिद्धि की जा सकती है। पुरुष देशकालातीत है, अत एव वह एक होगा; इसमें कोई आधार नहीं है। मन के देशातीत द्रव्य होने से क्या मन बहुसंख्यक नहीं माना जा सकता? कालातीत का अर्थ है—विकारहीन। तो क्या विकारहीन होने से वस्तु एक संख्यक ही होगी, इसका नियामक क्या है? अतः देशकाल से अतीत होने पर भी पुरुष में बहुसंख्यकता अवश्यमेव विद्यमान है।

विशेष द्रष्टव्य स्वामी हरिहरानन्द आरण्यक कृत योगभाष्य का बँगला अनुवाद पृष्ठ, ३३०-३३३।

#### पृष्ठ ६६७

टिप्पणी १—सांख्य में काल की कल्पना—

प्राचीन सांस्य में प्रकृति-पुरुष के अतिरिक्त 'काल' भी एक तृतीय पदार्थ माना जाता था (श्रीमद्भागवत ३।६।२)।

> अनादिर्भगवान् कालो नान्तोऽस्य द्विज विद्यते । अव्युच्छिन्नस्ततस्त्वेते सर्गस्थित्यन्तसंयमाः ।

( विष्णुपुराण, प्रथमांश २।२६)

इस काल के कारण पुरुष के सान्निध्य में प्रकृति में क्षोम उत्पन्त होता बतलाया जाता था। प्राणियों के कर्मादिकों की फलोत्पत्ति का जब काल आता है तब सृष्टि होती है। पीछे का सांख्य स्वभाव को पुरुष के व्यतिरिक्त प्रकृति की प्रवृत्ति में कारण मानता है। प्रथमतः रजोगुण की प्रबलता से प्रकृति में क्षोम उत्पन्त होता है। गुणों में वैषस्य भाव उत्पन्त होने पर सत्त्व की प्रधानता पहले रहती है। अतः महत् तत्त्व में सत्त्वाधिक्य है। प्रकृति-विकृति में खोगुण तथा तमोगुण का मिश्रण रहता है, भूत-सृष्टि में तम क़ी ऐकान्तिक प्रधानता रहती है।

#### पृष्ठ २७१

हिप्पणी १० - सांख्य मत में शरीर की कल्पना-

वाचस्पति मिश्र के अनुसार शरीर दो प्रकार का होता है—(१) स्थूल शरीर तथा (२) सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर पञ्च महाभूतों से उत्पन्न होते हैं, परन्तु किन्हीं-किन्ही आचार्यों के मत में ये चार ही महाभूतो से उत्पन्न माने जाते हैं, क्योंकि आकाश किसी भी वस्तु का उत्पादक (आरम्भक) नहीं होता (सांख्यसूत्र ३।१८) और किसी के मत में वे एक ही भूत से उत्पन्न होते हैं ( सांख्यसूत्र २।१६ )। सूक्ष्म शरीर बुद्धि, अहंकार, ११ इन्द्रिय तथा ५ तन्मात्र के समूह को कहते हैं। इसी का दूसरा नाम लिङ्ग शरीर है (सांख्यकारिका का० ४०)। इसे सप्तदश वस्तुओं का समूह जब कहा जाता है, तव वह अहंकार को बुद्धि के अन्तर्गत मान कर ही (सांख्य सूत्र ३। ६-सप्तदशैकं लिङ्गम् ) विज्ञानिभक्षु इन शरीरों से अतिरिक्त एक तीसरा शरीर भी मानते हैं, जिसका नाम 'अधिष्ठान ज्ञरीर' है। जब सूक्ष्म शरीर एक स्थूल शरीर को छोड़ कर दूसरे स्थूल शरीर में प्रवेश करता है, तब इसके लिये जो आधार होता है उसे 'अधिष्ठान शरीर कहते हैं । सांख्य सूत्र ३।१२ (न स्वातन्त्र्यात् तदृते छायावत् चित्रवच्च) के भाष्य में विज्ञानभिक्षु ने स्पष्ट दिखलाया है कि अधिष्ठान षरीर के विना स्वतन्त्र रूप से सूक्ष्म शरीर अन्य स्थूल शरीर में नही जा विकता छाया तथा चित्र के समान । छाया किसी आधार को चाहती है तथा वित्र अपनी स्थिति के लिए किसी आलम्बन को चाहता है। उसी प्रकार सूक्ष्म गरीर की अधिष्ठान शरीर भी अपेक्षा रखता है। विज्ञानभिक्षु ने इस प्रसंग में

चित्रं यथाश्रयमृते स्थाण्वादिभ्यो विना यथा छाया। तद्वद् बिना विशेषैनं तिष्ठति निराश्रयं लिङ्गम्।। (सां॰ कारिका ४१)।

की व्याख्या अपने अनुकूल कर अधिष्ठान शरीर के लिए ईश्वर-कृष्ण का भी प्रमाण कींज निकाला है। वाचस्पति ने कौमुदी में मरण तथा जन्म के बीच में बुद्धि बीदि के आश्रय लेनेवाले शरीर को सूक्ष्म शरीर ही माना है। वे अधिष्ठान-कीर की कल्पना को मान्य नहीं मानते। (द्रष्टव्य कारिका ४१ की कौमुदी)।

#### पृष्ठ २७२

टिप्पणी ११-सांख्य में 'अनुभव' की प्रक्रिया

जबतक बुद्धि में चैतन्यात्मक पुरुष का प्रतिविम्ब नहीं पड़ता तव तक अनुभव का उदय नहीं होता। बुद्धि में प्रतिविम्वित पुरुष का पदाशों के सम्पर्क होने का ही दूसरा नाम ज्ञान है—''उपात्तविषयामिन्द्रियाणां वृत्ती सत्यां तमोऽमिभवे सित यः सत्त्वसमुद्रेकः सोऽध्यवसाय इति, वृत्तिरिति, ज्ञान-मिति चाख्यायते'' (त॰ कौ॰ का॰ ५)। इस ज्ञान के साथ पुरुष के संयुक्त होने का फल तत्कालीन अनुभव में स्पष्ट रूप से दीख पड़ता है—'चेतनोऽहं करोमि = मैं चेतन करता हूँ' यह अनुभव बुद्धि तथा पुरुष के संयोग का परिणाम है, क्योंकि न तो वस्तुतः निष्किय पुरुष कार्यं का सम्पादन कर सकता है और न कार्यं करनेवाली बुद्धि में विचार करने की शक्ति है।

वुद्धितत्व प्राकृत होने से स्वाभावतः अचेतन है, तथा उसमें पदार्थ की उपस्थित होने पर जायमान अध्यवसाय तथा सुखादि भी उसी प्रकार अचेतन है। इधर चेतन पुरुष निःसंग होने से सुख दुःखादिकों से नितान्त असंपृक्त है। वुद्धि में चैतन्य के प्रतिविम्ब पड़ने से दोनों का उपकार होता है। 'बुद्धिच्छाया-पत्ति' का यह अर्थ नहीं है कि पुरुष में बुद्धि का प्रतिविम्व पड़ता है, प्रत्युक प्रतिविम्व में बुद्धि धर्मों का आरोप किया जाता है। इस बुद्धिच्छायापित्त से चेतन अपने को सुख तथा ज्ञान आदि से संयुक्त समझने लगता है और पुरुष के संसर्ग (चिच्छायापित्त) से अचेतन बुद्धि अपने को चेतन के समान समझने लगती है तथा उसका अचेतन अध्यवसाय चेतन के सदृश हो जाता है (कौमुदी का० ५)। पुरुष स्वभावतः असंग तथा निर्गुणातीत है, बुद्धि में प्रतिविम्बत होने पर ही उसे भोक्ता तथा ज्ञाता कह सकते है—

"बुद्धावारोपितचैतन्यस्य विषयेण सम्बन्धो ज्ञानम् । ज्ञानेन सम्बन्धश्च चेतन् नोऽहं करोमीत्युपलब्धिः" (हरिदास भट्टाचार्य कुसुमांजलिटीका १।१४)। ऐसी दशा में ही वह अन्य दर्शनों में अभिमत जीव-स्थानीय होता है।

#### पृष्ठ २७७

टिप्पणी १२-सांख्य मत में भ्रमज्ञान तथा प्रामाण्यवाद

सांख्य दर्शन बुद्धिवृत्ति के द्वारा अनुभव प्राप्त करने का पक्षपाती है; तथापि विज्ञानवादियों के विपरीत वाह्यार्थ की सत्ता ज्ञान के समान ही उसे अभीष्ट है। बुद्धि में आरोपित पदार्थ का स्वरूप यदि बाह्य जगत् में विद्यमान उस पदार्थ

के हप के साथ एकाकार हो, तो सांख्य की कल्पना में वह ज्ञान सच्चा कहलायेगा। अतः अनुभव की सत्यता की परीक्षा पदार्थ के भौतिक बाह्य रूप और बुद्धचारोपित पदार्थ रूप के अभिन्नाकार होने पर अवलम्बित रहता है। सांख्य-सम्मत भ्रान्ति की कल्पना विलक्षण है। उसकी सम्मति में माध्यमिकों, प्रभाकरों, वेदान्तियों और नैयायिकों के ख्यातिवाद अनेकांश में त्रुटिपूर्ण अत एव अनुपादेय हैं ( सां० सू० ५।५२।५५ )। शुक्ति से जब रजतज्ञान होता है कि 'इट रजतम्' ( यह रजत है ), तब 'इदं' का ज्ञान सत् और 'रजतं' का ज्ञान असत् होता है। 'इदं' ज्ञान का आश्रय हमारे चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय है। अतः यह 'सत्' (विद्यमान ) है। रजत ज्ञान का आश्रय हमारी इन्द्रियों हे अगोचर है और नेदं रजतं ( यह रजत नहीं है ) ज्ञान के द्वारा उत्तरकाल में बाधित भी होता है, अतः वह 'असत्' हैं। भ्रान्तिज्ञान इस प्रकार सत्-बसत् उभयविध पदार्थौ पर आश्रित रहता है। यह है सांख्य का सदसत्-स्यातिवाद (सां॰ सू॰ ५।५६)। पूर्वोक्त व्याख्या अनिरुद्ध-वृत्ति के अनुमार है, परनु विज्ञानभिक्षु के मत में सब पदार्थों का नित्य होने से स्वरूपतः अबोध है, परन्तु चैतन्य में आरोपित होने पर संसर्गतः बाध है (स्वरूपेणाबाधः वर्वत्रस्तुनां नित्यत्त्वात् । संसर्गतस्तु बाधः सर्ववस्तूनां चैतन्येऽस्ति )। ज्वाहरणार्थं बाजार में विनयों की दूकानों पर रजत सदूप से विद्यमान है, पत्तु शुक्ति में अध्यस्त रजत असत् है। जगत् भी स्वरूपतः सत् है, परन्तु वैतन्य में अध्यस्त होने पर असत् हैं—सदसदात्मक है (४।४६ पर सांख्यप्रवचनभाष्य )।

ज्ञान का प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य सांख्य मत में 'स्वतः' माना गया है। प्रमाणाप्रमाणत्वे स्वतः सांख्याः समाश्रिताः'—माधव के कथन का यही तात्यं है। 'स्वतः' का अर्थ होता है अपने आप। सांख्य की दृष्टि में ज्ञान का प्रामाण्य और अप्रामाण्य अपने आप ही होता है। उसे प्रमाणों से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। सन्कार्यवादी होने से कोई भी ऐसी पदार्थ सांख्य भत में उत्पन्न नहीं होता। सन्कार्यवादी होने से काई भी ऐसी पदार्थ सांख्य भत में उत्पन्न नहीं होता जो पहले ही से कारण में विद्यमान नहीं होता। श्री स्थित में ज्ञान के अनन्तर प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य का जो उदय हुआ करता है, वह ज्ञान में स्वभावतः विद्यमान रहता है। यदि ऐसा नहीं होता हो वह आता ही कहाँ से? जिस प्रकार कारण के ज्यापार से मृत्तिका में स्थित घट की अभिज्यक्ति होती है, उसी प्रकार कारण के गुण से अथवा से ज्ञान में स्थित प्रामाण्य का अथवा अप्रामाण्य का उदय क्रमशः हुआ श्री से ज्ञान में स्थित प्रामाण्य का अथवा अप्रामाण्य का उदय क्रमशः हुआ श्री से ज्ञान में स्थित प्रामाण्य का अथवा अप्रामाण्य का उदय क्रमशः हुआ श्री से ज्ञान में स्थित प्रामाण्य का अथवा अप्रामाण्य का उदय क्रमशः हुआ श्री से ज्ञान में स्थित प्रामाण्य का अथवा अप्रामाण्य का उदय क्रमशः हुआ श्री से ज्ञान में स्थित प्रामाण्य का अथवा अप्रामाण्य का उदय क्रमशः हुआ श्री से ज्ञान में स्थित प्रामाण्य का अथवा अप्रामाण्य का उदय क्रमशः हुआ श्री से ज्ञान में स्थित प्रामाण्य का अथवा अप्रामाण्य का उदय क्रमशः हुआ श्री सोख्य का यही मत है।

३६ भा० द०

टिप्पणी १३-सांख्य मत में अहिंसा तत्त्व-

सांख्य वैदिक कर्मकाण्ड को दृष्ट उपाय के समान ही अकि खिलर स्वीकार करता है। परलोक में अदृष्ट फल साधन करनेवाले यजों में क्षय तथा अतिशय रूप दो दोष विद्यमान हैं ही, परन्तु अविश्वद्धि का दोष मुख्य है (सां॰ का॰ २)। पशुयाग श्रुतिसम्मत होने से कर्तव्य कर्म है, क्योंकि यज्ञ में हिसित पश्रु पशुभाव को छोड़कर मनुष्यभाव की प्राप्ति के विना ही सद्धः देवत्व को प्राप्त कर लेता है। अतः यजमान तथा पश्रु दोनों की दृष्टि से यज्ञानुष्ठान उपादेय है, परन्तु सांख्य-योग की दृष्टि में इसमें पश्रु-हिंसा अवश्य होती है; पश्रु को प्राणवियोग का असहनीय क्लेश भोगना पड़ता है; इसलिए इतने पापकर्म के लिये यथोचित पुण्यफल में से कि खित्र पुण्य घट जाता है। इतनी हिंसा होने से पुण्य की समग्रता नहीं रहती। इसका नाम व्यासभाष्य (२।१३) में 'आवापगमन' दिया गया है। भाष्य में पञ्चिश्व का यह प्रसिद्ध सुत्र उद्घृत है—'स्यात् स्वल्पः संकरः सपरिहारः सप्रत्यवमणं कुशलस्य नापकर्षायालाम्। कस्मात् ? कुशलं हि मे वह्वन्यदस्ति यत्रायमावापं गतः स्वर्गेऽपि अपकर्षमल्पं करिष्यति।"

भागवत धर्म के साथ सांख्य के सम्बन्ध का भी यही रहस्य है। सांख्य-योग की दृष्टि में समस्त यम नियमों में 'अहिंसा' ही मुख्य सार्वभौम धर्म है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सत्य तथा अहिंसा के पारस्परिक विरोध के अवसर पर 'अहिंसा' की मुख्यता मानी गई है। समस्त यम-नियम अहिंसा-मूलक हैं, तथा उनका प्रतिपादन 'अहिंसा' की विशुद्धि-अवदातता-के अभिप्राय से किया गया है। व्यासभाष्य (यो० सू० २।३०) में 'सत्य' की विवेचना करते समय स्पष्टतः लिखा है—''एषा सर्वभूतोपकारार्थे प्रवृत्ता, न भूतोपघाताय। यदि चैवमपि अभिशीयमाना मूतोपघातपरैव स्यात्, न सत्यं मवेत्; पापमेव भवेत्तेन पुण्याभासेन पुण्यप्रतिरूपकेण कष्टं तमः प्राप्तुयात् तस्मात् परीक्ष्य सर्वभूतिहतं सत्यं ब्र्यात्।" महाभारत की सत्यमीमांसा का भी तात्पर्यं यही है—"यद् भूतहित्तमत्यन्तमेतत् सत्यं मतं मम।" तत्त्ववैशारदी में चोरों के प्रश्न के उत्तर में सार्थगमन के स्थान को बतलानेवाले 'सत्यतपाः' ऋषि की रोचक कहानी दृष्टान्त रूप से दी गई है। अतः सत्य से बढ़कर 'अहिंसा' को महत्त्व देना सांख्य दार्शनिकों के कर्तव्यशास्त्र की आधार-शिला है। इसलिए प्राणियों की प्रत्येक प्रवृत्ति अहिंसामूलक होनी चाहिए। अहः बहिंसा के प्रचारक होने के कारण सांख्यदर्शन का सम्बन्ध भागवत धर्म ते नितान्त घनिष्ठ है। ( गुणरत्न-षड्दर्शन-समुच्चयवृत्ति, पृ० ६६ )।

N

## पृष्ठ २७६

ध्यणी १४ - सांख्य मत में अपवर्ग-

्यः पुरुषस्यापवर्गं उक्तः स प्रतिबिम्बरूपस्य मिथ्यादुः खस्य वियोग एव।"
( सांख्यप्रवचनमाष्य १७२ )।

"द्वयोरेकतरस्य वा औदासीन्यमपवर्गः" — सांख्यसूत्र ३।६५। पृष्ठ २८०

#### रिष्णणी १५ - ज्ञानी का कर्म-

क्लेशसिललावसिक्तायां हि वुद्धिभूमौ कर्मबीजान्यंकुरं प्रसुवते । तत्त्व-ग्रानिदाधनिपीतसकलक्लेशसिललायामूषरायां कुतः कर्मबीजानामंकुरप्रसवः— (तत्त्वकौमुदी सां० कां० ६७)।

## पृष्ठ २=१

## रिपणी १६ — सांख्य मत में ईश्वर

सांस्य के माननीय आचार्यों की एकमात्र सम्मित है कि जगत् की रचना खा कर्म कर्मफल-प्रदान आदि कार्यों के लिए ईश्वर की सत्ता मानने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। सांख्यसूत्रों ने स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित किया है के ईश्वर पञ्चावयव वाक्यों की सहायता से सिद्ध नहीं किया जा सकता—ंश्वरासिद्धे:—सा॰ सू० १।६३; प्रमाणाभावान्न तदसिद्धि:—सांख्यसूत्र ५।१०; अवत्याभावान्नानुमानम्—सांख्यसूत्र ५।११। ईश्वर तार्किक युक्तियों का विषय नहीं है। अतः सांख्यसूत्र प्रमाणों के द्वारा ईश्वर की असिद्धि पर जोर का है, परन्तु ईश्वरकृष्ण तथा कारिका के टीकाकारों ने स्पष्टतः ईश्वर का विषय किया है। द्रष्टच्य कारिका और कौमुदी ५६-५७, सांख्यसूत्र और भाष्य ११२-६५; ३।५६-५७; ५।२-१२। कुछ युक्तियाँ ये हैं:—

- (२) चेतन पुरुष की कार्य में प्रवृत्ति स्वार्थमूलक होती है। इस जगत् की भी में ईश्वर का कोई भी स्वार्थ नहीं जान पड़ता, क्योंकि ईश्वर पूर्णकाम है।

उसकी कोई भी इच्छा नहीं है जिसकी पूर्ति के लिए वह इस व्यापार में प्रवृत्त होगा।

(३) जगत् के व्यापार में ईश्वर की प्रवृत्ति को कारुणवश मानना युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि श्रृष्टि के पहले विषय, शरीर तथा इन्द्रिय के उत्पन्न न होने से जीवों में दुःख का सम्पर्क ही नहीं है, जिसके नाश की अभिलाषा ईश्वर में कारुण्य उत्पन्न करेगी। करुण्य से जगत् की उत्पत्ति और उत्पत्ति होने पर दुःखी प्राणियों की दीन दशा को देखकर कारुण्य की उत्पत्ति यदि मानी जाय, तो यह तर्क अन्योन्याश्रय दोष से दूषित होने के कारण नितान्त हेय ठहरता है। ऐसी दशा में ईश्वर में न तो कोई स्वार्थ दृष्टिगोचर होता है और न कारुण्य की उत्पत्ति के लिए कोई युक्ति ही मिलती है। अतः बाध्य होकर ईश्वर का निषेध करना ही पड़ता है! विज्ञानभिक्षु इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। वे सांख्य को निरीश्वर नहीं मानते। कर्नु त्वशक्ति सम्पन्न ईश्वर की सिद्धि भले न हो, परन्तु ईश्वर जगत् का साक्षी है, जिसके सिश्वमात्र से प्रकृति जगत् के व्यापार में निरत होती है—परिणाम धारण कर जगत् की रचना में प्रवृत्त होती है, जिस प्रकार चुम्बक अपने सान्तिध्य-मात्र से लोहे में गित पैदा करता है। तत्सिन्नधानादिधछातृत्वं मिणवत्— सांख्यसूत्र १।६६।

पु० २५३

टि॰ १७ - कपिल की विशिष्टता-

किपलाय नमस्तस्मै येनाविद्योदघौ जगित मग्ने। कारुण्यात् सांख्यमयी नौरिह विहिता प्रतरणाय।।

( माठरवृत्ति )

de pris print fait replies in print die de pla print

# दशम परिच्छेद

No Propres

## योग दर्शन

पृ० २५४

टिपणी १—संहिता में योग

प्राणिविद्यां की महनीयता का प्रतिपादन संहिता, आरण्यक और उपनिषद्
में समभावेन उपस्थित किया गया है। ऐतरेय आरण्यक के द्वितीय आरण्यक
के प्रथम तीन अध्यायों में ऋक् संहिता के मन्त्रों का उल्लेख तथा व्याख्यान
पुरसर प्राणिवद्या का उत्कृष्ट विवेचन है। दीर्घतमा ऋषि का कथन है कि
मैंने प्राण का साक्षात्कार किया है, जो सब इन्द्रियों का रक्षक है, कभी नष्ट
वहीं होनेवाला है और भिन्न भिन्न मार्गों (नाडियों) के द्वारा बाहर-भीतर
वाता जाता है। यह प्राण अध्यात्म रूप में (शरीर में) वायु और अधिदेव
स्म में आदित्य है (ऋ० वे० १।१६४।३१; १०।१७७।३)

अपृथ्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम्। स सघ्नीचीः स विसूचीर्वसान आ वरीर्वात भुवनेष्वन्तः॥

टिप्पणी २--ब्राह्मण में योग

प्राण ही अन्तरिक्ष का तथा वायुं का द्रव्टा और पिता है। प्राणों की ज्यासना अनेक प्रकार से बतलाई गई है। प्राण ही देवतात्मक है। प्राण ही हैं विह्म है। अतः देवताओं और ऋषियों की भावना प्राणों में करनी गिहिए। शाण ही शयन के समय वागादि इन्द्रियों के निगरण करने के कारण कि के कहलाता है और रात्रि के समय वीर्य के विसर्गंजन्य मद उत्पन्न करने कारण अपान ही 'मद' है। अतः प्राण-अपान के संयोग को 'गृत्समद' होते हैं। विश्व को पापों से बचाने के कारण प्राण 'अत्रि' है। इस शरीर में कियों का सबसे बढ़कर वास या निवास कारण होने से प्राण ही 'वसिष्ठ' विस्मित्त देव और श्रुतियाँ प्राणरूप हैं। अतः प्राण को इन विविध रूपों से अधिना करनी चाहिए (ऐत् अतर २।२।१०)।

#### टिप्पणी ३—उपनिषदों में योग

'संहिताओं में अनेक स्थलों पर अपने विशिष्ट अर्थ में योग' का प्रयोग मिलता है (ऋ० सं० १।४।३; १।१८।७; १।३०।७ आदि )। छान्दोय; बृहदारण्यक, कठ, मैत्री, श्वेताश्वतर आदि उपनिषदों में योग की विशिष्ट प्रणाली का संकेत उपलब्ध होता है। कठ (१।१।१२; १।३।१०-११) का कथन है कि जब पश्च ज्ञानेन्द्रियाँ मन के साथ आत्मा में स्थिर हो जाती है , और बुद्धि भी जब किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती, तब इस अवस्था को 'परमा गति' कहते हैं। उसी स्थिर इन्द्रिय-घारणा को योग कहते हैं (तां योगमिति मन्यते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् )। श्वेताश्वतर (२।७-१४) ने कियात्मक योग का बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है। समाधि करते समय सिर, गर्दन और रीढ़ को एक सीध में रखना, इन्द्रियों को मन के द्वारा वश में करना, श्वास-प्रश्वास का नियम करना, कंकड़, आग, बालू से रहित समतल, पवित्र, मनोऽनुकूल स्थान पर (विशेषतः गुफा में) योग का अस्यास करना; योगसिद्धि के होने पर लघुता, आरोग्य, वर्णप्रसाद, स्वरमधुरता कादि का स्वतः उत्पन्न होना-प्रत्याहार, प्राणायाम और समाधि के साक्षात् परिचायक हैं। छान्दोग्य ( ८।६ ), बृहदारण्यक (४।३।२०) और कौषीतिक (४।१६) में हृदय से पुरीतत तक जाने वाली 'हिता' नामक नाड़ियों का निर्देश किया गया है। उपनिषत्-साहित्य में २१ उपनिषद् ऐसे हैं जिनमें योग का सर्वागीण विवेचन है—(१) अद्वयतारक, (२) अमृतनाद, (३) अमृतिवन्दु, (४) सुरिका, (४) तेजोबिन्दु, (६) त्रिशिखि ब्राह्मण, (७) दर्शन, (६) घ्यानिबन्दु, (१) नादिबन्दु, (१०) पाशुपत ब्रह्म (११) ब्रह्मविद्या, (१२) मण्डलब्राह्मण, (१३) महावाक्य, (१४) योगकुण्डली, (१५) योगचूडामणि, (१६) योगतत्त्व, (१७) योगशिखा, (१८) वराह, (१६) शाण्डित्य, (२०) हंस, (२१) योगराज। इन उपनिषदों में योग के समस्त आसन, प्राणायाम, ध्यान, घारणा, समाधि का पूर्ण विवरण मिलता है जिसके अनुशीलन से पिछले युग में योग के विकास का पूरा परिचय मिलता है।

## पृष्ठ २८६

## टिप्पणी ४-व्यासभाष्य का रचनाकाल

व्यासभाष्य पुराणों के रचयिता महर्षि वेदव्यास की रचना नहीं हो सकती। क्योंकि इसकी इतनी प्राचीनता सिद्ध नहीं होती। इस भाष्य में बौद्ध ग्रन्थों के बाक्यों से अल्पाधिक सादृश्य मिलता है। ३।१३ के भाष्य में दिए गए अनेक बाक्य भदन्त घमेंत्रात, भदन्त घोषक, भदन्त वसुमित्र तथा बौद्ध ग्रन्थकारबुद्धदेव के प्रसिद्ध मतों के प्रतिपादक वाक्यों से साम्य रखते हैं। योगभाष्य ३।१७, वातक्षल महाभाष्य (५।२।६४) से हूवहू समानता रखता है। जयन्तभट्ट ने अपनी न्यायमद्धरी में (पृ ५७, काशी संस्करण) 'अन्यत्राप्युक्तम्' कहकर जिस वाक्य का निर्देश किया है वह योगभाष्य (२।१५) में उपलब्ध होता है। वात्स्यायन ने न्यायभाष्य (१।२।६) में योगभाष्य (३।१३) के एक बाक्य का उद्धरण बिना नाम के ही किया है। न्यायभाष्य (३।२।१५) में परिणाम का लक्षण योगभाष्य (३।१३) से ही अक्षरशः गृहीत है। क्लतः हम व्यासभाष्य को निक्रम की नृतीय शती से प्राचीन मानते हैं। सूत्रशैली भी प्राचीनता की द्योतिका है। द्रष्टव्य 'साहित्य पत्रिका' (पटना, वर्ष ७, अंक २)

#### पृष्ठ २१४

टिप्पणी ५—'विशिप्त' का अर्थ

वित्त की क्षिप्त दशा से उसकी 'विक्षिप्त' दशा सत्त्व गुण की अधिकता के कारण विशिष्ट होती है, क्योंकि इस दशा में चित्त कभी-कभी स्थिरता प्राप्त कर लेता है—

क्षिप्ताद् विशिष्टं विक्षिप्तम् । विशेषोऽस्थेमबहुलस्य कादाचित्कः स्थेमा ।

टिप्पणी ६-एकाग्र तथा निरुद्ध वृत्तियों का अन्तर

वित्त की एकाग्र दशा में वाहरी वृत्तियों का निरोध होता है। निरुद्ध देशा में सब वृत्तियों का तथा सब संस्कारों का निरोध होता है। इस प्रकार हीं दोनों भूमियों में योग की सम्भावना रहती है—:

एकाग्रे बहिर्वृत्तिः निरोधः । निरुद्धे च सर्वासां वृत्तीनां संस्काराणां च । क्षिनयोरेव भूम्योर्थोगस्य सम्भवः—(भोजवृत्ति १।२)।

पृष्ठ २६६

िष्पणी ७—वृत्ति तथा संस्कार का चक्र— संस्कारा वृत्तिभिः क्रियन्ते संस्कारेण च वृत्तयः। एवं वृत्ति-संस्कार-चक्रमनिशमावर्तते।।

#### वृद्ध २६७

टिप्पणी द-सम्प्रज्ञात योग का स्वरूप-

यस्त्वेकाग्रे चेतिस समुद्भूतमर्थं प्रद्योतयित, क्षिणोति च क्लेशान्, कर्म-बन्धनानि श्लथयित, निरोधमिममुखं करोति; स संप्रज्ञातो योग इत्याख्यायते। योगभाष्य (१।१)।

#### पृष्ठ २१५

टिप्पणी ६-वितर्क का लक्षण

स्यूल आलम्बन में चित्त का जो 'आभोग' होता है, वह 'वितर्क' कहलाता है—''वितर्कश्चितस्यालम्बने स्थूल आभोग'' (व्यासभाष्य १।१७)। आभोग का अर्थ है-एक वस्तु का दूसरी वस्तु से आरोपित होने पर दैहिक तादात्म्य।

#### पुष्ठ २६६

टिप्पणी १० -असम्प्रज्ञात-समाघि के भेद

असम्प्रज्ञात-समाधि दो प्रकार की है— भवप्रत्यय और उपाय-प्रत्यय। चित्तवृत्ति का सम्यक् निरोध ही ''असम्प्रज्ञात-समाधि'' का लक्षण है। चित्त आत्मा का अत्यन्त निकटवर्ती है—दोनों में स्व-स्वामिभाव सम्बन्ध है। व्युत्थान (चित्त की विक्षिप्त) दशा में द्रष्टा पुरुष अपना स्वरूप भूला कर वृत्तिसंकुल चित्त के साथ अपने को अभिन्न समझता है और वृत्तियों का आकार ग्रहण करता है। वृत्तिनिरोध होने पर वृत्तियों का आकार धारण नहीं करता। इस वृत्तिहीन अवस्था में पुरुष की द्विविध गित की सम्भावना है—(१) जब चित्त पूर्ण चैतन्य प्राप्त कर द्रष्टा या साक्षी रूप से अवस्थित रहता है, अथवा (२) गम्भीर अज्ञान से आच्छन्त होकर जिस प्रकार एक ओर विषय-ज्ञान-शून्य हो जाता है, उसी प्रकार दूसरी ओर वह अपने चित्तवरूप की उंपलब्धि से भी विच्तत रहता है। यह दूसरी दशा 'प्रकृति लय' या जड समाधि है। वृत्ति-निरोध होने से यद्यपि यह असम्प्रज्ञात समाधि के ही अन्तर्गत है तथापि ज्ञान का उन्भेष न होने से यह समाधि दशा है ही नहीं। पतञ्जिल उसे ही 'भवप्रत्यय' समाधि कहते हैं, जिसमें प्रकृतिनीत व्यक्तियों के समान विदेह देवता भी लीन रहते हैं। (यो॰ सू॰ १११६)।

उपाय-प्रत्यय' समाधि ही वास्तव समाधि है। उपाय का अर्थ है—प्रज्ञा या शुद्ध ज्ञान । इसके साधक श्रद्धा, वीर्य, स्मृति तथा समाधि हैं। अर्थार्

सम्मक् ज्ञान के उदय होकर वृत्तियों के निरुद्ध होने पर जो असम्प्रज्ञात समाधि होती है उसका नाम 'उपाय-प्रत्यय' है (यो॰ सू॰ १।२०)। 'भव-प्रत्यय' समाधि में कुछ समय तक पित्त अवश्य निरुद्ध होता है, परन्तु उसमें 'ब्युत्थान' की आशंका बनी रहती है, क्योंकि ज्ञान के उदय न होने से कर्मजन्य संस्कारों का क्षय अभी तक नहीं होता; परन्तु 'उपाय प्रत्यय' में प्रज्ञा का उदय होने से क्रमशः संस्कारों के दाह होने से जो समाधि उत्पन्न होती है उसमें व्युत्यान की तिक भी आणंका नहीं रहती। समस्त क्लेशों की जननी अविद्या है। अतः अविद्या को बिना दग्ध किये वृत्तिनिरोध होने पर भी क्लेशों का नाश नहीं होता। अविद्या का नाश शुद्ध ज्ञान के ही द्वारा हो सकता है, जिसकी प्राप्ति का पतञ्जलिप्रदर्शित ऋम है-श्रद्धा, वीयं, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। भवप्रत्यय में क्षणिक निरोध होने पर भी अविद्या की आत्यन्तिकी निवृत्ति नहीं होती, परन्तु उपायप्रत्यय में ज्ञानोन्मेष से पुरुष की चैतन्य रूप में प्रतिष्ठा होती है। अतः सच्चा समाधि उपाय-प्रत्यय ही है। बौद्ध धर्म में प्रतिसंख्या-निरोध और अप्रतिसंख्यानिरोध का अन्तर ठीक इन्हीं दोनों समाधियों के बन्तर के समान है। अतः योग का परिनिष्ठित लक्षण—'योगश्चित्त-वृत्ति-निरोधः' के साथ 'तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्' ही है।

#### पृष्ठ ३३४

## टिप्पणी ११—वैराग्य के दो प्रकार

जब तक साधक के हृदय में विषयों के लिए अभिलाषा बनी रहती है जब तक चित्त में चाश्वल्य कम नहीं होता। अतः चित्त की वृत्तियों को समेटने के लिए वैराग्य की वड़ी उपयोगिता है। वैराग्य दो प्रकार का है—अपर वैराग्य (भोगवितृष्णा) और पर वैराग्य (गुणवितृष्णा)। जब लौकिक तथा वैदिक विषयों के लिए चित्त में लेशमात्र भी तृष्णा नहीं रह जाती, तब उन विषयों के ऊपर पुरुष का असाधारण अधिकार या प्रशुत्व उत्पन्न होता है। पुष्प समझता है कि ये विषय मेरे वश में हैं, मैं इनके वश में नहीं हूँ। इसी विशेकरण का नाम 'वैराग्य' है। अभ्यास और अपर वैराग्य के सहयोग से पृष्ण को 'सम्प्रज्ञातसमाधि' का उदय होता है। अस्मितानुगत समाधि में पृष्ण वृद्धि से समन्वित होकर 'अस्मि' का बोध करता है। अस्मि के दो अंश है अस् = सत्ता (सदंश) और 'मि' = उत्तर पुरुष या चैतन्य (चिदंश)। विस्मितासमाधि से विवेकख्याति का उदय होता है; अर्थात् सदंश से चिदंश का

पृथक्करण करके पुरुष स्वकीय निसर्ग-निर्मल स्वरूप-चैतन्य में प्रतिष्ठित हो जाता है। 'परवैराग्य' सबसे उत्कृष्ट वैराग्य है, जिससे विवेकख्याति के उत्पन्न हो जाने पर चित्त गुणों से भी तृष्णा हटा लेता है। पुरुषख्याति के होने पर ही पुरुष को गुणों से वितृष्णा उत्पन्न होती है। भोगवितृष्णा होने से भोग्य जगत् में उसे आना नहीं होता; अब गुणवितृष्णा के उदय होने से पुरुष गुणों के बन्धन से भी मुक्त हो जाता है। इस 'परवैराग्य' के उदय होने से विवेक स्थाति के भी निरोध होने पर असम्प्रज्ञात-समाधि का जन्म होता है। किसी आलम्बन के न रहने से इसको ही 'निर्वीज समाधि' कहते हैं। साधक की साधना में ऐसा एक अवसर अवश्य आता है जब उसके सामने सिद्धियाँ अनायास आने लगती हैं। जिस समय चित्त में सत्त्व के साथ-साथ रज का तनिक अंश अवशेष रहता है, तभी विभूतियों का उदय होता है, जिसे पत्रक्षिल ने तृतीय पाद में बड़े विस्तार के साथ दिखलाया है। मधुमती भिम में साधकों को ये सिद्धियां प्रलोभित करने लगती हैं। इस समय आसित और अभिमान तनिक न करना चाहिए। जब पुरुष इन सिद्धियों के प्रलोभन को भी पार कर जाता है, तब 'कैवल्य' का अनुभव करता है: 'कैवल्य' का अर्थ है केवल (अकेले) रहने की स्थिति। बुद्धि के साथ पुरुष के सम्बन्ध-विच्छेद होने पर पुरुष स्वरूप में चिद्रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, यही कैवल्य है। इस समय पुरुषार्थं शून्य होने से गुणों का अपने कारण में प्रविलय हो जाता है-''पुरुषार्यशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवं कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति" (योगसूत्र ४।३४)।

पृष्ठं ३०५

टिप्पणी १२-योगी के चार प्रकार

योगी चार प्रकार के होते हैं—(क) प्रथमकित्त, (ख) मधु-भूमिक, (ग) प्रज्ञाज्योति और (घ) अतिक्रान्त-भावनीय (योग भाष्य ३।४१)।

(क) प्रथमकिल्पत योगी वे लोग होते हैं जो अब्टांगयोग से युक्त होने पर योगमार्ग में सद्यः प्रवेश करते हैं। वितर्कानुगत समाधि में अधिकार प्राप्त कर लेने के कारण इनमें अन्तर्ज्योति का स्फुरण होने लगता है।

(ख) मधुभूमिक योगी का चित्त अत्यन्त विशुद्ध हो जाता है और देवता, अप्सरा आदि उसके पास उपस्थित होकर उसे अनेक प्रकार के प्रलोभन देते हैं। योगियों के लिए यह अवस्था परीक्षा की दशा होती है। उसे आसित और

अहंकार को दूर कर देना चाहिए; नहीं तो ये प्रलोभन उसे पदच्युत कर हालने में समर्थ होते हैं।

- (ग) प्रज्ञाज्योति अवस्था में प्रज्ञाज्योतियों के द्वारा पश्चभूतों की पाँच प्रकार की अवस्थाओं तथा पञ्चेन्द्रिय की पाँच प्रकार की अवस्थाओं पर अधिकार पाकर योगीगण भूतत्रयी और इन्द्रियजयी हो जाते हैं। भूतजय करने हे योगी को वज्र के समान सिद्धदेह और अणिमा, महिमादि सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, तथा इन्द्रियजय होने पर मनोजवित्व, विकरणभाव (आश्रयहीन इन्द्रियों का अपने विषयों का ग्रहण) तथा भूतप्रकृति पर विषय प्राप्त हो जाता है। इन सिद्धियों का नाम 'मधुप्रतीक' (यो० भा० ३।४६) है।
- (घ) भूतेन्द्रिय राज्य को अतिक्रमण करके योगी लोग 'अस्मिता' में प्रतिष्ठित होते हैं; तव वे सर्वं हो जातें हैं और सब भावों में अवस्थान करने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, जिसे 'विशोका' सिद्धि कहते हैं (यो॰ भा॰ ३।४६)। इसके बाद परवेराग्य के साथ-साथ त्रिगुण का राज्य समाप्त हो जाता है और योगी दृश्य तथा चिन्तनीय पदार्थों की सीमा पार कर परमपद में स्थित हो जाता है। इस दशा का नाम 'अतिक्रान्त-भावनीय' है। योगी की यही सर्वश्रेष्ट चरम अवस्था है।

टिप्पणी १३—ईश्वर का रूप—

- (क) क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेषः ईश्वरः—(योग-सूत्र १।२४)।
- ( ख ) यथा मुक्तस्य पूर्वा बन्धकोटिः प्रज्ञायते नैवमीश्वरस्य, यथा वा प्रकृतिलीनस्य उत्तरा बन्धकोटिः सम्भाज्यते नैवमीश्वरस्यः स तु सदैव ईश्वरः (योगभाष्य १।२४)।

पृष्ठ ३०६

टिप्पणी १४—ईश्वर-प्रणिघान का अर्थ

ईश्वर-प्राणिघान का निर्देश योगसूत्रों में तीन बार आता है—
रिश्वरप्रणिघानाद् वा १।२३, तपःस्वाध्यायेश्वरप्राणिघानानि क्रियायोगः २।१,
त्माधिसिद्धिरीश्वरप्रणिघानात् २।४५। यहाँ 'प्रणिघान' का अर्थ है ईश्वर को ही
विभन्ने कमें के फलों का समर्पण तथा कमंफलों को स्वयं न भोगना। ईश्वर की
भीग में वड़ी उपयोगिता है। प्रकृति के विकास तथा परिणाम होने में जो-जो

प्रतिबन्ध आते हैं उन सबका दूरीकरण ईश्वर ही करता है। इसलिए वाबस्पति मिश्र का कथन है—''इश्वरस्यापि धर्माधिष्ठानाथें प्रतिबन्धापनय एव व्यापारः"। योगवात्तिक का कथन भी इस प्रकार है—''ईश्वरस्तु साम्य-परिणामादि-रूपाखिलावरण-भंगेन उद्बोधकः"। भोजवृत्ति (२।४५) का भी यही कहना है कि ईश्वर प्रसन्न होने पर अन्तरायरूप क्लेशों को हटाकर समाधि का यथार्थ ज्ञान करा देते हैं—

स भगवान् ईश्वरः प्रसन्नः सन् अन्तरायरूपान् क्लेशान् परिह्त्य समाधि सम्बोधयति ।

पृष्ठ ३०७

## निर्माणकाय-सिद्धि

पुराणों में अनेकविध सिद्धियाँ विणित हैं, उनमें 'निर्माणकाय-सिद्धिका प्रमुख स्थान हैं। निर्माणकाय 'निर्माणचित्त' के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसके सम्बन्ध में यहाँ पर पुराण तथा अन्य शास्त्रों से प्रमाण उपस्थित करते हुए संक्षेप में विचार किया जा रहा है। पञ्चिशिख नाम के प्रख्यात सांख्यचार्य ने योग-दर्शन के व्यासभाष्य में उद्धृत एक सूत्र में यह स्पष्ट किया है कि परमर्षि किपल ने आसुरि को सांख्यशास्त्र का उपदेश देते समय 'निर्माणचित्त' का आश्रय लिया था। वाचस्पति मिश्र और विज्ञानभिक्षु इस सूत्र को पञ्चिशिख की रचना मानते हैं। इस सूत्र में प्रयुक्त 'कारुण्य' पद से यह ज्ञात होता है कि नाना प्रकार के दु:खों से घिरे हुए प्राणियों के उद्धार के लिए सिद्ध पुरुष भौतिक शरीर धारण करते हैं। बौद्धदर्शन में भी यह सिद्धान्त परलक्षित होता है। महायान सम्प्रदाय के प्रन्थों के अध्ययन से जात होता है कि समस्त प्राणियों के उद्घार की कामना से तथागत बहुधा निर्माणकाय का आश्रय लेते हैं। आचायं असङ्ग के 'महायान स्त्रालक्कार' की आचार्य वसुबन्धुरचित टीका में सम्भोगकाय से निर्माणकाय का पायंक्य दिखलाया गया है। निर्माणकाय दूसरों के उपकार के लिए घारण किया जाता है, जब कि सम्भोगकाय निजी उपयोग के लिए गृहीत होता है। न्याय-दर्शन में यद्यपि निर्माणकाय शब्द का व्यवहार नहीं हुआ है; तथापि जीवों के कल्याण के लिए समय-समय पर भौतिक देह घारण करके ईश्वर अवतरित कहे

१. श्रादिविद्वान् निर्माणचित्तमिष्ठशय कारुण्याद् भगवान् परमिष्रासुर्ये जिज्ञासमानाय तन्त्रं प्रोवाच ।

तये हैं। यह तथ्य न्यायग्रन्थों के लिए नवीन नहीं है। आचायं उदयन ने अपने ग्रन्थ 'कुसुमाञ्जल' में यह स्पष्ट वताया है कि ईश्वर अपने से रचे गये इस जगत् को सन्मागं का उपदेश देने के लिए सृष्टि के आरम्भ में ग्रुरु के रूप में भीतिक देह घारण करते हैं। पाँचवें स्तवक में उदयन फिर कहते हैं कि ईश्वर केवल जगत् की सृष्टि के आरम्भ में इस प्रकार का शरीर घारण करते हों ऐसी बात नहीं है; किन्तु जब कभी भी इस प्रकार के शरीर घारण करने की उनको आवश्यकता प्रतीत होती है, तभी वे अन्य रूप में भी शरीर घारण करके अपने सामर्थ्य की अभिव्यक्ति करते हैं। यह सिद्धान्त शाङ्कर वेदान्त में भी प्रतिपादितं है। ''अन्तस्तद्धमोंपदेशात्'' [ ब्रह्मसूत्र १।१।२० ]। इस वेदान्त मूत्र के भाष्य में आचार्य शाङ्कर ने ''अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यश्मश्चिहरण्यकेश आप्रणखात् एव सुवणंः'' इस श्चृति का ब्रह्म में तात्पर्य बताते हुये कहा है कि साधकों के कल्याण के लिये परमेश्वर अपनी इच्छा से मायामय शरीर घारण करते हैं'। आचार्य शाङ्कर ने अपने मन की सनुष्टि के लिए महाभारत के इस पद्य को उद्धत किया है—

माया ह्येषा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद। सर्वभूतगुणैर्युक्तं नैवं मां ज्ञातुमर्हसि।।

नारद मुनि ने श्वेत द्वीप में नारायण के जिस रूप का दर्शन किया था, उसके विषय में भगवान् इस श्लोक में कहते हैं कि हे नारद ! तुमने मेरे जिस रूप का दर्शन किया है वह मेरा मायामय रूप है, तात्त्विक नहीं। फलतः इस खोक में भगवान् के निर्माणकाय का ही अन्य शब्दों में उल्लेख किया गया है। भायां शब्द का अर्थ यहाँ 'निर्माण' करना चाहिए। अतः इसमें किसी को खेलेह नहीं रहना चाहिए कि सांख्य, बौद्ध और नैयायिकों की भाँति शाक्कर बद्देत मत में भी यह सिद्धान्त स्वीकार किया गया है कि जीवों के उद्धार के लिए स्वयं परमेश्वर अथवा उसकी विभूतियों से सम्पन्न सिद्ध पुरुष समय-समय पर निर्माणकाय धारण करके अवतरित होते हैं। धर्म पर पड़े मालिन्य को हटाने तथा सात्त्विक मागं के अनुयायी साधुजनों की रक्षा के लिए भगवान् अवतार

रै. गृह्णाति हि ईश्वरोऽपि कार्यवशात् शरीरमन्तरा दर्शयति च विभूतिमिति।

<sup>े</sup> स्यात् परमेश्वरस्यापीच्छावशाद् मायामयं रूपं साधकानुप्रहार्थम्।

धारण करते हैं, वे निर्माणकाय के अन्तर्गंत ही आते हैं। जीवों के कल्याण और उनके उद्धार के लिए ही भगवान् निर्माणकाय को अङ्गीकार करते हैं। इसके लिये शरीर धारण का मुख्य हेतु करुणा ही है।

मा

গা

18

रद्

रुप्भ

क्स

न्छ

वय

बलु

तेषु र

ग त

बनेक

बान

113

निर्मा

है व

MA

निर्माणकाय को स्वीकार करने के कुछ अन्य भी प्रयोजन है। अब हम उस पर विचार करते हैं—

(१) श्रीमद्भागवत के अनुशीलन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अलौिक शक्ति से सम्पन्न, कन्दर्प कोटि लावण्यधारी, सौन्दर्य की साक्षात् मूर्ति; व्रजनन्दन श्रीकृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला करते समय अनेक शरीर धारण किये थे। रासलीला में जितनी गोपियाँ सम्मिलित थीं उतने ही अपने रूप वनाकर आत्माराम श्रीकृष्ण ने उनके साथ कीडा की—

कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतीर्गोपयोषितः। रेमे स भगवान् ताभिरात्मारामोऽपि लीलया।। (भाग०१०।३३।२०)

यहाँ पर 'लीला' पद निर्माणकाय की ओर ही संकेत करता है। श्रीमद्भागवत के ही दसवें स्कन्ध के उत्तराई में एक दूसरी कथा है। श्रीकृष्ण गृहस्थाश्रम का किस प्रकार निर्वाह करते हैं, यह जानने के लिए नारद मुनि द्वारिका नगरी में जाते हैं। वहाँ वे देखते हैं कि भगवान् श्रीकृष्ण अपनी सोलह हजार विवाहित पित्नयों के साथ एक ही काल में सर्वत्र विद्यमान हैं। श्रीकृष्ण ही अनेक रूप धारण करके परस्पर विरोधी अनेक कार्यों में संलग्न हैं। अनन्त वीयंशाली श्रीकृष्ण के इस योगमाया वैभव और कायव्यूह की सम्पित्त को देखकर नारद आश्चर्य में पड़ जाते हैं—

चित्रं बतैतदेकेन वपुषा युगपत् पृथक् ।
गृहेषु द्वघष्टसाहस्रं स्त्रिय एक उदावहत् ॥ २॥
इत्याचारन्तं सद्धर्मान् पावनान् गृहमेघिनाम् ।
तमेव सर्वगेहेषु सन्तमेकं ददर्श ह ॥ ४१॥
कृष्णस्यानन्तवीर्यस्य योगमायामहोदयम् ।
मुहुर्देष्ट्दा ऋषिरभूद् विस्मृतो जातकौतुकः ॥ ४२॥
(भाग० १०।६६)

(२) सौभरिमुनि में भी यह कायव्यूह सम्पत्ति थी। उन्होंने राजा ब्राह्माता की पचास कन्याओं के साथ विवाह किया था। विवाह के वाद इन्होंने पचास रूप धारण किये, इस प्रकार वे एक ही समय में सब स्त्रियों के साथ सहवास करते थे। इस पौराणिक कथा को वाचस्पति मिश्र ने ब्राम्पती (४।४।११) में उद्धृत किया है। वाचस्पति मिश्र ने तत्त्ववैशारदी (४।४) में भी निर्माणकाय के प्रसङ्ग में निम्नलिखित पौराणिक श्लोक उद्धृत किये हैं—

एकस्तु प्रभुशक्त्या वै बहुघा भवतीश्वरः।
भूत्वा यस्मात्तु बहुघा भवत्येकः पुनस्तु सः॥
तस्माच्च मनसो भेदा जायन्ते चैत एव हि।
एकघा च द्विघा चैव त्रिघा च बहुघा पुनः॥
योगीश्वरः शरीराणि करोति विकरोति च।
प्राप्नुयाद् विषयान् कैश्चित् कैश्चिदुग्रं तपश्चरेत्॥
संहरेच्च पुनस्तानि सूर्यो रश्मिगणानिव।

इनमें से अन्तिम श्लोक ब्रह्मपुराण ( २३८।२७ ) में उपलब्ध है।

(३) योगी आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद अविशिष्ट प्राचीन कर्मों के लगा के लिए अनेक देह धारण करते हैं और उनसे उन कर्मों का भोग कर किन से मुक्त होकर कैवल्य प्राप्त करते हैं। 'प्रयोजकचित्ता' नाम की मुख्य कि प्रभावित युगपत्-देह-सृष्टि 'कायव्यूह' नाम से जानी जाती है। इसी व्याप्त का वात्स्यायन अपने न्यायभाष्य में इस प्रकार उपदेश करते हैं—''योगी के ऋखी प्रादुर्भूतायां विकरणधर्मा निर्माय सेन्द्रियाणि शरीरान्तराणि तेषु के युगपण्जेयानुपलभते'' (न्यायभाष्य ३।२।२०)। 'विकरणधर्मा' इस पद का वात्पर्यंटीका में 'हमारी आपकी इन्द्रियों से विलक्षण' अर्थं किया गया है। योगी का इन्द्रिय-सामर्थ्यं अद्भुत होता है, जिससे कि वह एक साथ ही कि शरीर घारण कर अनेक कर्मों को करता और नाना पदार्थों को किता है।

(४) शङ्कराचार्यं भी ''विरोधः कर्मणीति चेन्न, अनेकप्रतिपत्तेर्दंशंनात्'' [13]२७) ब्रह्मसूत्र के भाष्य में कहते हैं कि योगियों के समान देवों को भी किंग्य-सिद्धि प्राप्त होती है। इसकी सहायता से वे देवता लोग एक साथ वैक्नेक देह धारण कर एक समय में अनेक यज्ञों में उपस्थित हो सकते हैं। अपस्कि में शङ्कराचार्य ने किसी स्मृति से दो श्लोक उद्घृत किये हैं, जो

कुछ पाठभेद के साथ ब्रह्मपुराण (२३८।२६-२७) में उपलब्ध होते हैं। कुछ व्यक्तियों का कहना है कि वर्तमान पुराणों का शङ्कराचार्य को परिज्ञान नहीं था। इस उद्धरण से इस प्रधन का खण्डन हो जाता है, शाङ्करभाष्य में अन्य स्थलों पर भी अनेक पौराणिक वचन 'स्मृति वचन' के नाम से उद्धृत हुए हैं।

(५) इच्छामृत्यु की सिद्धि के लिए योगी जन कायब्यूह का सहारा लेते हैं। कर्मों के उपभोग के बिना मृत्यु सम्भव नहीं है। वे कर्म ही योगी को फलभोग की बोर उन्मुख करते हैं। इस परिस्थिति में योगी की इच्छामृत्यु कैसे सम्भव हो सकती है? इसके लिए योगी समग्र शेष कर्मों के उपभोग के लिए तथा प्रारब्ध कर्मों के तत्जाल उपयोग के लिए अनेक शरीर धारण कर लेते हैं और इस प्रकार अल्प समय में ही फलभोग करके स्वेच्छामृत्यु की ओर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार स्वेच्छामृत्यु की प्राप्ति के लिए भी कायब्यूह सम्पत्ति-नितान्त आवश्यक है।

'स्वोपक्रम' और 'निरुपक्रम' भेद से कर्म दो प्रकार का है। इनके संयम से व्यक्ति को अपनी मृत्यु की सूचना मिल जाती है। वाचस्पति मिश्र ने तत्व-वैशारदी में योगसूत्र के रहस्य को इस प्रकार प्रकट किया है कि योगी अपने सोपक्रम कार्य को जान कर उसके उपयोग के लिए कायव्युह की रचना करता है। इस प्रकार सभी कर्मों का फलभोग करके वह स्वेच्छामृत्यु का वरण करता है। निर्माणचित्त की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में मत्वय नहीं है। देवताओं के शरीर धारण के प्रसङ्ग में वाचस्पति मिश्र भामती में कहते हैं कि प्राकृतजन के समान देवताओं के शरीर माता-पिता के संयोग से उत्पन्त नहीं होते, वरन् परमेश्वर की इच्छा मात्र से साक्षात् भूतों से उनकी उत्पत्ति होती है। आजानसिद्ध देवताओं का ज्ञान देशिक और कालिक व्यवधान से अवरुद्ध नहीं होता। देवता भूतजयी होते हैं। इसलिए किसी वस्तु के बनाने के लिये व स्वेच्छया कोई भी उपादान ग्रहण कर सकते हैं। योगी भी इसी प्रकार किसी भी उपादान से किसी भी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। वार्य-कारण का नियम इनके लिए आवश्यक नहीं है।

निर्माणिवत्त की उत्पत्ति के विषय में योगशास्त्र में इसके विपरीत दूसरा मत है—''निर्माणिवत्तान्यस्मितामात्रात्'' (४।४) तथा ''प्रवृत्तिमेदे प्रयोजक चित्तमेकमनेकेषाम्'' (४।५)। इन सूत्रों में पतछालि वताते हैं कि योगी केवल अस्मिता के बल से एक ओर यथेच्छ निर्माणिचित्तों का उपपादन करता है, दूसरी

बोर वह एक प्रयोजक चित्त का भी निर्माण करता है, जो अन्य सभी चित्तों को अपने अधीन रखकर उनसे अभीष्ट कार्य कराता है। यदि ऐसा न हो तो विभिन्न कार्यों के वास्ते निर्माण चित्तों में एक रूपता न रह सकेगी और उनसे कोई अभीष्ट सिद्धि न हो सकेगी। शक्तुराचार्य ने भी— "प्रदीपवदादेशस्तथा हि दशंयित" (अ० सू० ४।४।१५) इस सूत्र के भाष्य में अपना मत इस प्रकार प्रकट किया है। एक मूल मन की आज्ञा का पालन करनेवाले मन सिहत अनेक शरीरों की योगी अपने सत्य संकल्प से सृष्टि करेगा। इन नये बनाये विश्व शरीरों में उपाधिभेद से वह भिन्न आत्मावाला भी प्रतीत होगा। बोगआस्त्र में इसी को अनेक शरीर-धारणप्रक्रिया के नाम से कहा जाता है। अभिप्राय यह है कि योगी स्वेच्छा से अनेक शरीरों की रचना करता है और उन सबका नियमन करने के लिए एक प्रेरक चित्त भी बनाता है। इसीलिए सको 'प्रयोजक चित्त' भी कहा जाता है।

निर्माण चित्त का उपादान - यहाँ प्रश्न उठता है कि निर्माणचित्त की ज्यत्ति में विद्यमान परमाणु ही उपादान होते हैं, अथवा कोई नवीन बिवद्यमान साधन की आवश्यकता होगी? नैयायिक तथा सांख्य के मत में विद्यमान परमाणु अथवा प्रकृति से ही निर्माण-चित्तों की भी उत्पत्ति मानी गयगी। इसके विपरीत वेदान्त तथा प्रत्यिभज्ञा दर्शन की प्रक्रिया भिन्त है । विभिनवगुप्त का कहना है कि योगी को निर्माणकाय की उत्पत्ति के लिये <sup>प्रमाणु</sup> अथवा प्रकृति की आवश्यकता नहीं है। वह केवल अपनी स्वतन्त्र ल्ला-शक्ति से ही इनका निर्माण करता है। इसका यह अभिप्राय है कि बह्मदृष्टि से निर्माणकाय यद्यपि वास्तविक प्रतीत होता है, किन्तु तात्त्विक रिंद से यह केवल माया का व्यापार है। योगी जन अपनी इच्छा से कुछ मय के लिए विशेष अभिप्राय से निर्माणचित्त की मुब्टि करते हैं। कभी लाई होकर उपदेश देने के लिए, कभी धर्म की रक्षा के लिए, कभी छामृत्यु की प्राप्ति के लिए और कभी लौकिक कार्यों की सिद्धि के लिए म्यूतिमान् योगीजन कायव्यूह अथवा निर्माणचित्त का आश्रय लेते हैं। उस स्य की पूर्ति हो जाने पर यह चित्त स्वयं तिरोहित हो जाता है। इसलिए भिणिनित का मायिकत्व अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। महाभारत के गिराणपर्व में भगवान् नारायण नारद को कहते हैं कि मेरा श्वेत द्वीप में

र्भ्यर-प्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी, पृ० १८४।१८५।

<sup>&</sup>lt;sup>४०</sup> मा० द०

विद्यमान यह स्वरूप जिसको कि तुम देख रहे हो वास्तविक नहीं, अपि तु मायिक है—

माया ह्येषा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद । सर्वभूतगुणैर्युक्तं नैवं त्वं ज्ञातुमर्हसि ॥

इस प्रकार ईश्वर तथा योगीजन अनेक उपदेशों की सिद्धि के लिए विशेषकर तस्वीपदेश के लिए निर्माणकाय धारण करते हैं। भगवान बुद्ध ने निर्माणकाय घारण करके ही अपने शिष्यों को तत्त्व का उपदेश किया था। सांख्यशास्त्र के प्रचार के लिये आदिविद्धान् परमिष किपल ने निर्माणिकत्त का आश्रय लेकर ही अपने शिष्य आसुरि को सांख्य के तत्त्वों का उपदेश दिया था; यह पहले ही कहा जा चुका है। इसीलिए योगशास्त्र में निर्माणकाय की विशिष्ट महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुशासन पर्व की टीका में नीलकण्ठ ने 'निर्माणकाय' शब्द का प्रामाणिक अर्थ इस प्रकार बताया है—

"निर्माणमनेकघा भवनम् , योगेन अनेकशरीरघारणम्" (१८-७५)

महाभारत में देवताओं के अनेक भेद वताये गये हैं, उनमें एक ''निर्माण-रत'' भी है—

शुद्धाश्च निर्माणरताश्च देवाः। स्पर्शाशना दर्शपा आज्यपाश्च॥

( अनु० पर्व १८।७५ )।

और ये निर्माणरत देव वे ही होते हैं जो नया नया शरीर धारण कर अनेक यज्ञों में एक साथ ही उपस्थित होते हैं। समस्त यज्ञों में आहूत होने पर इस सिद्धि के द्वारा ही इन्द्र एक साथ ही सर्वत्र उपस्थित् होते हैं।

# एकादश परिच्छेद

### मोमांसा दर्शन

पृ० ३०८

### टिप्पणी १-मोमांसा की प्राचीनता

'मीमांसा' शब्द पूजार्थंक मान धातु से जिज्ञासा अर्थ में ''मानेजिज्ञासायाम्'' वात्तिक की सहायता से निष्पन्न होता है। इसकी उत्वत्ति सुदूर प्राचीन काल में हुई, क्योंकि संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद् में इस शब्द का बहुल प्रयोग मिलता है। 'मीमांसते' इस घातुरूप में इसका प्रयोग बहुस्थलों पर पाया <mark>जाता है---''उन्सृज्यां नोत्सृज्यामिति मीमांसन्ते ब्रह्मवादिनः, तद्</mark>धाहुः उत्सृज्या-मेवेति" (तैत्तिरीयसंहिता ७-४।७।१) "ब्राह्मणं पात्रे न मीमांसते, यस्तल्पे वा उदके वा विवाहे वा मीमांसेरन् त एता उपेयुः" ( ताण्डच ब्राह्मण ६।५।६; २३।४।२ ) । ''उदिते होतव्यमनुदिते होतव्यमिति मीमांसन्ते"—( कौषीतिक वाह्मण २।६ ) — इनमें मीमांसा दर्शन में विचार्यमाण हवन-विषयक प्रश्न पर विचार किया गया है, तथा ब्रह्मवादी गण के निर्णय का निर्देश है— "तस्मात् अनुदिते होतव्यम्" (सूर्योदय से पूर्व ही हवन करना चाहिए); "प्राचीनशाला औपमन्यवः महाश्रोत्रियाः समेत्य मीमांसाञ्चऋः को नु आत्मा कि ब्रह्मोति" ( छान्दोग्य ४।११-१ )। तैतिरीय उपनिषद् ( २-५-१ ) में क्रियापद का नहीं, प्रत्युत तज्जन्य संज्ञा 'मीमांसा' शब्द का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है--''सैषा आनन्दस्य मीमांसा भवति''। इन उद्घृतांशो की आलोचना करने से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि श्रुतिकाल में ही श्रौतविषयक कमों में उपलक्ष्यमान विरोध की ओर प्राचीन ऋषियों का ध्यान आकृष्ट हुआ या तथा उन लोगों ने इसके परिहार के लिए अनेक सिद्धान्तों की छानबीन की थी।

मीमांसा का सबसे प्राचीन नाम 'न्याय है। इस दर्शन के न्यायकणिका, ज्यायमालाविस्तार आदि प्रन्थों में भी 'न्याय' शब्द का उपयोग इसी कारण है किया गया है। मीमांसा वैदिक कर्मकाण्ड-विषयक श्रुतियों के पारस्परिक विरोध का परिहार करती है। इसने अनेक 'न्यायों' को खोज निकाला है, जिनके उपयोग से आभासमान विरोधी वाक्यों की एकवाक्यता की जा सकती है।

कर्मकाण्ड ज्ञान-काण्ड से पहले है। अतः इसे पूर्वमीमांसा या कर्ममीमांसा भी कहते हैं। ज्ञान-काण्ड की मीमांसा—उत्तर मीमांसा—के लिए 'वेदान्त' शब्द के प्रयोग होने से केवल 'मीमांसा' शब्द का प्रयोग भी कभी-कभी इसी दश्नेन के लिए किया जाता है।

#### पृष्ठ ३११

टिप्पणी २—मीमांसा के विषय में कुमारिल का कथन—
प्रायेणैव हि मीमांसा लोके लोकायतीकृता।
तामास्तिकपथे कर्तुमयं यत्नः कृतो मया।।
( श्लोकवार्त्तिक, श्लो०१०)

मीमांसा हि भर्तृमित्रादिभिरलोकायतैव सती लोकायतीकृता। (न्यायरलाकर)

#### पृष्ठ ३१५

टिप्पणी ३-प्रमा का लक्षण-

प्रमा चाज्ञाततत्त्वार्थज्ञानम्—(मानमेयोदय १।२)।
पहले से नहीं जाने गये (अज्ञात) और सत्य अर्थ के ज्ञान को प्रमा कहते हैं।
टिप्पणी ४—प्रमाण का लक्षण—

कारणदोष वाधक-ज्ञान-रहितम् अग्रहीतग्राहि ज्ञानं प्रमाणम्—( शास्त्र-दीपिवा १।१।५)।

वही ज्ञान प्रमाण कहलाता है—(i) जिसके उत्पन्न करनेवाले कारणों में कोई दोष नहीं होता, (ii) जो किसी दूसरे ज्ञान के द्वारा बाधित नहीं होता तथा (iii) जो पहिले से न जाने हुए पदार्थ को बतलाता है। इन तीनों वैशिष्टचों से संयुक्त ज्ञान ही प्रमाण कोटि में आता है।

#### पृष्ठ ३१६

टिप्पणी ५-वेद की अपौरुषेयता-

द्रष्टव्य मीमांसा सूत्र १।१।१०—३२ तथा इन सूत्रों पर शाबरभाष्य । शब्द की नित्यता के विषय में द्रष्टव्य—

''बौत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः'' मीमांसा सूत्र १।१।५; श्लोकवार्तिक, पृष्ठ ७२७-८६४ तथा शास्त्रदीपिका १।१।५। टिप्पणी ६-स्फोट का खण्डन

अनित्य ध्विन से अर्थ-सिद्धि न होते देख वैयाकरणों ने वर्णक्रमहीन निरवयव नित्य शब्द की कल्पना की है, जिसे वे 'स्फुटत्यथोंऽस्मात्' (जिससे अर्थ स्फुटित हो ) इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'स्फोट' नाम से अभिहित करते हैं।

> न प्रत्येकं न मिलिता न चैकस्मृतिगोचराः। अर्थस्य वाचका वर्णाः किन्तु स्फोटः स च द्विघा।। (शेषकृष्ण-स्फोटतत्त्वनिरूषण, श्लो०३)।

पर शब्द-स्फोट से बढ़कर वाक्य-स्फोट होता है, जिसमें नित्य निरवयव अखण्ड वाक्य अखण्ड निरवयव वाक्यार्थ का बोध कराता है। यह वाक्य-स्फोट ही नित्य है, तदंगभूत वर्ण तथा पद मृषा हैं। मीमांसा इस सिद्धान्त की युक्तियुक्तता स्वीकार नहीं करती। उसका कहना है कि वर्ण, पद तथा अवान्तर वाक्यों को मिथ्या मानने पर तत्य्यतिपाद्य प्रयाजादि अनुष्ठानविशेषों को भी मिथ्या ही मानना पड़ेगा जिससे मीमांसा के मूल के ही उच्छेदन की आशंका है। शब्दाद्वेत माननेवाले वैयाकरण जगत् को कल्पनात्मक मानते हैं। वास्तव नहीं। केवल स्फोट ही नित्य है, पर जगत् का व्यवहार उसके अगों को लेकर चलता है। अतः जगत् के समस्त व्यवहार मिथ्या हैं। भर्नु हिर का यह कथन सयुक्तिक है कि बालकों को शिक्षा देने के समान असत्य मार्ग में चलकर सत्य की उपलब्धि की जाती है:—

उपायाः शिक्षमाणानां बालानामुपलालनाः। असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते।। (वाक्यपदीय)।

अतः जगत् का मिथ्यात्व व्याकरण-सम्मत है, परन्तु वास्तववादी मीमांसक जगत् के पदार्थों की सत्ता वास्तविक मानते हैं। अतः स्फोटवाद का आश्रय जनके सिद्धान्त से विरुद्ध हैं। इस प्रकार मीमांसा की दृष्टि में वर्णात्मक शब्द हैं। नित्य होता है, न तु स्फोटात्मक शब्द । आचार्य कुमारिल ने क्लोकवार्त्तिक (क्लोक १३७) में स्फोटवाद के खण्डन का उपसंहार बढ़े सुचार रूप से इसी श्रुक्ति से किया है।

पृष्ठ ३२०

टिप्पणी ७—'अर्थापत्ति' का लक्षण—

अर्थापत्तिरिप दृष्टः श्रुतो वाऽर्थोऽन्यथा नोपपद्यते इत्यर्थ-कल्पना। (शावरभाष्य १।१।४)

टिप्पणी ५-छः प्रमाण-

वाल्मीकि रामायण में मीमांसा-सम्मत छहों युक्तियों के द्वारा लोक-व्यवहार की सिद्धि स्वीकृत की गई है—

राम षड् युक्तयो लोके याभिः सर्वोऽनुदृश्यते ।

पृष्ठ ३२२

टिप्पणी ६-मीमांसा में प्रामाण्यवाद

प्रामाण्यवाद के महत्त्वपूर्ण प्रश्न को लेकर मीमांसकों ने बड़ा सूक्ष्म विवेचन किया है। मीमांसक प्रामाण्य को 'स्वतः' तथा अप्रामाण्य को 'परतः' मानते हैं। इस विषय में उनका संघर्ष परतः प्रामाण्यवादी नैयायिकों के साथ बड़ा प्रबल है। संक्षेप में नैयायिक मत यह है कि विषयेन्द्रिय सिन्नकर्ष होने पर 'अयं घटः' इत्याकारक व्यवसायात्मक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। उसके अनन्तर 'घटमहं जानामि' (मैं घड़े को जानता हूँ) इत्याकारक अनुव्यवसाय का जन्म होता है। अनन्तर प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य की स्मृति और तदनन्तर उस प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय में सन्देह उत्पन्न होता है। पीछे प्रवृत्ति के चरितार्थ होने पर ज्ञान प्रामाण्य परतः' स्वीकृत किया जाता है, परन्तु मीमांसा 'स्वतः प्रामाण्यवाद' मानती है, किन्तु मीमांसा के तीनों सम्प्रदायों के अनुसार इसमें भी विशिष्टता है—

(क) प्रभाकर के मत से ज्ञान स्वतः प्रकाश है। ज्ञान की उपमा प्रकाश से दी जाती है। जिस प्रकार प्रकाश दृश्यमान घटपटादि पदार्थ को, अनन्तर अपने आप को, प्रभ्रात् आश्रयभूत दीपक की बत्ती को अभिव्यक्त करता है, उसी प्रकार ज्ञान प्रथमतः इन्द्रिय-सिन्निहित पदार्थ को प्रकाशित करता है, अनन्तर अपने आपको और पीछे ज्ञान के आश्रयभूत आत्मा को प्रकट करता है। अतः प्रत्येक प्रत्यक्ष में पदार्थ, ज्ञान तथा आत्मा की स्वतः अभिव्यक्ति होती है। इसका नाम है—त्रिपुटीप्रत्यक्ष। 'स्वतः' का अर्थ है 'स्वज्ञानजनक होती है। इसका नाम है—त्रिपुटीप्रत्यक्ष। 'स्वतः' का अर्थ है 'स्वज्ञानजनक

सामग्रीत; । अतः ज्ञान के साथ-साथ उसका प्रामाण्य भी उत्पन्न होता है; अर्थात् ज्ञान की जिस सामग्री से ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी सामग्री से उस ज्ञान का प्रामाण्य भी उसी समय उदित होता है—(न्यायकन्दली, पृ० ११; श्वास्त्रदीपिका पृ० २१३—२१४; तन्त्ररहस्य, पृ० ५—६; प्रकरणपश्चिका, पृ० ३८—५३)।

- (ख) कुमारिल का अनुभविष्ठलेषण भिन्न प्रकार का हैं। घट के ज्ञान होने पर 'ज्ञातो घटः' (घड़ा मेरे द्वारा जाना गया है) ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है, जिससे पता चलता है कि प्रत्यक्ष-विषय घट में 'ज्ञातता' नामक धमें का उदय होता हैं। कुमारिल की सम्मित में ज्ञान स्वयं प्रत्यक्ष नहीं है; प्रत्युत ज्ञान के धमें विशेष 'ज्ञातता' का ही प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष से पूर्व अज्ञात घट प्रत्यक्ष के अनन्तर ज्ञान—परिचित—हो जाता है। अतः ज्ञान का फल अनुभव-विषय में ज्ञातता' को उत्पत्ति है। इसी 'ज्ञातता' से ज्ञान का पल अनुभव-विषय में ज्ञातता' को उत्पत्ति है। इसी 'ज्ञातता' से ज्ञान का प्रमाण्य का उदय होता है—(न्यायरत्नमाला, पृ० ३१-३५; शा॰दी॰, पृ० ६७-१०६; मा॰ मे॰ पृ० ४-६)।
- (ग) मुरारिमिश्र के मत पर न्याय का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। वे ज्ञान का प्रत्यक्ष ही मानते हैं। प्रथमतः इद्रिय संयोग होने पर वस्तु का व्यवसायात्मक ज्ञान होता है। अनन्तर 'घठमहं जानामि' इत्याकारक अनुव्यवसाय ज्ञान की उत्पत्ति होती है। यही अनुव्यवसायात्मक ज्ञान प्रामाण्य का उत्पादक होता है। यहाँ मुरारि का अपना विशिष्ट मत है जो न्यायमत से कतिपय अंशों में समान होने पर भी भिन्न है। इन तीनों मीमांसक मतों की तारतम्यपरीक्षा करने पर मथुरा-नाथ तर्कवागीश की सम्मान्य सम्मति है कि प्रभाकर का ही मत पक्का 'स्वतः प्रामाण्यवाद' है, अन्य मतों में न्याय-मत के समान ही 'परतः प्रामाण्य' का ही सिद्धान्त मान्य है।

#### पृष्ठ ३२३

टिप्पणी १०—भ्रम के विषय में प्रभाकर मत रजतमिदमिति नैकं ज्ञानम्, किन्तु द्वै एते विज्ञाने । तत्र रजतमिति स्मरणं

१. मनसैव ज्ञानस्वरूपवत् तत्प्रामाण्यग्रहः—इति मुरांरिमिश्राः ।(वधैमान—कुसुमाञ्जलिप्रकाशः, पृ० २१६) ।

२. स्वतः स्वाश्रयजनकसामग्रीतः; स्वं प्रमात्वम् । एतच्च गुरुमते ।
परतः तदन्यसामग्रीतः, एतच्च मिश्रमत-भट्टमत-न्यायमतेषु ।
(चिन्तामणिहरणस्य, पृ० ११७)।

तस्याननुभवरूपत्वान्न प्रामाण्यप्रसंगः । इदिमिति विज्ञानमनुभवरूपं प्रमाण-मिष्यत एव । भ्रान्तिरूपता चात्र रजतज्ञानस्य स्मरणरूपस्यैव ग्रहणव्यवहार-प्रवर्तकतया व्यवहारकाले विसंवादकत्वात् (प्रकरणपश्चिका, पृ० ४३)।

टिप्पणी ११-अख्याति का निर्देश

नयविवेक, पृ० ६६-६३; तन्त्र रहस्य, पृ० २-४।

.पृष्ठ ३२६

टिप्पणी १२-मुरारिमिश्र का पदार्थ-भेद।

ब्रह्मैकम्, व्यवहारे तु र्घामधर्माघारप्रदेशविशेषाः पश्च पदार्था इति वेदान्ता
मुरारिमिश्राश्च—न्यायमाला ।

टिप्पणी १३ -- जगत् की सत्यता-

तस्माद्यद् गृह्यते वस्तु येन् रूपेण सर्वदा । तत्तर्थवाम्युपेतव्यं सामान्यमथ वेतरत्।।

(श्लोकवात्तिक, पृ० ४०४)

टिप्पणी १४—अणुवाद

अणुवाद के समर्थन में द्रष्टव्य प्रभाकरविजय, पृ० ४३-४६।

कुमारिल अणुवाद को मीमांसा का सर्वंसम्मत सिद्धान्त नहीं मानते:-

मीमांसकैश्च नावश्यमिष्यन्ते परमाणवः । यद्बलेनोपलब्घस्य मिथ्यात्वं कल्पयेद् भवान् ।।

( श्लोकवात्तिक, पृष्ठ ४०४ )।

टिप्पणी १५-जगत् की परमाणुजन्यता

जालरन्ध्रविसरद्रवितेजोजालभासुरपदार्थविशेषात् । अल्पकानिह पुनः परमाणून् कल्पयन्ति हि कुमारिलशिष्याः॥

पृष्ठ ३२८

टिप्पणी १६ - आत्मा के विविध कर्म

यजमानत्वमप्यात्मा सिकयत्वात् प्रपद्यते । न परिस्पन्द एवैकः क्रिया नः कणभोजिवत् ॥ ( क्लोकवार्त्तिक, पृ० ७०७ )। टिप्पणी १७ -- आत्मा का परिणाम-

चिदंशेन द्रष्टत्वं सोऽयमिति प्रत्यभिज्ञा, विषयत्वं च अचिदंशेन; ज्ञानसुखादिरूपेण परिणामित्वम् । स आत्मा अहंप्रत्ययेनैव वेद्यः ।

( काश्मीरकं सदानन्द-अद्वैतन्नह्मसिद्धि )।

पृष्ठ ३२६

टिप्पणी १८—'चोदना' का अर्थं—

चोदना हि भूतं भवन्तं सूक्ष्मं व्यवहितं विप्रकृष्टमित्येवजातीयकमय शक्नो-त्यवगमयितुम् नान्यत् किञ्च नेदियम् ( शाबरभाष्य १।३।२ ) । पृष्ठ ३३०

टिप्पणी १६-भावना का रूप तथा भेद

'भावना' का लक्षण 'आपदेव' ने किया है—भवितुर्भवनानुकूलो भावकव्यापारविशेषः— (मीमांसान्यायप्रकाश, पृ०२)।

अर्थात् वस्तु की उत्पत्ति के अनुकूल कर्ता में ब्यापार या प्रेरणा। वैदिक वाक्यों को सुनकर उन कियाओं को करने के लिए जो 'प्रेरणा' होती है, वही मीमांसा में 'भावना' कही जाती है। प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिज काण्ट के सिद्धान्त में ऐसी प्रेरणा कैटेगारिकल इम्परेटिव' ('शुद्ध प्रेरणा') के नाम से अभिहित की गई है। भावना दो प्रकार की होती है—शाब्दी भावना और आर्थी भावना। 'यजेत' इस कियापद में दो अंश हैं—धातु यज् तथा लिङ् लकार। लिङ् लकार जन्य भावना शाब्दी और क्रियाजन्य भावना आर्थी कहलाती है। संसार में 'सन्ध्यावन्दन करो' इस वाक्य में प्रवृत्ति के अनुकूल आचार्य आदि प्रेरक पुरुषों में रहनेवाला अभिप्राय 'भावना' कहलाता है, परन्तु वेद के कर्ता न होने से यह अभिप्राय लिङ्-लकारनिष्ठ माना जाता है। अतः यह शाब्दी भावना है। स्वर्गप्राप्ति की इच्छा से उत्पन्न होनेवाले याग के सम्पादनार्थ प्रख्विषयक प्रयत्न को आर्थी भावना कहते हैं, जो धार्त्वंश से अभिव्यक्त की जाती है।

'भावना' का सिद्धान्त मीमांसादर्शन का सर्वस्व है। अतः इसकी समुचित व्याख्या करने के लिये आचार्यों ने विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ लिखे हैं। द्रष्टव्य तन्त्र-वात्तिक-२।१।१; आपदेव-मीमांसान्यायप्रकाश—पृ० २-४। जिनमें मण्डनिमश्र का 'भावनाविवेक' नितान्त प्रख्यात है। इस प्रकार धर्म की साक्षात् प्रतिपादिका श्रुति है। श्रुत्यर्थं के अनुगमन करने के कारण स्मृति का भी प्रामाण्य है। सदाचार को धर्मनिर्णायक सिद्ध करने के लिए तन्त्रवात्तिंक (१।३।७, पृ० २०३-२१४) में कुमारिल ने बड़ी मीमांसा की है और उसकी युक्तिमत्ता प्रदिश्चित की है। आत्मतुष्टि धर्म में चतुर्थं तथा अन्तिम प्रमाण है।

यथा रुमायां लवणाकरेषु मेरौ यथा वोज्ज्वलरत्नभूमौ।
यज्जायते तन्मयमेव तत् स्यात् तथा भवेद् वेदविदात्मतुष्टिः ॥
(तन्त्रवात्तिक, पृ० २०७)

#### पृष्ठ ३२१

टिप्पणी २०—'अपूर्व की सिद्धि—

यागादेव फलं तद्धि शक्तिद्वारेण सिध्यति । सूक्ष्मशक्त्यात्मकं वा तत् फलमेवोपजायते । (तन्त्रवात्तिक, पृ० ३६५)

टिप्पणी २१—'अपूर्व' के विषय में शंकराचार्य

विना किसी अपूर्व को पैदा किये इस समय नष्ट होनेवाला कर्म कालान्तर में फल देने में समर्थ नहीं हो सकता। अतः जो कर्म की सूक्ष्म उत्तर अवस्था है या फल की पूर्वावस्था है, वही अपूर्व कहलाती है।

न चाप्यनुत्पाद्य किमिप अपूर्वम्, कर्म विनश्यत् कालान्तरितं फलं दातुं शक्नोति; अतः कर्मणो वा सूक्ष्मा काचिदुत्तरावस्था, फलस्य वा पूर्वावस्थाऽपूर्व-नामास्तीति तक्येते (शंकरभाष्य ३।२।४०)।

#### पृष्ठ ३३३

टिप्पणी २२—मीमांसा में कर्मयोग—

ईश्वरापंणबुद्ध्या क्रियमाणस्तु निःश्वेयसहेतुः, न च तदपंणबुद्ध्यानुष्ठाने प्रमाणाभावः । 'यत्करोषि यदश्नासीति' भगवद्गीतास्मृतेरेव प्रमाणत्वात् । स्मृतिचरणे तत्प्रामाण्यस्य श्रुतिमूलकत्वेन व्यवस्थापनात्—(अर्थसंग्रह, पृ॰ १६६; मीमांसान्यायप्रकाश, पृ॰ १६७)।

## टिप्पणी २३—मीमांसा में ईश्वर—

एवं चानुमानिकत्वमेवेश्वरस्य निराकृतम् , नेश्वरोऽपि निराकृतः । अत एवं न प्रभाकरगुरुभिरीश्वरनिरासः कृतः । तत्समर्थनं च वेदान्तमीमांसायां क्रियत इत्यभिप्रेतम्—(प्रभाकरविजय, पृ० ५२) ।

## टिप्पणी २४-मोक्ष की मीमांसक कल्पना-

त्रेधा हि प्रपश्वः पुरुषं वहनाति—भोगायतनं शरीरम्, भोगसाधनानि हिन्द्रयाणि, भोग्याः शब्दादयो विषयाः। भोग इति च सुखदुःखविषयोऽपरोक्षानुभव उच्यते, तदस्य त्रिविधस्यापि बन्धस्य आत्यन्तिको विलयो मोक्षः— (शास्त्र
दीपिका, पृ० ३५८)।

#### पृष्ठ ३३४

टिप्पणी २५—वेदान्त् में मोक्षकल्पना—

यह जगत् का प्रपश्च अविद्या के द्वारा पैदा किया गया है। यह स्वप्न के प्रपश्च के समान है। जैसे जागने पर स्वप्न का प्रपश्च स्वयमेव नष्ट हो जाता है, वैसे ही ब्रह्मविद्या के द्वारा अविद्या के नष्ट हो जाने पर संसाररूपी प्रपश्च का नाश स्वयमेव हो जाता है।

''अविद्या निर्मितो हि प्रपश्चः स्वप्नप्रपश्चवत्, प्रबोधनेनैव ब्रह्मविद्याया अविद्यायां विलीनायां स्वयमेव विलीयते''—(शा॰ दी॰, पृ॰ ३५६)। टिप्पणी २६—मुक्त दशा में आनन्द की सत्ता

मोक्षावस्था के स्वरूप निर्णय में भी मीमांसकों में पर्याप्त मतभेद है।
गुरुमत में आत्मज्ञानपूर्वंक वैदिक कर्म के अनुष्ठान से धर्माधर्म के विनाश हो
जाने पर जो देहेन्द्रियादि सम्बन्ध का आत्यन्तिक विच्छेद हो जाता है वह
मोक्ष है। द्रष्टव्य मधुसूदन सरस्वती—वेदान्तकल्पलितका, प०४। भाट्टों में
दो मत हैं। एक पक्ष के अनुसार मुक्तावस्था में नित्य सुख की अभिव्यक्ति
होती है—

दुःखात्यन्तसमुच्छेदे सति प्रागात्मवर्तिनः । सुखस्य मनसा भुक्तिमुंक्तिरुक्ता कुमारिलैः ।। ( मा० मे०, पृ० २१२ ) ।

बाह्य पदार्थों के साथ सम्बन्ध विलय होने पर बाह्य सुख की अनुभूति मुक्तावस्था में अवश्य नहीं होती, परन्तु आत्मा के शुद्ध स्वरूप के उदय होने से शुद्ध आनन्द का आविर्भाव अवश्यमेव होता है। 'पार्थसारिय' दूसरे मत के अनुयायी प्रतीत होते हैं, जिसके अनुसार मुक्तात्मा में सुख का अत्यन्त समुच्छेद रहता है। 'अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः' अर्थात् शरीर-हीन आत्मा को प्रिय या अप्रिय, हर्ष या शोक स्पर्श नहीं करते। यदि यह

वचन विषयसुख के विषय में माना जाय तो 'आनन्दं ब्रह्म में आनन्द का अर्थे दुःखाभावरूप मानने में कोई भी विप्रतिपत्ति नहीं है—(शा० दी० ३५६)। इन दोनों मतों का उल्लेख मधुसूदन ने वेदान्त-कल्पलिका' (पृ०४) में किया है।

#### पृष्ठ ३३५

टिप्पशी २७-वेदान्त का अनुशीलन-

इत्याह नास्तिक्यनिराकरिष्णुरात्मास्तितां भाष्येकृदत्र युक्त्या। हढत्वमेतद्विषयश्च बोघः प्रयाति वेदान्तिविवणेन॥ (श्लोकवार्त्तिक, पृ० ७२८)।

पार्थसारिष का कहना है— 'नित्यात्मसत्तामात्रेणैव वेद-प्रामाण्यसिद्धे-स्तन्मात्रमिह प्रतिपादितम्। दाढर्चाथिभिस्तु वेदान्तविहितेष्वेव श्रवणमननिदि-ध्यासनादिषु यतितव्यम्।' इस कथन से मीमांसकों को वेदान्तसम्मत उपायों के मान्य होने में सन्देह नहीं रह जाता।

The two to the property of the state of the

# द्वादश परिच्छेद अद्वैत वेदान्त

पृष्ठ ३३६

टिप्पणी १—उपनिषदों में 'वेदान्त' शब्द का प्रयोग

'वेदान्त' शब्द का प्रयोग अनेक उपनिषदों में उपलब्ध होता है। (१) वेदान्त-विज्ञान-सुनिश्चितार्थाः (मुण्डक उपनिषद् ३।२।५); (२) वेदान्ते परमं गुह्मम् (श्वेताश्वतर ६।२२); (३) यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः (महानारायण १०।८) इस प्रकार 'वेदान्त' शब्द के प्रयोग की प्राचीनता सपष्ट सिद्ध होती है।

#### विष्ठ ३४७

टिप्पणी १ क -- अनुभूति में अनुभाविता की सत्ता

इस सिद्धान्त का प्रतिपादन आचार्य ने वड़े ही सौन्दर्यपूर्ण शब्दों में किया है-

''आत्मा तु प्रमाणादिव्यवहाराश्रयत्वात् प्रागेव प्रमाणादिव्यवहारात् सिघ्यति । न चेदृशस्य निराकरणं संभवति; आगन्तुकं हि वस्तु निराक्रियते, न विरूपम् । नहि अग्नेरीष्ण्यमग्निना निराक्रियते"—( २।३।७, शां० भा० )

#### पृष्ठ ३४८

टिप्पणी २-आत्मा की स्वतः सिद्धि-

"सर्वो हि आत्मास्तित्वं प्रत्येति, न नाहमस्मीति। यदि हि नात्मत्वप्रसिद्धिः स्यात् सर्वो लोको नाहमस्तीति प्रतीयात्" (त्र० सू० १।१।१ पर शाङ्करभाष्य)।

टिप्पणी ३—आत्मा सत्ता की स्वयंसिद्धि

प्रमाणों की सिद्धि तो आत्मा के रहने पर ही होती है। ऐसी दशा में उसः बात्मा को किन प्रमाणों के द्वारा कोई सिद्ध कर सकता है? अर्थात् आत्मा की सिद्धि प्रमाणों के बल पर कथमपि नहीं की जा सकती। इस विषय में सुरेश्वराचार्य का यह प्रामाणिक कथन है—

"यतो राद्धिः प्रमाणानां स कं तैः प्रसिध्यति।"

#### वेश्ह वर्षे

टिप्पणो ४-आत्मा ज्ञान-स्ट्रूप-

'द्वें दृष्टी चक्षुषोऽनित्या दृष्टिनित्या चात्मनः। × × आत्मदृष्टचादीनां नित्यत्वं प्रसिद्धमेव लोके। वदित हि उद्धृतचक्षुः स्वप्नेऽद्य मया भ्राता दृष्ट इति"—( शंकरकृत ऐतरेय भाष्य २।१ )।

टिप्पणी ५-आत्मज्ञान के विषय-

"विषयानुकारेण परिणामिन्या बुद्धेर्ये शब्दाद्याकारावमासाः ते आत्मविज्ञानस्य विषयभूता उत्पद्यमाना एव आत्मविज्ञानेन व्याप्ता उत्पद्यन्ते"—( शंकर तत्ति ० भाष्य २।१ ) ।

#### पृष्ठ ३५०

टिप्पणी ६—ब्रह्म अधिष्ठान रूप—

प्रजा ब्रह्म से उत्पन्न होती हैं। अतः उनका मूल सदूप ब्रह्म है। अत एव वे सन्मूलक हैं। यह तो हुई उनकी उत्पत्ति की चर्चा। स्थिति काल में भी वे सत् में ही निवास करतीं हैं, तथा सत् के ही ऊपर आश्रित होकर विद्यमान रहती हैं।

''प्रजाः न केवलं सन्मूला एव, इदानीमपि स्थितिकाले सदायतनाः सदाश्रया एव''—( शंकर छा० भाष्य ६।४ ) ।

टिप्पणी ७-पदार्थों की चैतन्य में अभिन्नता-

"चैतन्याव्यतिरेकेणैव हि कला जायमानास्तिष्ठन्त्यः प्रतीयमानाश्च सर्वेदा लक्ष्यन्ते।" (प्रश्न भाष्य ६।२)।

टिप्पणी ५-पदार्थ ब्रह्म से भिन्न नहीं-

"निह बात्मनोऽन्यत्" तत्प्रविभक्तदेशकालं भूतं भवद् भविष्यद्वा वस्तु विद्यते"।

''यदा नामरूपे व्याक्रियेते; तदा नामरूपे आत्मस्वरूपापरित्यागेर्नव ब्रह्मणाऽप्रविभक्तदेशकाले सर्वासु अवस्थासु व्याक्रियेते ।'' (शारी० भा० २।१।६)।

#### पृष्ठ ३५१

### टिप्पणी ६—तटस्थ लक्षण का रूप—

''स्वरूपं सद् व्यावर्तकं स्वरूपलक्षणम्। कदाचित्कत्वे सति व्यावर्तकं तटस्थलक्षणम्।

# टिप्पणी १०—'सत्यं ज्ञानमनन्तम्' का अर्थ

आचार्य ने सत्यादि शब्दों के अर्थों की मार्मिक अभिन्यक्षना की है। 'सत्य', 'ज्ञान' तथा 'अनन्त' शब्द एकविभक्तिक होने से ब्रह्म के विशेषण प्रतीत हो रहे हैं; ब्रह्म विशेषण है और सत्यादि विशेषण है, परन्तु विशेषणों की सार्थकता तभी मानी जा सकती है, जब एकजातीय अनेक विशेषणयोगी अनेक द्रव्यों की सत्ता विद्यमान हो। लेकिन ब्रह्म के एक अद्वितीय होने से इन विशेषणों की उपपत्ति नहीं होती। इस पर आचार्य कहते है कि ये विशेषण अभाग कि उपपत्ति नहीं होती। इस पर आचार्य कहते है कि ये विशेषण बिशेष्य को उसके सजातीय पदार्थों से ही व्यावर्तन (भेद) करनेवाले होते हैं, किन्तु लक्षण उसे सभी से व्यावृत कर देता है। अतः ब्रह्म को एक होने के कारण 'सत्यं' 'ज्ञान' ब्रह्म के लक्षण हैं, विशेषण नहीं—

"समानजातीयेभ्य एव निवर्तकानि विशेषणानि विशेष्यस्य; लक्षणं तु सर्वत एव । यथाऽवकाशप्रदातृ आकाशमिति" (तैत्ति॰ भाष्य १।१)।

'सत्यं का अर्थ है अपने निश्चित रूप से कथमिप व्यभिचरित न होनेवाला पदार्थ (यदूपेण यन्निश्चितं तदूपं न व्यभिचरित, तत् सत्यम्; अर्थात् कारण सत्ता ब्रह्म में कारणत्व होने पर मृतिका के समान अचिद्रपता प्राप्त न हो बाय, अतः ब्रह्म 'ज्ञान' कहा गया है। ज्ञान का अर्थ है—अवबोध। जो वस्तु से प्रविभक्त न हो सके, वही 'अनन्त' है। (यदि न कुतश्चित् प्रविभज्यते तद् अनन्तम्)। यदि ब्रह्म को ज्ञान का कर्ता माना जायगा, तो उसे ज्ञेय तथा ज्ञान से विभाग करना पड़ेगा। ज्ञानप्रक्रिया में ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ञेय की त्रिपुटी सदैव विद्यमान रहती है। अतः अनन्त होने से ब्रह्म ज्ञान ही है, ज्ञान का कर्ता नहीं। अतः इस प्रकार ब्रह्म जगत् का कारण, ज्ञानस्वरूप और पदार्थान्तर से अविभक्त है।

### पृष्ठं ३५६

टिप्पणी ११-माया का रूप-

"अविद्यात्मिका हि बीजशक्तिरव्यक्तशब्दिनर्देश्या परमेश्वराश्रया मायामयी महासुप्तिः, यस्यां स्वरूपप्रतिबोध-रहिता शेरते संसारिणो जीवाः।"
(शारीरकभाष्य १।४३)

टिप्पणी १२—अविद्या का रूप—

अविद्याया अविद्यात्विमदमेव तु लक्षणम्। यत् प्रमाणसिह्ण्णुत्वमन्यथा वस्तु सा भवेत्।। (वृहदारण्यक-भाष्य-वार्त्तिक १८१)

#### पृष्ठ ३५७

टिप्पणी १३—नैष्कर्म्यसिद्धि का कथन—

सेयं भ्रांतिर्निरालम्बा सर्वन्यायिवरोधिनी । सहते न विचारे सा तमो यद्वद्दिवाकरम् ।। ( नैष्कर्म्यसिद्धि २।६६ )

टिप्पणी १४—माया का कार्य—

अव्यक्तनाम्नी परमेशशक्तिरनाद्यविद्या त्रिगुणारिमका यो । कार्यानुमेया सुघियैव माया यथा जगत् सर्वेमिदं प्रसूयते ।। (विवेकचूडामणि, श्लोक ११०)

टिप्पणो १५-माया अनिर्वचनीया-

सन्नाप्यसन्नाऽप्युभयात्मिका नो भिन्नाप्यभिन्नेत्युभयात्मिका नो सांगाप्यनंगाप्युभयात्मिका नो महाद्भुताऽनिर्वचनीयरूपा। (वही, श्लोक १११)

द्रष्टव्य प्रवोध-सुधाकर, श्लोक ५५-१०६।

टिप्पणी १६-माया की दो शक्तियाँ-

शक्तिद्वयं हि मायाया विक्षेपावृत्तिरूपकम् । विक्षेपशक्तिलिङ्गादि ब्रह्माण्डान्तं जगत्सृजेत् ।। अन्तर्हश्ययोर्भेदं बहिश्च ब्रह्मसर्गयोः। आवृणोत्यपरा शक्तिः सा संसारस्य कारणम्।। ( दुग्दृश्यविवेक, श्लोक १३, १५ )।

#### मुब्ठ ३४६

टिप्पणी १७—ईश्वर की लीला—

'लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्' २।१।३३। पर शांकरभाष्य में लीलातत्त्व का बाचार्य ने विस्तार से वर्णन किया है। उनके सिद्धान्त-प्रकाशक वाक्य ये हैं:—

ईश्वरस्यापि अनपेक्ष्य किञ्चित् प्रयोजनान्तरं स्वभावादेव केवलं लीलारूपाः प्रवृत्तिभंविष्यति । नहीश्वरस्य प्रयोजनान्तरं निरूप्यमाणं न्यायतः श्रुतितो वा संभवति । न च स्वभावः पर्यंनुयोक्तुं शक्यते । यद्यपि अस्माकमियं जगद्विस्ब- विरचना गुरुतर-संरम्भेवाभाति, तथापि परमेश्वरस्य लीलैव केवलेयम् व्यरिमितशक्तित्वात् ॥

#### पृष्ठ ३६१

टिप्पणी १८—उपास्य ब्रह्म का फल—

"यत्र हि निरस्तसर्वेविशेषसम्बन्धं परं ब्रह्मात्मत्वेन उपदिश्यते तत्रैकरूपमेव क्लं मोक्षं इत्यवगम्यते, यत्र तु गुणविशेषसम्बन्धं प्रतीकविशेषसम्बन्धं वा ब्रह्मोपदिश्यते तत्र संसारगोचराण्येव उच्चावचानि फलानि दृश्यन्ते"— (शांकरभाष्य १।२।२४)।

टिप्पणी १६—माया के दो पुत्र—

मायाख्यायाः कामवेनोर्वत्सौ जीवेश्वरावुभौ । यथेच्छं पिबतां द्वैतं तत्त्वमद्वैतमेव हि ॥ (पश्चदशी ६।२३६)।

टिपाणी २०—जीव का रूप—

<sup>"अस्ति</sup> आत्मा जीवाख्यः शरीरेन्द्रियपञ्जराघ्यक्षः कर्मफलसम्बन्धी।" (शांकरभाष्य १।३।१७)।

४१ मा० द०

#### पृष्ठ ३६३

टिप्पणी २१-साक्षी आतमा का रूप-

अहङ्कारः प्रभुः सम्या विषया नर्तको मितः। तालादिघारीण्यक्षाणि दीपः साक्ष्यवभासकः॥ (पंचदशी १०।१४०)

#### पृष्ठ ३६७

टिप्पणी २२—ईश्वर की जगत्-सृष्टि—

यथोर्णनाभिः सृजते गह्धते च यथा पृथिव्यामोषघयः सम्भवन्ति । यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथाक्षरात् सम्भवतीह विश्वम् ॥ ( मुण्डक उप० १।१।७ )

टिप्पणी २३—ईश्वर महायोगी

मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगीव स्वेच्छ्या । ( दक्षिणामूर्तिस्तोत्र श्लोक २ )

### पृष्ठ ३६६

टिप्पणी २४ -- सत्य का लक्षण--

"यद्रूपेण यन्निश्चितं तद् रूपं न व्यभिचरित यत् सत्यम्"। टिप्पणी २५—जाग्रत और स्वप्न अन्तर—

"वैधम्पं हि भवति स्वप्नजागरितयोः। बाध्यते हि स्वप्नोपलब्धं वस्तु प्रतिबुद्धस्य मिथ्या मयोपलब्धो महाजनसमागम इति । नैवं जागरितोपलब्ध यस्तु स्वम्भादिकं कस्याश्विदपि अवस्थायां वाध्यते । अपि च स्मृतिरेषा यत् स्वप्नदर्शनम्, उपलब्धिस्तु जागरितदर्शनम्"—( शांकरभाष्य २।२।२६)।

#### पृष्ठ ३७०

टिप्पणी २६-रज्जु में सर्प का भान-

रज्ज्वात्मनाऽवबोघात् प्राक् सर्पः सन्नेव भवति । सतो विद्यमानस्य वस्तुनो रज्ज्वादेः सर्पादिवद् जन्म युज्यते ॥ (माण्डूक्यकारिका ३।२७ भाष्य) हिष्यणी २७ — जगत् के पदार्थों में पांच घर्म — अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशप चकम्। आद्यत्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो द्वयम्।। (दृग्दृश्यिववेक, श्लोक २०)

टिप्पणी २५-च्यावहारिक सत्ता-

"सर्वव्यवहाराणामेव प्राग् ब्रह्मात्मताविज्ञानात् सत्यत्वोपपत्तेः । प्राग् प्रह्मात्मता-प्रतिबोधाद् उपपन्नः सर्वो लौकिको वैदिकश्च व्यवहारः"—शांकर-भाष्य २।१।१४)।

पृष्ठ ३७२

विष्पणी २६—'अलीक' का लक्षण—
असतो मायया जन्म तत्त्वतो नैव युज्यते ।
बन्ध्यापुत्रो न तत्त्वेन मायया वापि जायते ॥
( माण्ड्रक्यकारिका ३।२८ )

पृष्ठ ३७२

<mark>टिप्पणी ३०—विवर्त रूप—</mark>

सिद्धान्तलेश में अप्यय दीक्षित ने दोनों का पार्थक्य भली भाँति बतलाया है। ''कारणसलक्षणोऽन्यथाभावः परिणामः, तद्विलक्षणो विवर्तः''—उपादान कारण का समानधर्मी अन्यथाभाव परिणाम और उपादान से विलक्षण अन्यथाभाव विवर्त है (प्रथम परिच्छेद, पृ० ५८)।

परिणाम तथा विवर्त का भेद वेदान्तसार में इस प्रकार बतलाया गया है— सतत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः । असत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदीरितः ।।

पृष्ठ ३७३ का अस्ति ।

टिपणी ३१—अध्यास की गति—

'एवमयमनादिरनन्तो नैसर्गिकोऽध्यासः मिध्याप्रत्ययक्ष्पः कर्तृ त्वभोक्तृत्व-भवतंकः सर्वेलोकप्रत्यक्षः''— ब्र० स्० शांकरभाष्य ( उपोद्धात )। टिप्पणी ३२-ज्ञान तथा कर्म का विभिन्न उद्देश्य-

"न हि पूर्वसमुद्रं जिगमिषोः प्रातिलोभ्येन प्रत्यक् समुद्रं जिगमिषुणा समानमार्गत्वं सम्भवति । प्रत्यगात्मविषयप्रत्यय सन्तानकरणाभिनिवेशस्य ज्ञानिष्ठा, सा च प्रत्यक् समुद्रगमनवत् कर्मणा सहभावित्वेन विरुद्ध्यते । पर्वत-सर्षप्योरिव अन्तरवान् विरोधः"—(गीता—शांकरभाष्य १८।५५)।

#### विब्ध इन्ह

टिप्पणी ३३-कर्म के फल-

द्वष्टव्य ब्रह्म सू० १।१।४ तथा बृह० उप० ३।३।१ का शांकरभाष्य । उत्पाद्यमाप्यं संस्कार्यं विकार्यं च कियाफलम् । नैवं मुक्तिर्यतस्तस्मात् कर्मं तस्या न साधनम् ॥ ( नेष्कम्यंसिद्धि १।५३ )

टिप्पणी ३४-कर्म से चित्त-शुद्धि-

''यो नित्यं कर्मं करोति तस्य फलरागादिना अकलुषीक्रियमाणमन्तः करणम्। नित्यैश्च कर्मे भः संस्क्रियमाणं विशुद्ध्यति। विशुद्धं प्रसन्नमात्मालोचनक्षमं भवति।" (गीताभाष्य १८।१०)।

"कर्मभः संस्कृता हि विशुद्धात्मानः शक्नुवन्ति आत्मानं प्रतिबन्धेन वेदितुम् । एवं काम्यवर्जितं सर्वात्मज्ञानोत्पत्तिद्वारेण मोक्षसाधकत्वं प्रतिपद्यते ।" ( बृहु० उप० भाष्य ) ।

टिप्पणी ३५—देव और असुर का भेद—

स्वाभाविको रागद्वेषो अभिभूय यदा शुभवासनाप्राबल्येन धर्मपरायणो भवति; तदादेवः; यदा स्वाभावसिद्धरागद्वेषप्राबल्येन अधर्मपरायणो भवति, तदा असुरः। (गीताब्याख्यायां मधुसूदनः)

#### पृष्ठ ३७५

टिप्पणी ३६ - क्रमं का निर्हरण-

कर्मतो योगतो घ्यानात् सत्संगाज्जापतोऽर्थतः। परिपाकावलोकाच्च कर्मनिर्हरणं जगुः।। (विज्ञानदीपिका, विलोक २२) पृष्ठ ३७८

टिप्पणी ३७ - बोजगणित की प्रिक्रया

इसी पद्धित का प्रयोग बीजगणित में किया जाता है। यदि 'क<sup>2</sup> + २क = २४' इस समीकरण में अज्ञात 'क' का मूल्य जानना होना तो प्रथमतः दोनों ओर १ संख्या जोड़ देते हैं और अन्त में दी गई संख्या को निकाल देते हैं, तब 'क' का मूल्य ४ निकल

जाता है। समीकरण का पूरा रूप यह होगा—

क<sup>२</sup> + २क + १ = २४ + १

 $\therefore (\overline{a} + \delta)_{\beta} = \lambda_{\beta}$ 

 $\therefore$ (क + १) =  $\chi$ 

 $\therefore (\pi + 2) - 2 = x - 2$ 

. क = ४

टिप्पणी ३८-शब्द से परोक्षज्ञान का उदय-

''निर्विचिकित्सादाम्नायाद् अवगतात्मतत्त्वस्य अनादिमिथ्यादर्शनाः न्यासोपचिवलवत् संस्कारसामर्थ्याद् मिथ्यावभासानुवृत्तिः, तिष्ववृत्तयेऽस्ति अन्य-देपेक्ष्यम् । तस्मात् तिष्ववृत्तये विनिश्चितव्रह्मात्मभावेनापि साधनान्यपेक्ष्याणि ।

( ब्रह्मसिद्धि, पृ० १३५ )

टिप्पणी ३६-अपरोक्षानुभूति का उदय-

''श्रुतमयेन ज्ञानेन जीवात्मनः परमात्सभावं गृहीत्वा युक्तिमयेन च व्यवस्थाप्यते। तस्माद् निर्विचिकित्सशाब्दज्ञानसंततिरूपोपासना कर्मसहकारिण्य-विद्योच्छेदहेतुः''—(भामती जिज्ञासाधिकरणे)।

टिप्पणी ४०-शब्द से अपरोक्ष ज्ञान का उदय-

सकुत्प्रकृत्या मृद्नाति क्रियाकारकरूपभृत्। अज्ञानमागमज्ञानं साङ्गत्यं नास्त्यतोऽनयोः।।

( नैष्कम्यंसिद्धि १।७६ )।

पृष्ठ ३८०

टिप्पणी ४१ -- लक्षणा का रूप और भेद

लक्षणा तीन प्रकार की मानी जाती है जहल्लक्षणा, अजहल्लक्षणा तथा कहिं जहल्लक्षणा (या भागवृत्ति-लक्षणा)। 'गंगायां घोषः' (गंगा में आभीरपल्ली है) इस वाक्य में जलप्रवाहार्थक गंगा में घोष नहीं रह सकता। क्षतः 'गंगा' कद अपने मुख्यार्थ का परित्याग कर (जहत्) सामीप्यसम्बन्ध से 'तीर' अर्थ का वौधक होता है। यह 'जहत्-लक्षणा' का दृष्टान्त हुआ, परन्तु 'तत् त्वसिम' कहीवाक्य में 'तत्' तथा 'त्वं' पद अपने अर्थ-चैतन्य का परित्याग नहीं करते, किः जहती के द्वारा अभेद की सिद्धि नहीं हो सकती। इसी प्रकार 'शोणो

धावति' (लाल रंग दौड़ता है)—इस वाक्य में अन्वय के लिए मुख्यार्थं का परित्याग किये बिना ही 'अश्व' अर्थं लिक्षित होता है कि लाल घोड़ा दौड़ता है। यह है 'अजहल्लक्षणा'। इसका उपयोग भी प्रस्तुत वाक्य के लिए नहीं हो सकता। अतः अगत्या नृतीय प्रकार की लक्षणा से ही अर्थंनिर्वाह होता है। 'तत्' (ब्रह्म) पद का अर्थं है—परोक्षत्वविधिष्ट चैतन्य तथा त्वं' (जीव) का अर्थं है अपरोक्षत्वविधिष्ट चैतन्य। यहाँ चैतन्य रूप में विरोध नहीं है। क्षत इन विख्ढाशों के परित्याग (जहत्) से तथा अखण्ड चैतन्य के अंश को लेने से इस लक्षणा का नाम 'जहत्-अजहत् लक्षणा' या एक ही भाग के ग्रहण करने के कारण 'भागवृत्ति' है। इसका लौकिक उदाहरण 'सोऽयं देवदत्तः' है, कल देखा गया देवदत्त यही है। इसका लौकिक उदाहरण 'सोऽयं देवदत्तः' है, कल देखा गया देवदत्त यही है। इसका अभिप्राय कालिक विरोध को छोड़कर देवदत्त की एकता स्थापित करने में है। सुरेश्वर के मत में तीन सम्बन्धों की सहायता से यह महावाक्य अखण्डार्थं का बोध कराता है—(१) पदों का सामानाधिकरण्य, (२) पदार्थों का विशेषण-विशेष्यभाव, (३) आत्म-ब्रह्म का लक्ष्य-लक्षणभाव।

सामानाधिकरण्यं च विशेषणविशेष्यता। लक्ष्यलक्षणसम्बन्धः पदार्थप्रत्यगात्मनाम्।।

( नैध्कर्म्यसिद्धि ३।३ )

पश्चदशी का कहना है कि इस महावाक्य का अर्थ न तो संसर्ग है, ने विशेष; प्रत्युत अखण्ड एकरस चैतन्य ही इसका प्रधान लक्ष्य है। अतः 'तत्त्वमिस' का अर्थ है कि चैतन्यरूप से जीव ब्रह्मरूप ही है। महावाक्यों की संख्या चार है—प्रत्येक वेद का एक वाक्य। महावाक्यों का स्वरूप यह है प्रज्ञानं ब्रह्म (ऐति उ० ५।३), तत्त्वमिस (छा० उप० ६।६।७), अहं ब्रह्मास्मि (बृह० उप० १।४।१०), अयमात्मा ब्रह्म (माण्डूक्य उप० २) पंचम प्रकरण द्रष्टव्य पश्चदशी का।

#### पुष्ठ ३५३

टिप्पणी ४२-शंकर के अनन्तर वेदान्त मत-

शक्तरपरवर्ती वेदान्ताचारों ने अपने प्रन्थों में वेदान्त के प्रधान सिद्धान्तों के ऊपर अपने विशिष्ट मतों की उद्भावना की है। इनका सुबोध संग्रह अपय दीक्षित ने अपने 'सिद्धान्तलेशसंग्रह' में किया है। अविद्धा और माया का पार्थक्य; जीव ईश्वरस्वरूप, जगत् का उपादानकारणत्व आदि विषयों पर इन नव्य वेदान्तियों को युक्तिवहुल कल्पनार्ये मननीय हैं। आचार्य शंकर ने ब्रह्म की

बगत् का उपादान कारण वतलाया है। संक्षेपशारीरककार की सम्मित में शुद्ध बहा ही जगत् का उपादान है, परन्तु विवरणकार मायांशविलत बहा (सगुण बहा ) को उपादान मानते हैं। तत्त्वनिर्णयकार ब्रह्म और माया दोनों को, पर सिद्धान्तमुक्तावलीकार केवल माया शक्ति को, जगत् का उपादान बतलाते हैं। पञ्चदशो के मत से माया शुद्ध-सत्त्वमयी है परन्तु अविद्या रजीगुण और तमोगुण के प्राधान्य होने पर होती है। माया के विषय में भिन्न भिन्न मत मिलते हैं। जिस प्रकार मृत्तिका की चिकनाहट घट के उत्पादन के प्रति द्वारकारण होती है, उसी प्रकार शुद्धब्रह्म के उपादान होने में माया द्वारकारण है (संक्षेप शारीरक), परन्तु वाचस्पित मिश्र की सम्मित में जीवाश्रित माया से विषयीकृत ब्रह्म प्रयन्त्रक्ष्म से परिणत होता है। अतः ब्रह्म ही उपादान कारण है, माया तो सहकारी कारण है।

शङ्कर तथा भामतीकार के इस मतभेद का उल्लेख अमलानन्द ने इस प्रकार किया है—

> स्वशक्तया नटवद् ब्रह्म कारणं शङ्करोऽब्रवीत्। जीवभ्रान्तिर्निमत्तं तद् बभाषे भामतीपतिः॥ अज्ञातं नटवद् ब्रह्म कारणं शंकरोऽब्रवीत्। जीवाज्ञानं जगद्बीजं जगौ वाचस्पतिर्यथा॥

> > (कल्पतरु, पृ० ४७१)

जीव-ईश्वर की स्वरूपकल्पना वैमत्य का प्रधान विषय है। इस विषय में (१) आभासवाद, (२) प्रतिबिम्बवाद, (३) अववेच्छेदवाद, (४) जीवैक्यवाद आदि अनेक विशिष्ट मत हैं।

- (१) अद्वैत मत में एक आत्मा ही सत्य है; आत्मा से भिन्न कोई वस्तु सत्य नहीं है; अतः आत्मा न अन्तर्यामी है, न साक्षी और न जगत् कारण; तथापि अज्ञान-रूप उपाधि से गुक्त आत्मा अज्ञान के साथ तादात्म्य प्राप्त कर उसमें पड़े चिदाभास के अविवेक के कारण अन्तर्यामी, साक्षी और देखर कहलाता है। बुद्धि-उपिहत तादात्म्य को प्राप्त कर बुद्धिगत स्वकीय विदाभास को न जानकर जीव कर्ता, भोक्ता तथा प्रमाता कहा जाता है। इस मत की संज्ञा आभासवाद है। इसके अनुसार जीव नाना और ईश्वर एक हैं।
- (२) अज्ञान में प्रतिविम्बित चैतन्य को ईश्वर तथा बुद्धि में प्रतिविम्बितः चैतन्य को जीव कहते हैं, परन्तु अज्ञान की उपाधि से रहित विम्बचैतन्य शुद्ध है। (सक्षेप शारीरक); स्वतन्त्रादि गुणों से विशिष्ट होने के कारण ईश्वर

विम्बस्थानापन्न है और परतन्त्रता के कारण अविद्या में चिदाभास जीव है (विवरण) अर्थात् ईश्वर विम्बरूप है और जीव प्रतिबिम्बरूप है। यही प्रतिबिम्बद्याद है, परन्तु इस सिद्धान्त में अनेक वेदान्तियों को अरुचि है। समस्त प्रतिबिम्बस्थलों में प्रायः रूपवान् पदार्थ का रूपवान् आद्यार में ही प्रतिबिम्ब दृष्टिगोचर होता है। जैसे रूपवान चन्द्रमा का प्रतिविम्ब रूपवान् जल में ही पड़ता है। षरन्तु ब्रह्म के रूपहीन होने से न तो उसका प्रतिबिम्ब सम्भव है और न रूपहीन अन्तःकरण में प्रतिबिम्ब उत्पादन की शक्ति ही है।

- (३) वाचस्पति मिश्र अवच्छेदवाद को युक्तियुक्त मानते हैं। इस पक्ष में एक ही चैतन्य अज्ञान के आश्रय और विषय के भेद से दो प्रकार का है— अज्ञान का विषयीभूत चैतन्य ईश्वर है। अज्ञान का आश्रयभूत चैतन्य जीव है। अथवा अन्तः करण से अवच्छिन्न चैतन्य जीव है और अविद्यावच्छिन्न चैतन्य ईश्वर कहलाता है। अज्ञान के नाना होने से इस मत में जीव भी नाना है। इस पक्ष में स्वाज्ञान से उपहित होने से जीव जगत् का उपादान कारण है,
- (४) वेदान्त का मुख्य सिद्धान्त 'एक-जीव-वाद' है! इस मत में अज्ञानरूपी उपाधि से विरिहव शुद्ध चैतन्य ईश्वर है और अज्ञान से उपिहत चैतन्य जीव है। जीव ही अपने अज्ञानवश जगत् का उपादान तथा निमित्त कारण है। देहभेद से जीवभेद की प्रतीति भ्रान्तिमयी है, क्योंकि वस्तुतः जीव एक ही है। गुरु की कृपा तथा शास्त्रविहित श्रवणादि उपायों से एक ही आतमा का मोक्ष होता है, शुक वामदेवादिकों की मोक्षवार्ता अर्थवादमात्र है। इसी मत का दूसरा नाम दृष्टिमुष्टिटवाद है:—

आत्मन्येव जगत् सर्वं दृष्टिमात्रं सतत्त्वकम् । उद्भूय स्थितिमास्थाय विनश्यति मुहुर्मुहुः॥ (वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली, श्लोक २२)।

(५) कुछ वेदान्तियों की सम्मति में जिस प्रकार कौन्तेय (कुन्तीपुत्र कर्ण) की ही अविद्या के कारण राधेय (राधापुत्र) रूप से प्रतीति होती हैं, उसी प्रकार अविद्या के कारण राधेय (राधापुत्र) रूप से प्रतीति होती हैं, उसी प्रकार अविद्या हो अविद्या से जीवभाव को प्राप्त करता हैं। ज्याधकुलवधित राजपुत्र के समान जीव अविद्या के वशीभूत होकर अपने शुद्ध सुक्तस्वभाव को भुलाये हुए है। आचार्योपदेश से शुद्ध सिन्दिद्दान्त्र रूप को जानते ही वह मुक्त हो जाता है।

# त्रयोदश परिच्छेद

## वैष्णव दर्शन

पृष्ठ ३६२ ।

टिप्पणी १-सिवशेष वस्तु की प्रतीति-

"सर्वेप्रमाणस्य सिवशेषविषतया निर्विशेषवस्तुनि न किमिप प्रमाणं समस्ति । निर्विकल्पकप्रत्यक्षेऽपि सिवशेषमेव वस्तु प्रतीयते"—( सर्वेदशेनसंग्रह पृ० ४३)।

टिप्पणी २- श्वेताश्वतर में पदार्थ-त्रैविध्य-

"भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म एतत्"। ( श्वेता० १।१२ )।

वृष्ठ ३६३

टिप्पणी ३-ईश्वर का कार्य-

"सर्वं परमपुरुषेण सर्वात्मना स्वार्थे नियाम्यं धार्यं तच्छेषतैकस्वरूपमिति सर्वं चेतनाचेतनं तस्य भरीरम्"—(श्रीभाष्य २।१)।

टिप्पणी ४-प्रलयकाल में ब्रह्म-

"स्थूलसूक्ष्मचिदचित्प्रकारकं ब्रह्मैव कारणं चेति ब्रह्मोपादानं जगत्। सूक्ष्मचिदचितोः सर्वावस्थावस्थितयोः परमपुरुषशरीरत्वेन तत्प्रकारतया पदार्थत्वात् तत्त्प्रकारः परमपुरुषः सर्वदा सर्वशब्दवाच्य इति विशेष,"— (श्रीभाष्य, पृ० ८२)।

४३६ ०ए

टिप्पणी ५—निर्गुण ब्रह्म—

निर्गुणवानश्च परस्य ब्रह्मणो हेयगुणसम्बन्धादुपपद्यते"— (श्रीभाष्य, पृ० ५३)

#### टिप्पणी ६-विशिष्टाद्वैत का अर्थ-

वस्त्वन्तरविशिष्टस्यैव अद्वितीयत्वं श्रुत्यभिप्रायः । सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्टस्य ब्रह्मण तदानीं सिद्धत्वाद् विशिष्टस्यैव अद्वितीयत्वं सिद्धम्"—(वेदान्ततत्त्वसार)।

#### पृष्ठ ३१६

टिप्पणी ७-जीव का अणुत्व-

बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥

( श्वेता० ४।६ ) ह

टिप्पणी ५-भेदमूलक श्रुतियाँ-

जपनिपदों में अनेक वचन ऐसे मिलते हैं जिनसे जीव तथा ब्रह्म के भेदें का परिचय मिलता है। प्रधान श्रुतिवाक्य ये हैं—

- (क) ''स कारणं करणाधिराधिपः''-- इवेता० उप० ६। ६;
- ( ख ) ''य आत्मानमन्तरो यमयति स त आत्मा अन्तर्याम्यमृतः।" ( बृहदा० उप० ३।६।३ );
- (ग) "ज्ञाज्ञी द्वावजावीशानीशी"—( श्वेता० १।६)।

#### पृष्ठ ३६७

टिप्पणी ६—'विशिष्टाद्वैत' में महावाम का अर्थ-

"तत्पदं हि सर्वज्ञं सत्यसंकल्पं जगत्करणं ब्रह्म परामृशित । तदैक्षत बहुं स्याम् ( छा० ६।२।३ ) — इत्यादिषु तस्यैव प्रकृतत्वात् । सद् मानाधिकरणत्वं पदं च अचिद्विशिष्टजीवशरीरक ब्रह्म प्रतिपादयति । प्रकारद्वयावस्थितैक-वस्तुपरत्वात् सामानाधिकरण्यम् — ( श्रीभाष्य, पृ० ५० )।

#### पुष्ठ ३६६

टिप्पणी १०—'शुद्धसत्त्व' के विषय में मतभेद—

शुद्धसत्त्व के विषय में विशिष्टाद्वेती विद्वानों में दो मत दीख पड़ते हैं।
कुछ आचार्य उसे जड़ मानते हैं, परन्तु वेंकटनाथ, श्रीतिवास आदि अन्य
मान्य आचार्य उसे चित् तत्त्व ही मानते हैं। श्रीनिवास ने यतीन्द्रमत-दीपिका
(पृ० ३२) में इसे स्वयं-प्रकाश तथा अजडतत्त्व स्वीकार किया है।

वैंकटनाथ ने तत्त्वमुक्ताकलाप में भी यही माना है। इन वचनों से स्पष्ट है—
"नित्याभूतिर्मेतिश्चेत्यपरम्" (१।६); "ज्ञानत्वाजाडचकण्डोक्तानुगुणमवदन्
मुख्यतामात्मनीव"—(३६२)।

श्रीवैष्णवों के एक प्रातःस्मरणीय पद्य से भी यही मत प्रतीत होता है:— श्रीवैकुण्ठमुपेत्य नित्यमजडं तस्मिन् परब्रह्मणः। सायुज्य समवाप्य नन्दित समं तेनैव घन्यः पुमान्।।

(वरद गुरु-रचना)

लोकाचार्यं ने शुद्धसत्त्व के विषय में दो मतों का उल्लेख किया है—
"केचन एतज्जडं वदन्ति, केचिदजडं वदन्ति" (तत्त्वत्रय, पृ० ३६)। इन
सूत्रों के भाष्य में वरवरमुनि ने स्पष्ट ही लिखा है कि लोकाचार्य शुद्धसत्त्व
को अजड ही मानते हैं, शुद्धसत्त्व को आत्मा और ज्ञान से पृथक् सिद्ध करने
के लिए युक्तियाँ दी गई हैं (तत्त्वत्रय, पृ० ३७)। यह भेद-साधना यही
सिद्ध करती है कि लोकाचार्य शुद्धसत्त्व को अजड ही मानते थे, अन्यथा यह
भेद सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं होती। शुद्धसत्त्व को जड मानने
वाले आचार्य का यथार्थ पता नहीं है। फलतः शुद्धसत्त्व के स्वरूप के विषय
में दोनों मतों में भेद मानना उचित नहीं (जैसा इस ग्रन्थ के पूर्व संस्करण में
किया गया था)। विशेष के लिए देखिए—श्रीनिवासाचारी रिचत 'दि
फिलासफी आफ विशिष्टाद्वैत' (अड्यार, मद्रास)।

वेब्ध ८००

टिप्पणी ११-भक्ति के उदय में ज्ञान-कर्म की सहकारिता-

यामुनाचार्यं ने इसीलिए कहा है—''उभयपरिकमितस्वान्तस्यैकान्ति-कात्यन्तिकभक्तियोगलभ्यः'' अर्थात् ज्ञानयोग और कर्मयोग से विशुद्ध अन्तःकरण वाला पुरुष ही ऐकान्तिक भक्तियोग से भगवान् को प्राप्त करता है। आशय है कि भक्तियोग से ही भगवान् प्राप्य हैं, परन्तु इसके लिए चाहिए विशुद्ध अन्तःकरण और यह विशुद्ध ज्ञान तथा कर्मद्वारा साध्य है। अतः भक्ति के लिए ज्ञान तथा कर्म की सहकारिता है।

टिप्पणी १२—भगवान् की कृपा—

एवं संसृतिचक्रस्थे भ्राम्यमाणे स्वकर्मभिः। जीवे दुःखाकुले विष्णोः कृपा काप्युपजायते।। ( बहि॰ सं॰ १४।२६ ). टिप्पणी १३-भगवान् की शरणागति

यामुनाचार्य के आलबन्दार स्तोत्र (पद्य २४) में वहुत ही सुन्दर शब्दों में इस शरणागति-तत्त्व का प्रतिपादन किया है—

न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमांस्त्वच्चरणारिवन्दे । अकिञ्चनोऽनन्यगतिः शरण्यं त्वत्-पादमूलं शरणं प्रपद्ये ॥

वेब्घ ४०६

टिप्पणी १४-मुक्त जीव के व्यापार-

एवं गुणाः समानाः स्युर्मुक्तानामीश्वरस्य च। सर्वकर्तृत्वमेवैकं तेम्यो देवे विशिष्यते।। (स॰द॰सं॰,पृ०४७)

टिप्पणी १५-मुक्त जीव का रूप-

'नापि साधनानुष्ठानेन निरस्ताविद्यस्य परेण स्वरूपैन्यसम्भव अविद्या-श्रयत्वयोग्यस्य तदनन्यत्वासम्भवात्''—( श्रीभाष्य १।१।१ )।

टिप्पणो १६-सगुण ब्रह्म ही यथार्थ-

"निरस्तसमस्तोपप्लवकलंकनिरतिज्ञयज्ञान।नन्दादिशक्तिमहिमातिशयवत्त्वं हि ब्रह्मत्वम्"—(श्रीकण्ठभाष्य १।१।१)।

चित्रैः पदेश्च गम्भीरैर्वाक्यैर्मानैरखण्डितैः।
गुरुभावं व्यञ्जयन्ती भाति श्रीजयतीर्थवाक्।।

पुष्ठ ४०४

टिप्पणी १७—'विशेष' का अर्थ-

"भेदाभावेऽपि भेदव्यवहारनिर्वाहका अनन्ता एव विशेषाः।" ( मध्वसिद्धान्तसार, पृ० ७ )

पुष्ठ ४०५

टिप्पणो १८—भगवान् के अवतारों की पूर्णता— अवतारादयो विष्णोः सर्वे पूर्णाः प्रकीर्तिताः।

पूर्णं च तत् परं पूर्णं पूर्णात् पूर्णाः समुद्गताः ।।
न देशकालसामध्यैः पारावयं कथन्वन ।।

( माध्वबृहद्भाष्ये )

टिप्पणी १६ — लक्ष्मी का रूप —

"परमात्मभिन्ना तन्मात्राधीना लक्ष्मीः"—(म॰ सि॰ सा॰, पृ० २६)।

टिप्पणी २० —लक्ष्मी और मगवान् की तुलना —

द्वावेव नित्यमुक्ती तु परमः प्रकृतिस्तथा। देशतः कालतश्चैव समव्याप्तावुभावजी॥

(भागवततात्पर्यनिण्य)

टिप्पणी २१—'मध्यम मनुष्य' का अर्थं—

मध्यमा मानुषा ये तु सृतियोग्याः सदैव हि ।

(भागवततात्पर्यंनिणय)

टिप्पणी २२ - मुक्ति का तारतम्य-

मानुषादि विरिश्वान्तं तारतम्यं विमुक्तिगम् । ( ईशावास्यभाष्य )

टिप्पणी २३ - आनन्द में भी तारतम्य-

मुक्ताः प्राप्य परं विष्णुं तद्देहं संश्रिता अपि । तारतम्येन तिष्ठन्ति गुणैरानन्दपूर्वकैः ॥

(गीतामध्यभाष्ये)

दुःखाभावः परानन्दो लिंगभेदः समा मताः।
तथापि परमानन्दो ज्ञानभेदात्तु भिद्यते॥
( म॰ सि॰ सार॰, पृ॰ ३२ )।

पृष्ठ ४०६

टिप्पणी २४-जीव का ब्रह्म से पृथक्त

इसीलिए मध्वाचार्यं ने 'अनुव्याख्यान' में लिखा है-

जीवस्य ताहशत्वं च चित्त्वमात्रं न चापरम्। तावन्मात्रेण चाभासो रूपमेषा चिदात्मनाम्॥

( म॰ सि॰ सा॰; पृ० ३० )

#### पुष्ठ ४०७

टिप्पणी २५—'सायुज्य' का अर्थ-

सायुज्य मुक्ति का अर्थ है भगवान् में प्रवेश करके भगवान् के शरीर से ही विषयों का भोग करना। 'सायुज्यं नाम भगवन्तं प्रविश्य तच्छरीरेण भोगः'। यह मुक्ति सब मुक्तियों में श्रेष्ठ मानी जाती है।

### पृष्ठ ४०५

टिप्पणी २६-भेदा-भेद की ऐतिहासिक परम्परा-

आचार्य निम्बार्क ब्रह्म तथा जीव के सम्बन्ध में भेदाभेद या द्वैताद्वैत के प्रतिपादक है। उनकी मान्य सम्मति में जीव अवस्थाभेद से ब्रह्म के साथ भिन्न भी है तथा अभिन्न भी। भारतीय दार्शनिक जगत् में यह भेदाभेद का सिद्धान्त नितान्त प्राचीन है। शङ्कराचार्य के पहले ही नहीं, अपितु वादरायण के पूर्व भी इस मत के पोषक आचार्य विद्यमान थे। वादरायण से पूर्व आचार्य औडुलोमि तथा आचार्य आश्मरथ्य भेदाभेदवादी थे। औडुलोमि के मत में अवस्था-विशेष से ब्रह्म जीव में भिन्नत्व तथा अभिन्नत्व की उभयविघ कल्पना संघटित होती है। संसारदशा में नानारूप जीव तथा एकरूप ब्रह्म में नितान्त भेद है, परन्तु मुक्तिदशा में चैतन्यात्मक होने में जीव और ब्रह्म अभिन्न हैं (ब्र॰ सू॰ १।४।२१) । आचार्य आश्मरथ्या का सिद्धान्त है कि कारणात्मना जीव तथा ब्रह्म की एकता है, परन्तु कार्यात्मना दोनों की अनेकता है, जिस प्रकार कारणरूपी सुवर्ण की एकता बनी रहने पर भी कार्यरूप कटक, कुण्डलादिरूप में दोनों में मिन्नता रहती है (ब्र॰ सू॰ १।४।२०)। 'श्रुतिप्रकाशिका' के रचियता के कथन से प्रतीत होता है कि आएमरथ्य के भेदाभेद को परवर्ती काल में यादवप्रकाश ने ग्रहण कर पुष्ट किया। निम्बार्क के साक्षात् शिष्य श्रीनिवासाचार्यं ने अपने 'वेदान्तकौस्तुभ' में काशकूंत्स्न को भेदाभेदी बतलाया है (तदेवं मुनित्रय मतद्वारा प्रसंगाद् भेदाभेदप्रकारो भगवता दिशतः १।४।२२ ) पर शङ्कराचार्यं के कथनानुसार ये अद्वेतवादी सिद्ध होते हैं (तत्र काशकृत्सनीयं मतं श्रुत्यनुसारीति गम्यते १।४।२३ शा० भा०)।

# भर्तप्रपश्च

आचार्य शङ्कर से पूर्व वेदान्ताचार्यों में भर्तृ प्रपन्त भेदाभेद सिद्धान्त के पक्षपाती थे। आचार्य ने बृहदारण्यक के (२।३।६, २।४।१, ४।३।३०) भाष्य

में इनके मत का उल्लेख तथा खण्डन किया है। इनका मत है कि परमार्थे एक भी है तथा नाना भी है - ब्रह्मरूप में एक है और जीवरूप में नाना है। नाना तथा परमात्मा का एकदेशमात्र है। काम, वासनादि जीव के धर्म हैं। अतः धर्म तथा दृष्टि के भेद से जीव का नानात्व औपाधिक नहीं, अपितु बास्तविक है। ब्रह्म एक होने पर भी समुद्र-तरंग-त्याय से द्वैताद्वैत है। . जिस प्रकार समुद्ररूप से समुद्र की एकता है, परन्तु विकाररूप तरंग बुद्बुद् आदि की दृष्टि से वही समुद्र अनेक है-नानात्मक है। द्रष्टव्य ''तदनन्यत्व-मारम्भणशब्दादिम्यः' (१।२।१४ शां० भा०) आचार्य ब्रह्म का परिणाम मानते हैं। यह परिणाम तीन प्रकार से निष्पन्न होता है—(१) अन्तर्यामी— जीवरूप में, (२) अव्याकृत सूत्र, विराट् तथा देवतारूप में, (३) जाति तथा पिण्डरूप में। जीव और जगत् की सत्ता भी काल्पनिक न होकर वास्तविक है। साधन पक्ष में ये ज्ञानकर्मसमुच्चयवाद्री हैं। कर्मजन्य फल अनित्य है, परन्तु ज्ञान के द्वारा विमलीकृत कर्म से आत्यन्तिक श्रेय की उपलब्धि अवश्य होती है। फलस्वरूप मोक्ष भी दो प्रकार का माना गया है—(१) इसी शरीर के ब्रह्म-साक्षात्कार होने पर उत्पन्न मुक्ति को अपर मोक्ष अथवा अपवर्ष कहते हैं, जो 'जीवन्मुक्ति' के समान है। (२) ब्रह्म साक्षात्कार के अनन्तर देहपात होने पर जीव की ब्रह्मभावापित को 'पर मोक्ष' (श्रेष्ठमुक्ति) कहते हैं, जिसमें जीव अविद्यानिवृत्ति के सम्पन्न होने पर ब्रह्म में लय प्राप्त कर लेता है। जान पड़ता है कि भर्तृ प्रपच्च के मत से ब्रह्म साक्षात्कार होने पर भी अविद्या की पूर्ण निवृत्ति नहीं होती, क्योंिक जीव तब तक देह के साथ सम्बन्ध रखता है। परन्तु परामुक्ति की दशा में अविद्या की पूर्ण निवृत्ति होने पर वह ब्रह्म में सर्वतोभावेन लीन हो जाता है। इनके मत से परमात्मा तथा जीव में अंशांशिभाव अथवा एकदेश-एकदेशिभाव सिद्ध होता है। इस प्रकार बादरायण-पूर्व आचार्यों की भेदाभेद परम्परा का अनुसरण भन् प्रपच्च ने अपने ग्रन्थों में किया।

#### भास्कर

शंकरोत्तर युग के वेदान्ताचार्यों में भास्कर का नाम प्रमुख है। रामानुज ने वेदार्थंसंग्रह (पृ० १४-१५) में, उदयनांचार्यं ( ६५४ ई० ) ने न्यायकुसु-माञ्जलि में और वाचस्पति ने भामती में इनके मत का खण्डन किया है। अतः इनका समय अष्टम शतक मानना चाहिए। इनके मत में ब्रह्म सगुण, सल्लक्षण, बोधलक्षण और सत्यज्ञानानन्त लक्षण है। चैतन्य तथा रूपान्तर- रिहत अद्वितीय है। प्रलयावस्था में समस्त विकार ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ब्रह्म कारणरूप में निराकार तथा कार्यरूप में जीवरूप और प्रपन्तमय है। ब्रह्म की दो शक्तियाँ भोग्यशक्ति तथा भोक्तृशक्ति होती हैं (२।१।२७ भास्करभाष्य)। भोग्यशक्ति ही आकाशादि अचेतन जगद्रूप में परिणत होती है। भोक्तृशक्ति चेतन जीवरूप में विद्यमान रहती है। ब्रह्म की शक्तियाँ पारमाधिक हैं, वह सर्वज्ञ तथा समग्र शक्तियों से सम्पन्न है।

"ब्रह्म स्वत एव परिणमते तत्स्वाभाव्यात् यथा क्षीरं दिधभावाय अम्भो हिमभावाय, न तु तत्रापि "िकञ्चनमाधारभूतं च द्रव्यमपेक्यते।"

( २।१।२४ भास्कर-भाष्य )।

जगत् को भास्कर ब्रह्म का स्वाभाविक परिणाम मानते हैं। जैसे सूर्यं अपनी रिष्मयों का विक्षेप करता है, उसी प्रकार ब्रह्म अपनी अनन्त और अचिन्त्य शक्तियों का विक्षेप करता है।

अप्रच्युतस्वरूपस्य शक्तिविक्षेपलक्षणः । परिणामो यथा तन्तुनाभस्य पटतन्तुवत् ।।

( भास्कर-भाष्य, पृ० ६६ ):

बह्म के स्वाभाविक परिणाम से ही यह जगत् है। भास्कर का स्पष्ट मत है कि निरवयव पदार्थ का ही परिणाम होता है, सावयव का नहीं। अच्युतस्वभाव तन्तु का परिमाण पट है तथा अच्युतस्वभाव आकाश से वायु उत्पन्न होता है, उसी प्रकार अच्युतस्वभाव ब्रह्म से यह जगत् उत्पन्न होता है (चेतनस्य सर्वज्ञस्य सर्वशक्तेः स्वतन्त्रस्य शास्त्रैकसमधिगम्यस्य परिणामो व्यवस्थाप्यते। स हि स्वेच्छ्या स्वात्मानं लोकहितार्थं परिणमयन् स्वशक्त्यनु सारेण परिणमयति—(२।१।१४ भा० भा०)। जीव अणुरूप हैं तथा ब्रह्म का अग्निवस्फुलिंगवत् अंश है। यह जीव ब्रह्म से अभिन्न है तथा भिन्न भी। इन दोनों का अभेदरूप स्वाभाविक है तथा भेद उपाधिजन्य है (स च भिन्नाभिन्नस्वरूपः अभिन्नरूपं स्वाभाविकम्, औपाधिकं तु भिन्नरूपम्—२—३।४३ भा० भा०)। उपाधि के निवृत्त हो जाने पर भेदभाव छूट जाता है—यही मुक्ति अथवा शुद्ध परमात्मरूप में स्थिति है। कार्यकारणों में भी यह भेदाभेद सम्बन्ध रहता है। समुद्ररूपेण एकत्व है, तरङ्गरूपेण नानात्व है। भास्कर ने १।१।४ सू० के अपने भाष्य में इस सिद्धान्त का स्पष्ट प्रतिपादन किया है—

कार्यरूपेण नानात्वमभेदः कारणात्मना। हेमात्मना यथाऽभेदः कुण्डलाद्यात्मना भिदा।। भास्कर मुक्ति के लिए ज्ञान-केर्म-समुच्चयवाद मानते हैं। मुक्ति का उदय शुक्क ज्ञान से नहीं; अपितु कर्म-संवित्त ज्ञान से ही होता है। उपासना या योगाम्यास के विना अपरोक्ष ज्ञान का लाभ नहीं होता। इन्हें 'सद्योमुक्ति' बौर 'क्रममुक्ति' दोनों अभीष्ट है। सद्योमुक्ति उनकी होती है जो साझात् कारण-ब्रह्म के उपासक होते हैं, परन्तु जो कार्य-ब्रह्म की उपासना करते हैं वे प्रथमतः अचिरादि मार्ग से हिरण्यगर्भ को प्राप्त करते हैं, अनन्तर महाप्रलय के समय हिरण्यगर्भ के मुक्त हो जाने पर ये भी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। इस मुक्ति का नाम 'क्रममुक्ति' है।

#### यादव

ये भी भेदाभेदवादी हैं। यदि ये रामानुज के गुरु यादव-प्रकाश से अभिन्न हों तो इनका समय ११ वीं शताब्दी का अन्तिम भाग होगा। रामानुज ने 'वेदार्थसंग्रह' (पृ० १५) में, वेदान्तदेशिक ने 'परमतभङ्ग' में और व्यासतीर्थ ने 'तात्पर्यचिन्द्रका' में इनके मत का उल्लेख किया है। इन्होंने ब्रह्मसूत्र और गीता पर भेदाभेद-सम्मत भाष्य का निर्माण किया। ये निर्गुणब्रह्म तथा मायावाद नहीं मानते। इनके मत में ज्ञानकर्मसमुज्वय मोक्ष का साधन है। ब्रह्म भिन्नाभिन्न है। भास्कर भेद को औपाधिक मानते हैं, पर यादव उपाविवाद नहीं मानते। ये परिणामवादी हैं तथा जीवन्मुक्ति को अस्वीकार करते हैं।

यादव के लगभग सौ वर्ष के अनन्तर निम्बार्क का जन्म हुआ और इन्होंने भेदाभेद के लुप्त गौरव को पुनः प्रतिष्ठित किया। भास्कर तथा यादव के सिद्धान्त लुप्तप्राय से हो गये हैं, परन्तु निम्बार्क का कृष्णोपासक संप्रदाय भक्तिभाव का प्रचार करता हुआ आज भी भक्तजनों के विपुल समादर का भाजन बना हुआ है।

टिप्पणी २७—जीव का रूप—

ज्ञानस्वरूपं च हरेरघीनं शरीरसंयोगिवयोगयोग्यम् । अणुं हि जीवं प्रतिदेहिमिन्नं ज्ञातृत्ववन्तं यदनन्तमाहुः ॥ (दशक्लोकी १)

वेब्घ ८०६

टिप्पणी २८—आत्मा का कर्तृत्व—

''कर्ता शास्त्रार्थंत्वात्'' (ब्र० सू० २।३।३२) पर 'पारिजातसौरभ' देखिए। ४२ मा० द० पेब्ट ८६०

टिप्पणी २६-अंश का अर्थ-

''अंशो हि शक्तिरूपो ग्राह्यः"—( २।३।४२ पर कौस्तुभ )।

टिप्पणी ३०--भगवत्प्रसाद का फल--

अनादिमायापरियुक्तरूपं त्वेनं विदुर्वे भगवत्प्रसादात् । ( दशक्लोकी २ )

टिप्पणी ३१-अचित् के तीन प्रकार-

अप्राकृतं प्राकृतरूपकं च कालस्वरूपं तदचेतनं मतम्।
मायाप्रधानादिपदप्रवाच्यं शुक्लादिभेदाश्च समेऽपि तत्र।।
(दशक्लोकी ३)

### वेब्घ रहंड

टिप्पणी ३२—ईश्वर का रूप—

स्वभावतोऽपास्तसमस्तदोषमशेषकल्याणगुणैकराशिम् । व्यूहाङ्गिनं ब्रह्म परं वरेण्यं घ्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम् ॥ ( दशश्लोकी ४ )

टिप्पणी ३३—'नारायण' की व्यापकता—

यच्च किश्विज्जगत्यस्मिन् दृश्यते श्रूयतेऽपि वा। अन्तर्बेहिश्च तत् सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः।। (सिद्धान्तजाह्नवी, पृ० ५३ में उद्घृत)।

पृष्ठ ४१३

टिप्पणी ३४—चार वैष्णव सम्प्रदाय—

रामानुजं श्री: स्वीचके मध्वाचायँ चतुर्मुखः। श्रीविष्णुस्वामिनं रुद्रो निम्बादित्यं चतुःसनः॥ (पद्मपुराण)

टिप्पणी ३५-भक्तमाल में विष्णु स्वामी-

नाम तिलोचन सिष्य सूर सिस सदृस उजागर।

गिरा गंग - उनहारि काव्य - रचना प्रेमाकर।

आचारज हरिदास अतुलबल आनन्द दाइन। तिहि मारग वल्लभ विदित पृथु पिवत पराइन ॥ नवघा प्रघानसेवा सुहृद मन वच ऋम परिचरणरति । विष्णुस्वामि - सम्प्रदाय दृढ़ ज्ञानदेव गम्भीर मति ॥ छ० ४८।

वेब्घ ४१४

टिप्पणी ३६—'शुद्धाद्वैत' का अर्थ-

शुद्धाद्वैतपदे ज्ञेयः समासः कर्मघारयः। अद्वैतं शुद्धयोः प्राहुः षष्ठीतत्पुरुषं बुघः॥ मायासम्बन्धरहितं शुद्धभित्युच्यते बुघैः। कार्यकारणरूपं हि शुद्धं ब्रह्म न मायिकम् ।।

( शुद्धाद्वेतमातंण्ड, २७-२८ )

टिप्पणी ३७—ब्रह्म की उभयरूपता—

उभयव्यपदेशात् त्वहिकुण्डलवत् । ( ब्र॰ सू॰ ३।२।२७ पर अणुभाष्य )

पृष्ठ ४१५

टिप्पणी ३८—'लीला' का अर्थ— ''लीला नाम विलासेच्छा, कार्यव्यतिरेकेण क्रुतिमात्रम् । न तया क्रुत्या बहिः कार्यं जायते, जनितमपि कार्यं नाभिप्रेतम्, नापि कर्तरि प्रयासं जनयति; किन्तु अन्तःकरणे पूर्णे आनन्दस्तदुल्लासेन कार्यंजननसदृशी क्रिया काचिदुत्पद्यते।'' ( सुबोधिनी, तृतीय स्कन्ध )।

वेब्घ रहह

टिप्पणी ३६-भगवान् के अवतार का हेतु-

नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप। अव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः ॥

(भागवत १०।२१।१४)।

''अतः स्वपरप्रयोजनाभावाद् यदि साधननिरपेक्षां मुक्तिं न प्रयच्छेत्, तदा व्यक्तिः = प्रादुभीवः प्रयोजनरहितेव स्यात् ।"

( सुबोधिनी )।

गीता के अनुसार धमं की ग्लानि तथा अधमं के अम्युत्थान को रोकने के लिए भगवान् का अवतार होता है, परन्तु यही एकान्त प्रयोजन नहीं है; क्यों कि यह कार्य तो किसी विशिष्ट सेवकरूप देवता के द्वारा भी सम्पादित किया जा सकता है। अवतार का गम्भीर प्रयोजन है और उसका प्रकाशन भागवत का पूर्वोक्त श्लोक करता है। प्राणियों को मुक्तिदान के लिए ही भगवान् का प्राकट्य होता है। भगवान् स्वयं प्रादुर्भूत होकर जीव को साधननिरपेक्ष मुक्ति का दान करता है। उसके सौन्दर्य, सौशील्य, सौगन्द्य, सौमनस्य आदि अलौकिक अनन्त गुणों का परिचय ही हमें न मिलता, यदि भगवान् धराधाम पर अवतीर्ण न होते।

टिप्पणी ४०-पुरुषोत्तम की प्राप्ति भक्ति से-

"पुरुषः स परः पार्थं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया' (गीता ८।२२) इस गीता-वाक्य के आधार पर आचार्यं का यह सिद्धान्त है—'तेन ज्ञानमार्गीयाणां त् पुरुषोत्तमप्राप्तिरिति सिद्धम् । यस्यान्तःस्थानीत्यनेन परस्य लक्षणमुक्तम् । तच्च मृत्सादिप्रसंगे श्रीगोकुलेश्वरे स्पष्टमुच्यते ।'

( ब्र० सू० ३।३।३३ अणुभाष्य )।

वृष्ठ ४१७

टिप्पणी ४१—ज्ञान तथा आनन्द का तिरोघान— 'पराभिष्यानात्तु' ब्र० सू० ३।२।४ पर अणुभाष्य

३१४ दग्र

टिप्पणी ४२—अविकृत परिणामवाद

श्रीमद्भागवत इसी तत्त्व का सुन्दर प्रतिपादन करता है—
यथा सुवर्ण सुकृतं पुरस्तात् पश्चाच्च सर्वस्य हिरण्मयस्य ।
तदेव मध्ये व्यवहार्यमाणं नानापदेशेरहमस्य तद्वत् ।।

टिप्पणी ४३-आविभीव तथा तिरोभाव का अर्थ-

"अनुभवविषयत्वयोग्यता आविर्भावः तदविषयत्वयोग्यता तिरोभावः" (विद्वन्मण्डन, पृ० ७)।

अर्थात् अनुमन के निषय होने की योग्यता का ही नाम आविर्भाव हैं। और निषय होने की योग्यता का अभाव तिरोभाव नाम से प्रख्यात है।

पृष्ठ ४२०

टिप्पणी ४४—पुष्टिमार्ग की विशेषता—

हरिरायजी ने पुष्टिमार्ग की विशेषता सुन्दर शब्दों में अभिव्यक्त की है— अनुग्रहेणेव सिद्धिलौकिकी यत्र वैदिकी। न यत्नादन्यथा विघ्नः पुष्टिमार्गः स कथ्यते।।

( प्रमेयरत्नाणंव, पृ० १६ )

वाचार्यं ने अणुसाब्य में ठीक ही कहा है—''पुब्टिमागेंऽङ्गीकृतस्य ज्ञानादिन्तैरपेक्ष्यम्, मर्यादामंगोकृतस्य तु तदपेक्षितत्वं च युक्तमेव (अणुभाष्य ३।३।२६); पुब्टिमागोंऽनुप्रहैकसाद्यप्रमाणमार्गात् विलक्षणः'' (अणुभाष्य ४।४।६)। दोनों आचार्यों की सम्मति एक ही तथ्य की प्रकाशिका है। मर्यादा मार्ग में अङ्गीकृत साधक ज्ञान की अपेक्षा रखता है, परन्तु पुष्टिमागें में अङ्गीकृत साधक ज्ञानादि से निरपेक्ष बना रहता है। साधक के प्रयत्न जहाँ कार्य के साधक न हों और भगवान् का अनुग्रह ही लौकिक तथा वैदिक सिद्धि का एकमात्र उपाय हो वही है—पुष्टिमागें।

टिप्पणी ४५-मृक्ति का रूप-

मुक्तिहिंत्वाऽन्यथाभावं स्वरूपेन व्यवस्थितिः।

पृष्ठं ४२१

टिप्पणी ४६ - सुबोधिनी की ख्याति

हरिराय का यह कथन इसी बात को पुष्टि कर रहा है—
नाश्रितो बल्लभाघीशो न च हुष्टा सुबोधिनी।
नाराधि राधिकानाथो वृथा तज्जन्म भूतले।।
( शुद्धाद्वैतमार्तण्ड पृ० ५५ )।

पृष्ठ ४२३

by the top Panage"

टिप्पणी ४७—'भगवन्' शब्द का अर्थ—

भगवच्छव्दवाच्यानि विना हेर्येर्गुणादिभिः' तथा श्रीमद्भागवत भगवान् हो गुणात्मा मानता है—''गुणात्मनस्तेऽपि गुणान् विमातुम्।''। (भागवतः १०११४।७)।

#### पृष्ठ ४२४

टिप्पणी ४८—'विशेष' का अर्थ-

"यत्र भेदभावी भेदकार्यं च प्रमिते, तत्रैव भेदप्रतिनिधिविशेषः करूप्यते।" (सिद्धान्तरत्ने, पृ० २३)

टिप्पणी ४६-भगवान् की अचिन्त्य शक्ति-

"विशेषनिर्मेंदेदेपि तत्त्वे भेदव्यवहारो विशेषबलात्।" (सिद्धान्तरत्न, पृ० २३)।

इसी अचिन्त्यशक्ति के कारण भगवान् मूर्त होकर भी विभु हैं। इस परिच्छिन्नत्व तथा विभुत्व की भगवान् में युगपत् स्थिति का वर्णन ब्रह्मसंहिता ( ५।४३ ) में स्पष्ट शब्दों में किया गया है—

पन्थास्तु कोटिशतवत्सरसंप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानाम् । सोऽप्यस्ति यत् प्रपदसीम्न्यविचिन्त्यतत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥

टिप्पणी ५०-भगवान् की तीन शक्तियाँ-

विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथाऽपरा । अविद्याकर्मसंज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते ॥ (विष्णुपुराण ६।७।६१)

टिप्पणी ५१-भगवान् की अभिव्यक्ति-

ह्लादिनी सन्धिनी संवित् त्वय्येका सर्वसंश्रये।
ह्लादतापकरी मिश्रा त्विय नो गुणवर्जिते।।
(विष्णुपुराण)

टिप्पणी ५२—'सन्धिनी' का अर्थ-

"सदात्मापि यथा सत्तां वत्ते ददाति च, सा सर्वदेशकालद्रव्यव्याप्तिहेतुः सन्विनी ।"

टिप्पणी ५३—'ह्लादिनी' का अर्थ--सिद्धान्तरत्न पृ० ३१-४०। पुष्ठ ४२५

टिप्पणी ५४—जगत् की सत्यता

(क) श्रुति जगत् की सत्यता बतलाती है-यथातथ्यतोऽर्थान् व्यदघात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः ।

(ईशा० उप०, श्लोक ५)

(ख) स्मृति--तदेतदक्षयं नित्यं जगन्मुनिवराखिलम्। आविर्भावतिरोभाव जन्मनाशविकल्पवत्।।

( विष्णुपुराण १।२२।६ )

श्लोक का अर्थ-आविर्भाव (उत्पन्न होना) तथा तिरोभाव (छिप जाना), जन्म और नाश आदि विकल्प युक्त भी यह सम्पूर्ण जगत् वास्तव में नित्य और अक्षय है। टिप्पणी ५५—'अचिन्त्यभेदाभेद' का अर्थ-

''स्वरूपादिभिन्नत्वेन चिन्तयितुमशक्यत्वाद् भेदः, भिन्नत्वेन चिन्तयितुः मशक्यत्वादभेदश्च प्रतीयते इति शक्तिशक्तिमतोर्भेदाभेदावङ्गीकृतौ। तौ च अचिन्त्यौ; स्वमते तु अचिन्त्यभेदाभेदावेव अचिन्त्यशक्तित्वात्।"

( भगवत्सन्दर्भस्य सर्वसंवादिन्यां जीवगोस्वामी ),

पृष्ठ ४२६

टिप्पणी ५६ - उत्तमा भक्ति का लक्षण-सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलम्। हृषीकेण हृषोकेशसेवनं भक्तिरुच्यते ।।—(नारदपञ्चरात्र)

टिप्पणी ५७—'ह्लादिनी' रूप का अर्थ-

"भगवत्त्रीतिरूपा वृत्तिर्मायादिमयी न भवति, कि तर्हि स्वरूपशक्त्याः नन्दरूपा, यथाऽऽनन्दपराधीनः श्रीभगवानपोति''—(प्रीतिसन्दर्भं, पृ०७२४)।

पृष्ठ ४२५

टिप्पणी ५८—ईश्वर का चिदचिद् विशेषण—

"व्यावत्याभावाद् व्यावतंकत्वविशेषण-लक्षणत्वाभावः, तदभावे च ब्रह्मणो विशिष्टत्वाभावः सुतरां सिद्धः।"

( वेदान्ततत्त्वबोघ, पृष्ठ २७ सिद्धान्त जाह्नवी, पृ० ४३-४५ ).

# चतुर्दश परिच्छेद

## वैष्णवतन्त्र

पृष्ठ ४३२

टिप्पणी १—तन्त्र का अर्थ-

शैवसिद्धान्त के 'कामिक-आगम' में तन्त्र की व्युत्पत्ति इस प्रकार दी गई है—

> तनोति विपुलानर्थान् तत्त्वमन्त्रसमन्वितान्। त्राणं च कुरुते यस्मात् तन्त्रमित्यभिघीयते।। पृष्ठ ४३३

टिप्पणी २-स्मृति तन्त्र-

न्यायतन्त्राण्यनेकानि तैस्तैरुक्तानि वादिभिः। यतयो योगतन्त्रेषु यान् स्तुवन्ति द्विजातयः॥ "स्मृतिस्र तन्त्राख्या परमिषप्रणीता"—( शां० भा० २।१।१ )।

टिप्पणी ३—आगम का अर्थ का का का

वाचस्पतिमिश्च ने तत्त्ववैशारदी (११७) में इसकी व्याख्या की है— अक्षागच्छन्ति बुद्धिमारोहन्ति यस्माद् अम्युदयिनःश्चेयसोपायाः स आगमः।" टिप्पणी ४—चारों युगों की उपासना—

विना ह्यागमांगैण कलौ नास्ति गतिः प्रिये। ( महानिर्वाण )

् कृते श्रुत्योक्त आचारस्त्रेतायां स्मृतिसम्भवः। द्वापरे तु पुराणोक्तः कलावागमसम्मतः॥ (कुलार्णवतन्त्र) टिप्पणी ५-आगम के सात लक्षण-

सृष्टिश्च प्रलयश्चैव देवतानां यथार्चनम् । साघनं चैव सर्वेषां पुरश्चरणमेव च ॥ षट्कर्मसाघनं चैव घ्यानयोगश्चतुर्विघः । सप्तभिर्लक्षणैर्युक्तमागमं तद् विदुर्बुघाः ॥

पृष्ठ ४३८

टिप्पणी ६—शाक्त की अद्वैत घारणा— अहं देवो न चान्योऽस्मि ब्रह्मांवाहं न शोकभाक्। सच्चिदानन्दरूपोऽहं नित्यमुक्तस्वभाववान्।।

३६४ ठगु

टिप्पणी ७—'कुल' शब्द का अर्थ-

'कलामृतैकरिसका' शब्द के 'सौभाग्य भास्कर' भाष्य में भास्करराय ने लिखा है—''कुलं सजातीयसमूहः'। स च एकविज्ञानविषयत्वरूपसाजात्यापन्नज्ञातृ ज्ञेयज्ञानरूपत्रयात्मकः। ततः सा त्रिपुटी कुलम्।' इस अर्थं में कालिदासकृत 'चिद्गगनचन्द्रिका' का प्रामाण्य भी है—''मेयमातृमिति लक्षणं कुल
प्रान्ततो व्रजति यत्र विश्रमम्''।

टिप्पणी ५-कौल की अद्वैत भावना-

कर्दमे चन्दनेऽभिन्तं पुत्रे शत्रो तथा प्रिये। श्मशाने भवने देवि! तथैवं काञ्चने तृणे।। न भेदो यस्य देवेशि! स कौलः परिकीर्तितः।

।। भावचूडामणितन्त्र ॥

(द्रष्टव्य सतीशचन्द्र सिद्धान्तभूषण-कौलमार्गरहस्य नामक बंगला प्रन्य,

वृष्ठ ४४०

टिप्पणी ६-कौल का नाना आचार-

अन्तः शाक्ता बहिः शैवा सभामध्ये च वैष्णवाः । नानारूपघराः कौला विचरन्ति महीतले ॥

#### कोलसम्प्रदाय

कौलमार्ग के विभिन्न सम्प्रदाय भी प्राचीन काल में ये जो 'कौलज्ञाननिर्णय तन्त्र' के १४ वें पटल में रोमकूपादि कौल, वृष्णोत्थ कौल, विह्न कौल; काल सद्भाव, पदोत्थित कौल के नाम से उद्दिष्ट हैं। इसी ग्रन्थ के १७ वें पटल में महाकौल, सिद्धकौल, ज्ञाननिर्णीतकौल, सिद्धामृतकौलं, योगिनीकौल नाम से जिन कौलों का वर्णन उपलब्ध होता है वे कौलों के भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय प्रतीत होते हैं। इससे कौलों की व्यापकता तथा महत्ता का स्पष्टतः परिचय मिलता है। 'कौलज्ञाननिर्णय' को पृष्टिपका से प्रसिद्ध चौरासी सिद्धों में अन्यतम मत्स्येन्द्रनाथ का सम्बन्ध 'योगिनीकौल' से जान पड़ता है, जिसकी उत्पत्ति 'कामरूप' में हुई थी (कामरूपे इदं शास्त्रं योगिनीनां गृहे गृहे—पृ० ७८)। इस प्रकार 'नाथसम्प्रदाय' का सम्बन्ध कौलमत से निःसंदिग्ध रूप से सिद्ध होता है। अतः गोरक्षनाथ आदि हठयोग के आचार्यों का भी सम्बन्ध कौल मार्ग से ही है। इस सम्प्रदाय के प्राचीन ग्रन्थों में 'कौलज्ञान-निर्णय', 'अकुलवीरतन्त्र', 'कुलानन्दतन्त्र,' 'ज्ञानकारिका' का कलकत्ता संस्कृत सीरीज (नं०३) में तथा 'गोरक्षसिद्धान्त संग्रह' और 'सिद्धसिद्धान्त-संग्रह' काशी से (सरस्वती भवन ग्रन्थमाला में) प्रकाशन हुआ है।

टिप्पणी १०—'समय' का अर्थ-

''दहराकाशावकाशे चर्ऋंविभाव्य तत्र पूजादिकं समय इति रूढ्या उच्यते।'' (भास्करराय)

कुः पृथिवीतत्त्वं लीयते यस्मिन् तदाघारचकं कुलम्। इसकी त्रिकोण या योनि भी अन्यतम संज्ञा है।

पृष्ठ ४४१

## टिप्पणी १२—समय तथा सदाचार—

'समय' तथा 'समया' तन्त्र के पारिभाषिक शब्द हैं। 'समय' से तात्यरं, है शिव से और 'समया' का अर्थ है शक्ति। इन दोनों नामों का ब्युत्पत्तिलम्य अर्थ समान ही है—समं = साम्यं, याति = गच्छिति इति समयः समया च। शम्भु के साथ साम्य धारण करने से 'समया' का अर्थ देवी है और देवी के साथ साम्यधारण करने से 'समय' शिव का द्योतक है। लक्ष्मीधर के अनुसार—यह साम्य पाँच प्रकार का होता है = अधिष्ठानसाम्य, अवस्थानसाम्य, अनुद्वानः

साम्य, रूपसाम्य तथा नामसाम्य। इनके उदाहरण के लिए द्रष्टव्य सौन्दर्यलहरी के ४१ वें पद्य की व्याख्या। शिवशक्ति के सामरस्यके उपासक साधक 'समयी' कहलाते हैं। समयी तथा कौल मत में लक्ष्मीघर मूलतः पार्थक्य मानते हैं। समयमार्ग में अन्तार्य है, तो कौलमार्ग में वहिर्य। समयी के लिए न मन्त्र का पुरश्चरण है, न जप है, न बाहरी होम है, न बाहरी पूजाविधि है। हृदय कमल में ही यह पूजा सम्पन्न की जाती है:—

''समियनां मन्त्रस्य पुरश्चरणं नास्ति । जपो नास्ति । बाह्यह्रोमोऽपि नास्ति, वाह्यपूजाविद्ययो न सन्त्येव । हृत्कमल एव यावत् सर्वमनुष्टेयम् ।" (लक्ष्मीधर-सौन्दर्यं लहरी टीका, क्लोक ४१) ।

टिप्पणी १३-पश्चमकार का रहस्य-

कौलाचार के विषय में बड़ी भ्रान्त धारणायें फैली हुई हैं। तन्त्रों के प्रति लोगों के हृदय में जो एक अवहेलना तथा तिरस्कार का भाव बना हुआ है उसका प्रधान कारण इस आचार का अपर्याप्त ज्ञान है। 'कौल' शब्द का अर्थ ब्यान देने योग्य है। कौल वही है जो शक्ति को शिव के साथ मिलन करने में समर्थ होता है। 'कुल' का अर्थ है शक्ति या कुण्डलिनी और 'अकुल' का अर्थ है शिव। जो योगिकिया से कुण्डलिनी का अभ्युत्थान कर सहस्नार में स्थित शिव के साथ सम्मेलन कराता है वहीं कौल है। स्वच्छन्दतन्त्र का कहना है—

> कुलं शक्तिरिति प्रोक्तमकुलं शिव उच्यते। कुलेऽकुलस्य सम्बन्धः कौलमित्यभिषीयते।।

कुल या कुण्डलिनी शक्ति ही कुलाचार का मूल अवलम्ब है। कुलाचार ही कीलाचार या वामाचार के नाम से प्रसिद्ध है। यह आचार मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मथुम इस पश्च 'म'कार या पश्चतत्त्व या पश्चमुद्रा के सहयोग से बनुष्टित होता है—

मद्यं मांसं च मीनं च मुद्रा मैथुनमेव च। मकारपञ्चकं प्राहुर्योगिनां मुक्तिदायकम्।।

इन पञ्च मकारों का रहस्य नितान्त गूढ है। वास्तव बात यह है कि ये आभ्यन्तर अनुष्ठान के प्रतीक हैं। जो कोई इन्हें बाह्य तथा भौतिक अर्थ में प्रयोग करता है वह यथार्थ से बहुत ही दूर है।

(१) मद्य का अर्थ यह बाहरी शराब नहीं है, प्रत्युत ब्रह्मरन्ध्र में स्थित जो सहस्रदल कमल है उससे जो सुधा क्षरित होती है, उसे ही मद्य कहते हैं। उसी को पीनेवाला व्यक्ति मद्यप कहलाता है। यह खेचरी मुद्रा के द्वारा सिद्ध होता है। इसी लिए तन्त्रों का कथन है—

व्योमपंकजिनःस्यन्दसुघापानरतो नरः।
मधुपायी समः प्रोक्तस्त्वितरे मद्यपापिनः।।
जिह्वया गलसंयोगात् पिबेत् तदमृतं तदा।
योगिभिः पीयते तत्तु न मद्यं गौडपैष्टिकम्।।

इनमें पहला वचन 'कुलाणंव' का और दूसरा 'गन्धर्वतन्त्र' का है।

(२) मांस—जो पुरुष पुण्य और पापरूपी पशुओं को ज्ञानरूपी खड्ग के द्वारा मार डालता है और अपने मन को ब्रह्म में लीन करता है वही मांसाहारी है। कुलाणंव का कथन है—

> पुण्यापुण्ये पशुं हत्वा ज्ञानखड्गेन योगवित्। परे लयं नयेच्चित्तं मांसाशो स निगद्यते॥

(३) मत्स्य शारीरस्थ इडा तथा पिंगला नाड़ियों का नाम गंगा तथा यमुना है। इनमें प्रवाहित होनेवाले श्वास और प्रश्वास दो मत्स्य हैं। जो साधक प्राणायाम द्वारा श्वास-प्रश्वास बन्द कर कुम्भक के द्वारा प्राणावायुको सुबुम्ना के भीतर संचालन करता है, वही यथार्थतः मत्स्य-साधक है। 'आगमसार' कहता है—

गंगायमुनयोर्मघ्ये द्वौ मत्स्यौ चरतः सदा। तौ मत्स्यौ भक्षयेद् यस्तु स भवेन्मत्स्यसाघकः॥

(४) मुद्रा—सत्संगके प्रभाव से मुक्ति मिलती है और असत् संग के प्रभाव से बन्धन प्राप्त होता है। इसी असत्-संग के मुद्रण (त्याग) का ही नाम मुद्रा है। 'विजयतन्त्र' का यही मत है—

सत्संगेन भवेन्मुक्तिरसत्संगेषु बन्धनम्। असत्संगमुद्रणं यत्तु तन्मुद्रा परिकीर्तिता।।

(५) मैथुन का अर्थ है मिलाना । किसका ? सहस्रार में स्थित शिव का तथा कुण्डलिनी का अथवा सुषुम्ना तथा प्राण का । स्त्री-सहवास से वीर्यपात के समय जो सुख मिलता है उससे शतकोटिगुणित अधिक सुख सुषुम्ना में प्राणवायु के स्थित होने से होता है । यही वास्तव मैथुन है ईडापिंगलयोः प्राणान् सुषुम्नायां प्रवर्तयेत्। सुषुम्ना शक्तिरुद्दिष्टा जीवोऽयं तु परः शिवः॥ तयोस्तु संगमे देवैः सुरतं नाम कीर्तितम्।

इन अर्थों से स्पष्ट है कि इन पंच मकारों का सम्बन्ध अन्तर्याग से है। इसका अधिकारी भी साधारण व्यक्ति नहीं होता, प्रत्युत उच्च कोटि का साधक ही इसका उपयुक्त पात्र है, जो परद्रव्य के विषय में अन्धतुल्य, परस्त्री के विषय में नपुंसकतुल्य, परिनन्दा में मूकतुल्य तथा जितेन्द्रिय है—

परद्रव्येषु योऽन्घश्च परस्त्रीषु नपुंसकः । परापवःदे यो मूकः सर्वदा विजितेन्द्रियः ॥ तस्यैव ब्राह्मणस्यात्र वामे स्यादिधकारिता ।

#### वृष्ठ ४४२

टिप्पणी १४—तन्त्र स्मृतिरूप है—

"तन्त्राणां धर्मशास्त्रेऽन्तर्भावः (विरवस्यारहस्य-प्रकाशः); परमार्थतस्तु तन्त्राणां स्मृतित्वाविशेषेऽपि मन्वादिस्मृतीनां कर्मकाण्डशेषत्वं तन्त्राणां ब्रह्म-काण्डशेषत्विमिति सिद्धान्तात्"—(सोभाग्यभास्कर का उपक्रम)।

टिप्पणी १५—तन्त्र की मान्यता—

"वयं तु वेदशिवागमयोर्भेदं न पश्यामः, वेदोऽपि शिवागम इति व्यवन् हारो युक्तः; तस्य तत्कर्तृत्वात् । अतः शिवागमो द्विविधस्त्रैवर्णिकवेदागमौ ।" (श्रीकण्ठभाष्य २।२।२५)।

#### वेष्ठ ४४६

टिप्पणी १६—'एकायन' शाखा—

(क) एष एकायनो वेदः प्रख्यातः सर्वतो भुवि । (ईश्वरसंहिता १।४३)

(ख) वेदमेकायनं नाम वेदानां शिरिस स्थितम् । तदर्थकं पाश्वरात्रं मोक्षदं तिक्रयावताम् ॥ (श्रीप्रश्नसंहिता)

(ग) ऋग्वेदं भगघोऽध्येमि वाको वावयमेकायनम्। ( छान्दोग्य ७।१।२ ) टिप्पणी १७—'एकायंन' काण्व शाखा—

द्रष्टव्य काण्वशाखामहिमासंग्रह (मद्रास हस्तलिखित पुस्तक सूची,भाग ३)

टिप्पणी १५—पाश्वरात्रश्रुति—

पश्चरात्रश्रुतावि यद्वत् सोपानेन प्रासादमावहेत्, प्लवनेन वा नदीं तरेत्; तद्वत् शास्त्रेण हि भगवान् शास्ता अवगन्तव्यः ।

(स्पन्दकारिका, पृ०२)

पाश्वरात्रोपनिषत् च — ज्ञाता च ज्ञेयश्व वक्ता च मोक्ता च मोज्यश्व।
( स्पन्दकारिका, पृ० ४०)

वेब ४४०

टिप्पणी १६-'एकायन का महत्त्व-

श्रृणुद्वं मुनयः सर्वे वेदमेकायनाभिष्मम् । मोक्षायनाय वै पन्था एतदन्यो न विद्यते ॥ तस्मादेकायनं नाम प्रवदन्ति मनोषिणः ॥

( ईश्वरसंहिता )

टिप्पणी २० — यूनानी वैष्णव — इण्डियन एण्टीक्वेरी १६११, पृ० १३।

टिप्पणी २१—सात्त्वत विधि—

सात्त्वतं विधिमास्थाय गीतः संकर्षणेन यः । द्वापरस्य युगस्यान्ते आदौ कलियुगस्य च ॥ ( महाभारत-भीष्मपर्व )

टिप्पणी २२—'सात्त्वत' की प्राचीनता—
एतस्यां दक्षिणस्यां दिशि ये के च सत्त्वतां राजानो भोज्यायैव ते अभिभोजेति एतान् अभिषिक्तान् आचक्षते ।
( ऐतरेय ब्राह्मण ८।३।१४ )

टिप्पणी २३-पाश्वरात्र का अर्थ-

सांख्यं योगः पाञ्चरात्रं वेदाः पाशुपतं तथा । आत्मप्रमाणान्येतानि न हन्तव्यानि हेतुभिः ।। ( श्रीभाष्य २।२।४२ )

#### पृष्ठ ४५१

## टिप्पणी २४—'सात्त्वत का अर्थ-

सातयित सुखयित आश्रितानिति सात् परमात्मा । स एषामस्तीति वां सात्त्वताः सात्वन्तो वा महाभागवताः (पराशरभट्ट—विष्णुसहस्रनामभाष्य) । (वेंकटेश्वर प्रेस संस्करण, पृ० ४६४) ।

'सात्त्वत' शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य इस प्रकार है-

आश्रितों को सुख देने के कारण 'सात्' = परमात्या। सुखवाची 'सात्' धातु से निष्पन्न शब्द। सात् को धारण करने के हेतु 'सात्त्वत' का अर्थ हुआ भगवान् के भक्त = भागवत व्यक्ति।

## टिप्पणी २५-पाञ्चरात्र का अर्थ-

रात्रश्च ज्ञानवचनं ज्ञानं पश्चिवद्यं स्मृतम् नारद पाश्चरात्र १।४४। नारद पश्चरात्र १।४५।५३, तथा अहिर्बुझ्यसंहिता ।११।६४।

#### पृष्ठ ४५२

## टिप्पणी २६-पाञ्चरात्र की ब्रह्मकल्पना

षान्तरात्र की यह ब्रह्मभावना औपनिषद् कल्पना के नितान्त अनुरूप है— सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्तं सर्वोपाधिविवर्जितम्। षाड्गुर्ण्यं तत् परं ब्रह्म सर्वकारणकारणम्।। ( अहि॰ सं॰ २।५३ )

#### वेब्ध ४४४

टिप्पणी २७—नारायणी शक्ति का रूप— व्यापकावति संक्ष्लेषादेकं तत्त्वमिव स्थितौ । ( बहि॰ सं॰ ४।७८ )

## टिप्पणी २८-शक्ति तथा शक्तिमान् का सम्बन्ध-

अहिर्बुध्न्य संहिता (३।२४) में दोनों का भेद स्पष्टाक्षरों में उल्लिखित है—''देवाच्छक्तिमतो भिन्ना ब्रह्मणः परमेष्ठिनः।'' (अहि० सं०३।२४।२७)।

## टिप्पणी २१-भगवान् की शक्ति-

स्वातन्त्र्यादेव कस्मान्चित् क्वचित् सोन्मेषमृच्छति । आत्मभूता हि या शक्तिः परस्य ब्रह्मणो हरेः ॥ ( अहि॰ सं॰ ५।४ )

## टिप्पणी ३० -भगवान् की शक्तियाँ -

क्रियाख्यो योऽयमुन्मेषः स भूतिपरिवर्तेकः। लक्ष्मीमयः प्राणरूपो विष्णोः संकल्प उच्यते।। ( अहि॰ सं॰ ३।२१ )ः

#### पृष्ठ ४५५

### टिप्पणी ३१ -अन्तर्यामी का अर्थ-

यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्या अन्तरो, यं पृथिवी न वेद, यस्य पृथिवी शरीरम्, यः पृथिवीमन्तरो यमयस्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः । ( बृह० उप० २।७।३ )

#### पुष्ठ ४५७

## टिप्पणी ३२-शरणागति का अर्थ-

अहमस्म्यपराघानामालयोऽिकञ्चनोऽगितः । त्वमेवोपायभूतो मे भवेति प्रार्थनामितः । शरणागितिरित्युक्ता सा देवेऽस्मिन् प्रयुज्यताम् ॥ ( अहि॰ सं॰ ३७।३१ )

#### पृष्ठ ४५८

## टिप्पणी ३३ - मुक्त दशा में जीव की स्थिति-

यथाऽनेकेन्वनादीनि संप्रविष्टानि पावके। अलक्ष्याणि च दग्घानि तद्वद् ब्रह्मण्युपासकाः।। सरित्संघाद् यथा तायं संप्रविष्टं महोदघी। अलक्ष्यक्ष्योदके भेदः परस्मिन् योगिनां तथा।। (जयाष्ट्य सं० ४।१२१, १२३) टिप्पणी ३४—औखेय शाखा की रचना—

येन वेदार्थविज्ञेयो लोकानुग्रहकाम्यया। प्रणीतं सूत्रमौखेयं तस्मै विखनसे नमः॥

वृष्ठ ४६१

टिप्पणी ३५-भागवत में भगवत्-तत्त्व-

अहमेवासमेवाग्ने नान्यद् यत् सदसत्परम् । पश्चादहं यदेतच्च योऽविशिष्येत सोऽस्म्यहम् ॥ ( भागवत २।१।३२ )

पृष्ठ ४६२

टिप्पणी ३६-भागवत में परमतत्त्व-

वदन्ति तत् तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम् । ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥

(भागवत १।२।११)

टिप्पणी ३७—'भगवान्' शब्द का अर्थ-

ज्ञानं विशुद्धं परमार्थमेकमनन्तरं त्वबहिर्ब्रह्म सत्यम् । प्रत्यक् प्रशान्तं भगवच्छब्दसंज्ञं यद् वासुदेवं कवयो वदन्ति ॥ (भागवत ४।१२।११)

टिप्पणी ३८-भगवान् का 'पुरुष' अवतार-

भूतैर्यदा पश्वभिरात्मसृष्टैः पुर विराजं विरचय्य तस्मिन्। स्वांशेन विष्टः पुरुषाभिघानमवाप नारायण आविदेवः॥ (भागवत ११।४।३०)

मलोक का तात्पर्यं—भगवान् ने ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन पाँच भूतों को अपने आप से सृष्टि की है। जब वे इनके द्वारा विराट् गरीर ब्रह्माण्ड का निर्माण करके उसमें लीला से अपने अंश अन्तर्यामीरूप से प्रवेश करते हैं (भोक्ता रूप से नहीं, क्योंकि भोक्ता तो अपने पुण्यों के फलस्वरूप जीव ही होता है), तब उन आदिदेव नारायण को 'पुरुष' नाम से पुकारते हैं। यही उनका पहिला अवतार है।

४३ भा० द०

टिप्पणी ३६-भागवत में 'माया' का रूप-

ऋतेऽर्थे यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मिन। यद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो तथा तमः ॥

( राहा३३ )

#### पृष्ठ ४६३

टिप्पणी ४०-भक्ति का महत्त्व-

न साधयति मां योगो न सांख्यं घर्म उद्धव। न स्वाध्यायस्तपो त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता।।

( ११।१४)

टिप्पणी ४१—हरि की प्रीति का साधन—

प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्तं न बहुज्ञता। न दानं न तपो नेज्या न शौचं न व्रतानि च।। प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यद् विडम्बनम्।

( ७।७।५१-५२ )

टिप्पणी ४२-ज्ञानमार्ग में वलेश-

श्रेयः श्रुति भक्तिमुदस्य ते विभो विलश्यन्ति ये केवलबोघलब्घये। तेषामसौ वलेशल एव शिष्यते नान्यद् यथा स्थलतुषावघातिनाम्॥ (भागवत १०।१४।४)।

श्लोक का अर्थ — हे भगवान्, आप की भक्ति सब प्रकार के कल्याण का मूल स्रोत-उद्गम है। जो लोग इसे छोड़कर केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रम उठाते हैं और दुःख भोगते हैं, उनको बस क्लेश हाथ लगता है और कुछ नहीं, जैसे थोथी भूसी कूटनेवाले को केवल श्रम ही मिलता है, बावल नहीं।

भक्ति की जान से श्रेष्ठता प्रतिपादित करनेवाला यह क्लोक ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्त्वशाली है, क्योंकि आचार्य शंकर के दादा गुरु श्रीगौड-पादाचार्य ने 'उत्तरगीता' की अपनी टीका 'तदुक्तं भागवते' कहकर इस क्लोक को उद्घृत किया है। अतः भागवत का समय गौडपाद (सप्तम शतक) से कहीं अधिक प्राचीन है। त्रयोदशशतक में उत्पन्न वोपदेव को भागवत का कर्ता मानना एक भयकूर ऐतिहासिक भूल है।

. पृष्ठ ४६४

टिप्पणी ४३-भक्त की कामना-

न पारमेष्ठयं न महेन्द्रघिष्ण्यं न सार्वभौमं न रसाघिपत्यम् । न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा मय्यपिंतात्मेच्छति मद्विनान्यत् ॥ (भागवत ११।१०।१४)।

टिप्पणी ४४—भक्त की अभिलाषा—

अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुघार्ताः । प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोऽरविन्दाक्ष दिहक्षते त्वाम् ॥ ( ६।११।२६ ) ।

टिप्पणी ४५ - भागवत को महिमा-

श्रीमद् भागवतं पुराणममलं यद् वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते। तत्र ज्ञानविरागमक्तिसहितं नैष्कम्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् विपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः।।

(भाग० १२।१३।१८)

[भागवत निर्मल पुराण है जो वैष्णवों को प्रिय है। इसमें जीवन्मुक्त परमहंसों में सर्वश्रेष्ठ, अद्वितीय एवं माया के लेश से रहित ज्ञान का गान किया है। इस ग्रन्थ की सबसे अधिक विलक्षणता यह है कि इसका नैष्कम्यें (कर्मों की आत्यन्तिक निवृत्ति) भी ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त है। इसके श्रवण, पठन तथा मनन से भक्ति पाकर जीव मुक्त हो जाता है।]

# पञ्चदश परिच्छेद शैव-शाक्त तन्त्र

पृष्ठ ४७६

तन्त्रों के भेद तथा विस्तार

लक्ष्मीघर ने सौन्दर्यलहरी पद्य ३१ की व्याख्या करते समय तीनों मार्गी (कील, मिश्र तथा समय) के तन्त्रों का विशेष परिचय दिया है। कील मार्ग के अनुसार महामाया, शम्बर, ब्रह्मयामल, रुद्रयामल आदि तन्त्रों की संख्या ६४ है, जिनके नाम तथा विषय का उल्लेख 'वामकेश्वर', 'कुलचुडामणि', 'सर्वोल्लास तन्त्र' तथा लक्ष्मीघर की टीका में किया गया है। इन ग्रन्थों में विशेष पार्थक्य मिलता है। समयमार्ग के अनुसार ये समस्त तन्त्र अवैदिक है, तथा ऐहिक-सिद्धि-प्रतिपादक होने से वैदिक मार्ग से कोसों दूर हैं ( एवं चतु:षष्टितन्त्राणि परिज्ञातृणामपि वश्वकानि । ऐहिकसिद्धिपरत्वाद् वैदिकमार्गदूराणि) । मिश्रमार्ग के तन्त्र आठ प्रकार के हैं चन्द्रकला, ज्योत्स्नावती, कलानिधि, कुलार्णव, कुलेश्वरी, भुवनेश्वरी, बाईंस्पत्य तथा दुर्वास-मत । ये तन्त्र उच्च ब्रह्मविद्या के प्रतिपादक होने पर भी लौकिक अभ्युदय के साधक हैं; अतः कौल और समय उभयमार्गों के मिश्रण होने से यह 'मिश्रमार्ग' कहलाता है। समय-मत का मूलग्रन्थ 'गुभागमपञ्चक' कहलाता है, जिसमें वसिष्ठ, सनक, गुक, सनन्दन और सनत्कुमार-द्वारा विरचित संहितापश्वक की गणना है । लक्ष्मीघर ने इन संहिताओं का उद्धरण भी टीका में दिया है। तन्त्र-साहित्य नितान्त विशाल, व्यापक तथा महत्त्वपूर्ण है। शाक्त तन्त्रों की संख्या हजार से ऊपर है, परन्तु इस विशाल साहित्य का बहुत ही थोड़ा अंश प्रकाशित हुआ है। इन प्रकाशित तन्त्रों में कुलचूडामणि, कुलार्णव, तत्त्वराज (टीका प्राणमञ्जरी, सुदर्शन-रचित). शक्तिसंगम तन्त्र (कालीखण्ड तथा ताराखण्ड); कालीविलास, ज्ञानार्णव, वामकेश्वर, महानिर्वाण, रुद्रयामल; त्रिपुरारहस्य, दक्षिणामूर्तिसंहिता आदि विशेष विख्यात हैं। शंकराचार्य ने भी 'प्रपश्चसार' नामक तन्त्र का निर्माण किया, जिसकी टीका आचार्य के शिष्य पद्मपादाचार्य ने लिखी। लक्ष्मणदेशिक (११ शतक) का 'शारदातिलक' राघवभट्ट की टीका के साथ तान्त्रिक रहस्यों

का आधार है। इन सामान्य तन्त्रों के अतिरिक्त भिन्न-भिन्न आचार्यों के भी अपने विशिष्ट ग्रन्थ हैं।

श्रीविद्या के १२ उपासक प्रसिद्ध हैं — मनु, चन्द्र, कुवेर, लोपामुद्रा, मन्मथ (कामदेच ), अगस्ति, अग्नि, सूर्य, इन्द्र, स्कन्द, श्रिव और क्रोधभट्टारक (दुर्वासामुनि)। श्री नटनानन्द कृत कामकलाविलास की टीका (श्लो० ५२) से पता चलता है कि श्रीविद्या के दो सन्तान सुप्रसिद्ध हैं — कामराजसन्तान और लोपामुद्रा सन्तान, जिनमें कामराज सन्तान ही अविच्छिन्न रूप से विद्यमान है; लोपामुद्रासन्तान तो विच्छिन्न हो गया है। कामराज में दिन्यीघ गुरुओं के नाम भी वहाँ दिए गए हैं।

## पृ० ४७७ तान्त्रिक पूजा के केन्द्र

तान्त्रिक पूजा के तीन प्रधान केन्द्र थे, जिनमें पूजा का विधान भिन्नभिन्न द्रव्यों की सहायता से किया जाता था। इन केन्द्रों के नाम हैं—केरल,
काश्मीर तथा गौड (बंगाल या कामाख्या)। इनकी पूजा-पद्धित में पर्याप्त
भिन्नता थी। मद्य, मांस आदि पञ्च मकरों का निवेश तान्त्रिक पूजा में
नितान्त आवश्यक है; परन्तु केरल में इनके स्थान पर दुग्ध आदि अनुकल्पों
का प्रयोग किया जाता था। काश्मीर में उन द्रव्यों की केवल भावना की
जाती थी। केवल गौड देश की पूजा में इन द्रव्यों का प्रत्यक्ष प्रयोग था।
इसका विवेचन 'शक्तिसंगमतन्त्र' के कालीखण्ड के नवम पटल (श्लोक २०)
में इस प्रकार है—

दुग्वेन केरले पूजा काश्मीरे भावना मता। गौडे प्रत्यक्षदानं स्यात् त्रितयं कीर्तितं मया॥

इन पद्धतियों के भीतर भी अनेक अवान्तर प्रकार प्राचीन काल में विद्यमान थे, जिससे इस पूजा के विशेष प्रचार तथा प्रसार का पता चलता है।

द्रब्टंन्य —शक्तिसंगमतन्त्र, पृ० १०७-१०७ (कालीखण्ड)। पृष्ठ ४७६

टिप्पणी १—पाशुपतों की पश्चपदार्थी— ज्ञानमात्रे यथाशास्त्रं साक्षाद् दृष्टिस्तु दुर्लभा। पश्चार्थाद् यतो नास्ति यथावत्—तत्त्वनिश्चयः॥ (सर्वदर्शन-संग्रह) टिप्पणी २—'पशु' का अर्थ

कौण्डिन्य भाष्य में इस शब्द की बड़ी सुन्दर व्युत्पत्ति दी गई है— "पश्यनात् पाशनाच्च पशवः। पाशा नाम कार्यकरणाख्याः कलाः। ताभिः पाशिताः बद्धाः सन्निरुद्धाः शब्दादिविषयपरवशा भूत्वाऽवितिष्ठन्ते।"

इसका तात्पर्यं है कि पश्यन (दर्शन) तथा पाशन (बन्धन) के साथ सम्बद्ध होने से पशु कहलाता है। पाश इस तन्त्र का पारिभाषिक शब्द है। पाश का अर्थं है कार्यं (= पृथिवी आदि भूतप चक तथा उनके गुण गन्धरस आदि) तथा करण (= त्रयोदश इन्द्रियाँ) नामक कलार्ये। इन पाशों के द्वारा पाशित अर्थात् बद्ध जीव शब्दादि विषयों में परवश होकर रहता है। इसलिए 'पशु' का तात्पर्यं बद्ध जीव से है।

(कौण्डिन्यभाष्य, पृ० ५)

#### पृष्ठ ४८०

टिप्पणी ३-कर्ता की स्वतन्त्रता-

कर्मकामिनश्च महेश्वरमपेक्षन्ते, न तु भगवान् ईश्वरः कर्म पुरुषं या अपेक्षते । अतो न कर्मापेक्ष ईश्वरः ।

(कौण्डिन्यभाष्य २।६)

टिप्पणी ४—'मल का रूप तथा प्रकार—

मिथ्याज्ञानमधर्मश्च शक्ति हीं तुश्च्युतिस्तथा।
पशुत्वं मूलं पञ्चैते तन्त्रे हेयाधिकारतः॥
(गणकारिका ५)

पृ० ४८२

टिप्पणी ५—स्थिरदेह का महत्त्व

शङ्कराचार्य के गुरु गोविन्द भगवत्पाद ने 'रसहृदय' तन्त्र में बहुत ही हो कहा है—

इति घन-शरीर-भोगान् मत्वाऽनित्यान् सदैव यतनीयम् । मुक्तो सा च ज्ञानात् तच्चाम्यासात् स च स्थिरे देहे ।।

टिप्पणी ६—'पारद' का अर्थ-

संसारस्य परं पारं दत्तेऽसौ पारदः स्मृतः।

पृष्ठ ४६३

टिप्पणी ७—पारद का महत्त्व—

मूर्चिर्छतो हरति व्याधीन् मृतो जीवयति स्वयम् । बद्धः खेचरतां कुर्यात् रसो वायुश्च भैरवि।।

टिप्पणी ५-रस की सिद्धि

भर्तृ हरि ने इसी की ओर संकेत किया है—

जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः। नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजं भयम्।।

टिप्पणो ६—'रस' का अर्थ-

"रसो वे सः, रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति"—(तैत्ति० उप० २।७।१)

पृष्ठ ४५४

टिप्पणी १० — वाक् ही परम तत्त्व

भतुँ हरि ने वाक्यपदीय के आरम्भ में इस तत्त्व का प्रतिपादन इस सुप्रसिद्ध कारिका में किया है—

> अनादिनिघनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्। विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥

उमामहेश्वर ने अपने 'तत्त्वदीपिका' ग्रन्थ में स्पष्ट ही कहा है—
"महाभाष्यं व्याचक्षाणो भगवान् भर्तृंहरिरप्यद्वैतमेवाभ्युपगच्छति"। यथोक्तं
शब्दकौस्तुभे स्फोटवादान्ते—"तदेवं पक्षभेदे अविद्यैव वा ब्रह्मैव वा स्फुट÷
त्यर्थोऽस्मादिति व्युत्पत्त्या स्फोट इति स्थितम्। आह च—शास्त्रेषु प्रक्रिया÷
भेदैरविद्यैवोपवर्ण्यते।"

पुष्ठ ४५५

टिप्पणी ११—भर्तृहरि के मत में त्रयी वाक्

भर्तृंहरि के मत में वाक् के तीन ही रूप होते हैं—

वैखर्या मध्यमायाश्च पश्यन्त्याश्चेतदद्भुतम्। अनेकतीर्थभेदायास्त्रय्या वाचः परं पदम्॥

( वाक्यपदीय १।१४४ )

यहाँ स्पष्ट ही वाक् के त्रिविघ रूपों का वर्णन है और इस वाक् का व्याकरण आगम में सर्वोच्च तथा अद्भुत स्थान माना गया है। हेलाराज ने स्पष्टतः भर्नु हिर की पश्यन्ती वाक् को औरों की परा वाक् माना है— ''संविच्च पश्यन्तीरूपा परा वाक् शब्दब्रह्ममयीति ब्रह्मतत्त्वं शब्दात् पार-माधिकान्न भिद्यते, विवर्तदशायां तु वैखर्यात्मना भेदः'' (हेलाराज, वाक्यपदीय ३, द्रव्यसमुद्देश ११)। इसी मन्तव्यानुसार भर्नु हिर ने पश्यन्ती का वर्णन वही किया है जो इतर वैयाकरणों ने परा वाक् का किया है। नागेश ने 'लघुमञ्जूषा' में वाक् के चार भेद माने हैं, जिसमें परावाक् की गणना तथा कल्पना कौल तन्त्र से गृहीत की गई है। तन्त्रों का उदय भर्नु हिर (पष्ठ श्राती) से प्राचीन है; तथापि इन्होंने तन्त्र का मत न मान कर अपनी नई कल्पना की है। भर्नु हिर मूल तत्त्व को सत्ता या 'प्रतिभा' के नाम से पुकारते हैं। वाक् अपनी समग्रता में इसी 'प्रतिभा' का ही रूप है। मध्यमा का नामकरण वाक् के तीन भेदों की सत्ता होने पर ही संगत होता है।

टिप्पणी १२-व्याकरण की प्रशंसा-

तद् द्वारमपवर्गस्य वाङ्मालानां चिकित्सितम्।
पवित्रं सर्वविद्यानामविधिद्यं प्रकाशते॥

पृष्ठ ४८६

टिप्पणी १३—'शक्तिविशिष्टाद्वैत' का अर्थ

इसकी व्युत्पत्ति आचार्यों ने इस प्रकार वतलायी हैं — "शक्तिश्र शक्तिश्र शक्ति। ताम्यां विशिष्टो जीवेशी शक्तिविशिष्टो । तयोरद्वेतं शक्तिविशिष्टा द्वैतम्।"

टिप्पणी १४-शिवत की नित्यता

श्रुति ने एक स्थान पर कहा है कि-

यदा तमस्तन्न दिवा न रात्रिनं सन्न चासि छव एव केवलः । तदक्षरं तत्सिवतुर्वरेण्यं प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता पुराणी ॥

तदीया परमा शक्तः सिच्चदानन्दलक्षणा।
समस्तलोकनिर्माणसमवायत्वरूपिणी
तिदच्छयाऽभवत्साक्षात् तृत्स्वरूपानुकारिणी
(सिद्धान्तशिखामणि, परिच्छेद २)

इस उक्ति से भी ज्ञात होता है कि सन्विदानन्द परिशव की वह शक्ति समस्त भुवन-निर्माण के लिए उस परिशव से समवेत होकर उनकी इच्छानुसार साक्षात् स्वरूप रहती है, अर्थात् परिशवाभिन्न वह विमशंशिक्ति विश्वोत्पादन में कारणीभूत हुआ करती है। 'सिद्धान्तिशिखामणि' से यह भी पता चलता है कि नाना प्रकार विश्वसृष्टि करनेवाली विमर्श नामक पराशक्ति, जिसमें अविनाभाव सम्बन्ध से प्रतिष्ठित है, वही ब्रह्म और वही 'विश्वभाजन' कहलाता है।

पृष्ठ ४८७

टिप्पणी १५-जगत की नित्यता-

यस्मादेतत् समुत्पन्नं महादेवाच्चराचरम्। तस्मादेतन्न भिद्येत यथा कुम्भादिकं मृदः॥ शिवतत्त्वात् समुत्पन्नं जगदस्मान्न भिद्यते॥ फेनोर्मिबुद्बुदाकारो यथा सिधोर्न भिद्यते॥

(सिद्धान्तशिखामणि)

यथा पुष्पपलाशादिर्वृक्षरूपान्न भिद्यते । तथा शिवात् पराकाशाद् जगतो नास्ति भिन्नता ॥

पृष्ठ ४==

टिप्पणी १६ - जगत् का प्रसार

इसी विषय को श्रीरेणुकाचार्यजी ने संक्षिप्त रूप में बड़ी सुन्दर रीति से समझाया है।

आत्मशक्तिविकासेन शिवो विश्वात्मना स्थितः।
कुटीभावाद्यथा भाति पटः स्वस्य प्रसारणात्।।

टिप्पणी १७—जीव का रूप

रेणुकाचार्यंजी ने भी कहा है—
''अनाद्यविद्यासम्बन्धात् तदंशो जीवनामकः।"

उन्४ दबषु

टिप्पणी-१८-(स्थल' का अर्थ

शास्त्र में लिखा भी है कि-

स्थीयते लीयते यत्र जगदेतच्चराचरम्। तद् ब्रह्म स्थलमित्युक्तं स्थलतत्त्वविशारदैः।।

टिप्पणी १६- ब्रह्म का स्वरूप-

आलयः सर्वभूतानां लोकानां लोकसम्पदाम् । यद् भवेत् परमं ब्रह्म स्थलं तत् प्राहुरक्षरम् ॥

पुष्ठ ४६०

टिप्पणी २०-शक्ति का कार्य-

तदीया परमा शक्तिः सिंच्चदानन्दलक्षणा । समस्तलोकनिर्माण — समवायस्वरूपिणी ॥ तदिच्छयाऽभवत् साक्षात् तत्स्वरूपानुकारिणी ।

(सिद्धान्तशिखामणि, परि०२)

टिप्पणी २१-मुक्ति का रूप-

तस्माद् लिंगांगसंयोगात् परा मुक्तिर्न विद्यते ।

टिप्पणी २२—'वीरशैव' का अर्थ-

इस संप्रदाय के वीरशैव नाम की व्याख्या इस प्रकार की गई है— वीशब्देनोच्यते विद्या शिवजीवैक्यबोधिका। तस्यां रमन्ते ये शैवा वीरशैवास्तु ते स्मृताः॥ नादयति यन्न नश्यति निर्वाति न निर्वृति प्रयच्छिति च। ज्ञानिकयास्वभावं यत्तत्तेजः शाम्भवं जयति॥

(तत्त्वप्रकाशिका)

पृष्ठ ४६१

टिप्पणी २३—बिन्दु से उत्पत्ति—

जायतेऽघ्वा यतः शुद्धो वर्तते यत्र लीयते। स बिन्दुः परनादाख्यः नादबिन्द्वर्णकारणम्।।

(रत्नत्रय, का० २२)

टिप्पणी २४--बिन्दु तथा शिव का सम्बन्ध

श्रीकण्ठाचार्यं ने स्पष्टतः यह विप्रतिपत्ति उपस्थित की है— स हि तादात्म्यसम्बन्धी जडेन जडिमावहः। शिवस्यानुपमाखण्ड चिद्धनैकस्वरूपिणः॥

टिप्पणी २५—शाक्त देह का अर्थ-

मलाद्यसम्भवात् शाक्तं वपुर्नेतादृशं प्रभोः।

(श्रीमृगेन्द्रागम)

पृष्ठ ४१३

टिप्पणी २६-मल की निवृत्ति-

एको ह्यनेकशक्तिर्दं कित्रययोग्छादको मलः पुंसः। तुषतण्डुलवज्ज्ञेयस्ताम्रस्थितकालिकावद् वा।। (तत्त्वप्रकाशिका, का॰ १८)

वेब्ध ४६४

टिप्पणी २७—माया का रूप—

माया च वस्तुरूपा मूलं विश्वस्य नित्या सा। (तत्त्वप्रकाशिका, का॰ ६)

टिप्पणी २८—ज्ञानादि का मुक्ति में अनुपयोग— असिघारा सुतीक्ष्णापि न स्वात्मच्छेदिका यतः।

(मोक्षकारिका, का० ६७)

टिप्पणी २६—'दीक्षा' का अर्थ

'दीक्षा' का त्युत्पत्तिलम्य अर्थ आचार्य अभिनवगुप्त ने 'तन्त्रलोक' (१ जिल्द

'पृ॰ ५३) में इस प्रकार किया है-

दीयते ज्ञानसद्भावः क्षीयते पशुबन्धना। दानक्षपणसंयुक्ता दीक्षा तेनेह कीर्तिता।।

टिप्पणी ३०-दीक्षा के द्वारा उद्धार-

आचार्यसंस्थितो देवो दीक्षाशक्त्येव मुश्विति। स्वशक्त्योद्धृतान् पुंसो मन्त्रसाघनसाध्यया।।

( मोक्षकारिका, का० १६)

टिप्पणी ३१— 'प्रत्यभिज्ञा' में दीक्षा का उपयोग—
स्वातन्त्र्यमहिमैवायं देवस्य यदसौ पुनः।
त्वं रूपं परिशुद्धं सत् स्पृशत्यप्यण्तामयः।।
(तन्त्रालोक, जि॰ ८।१०।१६३)

र्वेब्ट ४६४

टिप्पणी ३२—दीक्षा का लाभ आचार्य अभिनवगृप्त का कथन यथार्थ है—

> मोक्षस्य नैव किञ्चिद् घामास्ति न चापि गमनमन्यत्र । अज्ञानग्रन्थिभिदा स्वशक्त्यभिव्यक्तता मोक्षः ॥

> > (परमार्थसार, का० ६०)

टिप्पणी ३३—'जीवन्मुक्त' का रूप—

प्रक्षीणपुण्यपापो विग्रहयोगेऽप्यसौ मुक्तः।

(परमार्थसार, का॰ ६१)

संवित् का रूप—

विश्वात्मिकां तदुत्तीणं हृदयं परमेशितुः। परादिशक्तिरूपेण स्फुरन्तीं संविदं नुमः॥

(क्षेमराज)

टिप्पणी ३४ - जगत् परमशिव का रूप-

''श्रीमत्परमशिवस्य पुनः विश्वोत्तीर्ण विश्वात्मक परमानन्दमय-प्रकाशैक-धनस्य अखिलभेदेनैव स्फुरति, न तु वस्तुतः अन्यत् किचित् ग्राह्यं ग्राहकं वा; अपि तु श्रीपरमशिवभट्टारक एवेत्थं नानावैचित्र्यसहस्रौः स्फुरति ।'' (प्रत्यभिज्ञाहृदय, सूत्र ३) टिप्पणी ३५—जगत् का उन्मोलन—
''स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वमुन्मोलयति"।

( प्रत्यभिज्ञाहृदय, सूत्र २ ).

वेब्ट ४६६

टिप्पणी ३६-शिव का कला-विलाश

आचार्यं वसुगुप्त का यह कथन नितान्त यथार्थं है :—
निरुपादानसंभारमभित्तावेव तन्वते ।
जगच्चित्रं नमस्तस्मे कलानाथाय शूलिने ।।

टिप्पणी ३७—'आनन्दशक्ति' का अर्थ-

आनन्दः स्वातन्त्र्यम्, स्वात्मविश्रान्तिस्वभावाह्नादप्राघान्यान् । (तन्त्रसार)

टिप्पणी ३८—आमर्ष का अर्थ— आमर्ष ईषत्तया वेद्योन्मुखता ।

टिप्पणी ३६—क्रियाशक्ति का अर्थ— ''सर्वोकारयोगित्वं क्रियाशक्तिः''—( तन्त्रसार, १ बाह्निक )

ने १६८

टिप्पणी ४०-आभासवाद का अर्थ-

''आभासरूपा एव ज़डचेतन-पदार्थाः"।

( प्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी ३।२।१ )

अभिनव का विवृत्तिविर्माशनी में यह कथन यथार्थ है :— अन्तर्विभाति सकलं जगदात्मनीह यद्वद् विचित्ररचना मुकुरान्तराले। बोघ: पुनर्निजविमर्शनसारयुक्त्या विश्वं परामृशति नो मुकुरस्तथा तु।।

अ३४ छन्ह

टिप्पणी ४१—'स्वातन्त्र्यवाद' का अर्थ-

''अविद्या अनिर्वाच्या वैचिन्यं चाधत्ते इति न्याहतम्। परमेश्वरीशक्तिरेव इयमिति हृदयावर्जंकः ऋमः। तस्माद् अनपह्नवनीयः प्रकाशविमर्शात्मा संवि- त्स्वभावः परमशिवः भगवान् स्वातन्त्र्यादेव प्रकाशते इत्ययं स्वात-त्र्यवादः प्रोन्मीलितः"—अभिनव-प्रत्यभिज्ञाविवृतिविमिशिनी ।

हिप्पणी ४२—'तत्त्व' का अर्थ—

स्वस्मिन् कार्येऽथ घर्मोघे यद्वापि स्वसदृग्गुणे । आस्ते सामान्यकल्पेन तननाद् व्याप्तृभावतः ।। तत् तत्त्वं क्रमशः पृथिवी-प्रधानं-पृंशिवादयः ।

( तन्त्रालोक ६।४-५ )

विष्ठ ४००

टिप्पणी ४३—विमर्श का रूप—

''विमर्शो नाम विश्वाकारेण विश्वप्रकाशेन विश्वसंहरणेन च अक्रुतिमाह-मिति स्फुरणम्''—( परा प्रावेशिका, पृ० २ )

टिप्पणी ४४-शिव को शक्ति से लाभ

इसीलिए शंकराचार्य का कथन है—

शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् । न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमि ।। ( सौन्दर्यलहरी, श्लोक १ )

टिप्पणी ४५—शिव-शिक्त का सामरस्य— न शिवेन विना देवी न देव्या च विना शिवः। नानयोरन्तरं किचित् चन्द्रचन्द्रिकयोरिव।।

टिप्पणी ४६—शिव तथा शक्ति का सहवास—

न शिवः शक्तिरहितो न शक्तिव्यंतिरेकिणी ।
शिवः शक्तस्तथा भावान् इच्छया कर्तुमीहते ।।
शक्तिशक्तिमतोर्भेदः शैवे जातु न वर्ण्यते ।

(सोमानन्द-शिवदृष्टि ३।२।३)

विब्ध ४०५

टिप्पणी ४७—ईश्वर का उन्मेष—

ईश्वरो बहिरुन्मेषो निमेषोऽन्तः सदाशिवः।

(ईश्वरप्रत्यभिज्ञा ३।१।३)

टिप्पणी ४५—'सदाशिव' की कल्पना—

अहन्ताच्छादितमस्फुटेदन्तामयं यादृशं परावररूपं विश्वं ग्राह्यम् । ( प्रत्यभिज्ञाहृदय, पृ० ७ )

'सत्ता' का आरम्भ यहीं से होता है। इसी से इसका नाम 'सदाख्य'

सदाख्यायां भवं सादाख्यं यतः प्रभृति सदिति प्रख्या।" ( ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमिशानी ३।१।२ )

टिप्पणी ४६—'सद्विद्या' की घारणा— समानाधिकरण्यं च सद्विद्याऽहमिदंघियोः।

(ईश्वरप्रत्यभिज्ञा ३।१।३)

टिप्पणी ५०—"माया" का अर्थ-

"कलादीनां तत्त्वानामविवेको माया"—( शिवसूत्र )

पृष्ठ ५०३

विष्पणी ५१—'प्रत्यभिज्ञा' का तात्पर्य-

तैस्तैरप्युपयाचितैरुपनतस्तव्याः स्थितोऽप्यन्तिके कान्तो लोकसमान एवमपरिज्ञातो न रन्तुं यथा। लोकस्यैव तथानवेक्षितगुणः स्वात्मापि विश्वेश्वरो नैवालं निजवैभवाय तदियं तत्प्रत्यभिज्ञोदिता।।

( ईश्वरप्रत्यभिज्ञा ४।२।२ )

वेब्घ रं० र

टिप्पणी ५२-परमेश्वर का स्वातन्त्र्य

प्रत्यभिज्ञाहृदय में 'चिति: स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतु:' तथा 'स्वेच्छया स्विमित्ती विश्वमुन्मीलयति' इन सूत्रों का यही तात्पर्य है।

पृष्ठ ४०४

टिप्पणी ५३ - अहैतुकी भक्ति का रूप

इसी भक्ति को लक्षित कर भागवत का कथन है:--

आत्मारामा हि मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुकमे । कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्यंभूतगणे हरिः ।।

बोधसार में (पृ० २००-२०१) नरहरि का कथन भी यथार्थ है—
द्वैतं मोहाय बोघात्,प्राक् प्राप्ते बोघे मनीषया।
भक्त्यर्थं किल्पतं द्वैतमद्वैतादिप सुन्दरम्।।
जाते समरसानन्दे द्वैतमप्यमृतोपमम्।
मित्रयोरिव दम्पत्योर्जीवात्म-परमात्मनोः।।

टिप्पणी ५४-शक्ति का स्वरूप-

सा जयित शक्तिराद्या निजसुखमयनित्यनिरुपमाकारा। भाविचराचरबीजं शिवरूपं विमर्श-निर्मलादर्शः॥ (कामकलाविनास)

टिप्पणी ५५—भवभूति की 'अमृतकला'— विन्देम देवतां वाचममृतामात्मनः कलाम् । ( उत्तररामचरित १।१ )

## १६ - दर्शनों में समन्वय

टिप्पणी १—अभेद ही शास्त्र का तात्पर्य वाचस्पित मिश्र के इस कथन का यही तात्पर्य है—
"भेदो लोकसिद्धत्वादन्द्यते, अभेदस्तु तदपवादेन प्रतिपादनमहंति"।
टिप्पणी २—अधिकारिभेद से उपदेश भेद—
अधिकारिविभेदेन शास्त्राण्ययुक्तान्यशेषतः।

टिप्पणी ३—दर्शन की सोपान परम्परा—

आरुह्य भूमिमघरामितराघिरोढुं

शक्येति शास्त्रमिप कारणकार्यभावम् ।

उक्तवा पुरा परिणतिप्रतिपादनेन

सम्प्रत्यपोहति विकारमृषात्वसिद्धचे ॥

( संक्षेपशारीरक २६० )

टिप्पणी ४—प्रस्थान भेद का तात्पर्य द्रष्टव्य संक्षेपशारीरक २/५१-६५। टिप्पणी ५—दर्शनों में क्रमिक विकास—

''नहि ते मुनयो भ्रान्ताः सर्वज्ञत्वात् तेषाम्, किन्तु बहिविषयप्रवाहा-णामापाततः परमपुरुषार्थे प्रवेशो न भवतीति नास्तिक्यनिवारणाय तैः प्रस्थानभेदाः प्रदर्शिताः । सर्वेषां प्रस्थानकर्तृंणां मुनीनां विवर्तवादपर्यंवसानेन अद्वितीये परमेश्वर एव वेदान्तप्रतिपाद्ये तात्पर्यम्''—प्रस्थानभेद ।

टिप्पणी ६— 'न्याय' की प्रथम भूमिका—

''न्यायवैशेषिकाभ्यां हि सुखदुःख्याद्यनुवादतो देहादिमात्रविवेकेन आत्मा प्रथमभूमिकायामनुमापितः। एकदा परसूक्ष्मे प्रवेशासम्भवात्।"

पृष्ठ ५३१

टिप्पणी ७-सांख्य का प्रामाण्य-

''सांख्यस्य नाप्रामाण्यम्; व्यावहारिकात्मनो जीवस्य इतरिववेकज्ञानस्यः मोक्षसाघनत्वे विवक्षितार्थे वाघाभावात्''—विज्ञानिभक्षु । टिप्पणी प्र—न्यायाचार्यं की उक्ति—

इदं तु कण्टकावरणं तत्त्वं तु बादरायणात्।

टिप्पणी ६-परमार्थं का रूप

कुलार्णव तन्त्र में (१।११०) शङ्कर के इस कथन का तात्पर्य यही है :— अद्वैतं केचिदिच्छन्ति द्वैतमिच्छन्ति चापरे। मम तत्त्वं न जानन्ति द्वैताद्वैतविवर्षितम्।।

४४ भा० द०

टिप्पणी १०-उदयन की व्याख्या अध्याष्ट्रीय कि जाउन कर्

उदयानाचार्यं का स्पष्ट कथन है—

"सा चावस्था न हेया, मोक्षनगरगोपुरायमाणत्वात्। निर्वाणं तु तस्य स्वयमेव । × × । तस्मादम्यासकामोऽप्यपद्वाराणि विहाय पुरद्वारं प्रविशेत्।"

( बात्मतत्त्वविवेक, पृ० ४५१)

一面包含在西西西一支持两种

Wil telephone is a few properties to be

पृष्ठ ५३३

व्यक्तिक विकास स्थानिक विकास विता विकास वि

टिप्पणी ११-धर्मों के भीतर समान तत्त्व-

गवामनेकवर्णानां क्षीरस्याप्येकवर्णता । क्षीरवत् पश्यते ज्ञानं लिङ्गिनस्तु गवां यथा ।। ( ब्रह्माबन्द्र, १६ )

the state of the s

HED WHATE

5.92

# वैष्णव दर्शन

## श्रीकृष्णतत्त्व

( क )

# श्रीकृष्ण का पूर्ण व्यक्तित्व

श्रीकृष्ण की नाना लीलाओं के अनुशीलन से हम उनके समग्र व्यक्तित्व का अपूर्व निदर्शन पाते हैं। वे सच्चिदानन्द विग्रह भगवान थे। वे एक साय ही कर्मयोगी, पूर्ण ज्ञानी तथा आनन्दमूत्ति तीनों थे। 'सत्' भाव से कर्म का, 'चिद्' भाव से ज्ञान का तथा 'आनंद' भाव से उपासना तथा रस का उदय होता है। श्रीकृष्ण में इन तीनों भावों की पराकाष्ठा विद्यमान थी। उनकी 'कर्मलीला' में प्रतीयमान विरोधों का परिहार उनके कर्मयोगी होने के कारण से ही व्याख्येय हैं। द्रोणवघ के महाभारतीय प्रसंग में मिथ्याभाषण की सलाह देने का दोषारोपण उन पर लगाया जाता है। परन्तु तथ्य यह हैं कि वे इससे सर्वथा अतीत थे। मिथ्याभाषण करने के कारण तो युधिष्ठिर को नरक में थोड़े क्षणों के लिये ही सही जाना पड़ा था, क्योंकि उनमें सत्य तथा असत्य का अभिमान था। परन्तु उनके प्रेरक होने पर भी श्रीकृष्ण को यह दुष्परिणाम इसलिये नहीं उठाना पड़ा था कि वे भावातीत निष्काम कर्मयोग के पूर्ण स्वरूप थे। इसी प्रकार सोलह सहस्र स्त्रियों के साथ श्रीकृष्ण का विवाह भी आलोचना का विषय है। यह प्रश्न उठता है कि क्या यह वेदनिर्दिष्ट मर्यादा का उल्लंघन नहीं है ? उत्तर है कि कथमिप नहीं। श्रीकृष्ण ने अपनी कामना से इतनी स्त्रियों से विवाह नहीं किया, प्रत्युत भक्तों की कामना को चरितार्थ करने के लिये ही उन भक्तवत्सल को यह अलौकिक कार्य सम्पन्न करना पड़ा था। इन महिषियों में तीन प्रकार के व्यक्ति थे कुछ तो थे भक्त, कुछ मुनिजन तथा कुछ थी वैदऋचार्ये। इन्होंने श्रीकृष्ण की प्राप्ति के लिये ही पुराणों के अनुसार पूर्व जन्म में तीव तपस्या की थी और इस तपस्या को सफल बनाने के लिये ही, अपने भक्तों की इच्छा की पूर्ति के निमित्त ही, श्रीकृष्ण ने इतने विवाह किये थे। अन्यया उनमें जितेन्द्रियता की पराकाष्टा थी। श्रीमद्भागवत का स्पष्ट

कथन है कि सोलह सहस्र पत्नियाँ नाना प्रकार की श्रृंगारिक चेष्टाओं के द्वारा श्रीकृष्ण के इन्द्रियों को कामदेव के बाणों द्वारा विमर्थित (विद्ध) तथा मुग्ध करने में सर्वथा असमर्थ थीं

स्मायावलोकलवदर्शितभावहारि-भ्रमण्डलप्रहितसौरतमन्त्रशोण्डै: । पत्न्यस्तु षोडशसहस्रमनङ्गबाणै-र्यस्येन्द्रियं विमथितुं करणैर्न विभव्य: ॥

(भागवत ११।६।१८)

श्रीकृष्ण पूर्ण-योगी थे। योगी एक ही काल में नाना स्थानों में वर्तमान तथा एक ही काल में नाना विरुद्ध कार्यों का सम्पादक अपने 'निर्माणकाय' के द्वारा बन सकता है। इसका नाम 'कायव्यूह की रचना' है। श्रीकृष्ण में यह सामर्थ्य तथा लोकातीत शक्ति पूर्ण मात्रा में विद्यमान थी। इसका विशद निदर्शन श्रीभद्भागवत में (१०१६ अ.) उपलब्ध होता है। नारद मुनि श्रीकृष्ण की दाम्पत्यलीला तथा गृहचर्या देखने के लिये जब द्वारिका में आते हैं, जब वे एक समय में सोलह हजार रानियों के महल में श्रीकृष्ण को वर्तमान तथा नाना गाईस्थ्य कार्यों में आसक्त देखकर आश्चर्यंचिकत हो जाते हैं। यह श्रीकृष्ण की कायव्यूह-सिद्धि का उज्ज्वल दृष्टान्त है।

श्रीकृष्ण पूर्ण ज्ञानी थे। श्रीमद्भगवद्गीता में तथा भागवत के एकादश स्कन्ध में उनके उपदेश इसके प्रमापक निदर्शन हैं। इनमें प्रथम है अर्जुनगीता, तो दूसरी है उद्धवगीता। महाभारत के युद्धस्थल पर दी गयी अर्जुनगीता सामरिक सन्देश (अंग्रेजी शब्दों में 'वार मेसेज') है, तो इस भूतल से अन्तिम प्रस्थान करते समय दी गयी उद्धवगीता प्रास्थानिक संदेश (अंग्रेजी में 'फैयरवेल मेसेज') है। इन दोनों गीताओं के सन्देश में अवसर की भिन्नता होने पर भी उपदेश में किसी प्रकार की भिन्नता उत्पन्न नहीं करती। विभिन्न साधनामागों की विवेचना के अनन्तर दोनों का एक ही लक्ष्य है— शरणागित। शब्दावली भी प्रायः एक समान ही है। गीता कहती है—

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । अहं त्वा सर्वपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ (भगवद्गीता १८।६६) श्रीमद्भागवत उपदेश देता है— मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनाम् । याहि सर्वात्मभावेन मया स्या ह्यकुतोभयः ।।

(भागवत ११।१२।१५)

श्रीकृष्ण स्वयं भगवान् हैं, तब भी उनके 'प्रकाश' में तारतस्य है। द्वारिकाधाम में उनका प्रकाश पूर्ण है। मथुरा धाम में पूर्णतर है, तो ब्रजधाम में पूर्णतम है। भक्तों की तो यह साग्रह उक्ति है कि श्रीकृष्ण वृन्दावन की छोड़कर एक पग भी कहीं अन्यत्र नहीं जाते। 'वृन्दावनं परित्यज्य पदमेकं न गच्छिति'। भगवान् के नामों की अनन्तता के समान गुणों की भी अनन्तता है, परन्तु आचार्यगण ६४ गुणों की सत्ता मुख्यरूपेण भगवान् में मानते हैं जिनमें से अन्तिम चार गुण असाधारण होते हैं और वे केवल श्रीकृष्ण में ही वास करते हैं। कृष्ण माधुर्य के अजस स्रोत हैं और इसलिये उनके माधुर्यमय होने से इन चार गुणों की तुलना अन्यत्र कहीं नहीं है। ये चार गुण हैं—

(१) वेणुनाद का माधुर्यं, (२) रूप का माधुर्यं, (३) प्रेम द्वारा प्रियगण का आधिक्य तथा (४) अद्भुत लीला। उनकी वंशी-ध्विन ऐसी मधुर है कि त्रिभुवन के किसी भी प्राणी के कर्णकुहर में प्रवेश करते ही वह वह उसके मन को तत्क्षणात् आकृष्ट कर श्रीकृष्ण के प्रति भावमग्न बना देती है।

वेणुनाद का माधुर्य — श्रीकृष्ण पूर्ण आनन्दमूर्ति थे। पूरी वृन्दावन लीला से उनके इस माधुर्य भाव की विशद अभिव्यक्ति होती है। वह ब्रजिकशोर जब प्रेमविद्धल होकर मुरली का वादन करता था, तब देव-देवाङ्गनाओं तथा मानवों की कथा तो न्यारी है। पशु-पक्षी, नद-निदयों, वृक्ष-लताओं में भी आनन्द का स्रोत वह उठता था। वेणु गीत (भाग० १०।२१) के वर्णन प्रसंग में श्रीमद्भागवत ने वेणुवादन का प्रभाव चर तथा अचर सृष्टि पर, चेतन तथा जड़ पदार्थों पर जितनी सुन्दरता से दिखाया है, वह श्रीकृष्ण के आनन्दिवग्रह की एक झलक स्पष्ट करता है। देवाङ्गनाओं तथा बजाङ्गनाओं के मुग्ध होने की वात तो अलग ठहरी, वृक्षों तथा निदयों में भी उस विमल बानन्द की सिहरन उठ पड़ती है। निदयों पर श्रीकृष्ण की मुरली का प्रभाव दिखाते समय भागवत का कथन है—

देवता, गौओं और पक्षियों की बात करने से लाभ नहीं; वे तो चेतन हैं। जड़ नदियों में जो भवर दीख रहे हैं, उनसे इनके हृदय में श्यामसुन्दर

से मिलने की तीव्र आकांक्षा का पता चलता है। वंशी के श्रवणमात्र से उनका वेग रुक गया है। ये अपनी तरङ्गों के हाथों से उनके चरण पकड़ कर कमल के फूलों का उपहार चढ़ा रही हैं और उनका आलिङ्गन कर रही हैं:—

नद्यस्तदा तदुपघार्य मुकुन्दगीतमावर्तलक्षितमनोभवभग्नवेगाः ।
आलिङ्गनस्थगितमूर्मिभुजैर्मुरारेगृह्णन्ति पादयुगलं कमलोपहाराः ॥

(भाग० १०।२१।१५)

रूपमाधुर्य — श्रीकृष्ण का रूप कितना सुन्दर, स्निग्ध एवं श्यामल है कि भागवत उन्हें 'साक्षान्मन्मथ' नन्मथ' वतला कर उस अलौकिक रूप का एक फीका संकेत उपस्थित करता है। गोपियों के ऊपर उस रूपमाधुरी के प्रभाव को समझना किन्दिन्मात्र भी दुरूह नहीं है जब हम भीष्म पितामह को भी उसके द्वारा चमत्कृत होते हुए पाते हैं उस कुअवसर पर, जब वे शरशय्या पर पड़े हुए मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। भागवत का स्पष्ट वर्णन है कि स्थावर तथा जंगम को स्तब्ध बनाने वाले उस रूप के समान जगत के भीतर या बाहर कहीं भी वैसी सुषमा नहीं मिलती, अधिक की तो कथा ही अकल्पनीय है। और भी। वे भक्तों का प्रेम जिस प्रकार ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार भक्तों को प्रेम देते भी हैं। उनके अहैतुक प्रेम के वशीमूत होकर अनन्त भक्त अनादिकाल से उन्हें घेर कर वर्तमान हैं। तथ्य तो यह है कि श्रीकृष्णलीला ही भगवल्लीला का अनन्त माधुर्यमय प्रकाश है। इस माधुर्य की कुछ ही अभिव्यक्ति वल्लभाचार्य ने अपने 'मधुराष्टक' में की हैं:—

वेणुर्मघुरो रेणुर्मघुरो पाणी मघुरौ पादौ मघुरौ । नृत्यं मघुरं सख्यं मघुरं मघुराघिपतेरखिलं मघुरम् ।।

## ( ख ) कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्

श्रीमद्भागवत के अनुसार श्रीकृष्ण स्वयं भगवान् थे। इस विषय में भगवत् की प्रख्यात उक्ति है—कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्। भागवत की दृष्टि में मूल तत्त्व अद्वय (अद्वेत) ज्ञान ही है जिसे तत्त्ववेत्तागण अपनी भिन्न-भिन्न दृष्टियों से ब्रह्म, परमात्मा और भगवान् के नाम से पुकारते हैं—

# वदन्ति तत् तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् । विवासन्ति विवासन्ति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥

(भागवत १।२।११)

उपनिषद्वेत्ता ज्ञानी उसे 'ब्रह्म' के नाम से पुकारता है, योगी 'परमात्मा' के नाम से और भक्तिनिष्ठ भागवत जन 'भगवान' के नाम से। ब्रह्म निर्विशेष निर्गण चैतन्य राशि है जो ज्ञान द्वारा उपेय है। इसके विपरीत भगवान् सविशेष सगुण चैतन्य राशि है जो मक्ति द्वारा उपेय है। ब्रह्म रूप, रस आदि गुणों से रहित होता है तथा मूर्ति आदि विशेषों से अस्पृष्ट होता है और इसलिये वह 'अमूर्तिक' होता है मूर्ति से विरहित । भगवान् इससे नितान्त भिन्न होता है - गीता में भगवान् श्रीकृष्ण ने अपने को ब्रह्म की प्रतिष्ठा वतलाया है। ब्रह्मणों हि प्रतिष्ठाऽहम्। 'प्रतिष्ठा' शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थे परम आश्रय है (प्रतिष्ठीयते अस्यामिति ब्युत्पतेः प्रतिष्ठः परमाश्रयः ) । अतएव ब्रह्म के आश्रय होने के कारण भगवान् ब्रह्म से कहीं अधिक विशद तथा महत्वशाली हैं। दोनों के अन्तर का म्ल कारण शक्ति का उन्मीलन है। ब्रह्म में विरूद नाना शक्तियों का निवास रहता है। ब्रह्म की ये शक्तियाँ स्वाभाविक तथा अचिन्त्य होती हैं। इस विषय में वेद तथा पुराण एकमत हैं। क्वेताक्ष्वतर उपनिषद् का कथन है कि ब्रह्म की पराशक्ति स्वाभाविकी होती है । विष्णु पुराण इसी का समर्थन करता है । ब्रह्म की शक्तियों के 'अचिन्त्य ज्ञान गोचर' होने का आशय है कि ये शक्तियाँ ज्ञान (तर्क) को सह नहीं सकतीं, उनके माने बिना जगत् के उत्पत्त्यादि कार्यों की उपपत्ति हो नहीं सकती। ब्रह्म की सर्ग-स्थिति-प्रलय की कारणभूता शक्तियाँ भाव-शक्तियाँ हैं अर्थात् स्वभावसिद्ध शक्तियाँ हैं, अग्नि की दाहिका शक्ति के समान । निविशेष निर्गुण ब्रह्म में अविन्त्य शक्तिमत्ता होने के कारण सर्ग, स्थित आदि का कर्नृत्व सर्वथा सुसंगत होता है। 'अचिन्त्यगोचराः' का तात्पर्यं है :--

१. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च। शास्त्रतस्य हि धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। । गीता १४।२७

२. परास्य शक्ति विविधेव श्रूयते । स्वाभाविकी ज्ञान-बल-क्रिया च ॥— श्वेता. उप.

३. शक्तयः सर्वभावानाम् अचिन्त्यज्ञानगोचराः । विष्णुपुराण विष्णुपुराण विष्णुपुराण

अचिन्त्यगोचराः—अचिन्त्यं तर्कासहं यद् ज्ञानं कार्यान्यथानुपत्ति-प्रमाणकं, तस्य गोचराः यद् वा अचिन्त्या भिन्नाभिन्नादिविकल्पेश्चिन्त-यितुमशक्याः केवलमर्थापत्ति-ज्ञानगोचराः सन्ति । भावशक्तयः स्वभाव-सिद्धाः शक्तयः ।—श्रीधरी टीका

मूल शक्तियाँ—ये शक्तियाँ ब्रह्म में विद्यमान रहने पर भी अव्यक्त रहती हैं—ब्रह्म में अन्तर्लीन होने के कारण वाहर अभिव्यक्त नही होतीं। इसलिये ब्रह्म 'अन्तर्लीनविमशं' के नाम से दार्शनिक जगत् में प्रख्यात है।

भगवान् में इन समस्त शक्तियों का पूर्ण विकास तथा प्रसार लक्षित होता है। भगवान् अचिन्त्य अनन्त शक्तियों से सम्पन्न हैं, परन्तु इनमें से तीन ही शक्तियाँ मुख्य मानी जाती हैं—

- १. अन्तरङ्गा शक्ति ( = स्वरूप शक्ति, चित् शक्ति )
- २. तटस्था शक्ति ( = जीव शक्ति )
- ३. बहिरङ्गा शक्ति ( = माया शक्ति )

ये शक्तियाँ भगवान् में पूर्ण व्यक्तिभाव के साथ रखने पर भी अव्यक्तद्रशा में भी निवास करती है। एक ही स्वरूप में वह केवलत्व और भगवत्त्व
दोनों परस्परिवरोधी धर्मों का एक साथ ही आश्रय रहता है। भागवत
भगवान् में परस्पर विरोध धर्मों का सामख्यस्य बतलाता है—भगवान् अनीह
(चेष्टा-रहित) होकर भी कर्म में आसक्त हैं। अजन्मा होने पर भी जन्म
लेते हैं। कालरूपी होने पर भी वह अपनी रक्षा के निमित्त दुर्ग का आश्रयण
करते हैं और प्रबल शत्रु से भाग खड़े होते हैं। आत्मरित होने पर भी व
असंख्य प्रमदाओं के संग विहार करते हैं। इन विरोधी घर्मों के आश्रय होने
के कारण ही तो वे विद्वानों के द्वारा भी अनुभवगम्य नहीं है। भगवान् के
चैशिष्ट्य का प्रतिपादक श्लोक इस प्रकार है—

कर्माण्यनीहस्य भवोऽभवस्य ते दुर्गाश्रयोऽथारिभयात् पलायनम् । कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रयः स्वात्मन्रतेः खिद्यति घीर्विदामिह ।।

—भागवत् ३।४।१६

भगवान् लीला-पुरुषोत्तम है। उनकी लीला दुरवबोध है —मानव बुढि की गति से दूर, नितान्त दूर। आश्रयशून्य शरीररहित गुणविहीन होने पर भी सामग्री की उपेक्षा कर अपने स्वरूप के द्वारा सगुन विश्व की सृष्टि, स्थिति तथा संहति करते हैं परन्तु उनमें किसी प्रकार की विक्रिया उत्पन्न नहीं होती—

्दुरविशोध एवायं विहारयोगः । यद् अशरणोऽशरीर इदमनवेक्षि-तास्मत्समवाय आत्मनैव अविक्रियमाणेन सगुणमगुणः सृजसि पासि हरसि । — भाग० ६।६।३४

अब भगवान् की पूर्वोक्त शक्तियों पर विचार कीजिये। भगवान् की बहिरंगा शक्ति माया है। माया और भगवान् के मध्य में वर्तमान होने के कारण जीव तटस्था शक्ति के नाम से पुकारा जाता हैं। सत्त्वादि गुणमय से नितान्तं भिन्न होने पर भी जीव माया के द्वारा मोहित होकर अपने को त्रिगुणात्मक मानता है और उससे उत्पन्न होने वाले अनर्थों को प्राप्त करता हैं।

भगवान् की निजी विशिष्ट शक्ति स्वरूपशक्ति कहलाती है, जो भगवान् के साथ अन्तरङ्ग सम्बन्ध रखने के कारण अन्तरङ्गा शक्ति की अभिधा प्राप्त करती है। सिन्वदानन्द भगवान् की यह स्वरूपशक्ति एक घा होने पर भी त्रिधा होती है—सिन्धनी, संवित् और ह्लादिनी। (क) भगवान् के सद्रूप पर आधारित सिन्धनी शक्ति के कारण भगवान् स्वयं सत्ता धारण करते हैं और दूसरों को सत्ता प्रदान करते हैं। यही शक्ति सर्वदेश, सर्वकाल तथा सर्वद्रव्य में भगवान् की व्याप्ति की हेतुभूता है। (ख) जिस शक्ति के वल पर भगवान् स्वयं अपने आप को जानते हैं और दूसरों को ज्ञान प्रदान करते हैं, वह उनके चिद्रूप (ज्ञानरूप) पर आधारित शक्ति संवित् कहलाती है । (ग) जिस शक्ति के भीतर पहली सिन्धनी शक्ति गतार्थ होती हैं। (ग) जिस शक्ति के द्वारा भगवान् आनन्द का अनुभव स्वयं करते हैं और दूसरों को कराते हैं वह सर्वशक्तियों की मौलिभूता शक्ति

१. यया समोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम् । परोऽपि मनुतेऽनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते ॥ (भाग०१।७।५)

२. सदात्मापि यया सत्तां धत्ते ददाति च सा। सर्वदेशकाल-द्रव्यव्याप्ति हेतु सन्धिनी शक्तिः।।

३. संविदात्मापि च यया संवेत्ति संवेदयित च सा संवित्।

'ह्लादिनी' नाम से पुकारी जाती है।<sup>9</sup>

इसके भीतर पूर्वीलिलिखित दोनों शक्तियों की सत्ता विद्यमान रहती है। स्वरूपशक्ति के इस त्रिविध प्रकार के लिये विष्णुपुराण का यह वचन वैष्णव सम्प्रदाय में प्रमाण माना जाता है—

ह्लादिनी सन्धिनी संवित् त्वय्येका सर्वसंस्थितौ । ह्लादताप-करी मिश्रा त्विय नो गुणवर्जिते ॥

(विष्णुपुराण १।१२।६८)

इन तीनों शक्तियों में ऋमशः गुणोत्कर्ष विद्यमान रहता है तथा पूर्वशक्तिः परशक्ति शक्ति के भीतर सर्वदा नित्य वर्तमान रहती है। फलतः ह्वादिनी शक्ति ही भगवान् की समस्त शक्तियों की परिपूर्णता की द्योतिका है। इस प्रकार शक्तियों के पूर्ण विकास के कारण ह्वादिनी सब शक्तियों में —स्वरूप शक्ति में भी —मुख्य मानी जाती है —

(ग) राघा = ह्लादिनी शक्ति

विज्ञिष्यरी राघा ह्लादिनी शक्ति की मूर्ति-सिन्वदानन्द मूर्ति-हैं। श्री राधाकृष्ण की रहस्यलीला वस्तुतः कामकला का ही विलास है। श्री कृष्णतत्व कामतत्व है, श्री कृष्ण कामवीज है तथा श्री कृष्ण की गायत्री कामगायत्री है। परन्तु यह प्राकृत काम न होकर अप्राकृत काम है। इन द्विविध कामों में स्वरूपतः भेद न होने पर भी प्राकृत काम जहाँ मिलन है, वहाँ अप्राकृत काम निर्मल है। ह्लादिनी रूपिणी राधा से सम्पन्न होने पर ही श्रीकृष्ण में पूणता आती है। राधा के व्यवधानकाल में शक्तिविरहित होने के कारण श्री कृष्ण अपूर्ण हैं और इसलिये वे कामजय में असमर्थ हैं—

राधासङ्गे यदा भाति तदा मदन-मोहनः। अन्यथा विश्वमोहोऽपि स्वयं मदन-मोहितः॥

इस क्लोक का तात्पर्य यही है कि राधायुक्त श्रीकृष्ण मदन को मोहित करने में समर्थ हैं। क्योंकि राधा उनकी स्वरूपशक्ति ठहरीं। विकसित स्वरूपशक्ति के प्रभाव से कामतत्व का पराजय अवक्यंभावी होता है। परन्तु राधा से विरहित कृष्ण स्वयं विश्व के मोहक होने पर भी काम द्वारा मोहित

१. ह्लादात्मापि च यया ह्लादते ह्लादयित च सा ह्लादिनी शक्तिः।
तत्तत् प्राधान्येन स्फूर्तः तत् तत्रूष्ट्यं तस्या एकस्या वैदूर्यंवदवसीयते॥
तीनों उद्धरणों के लिये द्रष्टव्य बलदेव विद्याभूषण—सिद्धान्तरत्न
पृ० ३६-४०।
( सरस्वती भवन सीरीज, काशी )

रहते हैं। वे उस समय मोह से अतीन नहीं होते। इसलिये वैष्णव सम्प्रदाय में गौर तेज (राधा) के बिना श्याम तेज (श्रीकृष्ण) का ध्यान निन्दित है। शर्राघासंविलत कृष्ण के ध्यान का रहस्य ऊपर निर्दिष्ट तथ्य के कारण है। इसका सारांश है कि राघाविजत कृष्ण भावराज्य की वस्तु नहीं है, प्रस्युत वे साधारण प्राकृतिक देवविशेष हैं।

राधा या महाभाव के कमशः कृष्ण में आत्मविसर्जन करने पर अन्त में जो अकेला कृष्णभाव अविधिष्ट रहता है, वह राधारिहत अवस्था नहीं है। उस समय राधा श्रीकृष्ण के स्वरूप के ही अन्तर्गत रहती है। वस्तुतः ये कृष्ण ही अप्राकृत कामस्वरूप है और राधा अप्राकृत रित है। लौकिक जगत् में जैसे काम और रित का परस्पर सम्बन्ध है और एक दूसरे के बिना अपूर्ण है, वैसे ही दिव्य जगत् में राधा के विना कृष्ण अपूर्ण रहते हैं। श्रीकृष्ण के माधुर्य का आस्वादन कराने वाली राधिका ही है। मधु में मिढास स्वतः वर्तमान है, परन्तु उसका उसे तिनक भी आस्वादन नहीं होता। कृष्ण की भी यही दशा है। ह्लादिनी शक्ति के बिना श्रीकृष्ण को अपने ही भीतर विद्यमान आनन्द का स्वतः अनुभव ही नहीं होता। आनन्द की अनुभावियत्री राधा है और राधा का यही राधात्व है।

इसलिये राघाचरणसेवा ही श्रीकृष्ण की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। हितहरिवंशजी की दृष्टि में राघा के चरणों का सेवन छोड़ कर गोविन्द के संगलाभ की चेष्टा करना राका (पूणिमा तिथि) के विना पूर्ण चन्द्र के परिचय प्राप्त करने के समान उपहासास्पद है। ऐसे लोग यह नहीं जानते कि श्यामसुन्दर के हृदय में उठने वाली रितप्रवाह की लहरियों का बीज यहीं राघा ही है। आश्रयं है ऐसे अज्ञजनों के व्यवहार पर, जो अमृत का महासमुद्र पाकर भी एक बूँद लेने में केवल समर्थ होते हैं—

राघादास्यमपास्य यः प्रयतते गोविन्दसङ्गाशया। सोऽयं पूर्णसुघारुचेः परिचयं राकां विना काङ्क्षति।।

- गौरतेजो विना यस्तु श्यामतेजः समर्चयेत्।
   जपेद् वा ध्यायते वापि स भवेत् पातकी शिवे ॥
   सम्मोहन तन्त्र।
- २. कृष्णार्चार्यां नाधिकारो यतो राधार्चनं विना । वैष्णवै: सकलैस्तस्मात् कर्तव्यं राधिकार्चनम् ॥ —देवी भागवत ६।४०।१७

िकं च श्यामरितप्रवाहलहरीबीजं न ये तां विदुः। ते प्राप्यापि महामृताम्बुधिमहो बिन्दुं परं प्राप्नुयुः।। ( राधासुधानिधि, श्लोक ७६ )

राघा आद्या प्रकृति तथा श्रीकृष्ण की वल्लभा है। दुर्गा, रमा आदि त्रिगुणात्मिका देवियाँ राघा की कला के करोड़ वें अंश को घारण करती हैं। उनके चरणों की घूलि के स्पर्शमात्र से करोड़ों विष्णु उत्पन्न होते हैं— पद्मपुराण का कथन राघा के स्वरूप का पर्याप्त परिचायक है। राधा तथा कृष्ण का क्षणिक भी वियोग सम्पन्न नहीं होता। वे नित्य वृन्दावन में काल की सीमा का तिरस्कार करते हुये नित्य विहार में निरन्तर संलग्न रहते हैं। वहाँ वियोग की कल्पना ही कैसी?

#### परम घाम = नित्य वृन्दावन

भगवान् विष्णु की महिमा अकथनीय है। वे वैदिक देवता हैं और अनेक वैदिक मन्त्रों में उनके स्वरूप का स्पष्ट परिचय मिलता है। ऋग्वेद के सूक्तों में उनके एक विलक्षण कार्य की ओर वारंवार ध्यान आकृष्ट कराया गया है, और वह कार्य है—तीन पदों (क्रमों) में विश्व को माप डालना। 'उन्होंने इस दीर्घ, विस्तृत विश्व (सधस्थ—सघ सह तिष्ठन्ति जना यत्र) को अकेले ही बिना किसी की सहायता से, तीन पदों (पग या डग) के द्वारा नाप लिया—

'य इदं दीर्घं प्रयतं संघस्थमेको विममे त्रिभिरित् पदेभिः ॥ (ऋग्वेद १।१५४।३)

इसी विलक्षण वीरकर्म के कारण विष्णु वेद में 'उहगाय', 'उहकम' आदि नामों से अभिहित किये जाते हैं और इसीलिये पुराण उन्हें 'त्रिविकम' (तीन डग भरने वाला) की संज्ञा से पुकारता है। भगवान् विष्णु का परमपद—सबसे श्रेष्ठ स्थान है। विष्णु के परमपद में मधु का उत्स (झरना) है—'विष्णो: पदे परमे मध्य उत्स' (वही मन्त्र ५)।

'मधु' यहाँ उपलक्षण हैं—स्वादिष्ट तथा माधुर्यमय वस्तुओं का। यह मन्त्र उस परमपद की विलक्षणता का संकेत देते हुये कहता है कि वहाँ पर प्रभूत श्रृङ्गों से युक्त (भूरिश्रृङ्गा) तथा शीघ्रगामिनी चश्वल (अयासः) गौओं का निवास है। वह निरन्तर समधिक प्रकाशमान लोक हैं, जो इस भूतल के ऊपर सर्वदा चमकता रहता है—

१. द्रष्टव्य पद्मपुराण-पाताल खण्ड, ६६।११८ तथा ७७।१३-१७



ता वां वास्तून्युश्मसि गमध्ये
यत्र गावो भूरिश्युङ्गा अयासः ।
अत्राह तदुरुगायस्य विष्णोः
परमं पदमव भाति भूरि॥
(ऋषेद १।१५४।६)

यह मन्त्र स्वयं प्रतीकात्मक है। 'गी' शब्द सूर्यं की रिश्मयों का वाचक है। किरणों की चन्चलता के विषय में कहना ही व्यर्थं है। वे कितनी तेजी से इस भूतल पर विचरण करती हैं। रिश्मयों का परस्पर संघर्षजन्य विकिरण यहाँ 'भूरिश्युङ्गा' शब्द का द्योत्य तात्पर्यं है। फलतः विष्णु का परमपद सूर्यं रिश्मयों की अभिव्यक्ति का स्थान हैं, जहाँ वे एक दूसरे के साथ टक्कर खाकर विभिन्न दिशाओं में अपने को विखेरती रहती हैं। यह तो सामान्य रूप से प्रतीत अर्थ है, परन्तु तथ्य यह है कि भगवान् का यह स्थान चन्द्र, सूर्यं तथा अग्न के नियंत्रण से ऊपर है।

श्रीमद्भगवद् गीता में भगवान् के परमधाम का वर्णन है—'तद्धाम परमं मम।' (दार १, १५।१६) इस धाम की विशिष्टता है कि इसमें प्रवेश होता है, परन्तु इससे प्रत्यावर्तन नहीं हौता। इसीलिये इसी वैशिष्ट्य के कारण गीता कहती है—यद् गत्वा न निवर्तन्ते'। इससे सिद्ध होता है कि यह एक अवस्थाविशेष है, जिसमें निरोध होने पर व्युत्थान नहीं है। फलतः यह सदा सर्वदा समाधि की दशा है, जिससे कथमि व्युत्थान होता ही नहीं। इस वशा को ही श्रेव दार्शनिक ग्रन्थ 'प्रत्यिभन्ना हृदय' में 'नित्योदित समाधि' की सन्ना दी गई है। योग की यह चरमावस्था का नाम है। यह धममेध समाधि की अवस्था है। बुद्ध धम में भी इसका प्रातिनिध्य है। वोधसत्त्व की वहाँ दस भूमियाँ निदिष्ट की गयी हैं, उनमें दसवीं अर्थात् अन्तिम भूमि का यह छोतक है। अद्वैत वेदान्तियों के सम्प्रदाय में अस्पर्थयोग भी इस दशा के समान दशा का प्रतिपादक योग है। योग दृष्टि से यही है—'विष्णु का परमपद'।

## (घ) दो विभूतियाँ

वैष्णव मत के विशेषतः श्रीवैष्णवमत के अनुसार भगवान् की दो विशूतियां हैं — एकपाद्-विभूति तथा त्रिपाद्-विभूति । इस विभूतिद्वय का संकेत ऋग्वेद के प्रसिद्ध पुरुष-सूक्त में उपलब्ध होता है, जिसमें पुरुष के त्रिपाद के ऊर्ध्वगमन तथा एकपाद के अधोऽवस्थान का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, इस मन्त्र में—

'त्रिपादूर्ध्व उदैत् पुरुषः पादोऽस्येहाभवत् पुनः ।' —( ऋग्वेद १०।६०।४ )

त्रिपाद्विभृति के ही अर्न्तगत विष्णु के परमपद की स्थिति है। एकपाद सीलाविभूति है भगवान् की और त्रिपाद है—नित्यविभूति । अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड से समन्वित प्रकृति एकपाद्विभूति के अर्न्तगत है। वीच में जो व्यवघान है, उसी का नाम 'विरजा' है। यह विरजा लोकालोक पर्वत के उस पार विराजमान है। पौराणिक कल्पनानुसार सप्तद्वीपा वसुमती का अन्तिम द्वीप पुष्कर द्वीप है, स्वादु जलवाले समुद्र द्वारा वेष्टित है। इसी स्वादिष्ट जलात्मक समुद्र से आगे लोकालोक पर्वत की स्थिति है, जो इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को वेष्टित कर अवस्थित हैं। इस पर्वत के इधर तो प्रकाश की सत्ता है और उधर अन्धतामिस्त्र, घोर अन्धकार का साम्राज्य है। प्रकाश वाले पक्ष से वह दृष्टिगोचर होता है (लोक्यते इति लोकः) और अन्धकार वाले पक्ष से वह दृष्टिगोचर ही नहीं है, फलतः वह 'अलोक' भी हैं (न लोक्यते इति अलोक: )। इसी द्विविध परिस्थिति के कारण वह यथार्थनामा 'लोकालोक' पर्वत है। कालिदास ने यज्ञ करने से प्रसन्नित्त होने वाले (इज्याविशुद्धात्मा) तथा अपत्याभाव के कारण विषण्ण होने वाले (प्रजालोपनिमोलित) राजा दिलीप की तुलना के लिये प्रकाश तथा अप्रकाश होने वाले 'लोकालोक' पर्वत को चुना है-

> सोऽहमिज्याविशुद्धात्मा प्रजालोपनिमीलितः। प्रकाशस्त्राप्रकाशस्त्र लोकालोक इवाचलः॥ (रघुवंश ११६८)

महाकिव माघ ने भी शिशुपालवध (१६।८३) में सूर्य की किरणों को लोकालोक पर्वंत के द्वारा व्याहत होकर नहीं फैलने का निर्देश किया है। यह पर्वंत इतना ऊँचा है कि सूर्य की किरणें इसे पारकर दूसरी ओर के लोक को प्रकाशित ही नहीं कर सकतीं। इसीलिये तो उधर घना अन्धकार है। इस अन्धकार के आगे विरजा नदी की स्थिति है। पद्मपुराण (उत्तर खण्ड, २५५ अ.) के अनुसार विरजा प्रधानलोक अर्थात् प्राकृतलोक तथा परमलोक के बीच में विराजमान है—

प्रधानपरमव्योम्नोरन्तरे विरजा नदी ॥ ५७ ॥ वेदाङ्गस्वेदजनिततोयैः प्रस्त्राविता शुभा । तस्याः पारे परे व्योम्नि त्रिपाद्भूतं सनातनम् ॥ ५८ ॥

'वेदों के अङ्ग-स्वेद से उत्पन्न जलों से वह प्रवाहित होती है'—इस वाक्य का तात्पर्य अव्यात्म प्रेमी वैष्णवों द्वारा विवेचनीय है।

विरजा का ही अपर नाम 'कारणसिलल' है, जो इस ब्रह्माण्ड को आच्छादित किये रहता है। श्रीमद्भागवत (१० स्कन्ध, ८६ अध्याय) में भगवान् अर्जुन के साथ ब्राह्मण के मृत पुत्र के अन्वेषण के लिये वैष्णवधाम में पधारते हैं। वहाँ इस तथ्य का विस्तृत विवरण है। लोकालोक के अनन्तर गाढ़े अन्धकार को भगवान् श्रीकृष्ण सुदर्शन के द्वारा दूर करते हैं (१०।८६।५१)। तथा वे ऐसे सिलल में प्रवेश करते हैं जो बलवान् आंधी के कारण भयानक लहरों से नितान्त क्षुब्ध होता है—

ततः प्रविष्टः सिललं नभस्वता बलीयसैजद् बृहदूर्मिभूषणम् । (१०।८९।४३)

इस सलिल को श्रीधर स्वामी 'कारणवारि' की संज्ञा देते हैं। फलतः भागवत की यही विरजा नदी है।

#### (ङ) वैकुण्ठघाम

विरजा के अनन्तर 'परम व्योम' अथवा 'वैकुण्ठलोक' विराजमान रहता है। इस लोक का बड़ा ही विशव विवरण वैष्णव पुराणों में, विशेषतः पद्म-पुराण (उत्तरखण्ड २५५-२५६ अ०) में उपलब्ध होता है। वही है—विष्णु का परमपद, जो अमृत, भाश्वत, नित्य, अनन्त, शुद्ध, सत्त्वमय, दिव्य तथा अक्षर आदि विशेषणों से विभूषित किया जाता है। वह अनन्तकोटि सूर्य तथा अग्निन के वर्चस् के समान है। वह सर्ववेदमय है—जाग्रत, स्वप्न आदि दशाओं से विजित तथा सब प्रकार के प्रलयों से रहित। वही आनन्द का सागर है, जिसके विषय में गीता (१५१६) कहती है—

न तद् भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः। यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।।

वह मोक्ष रूप है; क्योंकि वहाँ प्रवेश होने के अनन्तर निवर्तन नहीं है। किसी प्रकार का वहाँ बन्धन नहीं है, अतः वह नित्य आनन्द धाम है। इस विशाल लोक के मध्य में दिव्य नगरी 'अयोध्या' है, जिसके चार दरवाजे

हैं। प्रतिद्वार पर दोन्दों द्वारपालों से यह नगरी सुरिक्षत है। यह नगरी रमणीय सुन्दर ललनाओं से विभूषित है। इसके मध्य में है-एक विशाल मण्डा, जिसके बीच में सिहासन विद्यमान है, जिसकी संज्ञा 'योगपीठ' है। इसके मध्य में स्थित अष्टदल कमल की कर्णिका में भगवान् महाविष्ण नित्यानपायिनी महालक्ष्मी के साथ सर्वदा लीला में निरत रहते हैं। मुति के दोनों ओर भूदेवी तथा लीलादेवी विद्यमान रहती हैं। इस कमल के आठों दल आठों दिशाओं में फैले हुए हैं, जिसके अग्रभाग पर स्थित अष्टमहिषी या अष्टशक्तिया अष्टगोपियाँ चामरादिसे भगवान् की सेवा में निमग्न रहती हैं, जिन शक्तियों के नाम हैं—(१) विमला, (२) उत्कर्षिणी, (३) ज्ञाना, (४) क्रिया, (५) योगा, (६) प्रह्वी, (७) सत्या तथा (८) ईशाना । यही है भगवान् श्रीकृष्ण का नित्य लीलाधाम, जहाँ वे अष्टगोपियों से सेवित श्रीराधारानी के संगमें सदा सर्वदा लीलारस में निमग्न रहते हैं। यह अतिप्राकृत लोक है—दिन्य सौन्दर्य का निकेतन तथा आनन्द के कल्लोल का मणिमय धाम । इस वर्णनातीत लोक की एक झलक प्राणों के पृष्ठों में अपना दर्शन देती है ( द्रष्टव्य पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, अ॰ २५६ इलोक १७-४७ )।

यही है 'नित्य वृन्दावन'-जहाँ महारास निरन्तर निरविच्छन्न, बिना किसी व्यवच्छेद के, सदा-सर्वदा चलता रहता है और जहाँ रासेश्वरी तथा रासेश्वरी की लोकातीत लीला की कथा सुनकर हम साधक अपने को धन्य मानते हैं। इस भौतिक वृन्दावन में होने वाले गोप, गोपी, गोसमुदाय, यमुना, गोवर्धन आदि समस्त लीलोपकरण उस नित्य वृन्दावन के इन उपकरणों की एक फीकी आभा उत्पन्न करते हैं—प्रातिनिध्य करते हैं। स्थानाभाव से केवल संकेत मात्र यहाँ किया गया है। जिज्ञासु जन 'महानारायणोपनिषद्' तथा 'गर्गसंहिता' में इसका विशिष्ट विशद विवरण देखने की कुपा करें।

(च) राधा का प्राकृत परिचय

वृन्दावनिवहारी श्रीकृष्णचंद्र की प्रियतमा सर्वश्रेष्ठ गोपी का नाम राधा है। उनके भौतिक जीवन की घटनाएँ नितान्त स्वल्प हैं। ये वृन्दावन के समीपस्थ वरसाने के आभीरपित 'वृषभानुं नामक गोप की कन्या थी। इनकी माता का नाम कीर्तिदा था। जन्म इनका हुआ था भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी चन्द्रवार को मध्याह्न की वेला में। और इसलिये आज भी उसी दिन

भक्तों के द्वारा 'राधा-जयन्ती' का समारोह वड़े उत्साह तथा लगन से मनाया जाता है। श्रीकृष्ण की वाललीलाओं में श्री राधा का अपूर्व योग था, परन्तु इसकी पूर्णीहुति हुई महारास में, जहाँ राघा का प्रथम मिलन, तदनन्तर विच्छेद और अनन्तर पुनर्मिलन सम्पन्न हुआ था। राधा का श्रीकृष्ण के लिये प्रेम सामाजिक बन्धन को उल्लंधित कर दिव्यभाव में परिणित हो गया जो अक्र्र के द्वारा कृष्ण को मथुरा ले जाने पर भी बढ़ता गया। श्रीकृष्ण के साथ गोपीजनों का और श्रीराधा का पुनर्मिलन हुआ कुरुक्षेत्र में, जहाँ सूर्य-ग्रहण के अवसर पर श्रीकृष्ण यादवों के साथ द्वारिका से सदलबल पद्यारे थे और नन्दराय अपने गोप-गोपीजनों के संग वृन्दावन से आये थे। (भागवत १० स्कन्ध २२ – द३ अ०) यही मिलन राधाके साथ कृष्ण का अन्तिम मिलन था और इसलिये इसके अनन्तर दोनों की जीवनलीला पर पटाक्षेप होता है।

वृन्दावन की दिव्यभ्मि हें पनपने वाले वैष्णव सम्प्रदायों में राधावल्लभी, चैतन्य, वल्लभाचार्यं तथा निम्बार्कं मतों में - राधाकृष्ण की युगल उपासना आज सर्वेत्र प्रचलित है, परन्तु किस सम्प्रदाय में राधा का प्रथमतः प्राकट्य सम्पन्न हुआ, इस तथ्य को इदिमत्थं रूपेणं निर्णीत करना नितान्त कठिन है। वृन्दावन के रसमय वैभव का प्रथम गायक कविवर जयदेव को माना जाता है, जिन्होंने द्वादण शती के अन्तिम चरण में अपने अलौकिक रसमय काव्य 'गीत गोविन्द' में राधाकृष्ण की नित्यकेलि का मधुमय गायन किया। गीतगोविन्द से पूर्ववर्ती संस्कृत साहित्य में राघाकृष्ण के दिव्य प्रेम का संकेत यत्रतत्र उपलब्ध होता है। आचार्य आनन्दवर्धन ने (नवमी बाती का मध्य भाग ) घ्वन्यालोक में दो उदाहरण प्रस्तुत किये हैं जिनमें राधाकृष्ण की केलि का स्पब्ट संकेत है (निर्णय सागर सं० पृ० ७७ तथा पृ० २१४)। व्वन्यालोक से लगभग एक सौ वर्ष पूर्व निर्मित 'वेणी संहार' नाटक की नान्दी में कालिन्दी के तट पर रास को छोड़कर जाने वाली केलि-कृपिता राधा का अनुगमन करने वाले श्रीकृष्ण के अनुनय का विशव उल्लेख है। महाकवि भास द्वारा प्रणीत 'बालचरित' नाटक में राघा के नाम का अभाव अवश्य है, परन्तु उस हल्लीसक (रास) का विशव वर्णन है, जिसकी राधा श्राणभूता थी। इस प्रकार जयदेव से पूर्ववर्ती संस्कृत काव्यजगत् में राघा कृष्ण की प्रेयसी के. रूप में चिरपरिचिता थी।

प्राकृत साहित्य भी राधा के रमणीय रूप से परिचित है। हाल द्वारा ४५ भा० द०

संग्रहीत गाथा छन्दों में निवद्ध 'गाहा सत्तसई' (गाथा सातशती) की अनेक गाथाओं में जहाँ श्रीकृष्ण की बाललीला का सरस वर्णन है, वहाँ राघा भी प्रेम की प्रतिमा के रूप में अंकित की गई है। राघा के नाम से अंकित यह गाथा साहित्यिक दृष्टि से बहुत ही सुन्दर तथा सरस है:—

मुहमारुएण तं कह्णगोरअं राहिआएँ अवणेन्तो।
एताणेँ बल्लवीणं अण्णाणा वि गोरअं हरसि॥ (१।८६)
(मुखमारुतेन त्वं कृष्ण गोरजो राघिकाया अपनयन्।
एतासां वल्लवीनामन्यासामपि गौरवं हरसि॥)

गाथा का भाव है कि है कृष्ण ! तुम अपने मुँह की हवा से, मुँह से फूंक मारकर राधिका के मुँह में लगे हुये गोरज ( धूलि ) को हटा रहे हो। इस प्रेम के प्रकाशन द्वारा तुम इन गोपियों का तथा दूसरी गोपियों का गौरव हर रहे हो। इस गाथा में 'गोरअं' शब्द दो संस्कृत शब्दों का समान प्राकृत रूप है—'गोरज' का तथा 'गौरव' का। इन विभिन्न अर्थों की समान रूप पद के द्वारा अभिव्यक्त कर प्राकृत किव ने शाब्दिक चमत्कार निःसन्देह पैदा किया है। इस गाथा में साहित्य जगत् में राधा का निःसंदिग्ध प्रथम उल्लेख इसी गाथा में उपलब्ध होता है। हाल शालिवाहन के नाम से प्रथम शताब्दी में प्रतिष्ठानपुर में राज्य करते थे। फलतः राधा का साहित्य जगत् में आविभाव प्रथम शताब्दी से पूर्व की घटना नहीं मानी जा सकती।

पुराण साहित्य में राधा के उदय तथा विकास की रूपरेखा निश्चित की जा सकती है। श्रीमद्भागवत की रासपन्वाध्यायी (१०।३०।२४) में स्पष्टतः नहीं, केवल प्रकारान्तर से, कृष्ण की परम श्रेयसी का नाम राधा संकेतित करने वाला यह श्लोक इस विषय में ध्यातब्य है :—

अनया राघितो नूनं भगवान् हरिरीश्वरः। यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद् रहः॥

इस पद्य के आदि में कृष्ण की आराधिका गोपी का अभिधान राधा संकेतित किया गया है। परन्तु श्रीमद्भागवत में राधा नाम के विषय में स्पष्टोक्ति का अभाव क्यों है ? इसका उत्तर सहृदय व्याख्याकारों ने जो दिया है, वह रिसकों के लिये हृदययावर्जंक अवश्य है। इष्ट वस्तु की सम्पत्ति गोपन से, छिपाने से, ही सिद्ध होती है कुम्भकार के आँवा में सिद्ध पात्र के समान। मिट्टी के बर्तनों के ऊपर मिट्टी का मोटा लेप लगाकर ही आँवे में उन्हें सिद्ध करते हैं। यदि असावधानी से कोई अंश आवरण से रहित हो जाय, भाप निकलने लगे तो वह अंश कच्चा ही रह जाता है, पककर सिद्ध नहीं होता। वही दृष्टान्त इस तथ्य का प्रतिपादक है:—

गोपनादिष्टसम्पत्तिः सर्वथा परिसिध्यति । कुलालपुटकेपात्रमन्तर्वाष्पतया यथा ॥

'विशुद्धि रसदीपिका' के अज्ञातनामा रचियता की दृष्टि में व्यंजना के द्वारा मामिक अभिज्यक्ति के अभिप्राय से ग्रन्थकार ने अभिधा का आश्रयण नहीं लिया है। विपक्षी गोपियों से प्रसिद्धि पाने के हेतु तथा रसिकों के लिये व्यंजना के द्वारा नाम-सिद्धि के तात्पर्य से ही शुक्रमुनि ने अभिधा द्वारा राधा नाम का निर्देशन नहीं किया।।

विष्णुपुराण का रास प्रसङ्ग भागवत के प्रसङ्ग की अपेक्षा मात्रा में न्यून है, परन्तु यहाँ भी राधा का नाम निर्दिष्ट नहीं है, केवल संकेतित ही है इस पद्य में:—

अत्रोपविश्य वै तेन काचित् पुष्पैरलंकृता। अन्यजन्मनि सर्वात्मा विष्णुरम्यर्चितस्तया॥

(विष्णुपुराण ४।१३।३४)

इस श्लोक की अन्तिम पदद्वयी भागवत के 'अनया राधितः' के समान ही पदयोजना में है। राधितः या अराधितः के स्थान पर यहाँ तदर्थं क 'अर्म्याचितः' का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार इन प्राचीन पुराणों में राधा नाम का गुद्ध संकेत ही है, स्पष्ट अभिधान नहीं। पद्मपुराण (पाताल खण्ड) तथा ब्रह्मवैवर्तपुराण (कृष्ण जन्म खण्ड) ही राधातत्त्व के उन्मीलन-कर्त्ता महनीय पुराण है। इन दोनों पुराणों के विशिष्ट खण्डों में राधा की जीवनी, आविर्भाव, सौन्दर्य तथा प्रभाव का बड़ा ही सांगोपांग, विवरण उपलब्ध होता है। ये दोनों सम्मिलित रूप से राधा कृष्ण के तत्त्वोन्मीलन के विश्वकोष हैं। इनकी रचनाकाल का निःसन्धिय परिचय न होने से अवान्तर कालीन १६वीं शती के वैष्णव सम्प्रदायों पर इनके प्रभाव का ऐतिहासिक मुल्यांकन नहीं किया जा संकता। गौड़ीय गोस्वामियों ने पुराणों में से केवल पद्मपुराण तथा मत्स्यपुराण में राधा की सत्ता मानी है। जीव गोस्वामी ने बद्मसंहिता की टीका में 'राधा वृन्दावने' इति मत्स्यवचनात् लिखकर मत्स्यपुराणीय राधा विवरण से अपना परिचय अभिव्यक्त किया है।

१. द्रष्टब्य भागवत के इस पद्य की विविध व्याख्यायें।

(평)

## उपनिषदों में राधा

वैष्णव उपनिषदों में राधा की महिमा के प्रतिपादक कतिपय उपनिषद् अवश्य उपलब्ध होते हैं। रूप गोस्वामी ने अपने प्रख्यात ग्रन्थ 'उज्ज्वलनील-मणि, में लिखा है कि गोपालोत्तर तापिनी उपनिषद् में राधा गान्धर्वी के नाम से विश्रुत हैं तथा ऋक् परिशिष्ट में राधा माधव के साथ कथित है :—

गोपालोत्तरतापिन्यां गान्धर्वीति विश्रुता । राघेत्यृक्परिशिष्टे च माघवेन सहोदिता ।।

आज उपलब्ध राधोपनिषद्, राधिका तापनीयोपनिषद्, सामरहस्य उपनिषद् राधा के ही प्रतिपादक उपनिषद् हैं। परन्तु वैष्णव गोस्वामियों के ग्रन्थों में इनके उद्धरण और निर्देश का अभाव इनकी प्राचीनता सिद्ध करने में मुख्यतया वाधक हैं। 'ऋक् परिशिष्ट' में यह यन्त्र अवश्य उपलब्ध होता हैं:—

राघा या माधवो देवो माधवेनैव राधिका विभाति भुवनेष्वा ॥

वैदिक संहिताओं में भी राष्टा शब्द सकारान्त 'राधस' तथा अकारान्त 'राधा' के रूप में उपलब्ध होता है। राधस् शब्द का बहुत प्रयोग ऋक् संहिता में उपलब्ध है, राधा का केवल दो तीन वार।

यस्य ब्रह्मवर्घनं यस्य सोमो यस्येदं राघः स जनास इन्द्रः । (ऋ० सं० २।१२।१४) स्तोत्रं राघानां पते गिर्वाहो वीर यस्य ते ।

विभूतिरस्तु सूनृता ।।
यह मंत्र ऋग्वेद (१।३०।५) सामवेद और अथवेवेद (२०।४।५।२)
में इन तीनों वेदों में समान रूप से उपलब्ध होता है। 'संसिद्धि' अथं में राध्
धातु से असुन् प्रत्यंय से निष्पन्न राधस् शब्द निषण्डु (२।१०) में धन के
धातु से असुन् प्रत्यंय से निष्पन्न राधस् शब्द निषण्डु (२।१०) में धन के
नामों में पठित है। मेरी दृष्टि में राधः तथा राधा दोनों पदों की ब्युत्पत्ति
राध बृद्धौ धातु से है जिसमें 'आ' उपसर्ग के योग से आराध्यति क्रियापद
निष्पन्न होता है। फलतः इन दोनों शब्दों का समान अर्थ है—आराध्ना,
अर्चना या अर्चा। पौराणिक राधा वैदिक राधस् या राधा का ब्यक्तिकरण
है। राधा पवित्र तथा पुण्यतम आराधना की प्रतीक है। आराधना की
उदात्तता उसके प्रेमपूर्ण होने में है। सच्ची आराधना तथा विशुद्ध प्रेम का

अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। जिस आराधना में विशुद्ध प्रेम नहीं झलकता, जो उदात्त प्रेम के साथ सम्पन्न नहीं की जा सकती, वह सच्ची आराधना कहलाने की अधिकारिणी नहीं होती। इस प्रकार से राधा शब्द के साथ प्रेम के प्राचुर्य का, भक्ति की विपुलता का तथा भाव के उत्कर्ष का सम्बन्ध कालान्तर में जुटता गया और धीरे-धीरे राधा विशाल प्रेम की प्रतिमा के रूप में साहित्य तथा धर्म में प्रतिष्ठित हो गई।

#### (ज) राधातत्त्व का विमर्श

राधाकुष्ण का आध्यात्मिक तत्त्व पूर्णतया वैदिक है। श्रीकृष्ण शक्तिमान् है तथा राधा उनकी शक्ति है। क्षीर में धवलता, अग्नि में दाहिकाशक्ति तथा पृथ्वी में गन्ध के समान शक्ति तथा शक्तिमानृ में अभेद सम्बन्ध है। शक्तिन तो शक्तिमान् को छोड़कर एक क्षण के लिये पृथक् रह सकती है और न शक्तिमान ही अपनी शक्ति से विरहित होकर सामर्थ्यवान हो सकता है। जैसा पहले कहा जा चुका है भणवान् श्रीकृष्ण अचिन्त्य अनन्त शक्तियों से सम्पन्न हैं, यरन्तु इनमें तीन शक्तियां ही मुख्य मानी जाती हैं-(१) अन्तरंगा शक्ति (चित् शक्ति अथवा स्वरूप शक्ति); (२) तटस्था शक्ति (जीव शक्ति); (३) बहिरंगा शक्ति (माया शक्ति)। भगवान् के सच्चिदानन्द विश्रह होने के हेतु उनकी स्वरूप शक्ति एकात्मिका होने पर भी त्रिविधा होती है — (क) सन्धिनी, (ख) संवित् तथा (ग) ह्लादिनी । संधिनी सत् का, संवित् चित् का तथा ह्लादिनी आनन्द का आश्रयण लेकर वर्तमान होती है। ह्लादिनी वह शक्ति है जिससे भगवान् स्वयं आनन्द का अनुभव करते हैं और दूसरों को आनन्द का अनुभव कराते है। (ह्नादिनी च यया ह्नादते ह्नादयति च सा ह्नादिनी शक्ति:— सिद्धान्तरत्न) ह्लादिनी शक्तिविकास की चरम काष्ठा है। फलतः यह भगवान् की समस्त शक्तियों की पूर्णता की द्योतिका है, क्योंकि भगवत् शक्तियों का पूर्णतम विकास इसी ह्लादिनी में दृष्टिगोचर होता है। इसीलिये यह सब शक्तियों में तथा स्वरूप शक्ति में भी मुख्य मानी गई है। राधा इसी ह्नादिनी शक्ति का नाम है। मधु में माधुर्य है, परन्तु मधु को उसका अनुभव नहीं होता। उसी प्रकार श्रीकृष्ण में आनन्द है, परन्तु उन्हें उसकी अनुमूति स्वतः नहीं होती । राघा ही वह अनुभूति-प्रदायिनी शक्ति है जिसके द्वारा श्रीकृष्ण को अपने में विद्यमान नैसर्गिक आनन्द का अनुभव होता है। वे स्वयं आनन्द का अनुभव करते हैं तथा जीवों को वह आनन्द देते हैं, वही है राधा—सिन्वदानन्द भगवान् की ह्लादिनी शक्ति।

राधा महाभाव स्वरूपा है। प्रेम, स्नेह, मात, प्रणय, राग, अनुराग तथा भाव के रूप में ऋमशः उत्कर्ष पाता हुआ जिस विशिष्ट रूप में प्रतिष्ठित होता है वह वैष्णव शास्त्र में 'महाभाव' कहलाता है। यह प्रेम का चूडान्त विकास है। श्रीकृष्णविषयक प्रेम की अन्तिम कोटि प्रेमा कहलाती है:—

सम्यङ् मसृणितस्वान्तो ममत्वातिशयान्वितः। भाव एव स सान्द्रात्मा बुधैः प्रेमा निगद्यते॥

(भक्तिरसामृतसिन्धु)

जब भाव या रित चित्त को अच्छी तरह से कोमल वना देती है, चित चिक्कण हो जाता है, तब साधक में श्रीकृष्ण के प्रति अतिशय ममता उत्पन्न होती है। राधारानी यहीं महाभावरूपा है। इस प्रकार शक्ति की दृष्टि से तथा प्रेम की दृष्टि से इन दोनों की चरम परिणति राधा में विद्यमान है।

ह्लादिनी शक्तिरूपा श्री राधा के साथ ही भगवान् नित्य वृन्दावन में नित्य लीला किया करते हैं। राधा को पाकर ही श्रीकृष्ण अपने यथार्थ आनन्द स्वरूप की अनुभूति करते हैं और इस प्रकार श्रीकृष्ण को आत्मस्वरूप की उपलब्धि के लिये राधा ही कारणभूता है। राधा भगवान् तथा भक्तों के बीच मध्यस्थता करती है। वे ईश्वर कोटि तथा जीवकोटि दोनों कोटियों में रसरूप तथा भक्तिरूप से अपने कार्य का विस्तार करती है। एक ओर वे राधा व्रजनन्दन श्रीकृष्ण के आनन्द की विस्तारिणी है, तो दूसरी ओर भक्तों के ऊपर भगवान् की करणा को प्रवाहित करने में भी कारण बनती है। राधावाद के ये मुख्य तथ्य प्राचीन तन्त्रों में व्याख्यात शक्तिवाद के विकीण विभिन्त तथ्य ही एकत्र कर प्रस्तुत किये गये हैं। गम्भीरता से विचार करने पर यही सिद्धान्त परिस्फुटित होता है कि प्रत्यभिज्ञादर्शन में जो शिव और शक्ति है, त्रिपुरामत में जो कामेश्वर और कामेश्वरी है, वे ही गौड़ीय बैष्णव दर्शन में कृष्ण और राधा है।

यही राघा और कृष्ण की युगल मूर्ति वैष्णव सम्प्रदायों में तथा उनके साहित्य में उपासना के निमित्त स्वीकृत की गई है। श्री चैतन्य, श्री वल्लभा- चार्य तथा श्री निम्बकाचार्य के सम्प्रदायों में युगल उपासना की मान्यता होने पर भी कृष्णचरण का आश्रय प्रधान है, परन्तु राधावल्लभी सम्प्रदाय ही राधाचरण का आश्रय मानने वाला सम्प्रदाय है। राधाकृष्ण की निकुझ जीला में भी इन सम्प्रदायों में सुक्षम पार्थक्य है।

उपासना का प्रकार—उपासना की पुष्टि के निमित्त ही साहित्य अपनी समृद्धि प्रदान करता है। वृन्दावनाश्रयी कृष्ण भक्तों में ही राघा केवल मान्य नहीं है, अपि तु दक्षिण भारत के वैष्णव मतों में भी वह कहीं 'गोपी' के नाम से और तमिल देश में 'निष्पनै' के अभिघान से अपनी रसिकताका विस्तार करती हैं। समग्र भारतकी प्रान्तीय भाषाओं में कृष्ण चरित्र के कीतंन-प्रसङ्ग में राधा की अनुपम सुषमा, दिव्य प्रेम तथा उदात्त आनन्द का सरस प्रतिपादन उपलब्ध होता है। परन्तु राधालीला का कीर्तन तो वजभाषा तथा वजबुली का सर्वस्व है। संस्कृत में जयदेव का गीतगोविन्द पदावली साहित्य का प्रथम निदर्शन प्रस्तुत करता है जिससे तथा श्रीमद्भागवत की रसमयी गीतियों के स्फूर्ति तथा प्रेरणा लेकर विद्यापित ने मैथिली में, चण्डीदास, गोविन्ददास तथा ज्ञानदास ने ब्रजबुली में, अष्टछाप के सूरदास, नन्ददास आदि ने, हितहरिवंश के द्वारा प्रतिष्ठित सम्प्रदाय के राधावल्लभी कवियों ने तथा निम्बाकी कवियो ने वज्रभाषा में केलि की अमृतमयी लीलाओं के चित्रण में अद्भत प्रतिभा का परिचय दिया है तथा साहित्य को रसामृत से सिक्त बनाया है। तथ्य यह है कि राधा भारतीय भक्ति और अनूरिक की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। वह भारतीय साधना और आराधना की चरम परिणति है। राधा को पाकर हमारा साहित्य धन्य हो उठा । प्रेमोत्कर्ष की दृष्टि से ऐसी अनुपम कल्पना संसार के इतर साहित्यों में खोज पाना आज भी दुष्कर है।

(朝)

#### रासलीला का रहस्य

सिचदानन्द-विग्रह अखिल-रसामृत-सिन्धु 'तथा निखिल श्रुङ्गारशिरोमणि भगवान् श्रीकृष्ण की लिल लीलाओं में रासलीला अपने माधुयं
तथा गाम्भीयं के कारण सर्वातिशायी महत्व रखती है। यह लीला इतनी
गम्भीर तथा रहस्यमयी है कि सामान्य भौतिक दृष्टि रखने वाले व्यक्ति के
द्वारा उसकी कटु आलोचना की गई और यह कामलीला का एक जघन्य
रूप बतलाई गई है, परन्तु तथ्य इससे नितान्त भिन्न है। रासलीला की
तैयारी में ब्रजगोपियों ने तीव्र साधना की थी और काव्यायनी देवी की
विधिवत् अर्चना द्वारा अपने को भगवान् की भोग्या होने को अहुता प्रास
कर ली थी। शरद ऋतु की उस दिव्य पूनम की रात में श्रीकृष्ण ने अपनी
सरस स्वरमयी वंशी द्वारा 'क्लीं' (काममन्त्र) फूंक कर गोपियों के हृदय को

बलात् अपनी ओर आकृष्ट किया था। भौतिक जगत् के समस्त विषयों को, अपने कमनीय कान्तों को, अपने प्राणप्रिय सन्तानों को, समग्र भोग्य पदार्थों को हृदय से तिलाञ्जलि देकर ही तो वे श्रीकृष्ण के इस वंशीनिनाद को सुनकर उनसे मिलने के लिये घर से निकल पड़ी थी। फलतः रासलीला जीव के पूर्ण समपंण भाव का द्योतक है और 'सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज' गीता के इस गुद्धातम उपदेश का रसमय भाष्य है। कृष्ण ने उनकी कठिन परीक्षा ली, दाम्पत्य प्रेम की मर्यादा का स्मरण दिलाया. और घर लौट जाने का आग्रह किया, परन्तु गोपियाँ अपने निश्चय से समर्पण व्रत से—तिनक भी विचलित नहीं हुईं। तभी उन्होंने इन्हें स्वीकार किया। परन्तु उस स्वीकृति में इसलिये पूर्णता नहीं थी कि गोपियों को सामान्य स्वीकरण से भी अभिमान उठ खड़ा हुआ। उस अभिमान को तोड़ने के लिये ही भगवान् का अन्तर्वान हुआ। गोपियों ने तन्मनस्क होकर उनकी लीलाओं की तन्मयता में पड़कर अभिनय किया। गोपियों के निरिभमान आचरण से भगवान् प्रसन्न हुये और उनके साथ रमण किया। श्रीमद्भागवत की रासप चाद्यायी (दशम स्कन्ध २६ अद्याय से लेकर ३३ अद्याय तक) की मार्मिक कथा की यही संक्षिप्त रूपरेखा है।

लीलापुरुषोत्तम श्रीकृष्ण अप्राकृत काम थे और इस लीला द्वारा गोपियों को अप्राकृत विशुद्ध प्रेमामृत का पान कराया । भक्तों ने रासलीला के रहस्य का वर्णन अनेक दृष्टियों से किया है। ध्यान देने की बात है कि श्रीमद्भागवत में विणित रास केवल रूपक तथा कल्पना नहीं है। यह सर्वथा सत्य है और उक्त वर्णन के अनुसार वैसे ही मिलन विलासादि रूप श्रृंगार का आस्वादन भी हुआ था। परन्तु यह प्राकृत नायक नायिका का मिलन न था। इसके नायक थे सन्चिदानन्द-विग्रह, परात्-पर पूर्णतम स्वाधीन स्वेच्छाचारी व्रजनन्दन श्रीकृष्ण और नायिका थी स्वयं ह्लादिनी-शक्तिरूपा राधा और उनकी काव्यव्युहरूपा गोपियाँ। यह अप्राकृत लीला है -- प्राकृत कामनाओं से दूर तथा प्राकृत वासनाओं के सम्पर्क से नितरां विहीन। गोपियाँ मन की नानाप्रकार की वृत्तियाँ है। अद्योमुखी होकर वे व्यवहार का निर्वाह करती हैं भीर कथ्वं मुखी होकर वे भगवान् का सान्निध्य लाभ करती हैं और अलोकिक आनन्द से जीव को तृप्त कर उसका जीवन धन्य बनाती है—'सर्वात्म समर्पण' करने पर प्रेमदान की मद्युर शिक्षा देकर भगवान् का यह लीला विलास बड़े ही सुन्दर ढंग से प्रदान करता है। इसमें कलुषित काम का रंचक मात्र भी सम्बन्ध नहीं है। भागवत के हार्द का प्रकाशक यह पद्य सर्वथा मननीय है

एवं परिष्वज्ञ-कराभिमर्श-स्निग्घेक्षणौद्दामविलासहासैः। रेमे रमेशो व्रजसुन्दरीभि-र्यथार्भेकः स्व-प्रतिबिम्ब-विभ्रमः॥

(भागवत १०।३३।१७)

इस पद्य का आशय है कि जैसे नन्हा सा बच्चा निर्विकार भाव से अपनी परछाई के साथ खेलता है, वैसे ही रमारमण श्रीकृष्ण कभी उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं, कभी हाथ से उनका अङ्ग स्पर्ध करते, कभी प्रेम-भरी तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते, तो कभी लीला से उन्मुक्त हुँसी हँसने लगते। इस प्रकार उन्होंने व्रजसुन्दरियों के साथ विहार किया। दृष्टान्त मूल भाव का सद्योद्योतक वतलाया जाता है। फलतः अर्भक की उपमा बतलाती है कि यह वच्चों का अपनी परछाई के साथ खेल था—निर्विकार, निरीह तथा नैसर्गिक। ऐसी विशुद्ध लीला में काम की गन्ध खोजते फिरना दुर्वुद्धों का काम है, सुबुद्धों का नहीं।

#### आध्यात्मिक रासलीला

इस रासलीला का आध्यात्मिक रूप योगिजनों से सम्बन्ध रखता है।
आध्यात्मिक रासलीला योगीजनों के चित में नित्य निरन्तर चलती रहती
है। ध्यान देने की बात है कि मस्तक में स्थित सहस्रदल कमल ही बृन्दावन
है। जिस प्रकार सहस्रदल कमल के समस्तदल अधोमुख होते हैं, उसी प्रकार
बृन्दावन के वृक्षगण अधोमुखी बतलाये गये हैं (वृन्दावनस्थास्तरवः सर्वे चाघोमुखाः स्थिताः )। फलतः दोनों में साम्य होना स्वाभाविक है।
परमात्मा का कंन्द्र स्थान है यही सहस्रदल कमल और प्रकृति का स्थान है
मूलाधार चक्र। वहाँ जो साधं त्रिवलयाकार (अर्थात् साढ़े तीन चक्र लगाये
हुए आकार वाली) कुण्डलिनी शक्ति रहती है, वही है त्रिगुणमयी प्रकृति
या माया। कुण्डलिनी शक्ति ही शरीर की जीवनाधायक शक्ति है और
उससे निकलने वाली शक्तियाँ मन में, इन्द्रियों में तथा समग्र शरीर में व्याप्त
होकर अपना नाना कार्य निष्पन्न करती हैं। अधोमुखी कुण्डलिनी विषयोन्मुखी
होती है। फलतः उसे ऊर्ध्वमुखी बनाकर सहस्रार में स्थित परमात्मा के साथ
मिलन कराने से ही योगी के प्रयत्न सफल होते हैं। योगी योगिक्तिया के वल
पर षट्चक्रों का भेदन करता हुआ कुण्डलिनी शक्ति को परमात्मा से मिलाने

से अपने लक्ष्य की सिद्धि प्राप्त करता है। यह योगशास्त्र का बहुर्चीचत विषय है। इसकी संगति रासलीला के तथ्यों के साथ स्वाभाविक रीति से सिद्ध होती है।

वृत्तावन में स्थित श्रीकृष्ण सहस्रारपद्म स्थित परमेश्वर हैं। वंशी की ध्विन सोंकार का नाद है जिसे नादानुसन्धान के समय योगीजन सुना करते हैं। राधा ही कुण्डलिनी शक्ति हैं जिनकी सहचारिणी वृत्ता, विशाखा, लिलता आदि गोपियाँ घृति, क्षान्ति, स्मृति, अनुरूपा आदि अन्तः-करण की वृत्तियाँ हैं। वंशी की ध्विन सुनकर राधा श्रीकृष्ण से मिलने के लिये चल पडती है। कुण्डलिनी के जागरण के अनन्तर षट्चक्रों का जाल अगली प्रकृति में विघ्न डालता है, जिससे जनका भेदन नितान्त आवश्यक होता है। गोपियों द्वारा श्रीकृष्ण की प्राप्ति में प्राप्त कच्टों के अनुरूप ही 'षट्चक्रभेदन' में कच्ट जठाने पड़ते हैं। चक्रभेदन से योगी को भी सिद्धि तथा तज्जन्य अभिमान का आविर्भाव होता है। हृदय स्थित अनाहत चक्र में आने पर योगी में तन्मयभाव उत्पन्न होता है ठीक गोपियों के तन्मयभाव के समान। अन्त में दोनों के मिलन से योगी को ब्रह्ममय जगल् का ज्ञान होता है। तथा उससे परम आनन्द प्राप्त होता है। रासलीला से उत्पन्न आनन्द का यही प्रतिरूपक है। इस प्रकार रासलीला का आध्यात्मिक रूप योगीजनों के लिये एक हृदयावर्जक तथ्य है—मननीय और माननीय।

यह रासलीला हृदयरोग (कामवासना) दूर करने की महौषिष्ठ है— यह व्यासदेव का ही कथन है (भाग० १०।३३।४०) भगवान् इन लीलाओं का विस्तार इस दृष्टि से करते हैं कि उनके श्रवण से जीव तन्मय हो जायें तथा अपने समस्त बन्धनों को दूर भगा दें। समिप्त जीवन वाले प्राणियों के 'प्रेमदान' की यह मधुर कथा है। रासपश्चाध्यायी के अन्तिम पद्य (१०।३२।४०) में इस रासलीला की फलश्चित व्यास जी ने इन शब्दों में दी है:—

# भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण घीरः ॥

अर्थात् इसके श्रवण और वर्णन से घीर व्यक्ति भगवान् के चरणों में परामिक्त की प्राप्ति करता है और बहुत शीघ्र वह अपने हृदय के रोग काम-विकार से छुटकारा पा लेता है।

भागवत के प्रमुख टीकाकार श्रीधर स्वामी का कथन है कि श्रृंगार रस

की कथा के बहाने यह रासपश्चाध्यायी निवृत्ति मार्ग का उपदेश देती है, प्रवृत्ति का यहाँ तिनक भी स्थान नहीं :— .

श्रृङ्गाररस-कथापदेशेन विशेषतो निवृत्तिपरेयं पश्चाघ्यायी। श्री सनातन गोस्वामी का कथन है कि इस रासलीला की रिरंसा (रमणेच्छा) ह्लादिनी शक्ति का अनादि विलास है। यह परम प्रेममयी है, काममयी नहीं:—

ह्लादिनी शक्ति विलास लक्षण परम प्रेममयी एव एषा रिरंसा, न तु काममयीति।।

रासलीला के व्याख्याता हैं निवृत्ति मार्ग में परिपूर्ण कामनारहित शुकदेव मुनि और श्रोता हैं मुमुखु परीक्षित जो अपने जीवन के अन्तिम क्षणों को भगवच्चिन्तन में विताने के लिये व्यग्न हैं। भला यह कोई अवसर है काम-लीला के व्याख्यान का, प्राकृत काम की प्रवृत्तिमृयी कथा के विस्तार का।

फलतः वक्ता तथा वोघन्य का वैशिष्ट्य, व्याख्यान के अवसर का ओचित्य तथा मान्य टीकाकारों की उद्बुद्ध परम्परा—ये सब ही आधुनिक कुतर्की आलोचना की निःसन्दिग्ध तीव्र चुनौती है कि रासलीला काम-प्रवृत्तिमयी न होकर कामनिवृत्तिपरक है।

श्रीकृष्ण का लौकिक तथा अलौकिक चिरत्र दोनों ही उदात्त तथा भव्य थे। उन्होंने जीवन का प्रत्येक क्षण विश्व के धर्म संस्थापन में ही बिताया, अन्याय का विनाश कर न्याय की वैजयन्ती फहराई। शासकों के अत्याचार से पीड़ित जनता के परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। वे कौरवों तथा पाण्डवों दोनों के कल्याण के इच्छुक थे और कौरवों को अन्याय के मार्ग से हटाने के लिये, भीषण युद्ध रोकने के लिये उन्होंने आक्लान्त प्रयत्न किया, स्वयं दूत कायं का सम्पादन किया, समस्त क्लेशों को सहा, परन्तु सन्धि द्वारा शान्ति की स्थापना से तनिक भी विमुख नहीं हुये। अर्जुन जब युद्ध नहीं कर सका, तब उन्होंने न्याय के मार्ग पर ही उसे चलाया, गीता में उन्होंने कर्मयोग की शिक्षा ही नहीं दी, प्रत्युत स्वयं कर्मयोग को व्यवहार में प्रस्तुत किया।

श्रीकृष्ण विश्व मानवों के कल्याणार्थ वे इस भूतल पर अवतीर्ण होने वाले सिन्नदानन्दिवग्रह पूर्ण परात्पर साक्षात् भगवान् थे। संसार में व्यास अन्याय तथा अधर्म का अपहार अन्य साधनों से भी किया जा सकता था, तथापि श्रीकृष्ण का अवतार मानवों को 'अहैतुक प्रेमदान' की शिक्षा देने के लिये ही

हुआ था। भगवत्ता के दोनों पक्ष-ऐश्वर्य तथा माधुर्य-उनमें पूर्ण मात्रा में विद्यमान थे। उनकी लीलाओं में माधुर्य का मधुमय विन्यास, सीन्दर्य का सुभग सलोना रूप, प्रेम का अहैतुक विवरण, करुणा का दिव्य आलोक—सव का एक त्र एक काल में सुन्दर संयोग विश्व में एक अनहोनी घटना थी। वजिश्वरी राधा के साथ वजनन्दन कृष्ण का श्रुङ्कार विलास दिव्य लोक की एक मधुर आभा थी - उन्नत तथा उदात्त । इस प्रकार श्रीकृष्ण का लोक-रंजक रूप उतना ही आकर्षक और हृदयावर्जक था जितना उनका लोक-संरक्षक रूप। संस्कृत तथा भाषा के कवियों ने इन दोनों रूपों को अपने काव्यों में चित्रित कर जनता के सामने जिस मधुर साहित्य का सर्जन किया वह विश्व के साहित्य में भी एक स्पृहणीय वस्तु है। इस साहित्य की सम्पत्ति से ही हमारा भारतीय साहित्य मधुर रस से स्निग्ध और माधुर्य विन्यास से मण्डित है। श्रीमद्भागवत का यह कथन अर्थवाद न होकर तथ्यवाद है कि उत्तम श्लोक, उदात्तकीति से सम्पन्न व्रजनन्दन श्रीकृष्ण का यशोगान सदा सर्वदा नूतन है, रम्य-रुचिर हैं, मानव हृदय के लिये सर्वदा महोत्सव है तथा मानव के शोक-सागर को सुखा देने के लिये सञ्जीवन औषघ है :--

> तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवम् तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां यदुत्तमश्लोक-यशोऽनुगीयते ॥ (भागवत १२।१२।४८६)

#### प्रमाण-ग्रन्थावली

(मूल संस्कृतग्रन्थों का निर्देश पुस्तक के तत्तत् स्थानों पर किया गया है। अंतः कलेवरवृद्धि के अय से उनका यहाँ उल्लेख नहीं किया जाता)।

#### सामान्य ग्रन्थ

चन्द्रकान्त तर्कालंकार चसुमिल्लिक फैलोशिप छेक्चर (५ भाग, बंगला)।
करालप्रसन्न मुखोपाध्याय तत्त्वज्ञानामृत (४ खण्ड, बंगला)।
नरसिंह चिंतामणि केलकर हिन्दू तत्त्वज्ञान (मराठी)।
नर्मदाशङ्कर मेहता हिन्दी तत्त्वज्ञान नो इतिहास (२ भाग-गुजराती)।
साधु शांतिनाथ प्राच्यदर्शनसमीक्षा।
राहुल सांकृत्यायन दर्शन-दिग्दर्शन (प्रयाग)।
Maxmuller—Six Systems of Philosophy.

S. Ayengar—Outlines of Indian Philosophy.

S. N. Dasgupta—History of Indian Philosophy.

S. Radha Krishnan—Indian Philosophy.

Hiriyanna—Outlines of Indian Philosophy.

J. Sinha—Indian Psychology (Perception).

S. K. Maitra—Hindu Ethics. (Calcutta Univ.)

Chatterjee and Dutt-Introduction to Indian Philosophy (Calcutta)

J. N. Farquhar—Outline of Religious Literature of India (Oxford)

# श्रीत दर्शन

कोकिलेश्वर शास्त्री— उपनिषदेर उपदेश (४ भाग बँगला)। हीरेन्द्रनाथ दत्त—उपनिषद् (ब्रह्मतत्त्व-बँगला)। Gough—Philosophy of Upanisads.

Deussen—Philosophy of Upanisads.

Belvelkar and Ranade—Indian Philosophy (Creative Period.), Poona.

R. D. Ranade—Constructive Survey of Upanisadic Philosophy; Poona.

B. M. Barua-Pre-Buddhist Philosophy.

Hume—Thirteen Upanishads (Introduction).

Sen-Mystic Philosophy of Upanisads. (Lucknow).

## गीता दर्शन

लोकमान्य तिलक -गीता-रहस्य (पूना)।

हीरेन्द्रनाथ दत्त-गीता में ईश्वरवाद (प्रयाग)।

Aurobindo - Essays on Gita. (2 Series)

-Message of Gita.

Garbe-Introduction to Gita.

M. Rangacharya-Bhagavata Gita Lectures. (Madras)

V. G. Rele-Bhagavad Gita. (Bombay)

M. N. Sarkar-Mysticism in Bhagavad Gita (Calcutta)

D. G. Vedeker-Bhagawad Gita (Poona)

S. K. Prem-Yoga of Bhagawad Gita.

Saradananda—Religion and Philosophy of Gita.

D. Sharma—Lectures on Gita. ( Madras )

## चार्वीक दर्शन

G. N. Kaviraj—Theism in Ancient India (S. B. studies Vol. II)

D. R. Sastri-A short History of Indian Materialism.

D. R. Sastri-Charvaka Sasthi. (Calcutta)

## जैन दर्शन

Weber-Jain Canon (Indian Antiquary Vol. XVII-XXI)

Buhler-The Indian Sect of Jainism.

C. R. Jain-The Practical Path.

H. Warren-Jainism.

महेन्द्रकुमार-जैनदर्शन (काशी)।

Ghoshal—इञ्यसंग्रह (Introduction and Notes)

A. Chakravarui—पञ्चास्तिकायसार (Introduction)

W. Schuring-Die Leher der Jains.

Mrs. Stevenson—The Heart of Jainism.

A. Sen-Schools and Secis in Jain Literature.

B. C. Law-Life and Teachings of Mahavira.

C. L. Shah-Jainism in North India.

## वौद्ध दर्शन

वलदेव उपाध्याय-बौद्ध दर्शन मीमांसा (काशी)।

नरेन्द्रदेव-वौद्धधर्मदर्शन (पटना)।

Oldenberg—Buddha.

Kern-Indian Budhism.

Yamakami Sogen—Systems of Buddhistic Thought.

(Calcutta)

Mrs. Rhys Davids—Buddhism.

—Buddhist Psychology.

A. B. Keith—Buddhist Philosophy.

Lala Hardayal—Bodhisattva.

N. Dutt-Spread of Buddhism.

Macgovern-Introduction to Mahayana Buddhism.

-Manual of Buddhist Philosophy.

D. Suzuki-Outlines of Mahayana Buddhism.

-Studies in Lankavatar Sutra.

Scherbastky—Central Conception of Buddhism. Conception of Buddhist Nirvana. Buddhist Logic (2 Vols.).

Poussin-Way to Nirvana.

S. Mukerjee—Buddhist Philosophy of Universal Flux. Nariman-Literary History of Sanskrit Buddhism. Winternitz-History of Indian Literature (Vol 2.). Law-History of Pali Literature (2 Vols.). भरतसिंह उपाध्याय-पालिसाहित्य का इतिहास (प्रयाग)। S. Dutt-Early Buddhism Monachism. Eliot—Hinduism and Buddhism (2 Vols). Grimm-The Doctrine of the Buddhism. Pratt—Pilgrimage of Buddhism

Obermiller—Buston's History of Buddhism, B. Bhattacharya—Buddhist Esoterism.

Lounspery—Buddhist Meditation.

## न्यायवैशेषिक

Ui—The Vaishesika Philosophy. Seal-Positive Sciences of the Hindus. Faddigon—Vaishesika Philosophy. Bodas—Tarka Sangraha Keith—Indian Logic and Atomism. Randle—Indian Logic in Early Schools. Kuppu Swami—A Primer of Indian Logic. (Madras) J. C. Chaterjee—Hindu Realism (Cambridge) Gopinath Kaviraj—Bibliography of Nyaya Vaise'sika. J. Sinha—Indian Realism. S. C. Chaterjee—Nyaya Theory of Knowledge.

(Calcutta University)

Umesha Mishra—Conception of Matter. (Allahabad) फणीमूषण तर्कवागीश-न्याय परिचय (बंगला; कलकत्ता )।

#### सांख्य-योग

S. N. Dasgupta—Study of Patanjali. (Calcutta)
—Yoga as Philosophy and Religion.
Yoga Philosophy.—

A. B. Keith-Sankhya System.

Yajneshvara Ghosh—Sankhya and Modern Thought. Yajneshvara Ghosh—A Study of Yoga.

Mazumdar—Sankhya Conception of Personality.

N. K. Brahma—Philosophy of Hindu Sadhana.

G. N. Kaviraj-योग परिचय ( कल्याण, योगाङ्क, पृ० ५१-६१ )।

—Causality: Sankhya.—
Yoga View (Saraswati Bhavan
Studies Vol IV)

—The Life of a Yogi (S. B. Studies Vol IX)

हरिहरानन्द आरण्य—सांख्यीय प्रकरणमाला । हरिहरानन्द—योगभाष्य (हिन्दी अनुवाद, लखनऊ)।

#### मीमांसा

G. N. Jha-Prabhakar School of Mimansa.

G. N. Jha—Mimansa Philosophy. (B. H. U., Varanasi) Keith—Karma Mimansa.

P. N. Sastri-Introduction to the Purva Mimansa.

C. Raja—Introduction to the Brihati.

Ram Swami Sastri-Introduction to Tattvabindu.

Kaviraj—Mimansa Mss, in Govt. Skt. Library (Saraswati Bhavan Studies, Vol. VI)

Kaviraja-Introduction to Tantravartika.

Sarkar-Mimansa Rules of Interpretation.

#### अद्वैत वेदान्त

Paul Deussen—System of Vedanta.

K. C. Bhattacharya—Studies in Vedantism.

४६ भा० द०

"

K. Sastri-Introduction to Advaita Philosophy.

K. Sastri-Realistic Interpretation of Shankar Vadant.

M. N. Sarkar—System of Vadantic Thought and Culture. (Calcutta Univarsity)

M. N. Sarkar—Comparative Studies in Vedantism.

P. N. Mukhopadhyaya—Introduction to Vedant Philosophy (Calcutta)

V. Kirtikar-Studies in Vedant (Bombay)

D. M. Datta-Six Ways of Knowing.

S. K. Das—A Study of Vedant.

हारेन्द्रनाथ दत्त - वेदान्त रहस्य (प्रयाग)।

Urquahart-Vedant and Modern Thought.

G. N. Jha-Sankara Vedant. (Allahabad)

" — Philosophical Discipline. (Calcutta)

Mahadevan—Philosophy of Advaita. (Madras)
किनराज—अद्वैत वेदान्त (शांकरभाष्यानुवाद की प्रस्तावना; वाराणसी)।

बलदेव उपाध्याय-आचार्य शंकर (प्रयाग)

बलदेव उपाध्याय आचार्य सायण और माधव ( प्रयाग )।

Ghate—The Vedant. (Poona)

Belvelkar-Vedant Philosophy. (Poona)

## वैष्णव दर्शन

R. G. Bhandarkar—Vaisnavism, Saivism and minor Sects.

Rai Choudhary—Early History of the Vaisnava Sect.

Bhagavat Kumar Goswami—Bhakti Cult in Ancient
India.

Schrader-Introduction to the Pancharatra.

Gopinath Rao—History of S'rivaisnavas.

Govindacharya—Metaphysique of Mysticism.

V. Rangachary—Heritage of Indian Culture (Vol. II, pp. 99-103).

S'rinivasachari—Ramanuja's Idea of the Finite. S'rinivasachari—philosophy of Bhedabheda.

संतदास बावा - गुरुशिष्यसंवाद (ब्रह्मविद्या)।

Umesha Mishra—Nimbarka Pholosophy.

Nagaraja Sharma—Reign of Realism in Indian Philosophy.

Padmanabhacharya—Life and Teachings of Sri Madhava.

व्रजनाथ शर्मा-वल्लभांचार्य और उनका सिद्धान्त ।

Glasenapp-Philosophy of Madhva. (German)

G. R. Krishna Rao-S'ri Madhva-Life and Teachings.

केदारनाथदत्त, भक्तिविनोद-जैनघर्म (बं०)।

केदारनाथदत्त-श्रीचैतन्यशिक्षामृत (बं०)।

गौर गोविन्दानन्द—साधन कुसुमांजलि (बं०)।

गौर गोविन्दानन्द--कृपाकुसुमांजलि ( बं० )।

प्रभुदत्त ब्रह्मचारी — चैतन्यचरितावली ( ५ भाग )।

Kennedy-Chaitanya Movement. (Calcutta)

S. N. Mallick—Philosophy of Vaisnava Religion (Lahore)

बलदेव उपाध्याय-भागवत सम्प्रदाय (काशी)।

## शैव-शाक्ततन्त्र

C. Pillai-Studies in S'aiva Siddhanta.

S. Sundaram—S'aiva School of Hinduism.

N. Ayyar—Origin and Early History of S'aivism in South India.

S. S. Sasti-S'ivadvaita of S'ri Kantha.

J. C. Chatterjee—Kashmira S'aivism.

K. C. Pande—Abhinavagupta—An Historical and Philosophical Study (Second Ed Varanasi, 1963.) Woodroffe-Shakti and Shakta.

Woodroffe-Garland of Letters.

Woodroffe-Serpent power.

Woodrooffe and Mukhopadhyaya—World as Power Series.

नमैंदाशंकर मेहता -शाक्त सम्प्रदाय (गुजराती)।

सतीशचन्द्र सिद्धान्तभूषण-कौलमार्ग रहस्य (वँगला)।

P. C. Chakravarti—Philosophy of Sanskrit Grammar. Kaviraj—Some Aspects of Vir-Saiva Philosophy.

(S. B. Studies Vol. 2)

-Notes on Pas'upata Philosophy.

(S. B. S. Vol. IX.)

Tripura Philosophy (S. B. S. Vol. IX.)

गोपीनाथ कविराज भारतीय संस्कृति और साधना ( २ भाग; प्रकाशक विहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, १६६३ )

गोपीनाथ कविराज—तान्त्रिक वाङ्मय में शाक्तदृष्टि (प्रकाशक वही, १६६३) डा॰ कान्तिचन्द्र पाण्डेय—शैव दर्शनिबन्दु (संस्कृत) (संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, १६६७)।

## अनुक्रमणिका

अंशी (माध्व) ४०३। अक्रियावाद ४६, ५०, ७५। अक्षर ४३, ६१। अख्याति (मी०) ३२३, ३२५। अचित्—( निम्बार्क ) ४०५, ४१०; (रामानुज) ३६२, ३६४, ३६८। अचिन्त्यगोचराः ६६४ । अचिन्त्यभेदाभेद ४२५। अचेतन ३६४, ३६६। अजातिवाद (वेदान्त) ३४६। अजीव (जैन) १०८, ११०। अज्ञान ३७६। अज्ञानवाद ५०। अणु—(न्याय) २०४; (निम्वार्क) ४१०; (प्रत्यभिज्ञा) ५०५; (बौद्ध) १४२; (रामानुज) ३६६; (वैशेषिक) २३२; (वैष्णवतन्त्र) ४४६। अत्यन्ताभाव २२४, २३६। यदृष्ट—( बौद्ध ) १४१; ( वैशे० ) 288, 288 1 अद्रत भावना (वेद) ३४।

अद्वैत मत ३६४। अद्वेतवाद (बौद्ध) १३६। अधर्म-( जैन ) ११२; (मीमांसा) 1 30€ अधर्मास्तिकाय १०८। अधिकार विधि ३१६। अधिमात्र (बौद्ध ) १६०। अध्यवसाय १४२। अध्यारोप ३७३, ३७७। अध्यास ३४४, ३७२। अनध्यवसाय २४४। अनन्यभक्ति ७०, ४१६। अनागामी (बौद्ध) १२६। अनास्रव धर्म १४०। अनिरुद्ध (पंचरात्र) ४५४। अनिर्वचनीयतावाद ५१, ३७१। अनुत्तर (तन्त्र) ५२४। अनुत्तरा (तन्त्र) ५२४। अनुपलिं ३१५, ३२१। अनुपाय ( प्रत्यिभज्ञा ) ५०५। अनुभव-(न्याय) १७६; ( सांख्य ) ६०८; (पूर्णव्याख्या) ५३८। अनुमान-(चार्वाक) ७६, ८०, ५५७; (त्याय) १८२; (मीमांसा) ३१५, ३२१; (योग) २६०, २६१; (सांख्य) २७४, २७५; (भेद) १८३।

अनुमान—अवीत; २७४, २६१; वीत २६१; शेषवत् १८३; सामान्यतो दृष्ट १८३, १८४।

अनुमिति (न्याय) १७८। अनुवृत्ति प्रत्यय २३४। अनेक-वस्तुवादी ३२७। अनेकवाद (वैशे॰) २४२। अनेकान्त वाद १०३; ११७। अन्तरङ्गशक्ति ६६६। अन्तरंगाशक्ति ७०६। अन्तर्यामी ४५४, ४५५। अन्तर्लीनविमर्श ६६६। अन्यथाख्याति ३२४। अन्यथासिद्ध २००। अन्योन्याभाव २२४, २३८। अन्वय (न्याय) १६०। अन्वयव्यतिरेकी १८५। अन्वयी १०४। अन्विताभिद्यानवाद ३३५। अपक्षेपण कर्म २३३। अपर ब्रह्म (श्रीत) ४१। अपर भाव (गीता) ५६। अपर सामान्य (वैशेषिक) २३४। अपरा प्रकृति (गीता) ५८। अपरोक्ष ज्ञान ३७८, ६४४। अपवर्ग-(न्याय) २०७; ( सांख्य ) ₹७8, ६११ 1

अपवाद (वेदान्त) ३७८। अपूर्व (मीमांसा) ३०६, ३२७; ६३४। अपृथक् सिद्धि ३६३। अपीरुषेय-१६६, २७६; ३१७, ३१८। अप्रति संख्या निरोध १४१। अप्रमा (न्याय) १७६, १७८। अप्राकृत काम ७१२। अप्राकृत लीला ७१२। अभाव-(माध्य) ४०३; (मीमांसा) ३२५; (वैशेषिक) २३८; (भेद) 23, 2381 अभिभव (सांख्य) २६३। अभिमुक्तचरित १५८। अभिहितान्वयवाद ३३५। अमूर्तिक ६६५। अयुतसिद्ध (वैशे०) २३७। अयोध्या ७०३। अर्चावतार (वैष्णव तन्त्र) ४५४,४५५ अर्थवाद (मीमांसा) ३१६, ३२६। अर्हत्—(जैन) ६०, ११८; (बौद्ध) १२६, १३१, १३४, १६१। अवयव (वैशे०) २३७। अवयवी (वैशे०) २३७। अवच्छेदवाद ६४८। अविद्या २३—(अ०वे०) ३५६,६४०; (वौद्ध) १५७; (रामानुज) ३६६; (वैशे०) २४३। अविनाभाव (न्याय) १८६। अव्यक्त ५६। अष्टगोपियाँ ७०४।

अष्टमहिषी ७०४।
अष्टमिक ७०४।
अष्टांगिक मार्ग (बौद्ध) १२६,१६२।
असत्—(अ० वे०) ३५६, ३६६;
(बौद्ध) १६१।
असत्कार्यवाद (सांख्य) २५७।
अस्तिकाय (जैन) १०८।
अस्मता (योग) २६६।
अहंकार (सांख्य) २६८।
अहंकार (सांख्य) २१०।
अहंतुक प्रेमदान ७१५।

वांशिक साद्रथ १६७। आकार (बौद्ध) १४५। आकाश--( जैन ) १११; ( बीद्ध ) १४०; (वैशे०) २२५। आकाशास्तिकाय (जैन) १०८। आगम ४३३, ४३७। आगम तामस ४७६; पाश्वरात्र ४४६; राज्स ४७६; वैखानस ४४६, ४५८; वैष्णव ४४८; शाक्त ४४५; भीव ४४७; ४४८, ४६५; सात्विक ४७६। आगमन दद। आंचार (तंत्र) ४३६। आचार-कौल ४३६, ४४०; तान्त्रिक ४३६; दक्षिण ४३६; वाम ४३६: वेद ४३६; वैष्णव ४३६; शैव ४३६;समय ४४०;सिद्धान्त ४३६।

आजीवक मत ५२।

आत्मज्ञान (मीमांसा ) ३२६।

आत्मतत्त्व (श्रीत ) ३६। आत्म-साधना ( अ० वे० ) ३७६। आत्मा १३, ५३०—( अ० वे० ) ३४७, ३४८, ३४६, ३६२, ३७६; ६३७; (चार्वाक) ५४; (न्याय) २०६; (प्रत्यिभज्ञा) ५०४; (बोद्ध) १२७, १५३; (मीमांसा) ३२८; (वैशे०) २२६, २२८; २२६, २३०, २४७, ४६१, ४६२; ( श्रीत ) ४०, ५५२; ( सांख्य ) २७८, २८१। आत्मोपचार (बौद्ध) १५१। आद्या प्रकृति ७००। आधिभौतिक सुखवाद ५६। आधिदैविक दुःख (सांख्य) २७७। आध्यात्मिक दु:ख(सांख्य) २७६,२७७। आध्यात्मिक रासलीला ७१३। आनंद ६६१। आनन्दोपाय (प्रत्यभिज्ञा ) ५०७। बान्वीक्षिकी १६७। आनुमानिक ( अ० वे० ) ३६५। आप्त (न्याय) १६८। वाभास (प्रत्यभिज्ञा ) ५०७। आभासवाद ४६८, ५२३, ६४७। बाभोग (योग) २६८। आम्नाय (तन्त्र) ४७६। आम्नाय - उत्तर ५०६। आयतन (बौद्ध) १४०। आरम्भवाद ३७१, ५२६। आयं (बीद ) १२६। आयं अष्टांगिक मार्ग (बौद्ध) १२४। आयं सत्य (बौद्ध) १२१, १२२।
आलय-विज्ञान (बौद्ध) १३६, १५१,
१५२, १५२, ५६६।
आलवार ३८५, ३८६।
आलोचन ज्ञान (मीमांसा) ३१५।
आवरण (अ०वे०) ३५७।
आश्रय वृत्ति (सांख्य) २६३।
आसन (योग) ३०२।
आस्तिक १६।
आस्तव (जैन) ११४।

इच्छोपाय (प्रत्यभिज्ञा ) ५०६। इन्द्रिय—(चार्वाक) ७१; (वैशे०) २३०; (सांख्य) २६१।

ई

ईशाना ७०४।
ईश्वर—( अ० वे० ) ३५३, ३५६,
३६२, ६४२; (चार्वाक ) ५४;
(न्याय) २०३, २०४, २०६, २११,
५६; (निम्बार्क) ४०८, ४१;
(प्रत्यिमज्ञा ) ५०२; (मीमांसा )
३३३, ३३४; (योग ) ३०५,
३०६; (रसेश्वर दर्शन ) ४८३;
(रामानुजा ) ३६६, (वैशे० )
२१५, ५६७; (वैष्णवदर्शन )
३६२, ३६४; (सांख्य ) ६११।
ईश्वर—चैतन्य (अ० वे० ) ३६३।
ईश्वराद्ययाद ४६७, ५०४।

उ उच्छिष्ट ३३, ३४। उच्छेदवाद (गीता ) ५१। उत्पिति ७०४

उत्पत्ति-विधि (मीमांसा) ३१६।

उत्पाद (बौद्ध) १४६।

उपचार (वौद्ध) १५१, १५२।

उपचाय—(न्याय) १५६; (मीमांसा)

३१६।

उपमान (न्याय) १७६, १६७।

उपमिति—(न्याय) १७६; (मीमांसा)

३१६।

उपाधि (न्याय) १५६।

उपाधि (न्याय) १६०।

उपाधिनिरास (न्याय) १६०।

उपासना का प्रकार ७११।

एकपाद्-विभूति ७०१। एकान्त सादृश्य १६७। पे

ऐश्वर्य ७१६।

औ अौनूक्य दर्शन २१३।

कञ्चुक ( प्रत्यभिज्ञा ) ५०३ । करण १६६ । कर्तव्यशास्त्र ७ ।

कर्म—(जैन) ११३; (माध्व) ४०४; (मीमांसा) ३०६, ३२८; (वेदान्त) ३७४, ६४४; (वैशेषिक) २२४; (श्रीत) ४६।

कर्म — अविज्ञप्ति १४१; आकुञ्चन २३३; उत्क्षेपण २३३; परिणाम ३२५; प्रतिषद्धि ३३०; संचित

३७४, ३८१; संचीयमान ३७४, ३न१; षट् ४३४। कर्मकाण्ड २०८, ३३१। कर्मज्ञान समूच्चय ३७६। कर्मनिष्ठा ३७३। कर्ममार्ग (गीता) ६१। कर्ममीमांसा-(गीता) ५४; (योग) ३०८; (मीमांसा ) ३३४। कर्मयोग-(गीता) ६१; (मीमांसा) 3301 कर्मलीला ६६१। कर्मवाद-४६। काणाद दर्शन २१३। कापालिक ४६५, ४८१। काममन्त्र ७११। काम्यकर्म ३३०। कायव्यूह ६६२। कायसक्खी (बौद्ध) १२४, १२६। कारण-(न्याय) १६६, २००; (पाश्रपत ) ४७६; (बौद्ध) १२३। कारण-असमवायी २००। कारणवारि ७०३। कारणसलिल ७०३। कार्य-पाश्यत ४७६। काल — (जैन) १११; (प्रत्यभिज्ञा) ५०३; (रामानुज) ;33€ (वैशेषिक) २२६; (सांख्य) ६०६। कालातीत (न्याय) १६७। कालामुख ४६४, ४५१। काली-तत्त्व ५११, ५१२, ५१३; दर्शन ५११; नय ५०६; मत ५११। कुण्डलिनी ७१३।

कुल तन्त्र ४३६, ५११, ५१५, ५१६। कुलमार्ग ५१६। कुलाचार ५२०। कृति (न्याय) २०४। कृतप्रणाश १६२। केवल १००, १०१। केवल क्रम्भक (योग) ३०२। केवल ज्ञान-(जैन)१०१;(चैतन्यमत) ४२६। केवल-व्यतिरेकी (न्याय) १७६। केवलान्वयी (न्याय) १८६। कैवल्य-(जैन) ६२; (योग) २६६। कैवल्यप्रकृति ३०४। कौल-तन्त्र ४३६; दर्शन ४१४। कील साधना (तन्त्र) ४३६। कौलिकी शक्ति ५२४। कम ४०६। क्रम दर्शन ४०८। क्रिया ७०४। क्रिया-(तन्त्र)४३७;(वैशे०)२३७। क्रियावाप ४६, ५०। क्रियाशक्ति (तन्त्र) ४५१। क्रियोपाय (प्रत्यभिज्ञा) ५०७,५०८। क्लिष्टमन (बौद्ध ) १५२। क्लीं ७११। क्लेश (योग) ३००। क्षण-भंग--१६२। क्षर पुरुष—(गीता) ५७,५८;(बल्लभ) ४१६, ४१७। क्षिप्तचित्त (योग) २६४। ख्याति - अन्यथा ३२४।

ग

गमन कर्म (वैशें०) २३३।

गान्धर्वी ७०८। गुण-(जैन) १०७; (माध्वमत)४०३; (वैशेषिक) २२४, २३१, २३७, (वैष्णव तन्त्र ) ४५३; (सांख्य ) २६१, ६०५। गुण—सौमान्य २३२। गुणक्षोभ (सांख्य) २६७। गुणप्रत्यय ( जैन ) १००। गुणस्थान (जैन) ११५। गुणातीत ७२। गुरुमत ३१४। गोत्रभू (बौद्ध ) १२६। गोपी ७११। गोप्य संघ (जैन ) ६३। गी ७०१। ग्रहण १४२ ! ग्रहण-समापत्ति (योग) २६१।

च

चार्वाक ४२।
चिकीर्ष (न्याय) २०४।
चित्—(रामानुज) ३६२,३६४,३६६,
४००; (निम्बाकं) ४०८।
चित्त—(बौद्ध) १३४ १४१, १४६,
१५१; (योग) २६३।
चित्त भूमियां—एकाग्र २६४; क्षिप्त
२६४; निरुद्ध ८६४; निर्माण
६२०, ६२५; प्रख्याशील २६३,
प्रवृत्तिशील २६३, २६३, मूढ़
२६४; विक्षिप्त २६४, २६५।

चित्त वृत्तियाँ -- निद्रा २६४; प्रमाण २६५; विपर्यय २६५; विकल्प २६५; स्मृति २६५। चिद् ६६०। चैतसिक धर्म (वौद्ध ) १४२। चैतन्य (न्याय) २०६। चैत्तधर्म (बौद्ध ) १५३। चोदना (मीमांसा) — अर्थ ३२६,६३३। जंगतु—(अ०वे०) ३६०, ३६७; (चार्वाक) ८२; (बल्लभ ) ४१८; (बीद्ध) १४६; (मीमांसा ) ३२६; (रामानुज) ३६८; (वीर शैव) ४८७; (बैडणव) ३६३; (बैशेषिक) २३६; (श्रीत) ४४। जगत् तत्त्व (गीता ) ५६। जड़ तत्त्व—( अ० वेदान्त ) ३६४; ( निम्बार्क ) ४१०। जडवाद (गीता) ५१। जाति—(बौद्ध) १२२; (वैशेषिक) २३४, २३७, २४८, ५६३। जिन ६०। जीव—(अ० वे०) ३६१, ३६२,३६३; (चार्वाक) दर; (निम्बाक) ४०५, ४१०, ४११; (बल्लभ ) ४१६, ४१७, ४१८; (बीद्ध) १४१; (माध्व) ४०५; (रामानुज) ३६६; ३६७; (वीर शैव) ४८७ ४८८, (वैष्णव) ३६३, ३६६। जीव-चैतन्य ( अ० वे० ) ३६३। जीव तत्त्व—(गीता) ५५; (वैष्णव तन्त्र ) ४५६।

जीवन्मुक्त (अ० वे०) ३८१। जीवन्मुक्ति—(रामानुज) ४०१,४२७; (सांख्य) २८०। जीव प्रकार-बुभुक्षु ४१०;मूक्त४१८; मुमुक्त ४१०; शुद्ध ४१८; संसारी 8851 जीवास्तिकाय (जैन) १०८। जीवैक्यवाद ६४८। जैन दर्शन ४४४। ज्ञान-(अ० वे०) ३४६, ३७७; (जैन) ६६; (न्याय) १७५, १७६, २०४; (बौद्ध) १४२, १४६; (मीमांसा) २०६; (वैशेषिक) २३१; (वैष्णव तन्त्र ) ४५३। ज्ञान प्रकार-अवधि १००; धर्मभूत ३४६; धर्मीभृत ३४६; निविकल्पक २७४, ३१५; परोक्ष ६६; प्रत्यक्ष ६६, १००; सविकल्पक ३१५; स्मृति १७६। ज्ञान-कर्म-सम्मूचय (अ० वे०) ३७४। ज्ञान मार्ग (गीता ) ६१, ६४। ज्ञान मीमांसा ३०६। ज्ञान योग ६४। ज्ञानवाद (वैशे०) २४६; साकार (बौद्ध) १४७। ज्ञान-लक्षण प्रत्यासत्ति (न्याय) १८१। ज्ञाना ७०४। ज्ञानोपाय (प्रत्यभिज्ञा ) ५०७। ज्ञेय (बौद्ध ) १४६।

टेंकले मत ३८६, ४००।

तटस्या शक्ति ६१६, ७०१। तत्त्व-(प्रत्यभिज्ञा) ४६६; ( सांख्य ) २४४, २४६। तत्त्व-परम ५०१;शृद्ध ३६६,६५०। तत्त्व ज्ञान (वैशे०) २४६, २४७। तत्त्वमसि (रामानुज) ३६७। तत्त्वमीमांसा ५। तथ्यसंवृति (बौद्ध) १५७। तथागत (बीद्ध) १५८। तद्रुप (मीमांसा ) ३२१। तन्त्र-४३२, ४३६, ४४१- बहुत-परक ४६६; एकायन :388 कापालिक ४४६; जैन ४४८; द्वैताद्वैतपरक ४६६; द्वैतपरक ४६६; ब्राह्मण ४४७, ४४८; वौद्ध ४४७, ४४८; भैरव ४४६, ४६६; रुद्र ४६६; वेदबाह्य ४३७; वेदानुक्ल ४३७; वैष्णव ४४६; शाक्त ४७६; शैव ४६५ ४६६; ।

तन्त्रभेद ४४६।
तन्मात्र (सां०) २७०।
तन्मात्र सर्ग (सां०) २७१।
तमोगुण (सां०) २६२।
तकं (न्याय) १७६, १६०।
तकंविद्या १६६।
तकंशास्त्र ६।
तांकिक १६६।
तांनित्रक संस्कृति ४४३।
तांत्रिक साधना ४३१।
तीर्यंङ्कर ६०।

तुरीय ४०। तेज (वैष्णव तन्त्र) ४५३। त्रस (जैन) १०५। त्रसरेणु २४०—(अ० वे०) ३६५। त्रिक दर्शन ४७१। त्रिकाल (अ०वे०) ३७०। त्रिचक (बौद्ध) १३५। त्रिपाद्-विभृति ७०१। त्रिपिटक १२०। त्रिपुरा (कौल) ५२२। त्रिपुरा दर्शन ५११। त्रिपुरा सुन्दरी ५२६। त्रिरत्न (बौद्ध) १२४। त्रिविध यान (बौद्ध) १२६। त्रिवृत्-करण (रामानुज) ३६८। त्रुटि (वैशे०) २४०। त्र्यणुक (वैशे०) २४०।

द्

दार्ष्टान्तिक (बौद्ध) १४३।
दिक् (वैशे०) २६२।
दिगम्बर ६१, ६२।
दिग्म्बर ६१, ६२।
दिग्म्बर ६१, ६२।
दिग्म्बर ६१, ६२।
दोर्घ परिमाण (वैशे०) २३३।
दुःख—(वौद्ध) १२२; (सांख्य)
२७७।
दुःख-निरोध (बौद्ध) १२३।
दुःख-निरोध (बौद्ध) १२३।
दुःख-समुद्दय १२२।
दुःख-तिरोध (पाशुपत) ४८०।
देवता —(मीमांसा) ३३१; (वेद)
३०, १४७।

देवार्चन (तन्त्र ) ४३३।
देवीनय ५०६।
द्रव्य—(जैन) १०६, १०७, १०६;
(माध्व) ४०३; (वैशे०) २२४।
द्रव्य—ित्य २३७।
दर्शन ३।
द्रव्याधिक नय १०२।
द्रव्यास्रव ११४।
दृष्टान्त (मीमांसा) ३१६।
दृष्टार्थापत्ति (मीमांसा) ३२०।
दृष्याकुक—(अ० वे०) ३६५;
(वैशे०) २४०।
द्रैतवाद ३६७।

ध

धर्म—(चार्वाक) प्रः (जैन) ११२;
(बौद्ध) ११६, १४०; (मीमांसा)
३०६, ३२६; (बैशे०) २३३।
धर्मचक-प्रवर्तन ११६।
धर्ममेध (योग) २६४।
धर्मास्तकाय (जैन) १०८।
धर्मापचार (बौद्ध) १५१।
धातु (बौद्ध) १४०।
धारणा (योग) ३०३।
ध्याता (योग) २६८।
ध्यान (योग) ३०३।
ध्यान (योग) ३०३।
ध्यान (योग) ३०३।
ध्यान (योग) २६८।

ਜ

निष्पनै ७११। नय १०२।

नयवाद १०२। नाम (बौद्ध) १२६। नामधेय (मीमांसा ) ३१६। नास्तिक १६। निगण्ठ ६०। निगम ४३३, ४३७। निगमन-(न्याय) १८५; (मीमांसा) 1 386 नित्य नैमित्तिक ३३०। नित्य लीलाघाम ७०४। नित्यविभति ७०२। नित्य वृत्दावन ७००,७०४,७१०। नित्योदित ७०१। निदिध्यासन १५। निद्रा (योग ) २६५। निमित्त कारण २००, २०१। निम्बार्क मत ४०७। नियति (प्रत्यभिज्ञा) ५०३। नियतिवाद (गीता) ५२, ७४। नियम (योग) ३०१। निर्गन्थ ६०। निर्माणकाय ६६२। निर्वाण (बौद्ध) १२३, १४३, १४६, १५१,१५८,१६०, १६१,५६८ । निर्वाण मार्ग (बीद्ध) १२३। निरुद्ध (योग ) २६८। निरूपधिशेष १४३। निरोध (योग) २६६। निर्माण काय (योग) ६२०। निषेध (मीमांसा ) ३१६। नैरात्म्यवाद १२६।

नैराश्यवाद ५३६। निःश्रेयस—(न्याय) २०८; (वैशे०) 2841 न्याय दर्शन १६७, ३०६। पक्ष १८२। पञ्चकाल (वैष्णव तन्त्र) ४५७। पन्चवाह (क्रम) ५१०। पश्चस्कन्ध (बौद्ध ) १२६। पति ( शैव सिद्धान्त ) ४६१। पद (मीमांसा) ३३४। पदार्थ-(अ०वे०) ३६८; (जैन) ११३; (निम्बार्क) ४०८; (पाश्पत) ४७६; (बौद्ध) १५०; ( माध्व ) ४०३; ( मीमांसा ) ३२५; (वैशे०) २२३, २४८; (व्याकरण दर्शन) ४८५; ( शैव सिद्धान्त ) ४६१। पदार्थ - बाधार विशेष ३२६; धर्म-विशेष ३२६; धर्मिविशेष ३२६; भाव २२४; भावात्मक ३२५; सामान्य २३३; सावयव २३५। परमद्याम ७००, ७०१। परमाणु—(अ० वे०) ३६५; (न्याय) २११; (वैशे०) २३४, २३६; (सांख्य) २५६। परमाणुकारण वाद २४६। परमाणु-वाद-(बीद्ध) १४५; (मीमांसा) ३२६; (वैशे०) २४१, २४२।

परमात्मा ६६४।

परमात्मा—(माध्व) ४०४; (वैष्णव तंत्र ) ४५३। परमा मुक्ति (रामानुज) ४०१। परमेश्वर (प्रत्यभिज्ञा) ४१५। परभाव (गीता) ५६। परमिशव (कौल) ५२६। परसामान्य (वैशे०) २३४। परामर्श (न्याय) १८६, १६२। परापर सामान्य (वैशे०) २३४। परार्थानुमान (न्याय) १८४। परा वाक् ५२५। परा शक्ति (कौल) ५२६। परिणाम—विपाक १५२;स्वरूप २६३। परिणामवाद १०७,२४२,२५८,३३८, ३७१, ४१७, ४१८, ५२६। परिणामवाद-अविकृत ४१८,४१६। परिमाण (वैशे०) २३२। परिमाण-महत् २३२; ह्रस्व २३२। पर्याय (जैन) १०७। पर्यायाधिक नय (जैन) १०२। पशु (शैव ) ४६२। पशुभाव (तन्त्र) ४३६। पश्यन्ती (व्याकरण) ४८५। पश्यन्ती वाणी ५२६। पाप (न्याय) २०५। पारमाथिक प्रत्यव १०१। पारिमाण्डल्य (वैशे०) २३२। पाश (शैव) ४६३। पाशुपत मत ४६६, ४७६। पुण्य (न्याय) २०५। पुद्गल (जैन) ११० । पुद्ग लास्तिकाय (जैन.) १०८।

पुरश्चरण (तन्त्र) ४३४। पुरुष (प्रत्यभिज्ञा) ५०३। पूरुष—(योग) २६५,३०५; (सांख्य) २६६; २७८, २८१, ६०६। पुरुष-वद्ध २०५; मुक्त २०५। पुरुषोत्तम ६०, ४१७। पुष्टि (बल्लभ ) ४१६। पुष्टिमार्ग (वल्लभ) ४१६। पूर्ववत् (सांख्य) २७५ । पूर्वेवत् अनुमान (न्यायं) १८३। पृथक्जन १२६। पौरुषेय-(न्याय) १६६; (सांख्य) २७६। प्रकाश ६६३। प्रकृति ५६—( अ० वे० ) ३६४; (प्रत्यभिज्ञा) ५०३; (माध्व) ४०६; ( रामानुज ) ३६६; (वीरशैव) ४५७; (सांख्य) २५६, २६३, २६६, २७८। प्रकृतिलीन पुरुष (योग) ३०५। प्रकारता (मीमांसा) ३२४। प्रज्ञा—(बौद्ध) १२५; (योग) २६७। प्रतिज्ञा—(न्याय) १८५; (मीमांसा) ३१६। प्रतितन्त्र सिद्धान्त (न्याय) १६६। प्रतिपत्तिमिथ्या तत्त्व २६३। प्रतिबिम्ब वाद ५६। प्रतियोगी (वैशे०) २३६। प्रतिष्ठा ६६५। प्रतिसंख्यानिरोध (बौद्ध) १४०। प्रतीत्यसमुत्पाद (बौद्ध ) १२३। प्रत्यक्ष-( चार्वाक ) ७१, ८०, ८७; (न्याय) १८२: (वैशे०) २२५, 2301 प्रत्यक्ष--- निर्विकल्पक १७६; सवि-कल्पक १७६। प्रत्यभिज्ञा दर्शन ४६६, ४६४। प्रत्यभिज्ञा मार्ग ४७३। प्रत्यभिज्ञा शास्त्र ४७४। प्रत्यय ( अ० वे० ) ३५५। त्रत्यय-उपाय ६१६। प्रत्यय-सर्ग ( सांख्य ) २७१। प्रत्येकबृद्ध १३०। प्रद्यम्न ४५४। प्रध्वसाभाव (वैशे०) २३८। प्रपत्ति (रामानुज) ३६७। प्रमा-( न्याय ) १७६, १७५; ( मीमांसा ) ३१५, ६२५; (सांख्य) २७२। प्रमा-प्रत्यक्ष १७८, १७६; शाब्दी 1 88€ श्रमाण-(न्याय) १७५; (मीमांसा) ३१४, ३२२, ३३४, ६२८; (योग) २६५; (सांख्य) २७३, 7081 प्रमाण-अर्थापत्ति ३१५, 38€; उपमान ३१५, ३१६; प्रत्यक्ष १७६, १८०, २७४, ३१५; वीत अनुमान २७५; शब्द १७६, २७४, .२७६, ३१४, ३१७, ३३४; शेषवत् अनुमान २७६। प्रमाण मीमांसा ६। प्रमाता (सांख्य) २७३।

प्रमेय-(चार्वाक ५०; (साख्य) २७३। प्रयोग विधि (मीमांसा ) ३१६। प्रलय (तन्त्र ) ४३३। प्रवृत्ति (न्याय) २०७, ५८७। प्रसारण कर्म (वैशे०) २३३। प्रसंख्यान ( अ० वे० ) ३७५। प्रही ७०४। प्रागभाव (वैशे०) २३८। प्राणायाम (योग) ३०२। प्राणायाम आम्यन्तर ३०२; बाह्य ३०२; स्तम्भवृत्ति ३०२। प्रातिभ (न्याय) १६८। प्रामाण्यवाद ३२२, ६०८, ६३०। प्रारब्ध कर्म (अ० वे०) ३७४, ३८१। प्रास्थानिक संदेश ६६२। प्रयोमार्ग २६।

ब

वन्ध (जैन) ११४।
वन्धन (प्रत्यिमिज्ञा) ४०४।
वल (वैष्णव तन्त्र) ४४३।
वल्लम मत ४१३।
विहरंगा शक्ति ६६६,६६७,७०६।
वाह्यानुमेयवाद (बौद्ध) १४७।
वाह्यार्थं प्रत्यक्षवाद (बौद्ध) १३२।
वृद्धि—(न्याय) १७५; (सांख्य)
२६७।
वोधिसत्त्व १३०, १३१, १६१,५६४।
वृद्धि दर्शन ११६, ५४४।
वृद्ध ६६४।
वृद्ध ६६४।

३६०,३६४,३७९,६३८; (गीता) ५६; (बल्लभ) ४१४;(रामानुज) ३६६; (वैष्णव) ३६२। ब्रह्म-अक्षर ४१५,४१६;आध्यात्मिक ४१५; वाधिदैविक ४१५; बाधि-भौतिक ४१५; उपास्य ३६१, ६४१; कारण ३६३; कारणावस्थ ३६३; कार्यावस्य ६६३ तटस्य ४५४; निर्गण ४३, ३५२, ३५३, ३६२, ३६४; निविशेष ४१; निष्प्रपंच ४४; पर ४१, ४१५, ४१७, ४५२; महदू ५६; सगुण ४२, ३५२, ३५३; शब्द ४१, ४५४ । ब्रह्मतत्त्व—(गीता) ५५; (श्रीत) ४१, ४४३।

ब्रह्मभावापत्ति ४५८ । ब्रह्मवाद ५०४ । ब्रह्म सम्प्रदाय ४०१ । ब्राह्मी स्थिति ६८ ।

1

भक्त ७२।
भक्ति—(चैतन्य) ४२६; (बल्लभ)
४२०, (बैब्णव तन्त्र) ४६३।
भक्ति—पुष्टि ४२०; मर्यादा ४२०;
इचि ४२६; विधि ४२६।
भक्ति मार्ग (गीता) ६१।
भक्ति योग ६६।
भगवान् ६६५।
भगवान् (चैतन्य) ४२३, ४२६।
भ्रमज्ञान—(मीमांसा) ३२३, ६३१;

भव १२२। भवचक (वीद्ध) १२२। भव-प्रत्थय ( जैन ) १००। भागवत धर्म ४५०। भाइ मत ३११, ३२४। भ्रान्ति १७८। भ्रान्ति प्रतिपत्ति (योग) २६३। भाव-(तन्त्र) ४३६; (बौद्ध) १५६। भावना (मीमांसः) ३३०, ६३३। भावशक्तियाँ ६६४। भावास्रव (जैन) ११४। भृत-चैतन्यवाद ५३.। भूरिशृङ्गा ७००। भेद (वैष्णव) ३६२। भेद-विजातीय ३६२; सजातीय ३६२, स्वगत ३६३। भेदाभेद (निम्वार्क) ६५४। Ħ

मित १००।

मित्रान (जैन) १००।

मिद्यु ७००।

महयम प्रतिपदा १२४।

महयमा (व्याकारण दर्शन) ४६४।

मन—(बौद्ध) १३४; (सांख्य) २६६;

(वैशे०) २२६, २३०।

मनन १५—(बौद्ध) १५२।

मनःपर्याय ज्ञान १००।

मनोविज्ञान ६।

मन्त्र (मीमांसा) ३१६।

मन्त्रद्रष्टा (तन्त्र) ४४३।

मल (प्रतिभिज्ञा) ५०५।

महत् तत्त्व ( सांख्य ) २६७। महाभाव ६६६, ७१०। महाभूत (वैशे०) २२४। महामाया ( शैव ) ४६०। महायान १२८; १३०, १६१, ५७४। महारास ७०५। महासाहसिक (बौद्ध) १६२। माध्यं ७१६। माध्यमिक (बौद्ध) १३३, १५०। माध्यमिक प्रासंगिक (बौद्ध ) १५६। माध्यमिक स्वातंत्रिक (बौद्ध) १५६। माध्व मत ४०१। माया ६६७। माया-(अ०वे०) ३५५, ३५७, ३४८, ३६०,६४०; (प्रत्यभिज्ञा) ४०२, ४०४; (योग) ६२१; (रामानुज) ₹€5, :335 (वैष्णव तन्त्र) ४६३। मायावाद ३८४, ३६८। माया शक्ति (चैतन्य) ४२४। मायोपमाद्वयवाद १६०। माहेश्वर तन्त्र ४६५। मिच्छादिद्वि ७८। मिध्यासंवृति (वौद्ध) १५७। मिथुन-वृत्ति (सांख्य) २६३। मिश्र तत्त्व (रामानुज) ३६६। मीमांसा दर्शन ३०८, ६२७। मुक्ति—( अ॰ वे॰ ) ३८१, ३८२; (न्याय) २०७, २०५ २११; (बल्लभ) ४२०; (बीख) १५१; (वैष्णव तन्त्र) ४५५; ( सांख्य ) २८०।

४७ भा० द०

030 मुक्ति - विदेह २८०, ३८१, ४०१, 8201 मुक्तिमार्ग (न्याय) २०६। मोक्ष २४-(चार्वाक) ८५; (जैन) (न्यायः) ११५; ५58; (प्रत्यभिज्ञा) ५०५; (माध्व) (मीमांसा) 80E; 333. ३२४, ६३५; (वैष्णव तन्त्र) ४४८; (वैष्णव दर्शन) २४५, २४६। मोक्षमार्गं २५। य यज्ञ ६२। यदुच्छावाद ७५। यम (योग) ३०१। यापनीय ६३। युगल उपासना ७० । युतसिद्ध (वैशे०) २३७। योग दर्शन ६२, २५४, २६३। योग-(पाशुपत) ४५०। ह्यान-योग-असम्प्रज्ञात २६७; ४३४; सम्प्रज्ञात २६६। योगज (न्याय) १८२। योगपीठ ७०४। योगा ७०४। योगाचार (बौद्ध) १४८, १५३।

योनि (अ० वे०) ३६०।

योगी ३०४, ६१८।

रसेश्वर दर्शन ४६२।
रहस्यवाद ४६।
राग (प्रत्यभिज्ञा) ५०२।
राजयोग २६४।
राधस ७०६।
राधा ६६६।
राधा जयन्ती ७०५।
राधिका ६६६।
रामानुज दर्शन ३६५।
रूप (बौद्ध) १२६, १४१।
रूपमाध्यं ६६४।

लक्ष्मी—(माध्व) ४०५;(वैष्णवतन्त्र)

४५३।

लिला (कौल) ५२७।

लिज्ज — सविशेष ४१।

लीला-पुरुषोत्तम ६६६।

लीला (वल्लभ) ४१५।

लीला विमूति ७०२।

लोकायत ५२,७७।

लोकालोक ७०२।

व

वडकले दर्शन ३६०।
वडकले मत ४००।
वन्त्वन (योग) २६२।
वस्तु (जैन) १०६; (बौद्ध) १४७।
वाम (तन्त्र) ४४६।
वायु (वैशे०) २२५।
वासना (बौद्ध) १६३, ५६८।
वास्तववाद ११६,११७,२५६,३६५।

वाह्यार्थानुमेयवाद (बौद्ध ) १३२। विकल्प (योग) २६५। विक्षेप (अ० वे०) ३५७। विज्ञप्ति कर्म (बौद्ध ) १४१। विज्ञान ४, १३४, १४२, १५२। विज्ञानवाद १२६, १३२,१३४,१४६. १४७, १४०, १६३, ३८३। विज्ञेय (बौद्ध) १५२। वितर्क (योग) २६८, ६१६। विद्या २३—( प्रत्यभिज्ञा ) ५०२; (वंशे०) २४३। विधि—(पाश्रपत) ४५०; (मीमांसा) 1385 विधि-विनियोग ३१६। विनय (बौद्ध) ११६। विनयवाद ५०। विपर्यय—( योग ) २६५; ( न्याय ) १७८; (वैशे०) २४४। विपरीत ख्याति (मीमांसा ) ३२४। विभव (वैष्णव तन्त्र) ४५४,४५५। विभाग (वैशे०) २३२। विमला ७०४। विरजां ७०२। विरजा नदी ७०२। विवर्त (अ० वे०) ३५४,३७२,६४३। विवर्तवाद २५८, ३७१, ५२६। विवेक-ख्याति (संख्य) २७६। विवेकाग्रह (मीमांसा) ३२३। विशिष्ट (माघ्व) ४०४। विशिष्टाद्वैतमत ३८७, ३६४। विशेष—( माघ्य ) ४०४; ( वैशे० ) २३४: २३७।

ि—सामान्य २२४। वि (कोल) ४२६; (सांख्य) २६६; वैशे०) २३६। वि (बीड) १६२। वि ( चार्वाक ) ७६; ( वैशे० ) 301 विविविज्ञप्ति (वौद्ध ) १५२। वीरव (तन्त्र) ४३६। वीरा ४४६। वीरबं मत ४६६। वीरक्रं सिद्धान्त ४५६। वीर्य वैष्णव तन्त्र ) ४५३। वृत्ति (योग) २६४, २६६। वृत्ति—वृक्षाकार २७४। वेणुनाद का माध्य ६६३। वेदना (वौद्ध ) १२६। वेदान्त ३३६। वेदान्त दर्शन ३०८। वैकुण्ठ लोक ७०३। वैखरी (व्याकरण) ४५४। वैतण्डिक ५७, ५५६। वैभाषिक (भूबौद्ध ) १३३, १४३। वैराग्य (योग्) ६१७। वैशेषिक गुण (वैशे०) २३२। वैशेषिक दर्शन २१३। व्यक्ति (वैशेष) २३७। व्यतिरेक १०४,१६०। व्यभिचाराग्रह (न्याय ) १६०। व्यवस्था २२७। व्याकरण दर्शन ४८३। ब्यापक (न्याय) १५३।

व्याप्ति (न्याय) १८६, १६०।
व्याप्ति निरसन ८८।
व्याप्य (न्याय) १८३।
व्याप्यत्वासिद्ध (न्याय) १८६।
व्यावहारिक सत्ता (अ० वे०) ३७०।
व्यूह (वैष्णव तन्त्र) ४५४।
वाक्य (मीमांसा) ३३५, ३१७।
वाक्य पौरुषेय ३१७, ३१८; विद्या-

হা

शक्ति—(कील) ५२६; (माध्व) ४०४; (मीमांसा) ३२७; (वीर भैव) ४८६; (वैष्णव तन्त्र) ४५३; (शैव) ४६१।

मक्ति—किया ४५४;तटस्य;४२४;भूत ४५४; परा २४; स्वरूप ४२४। मक्तिपात ४१६, ४९४। मब्द—(चार्वाक) ७९; (न्याय)१७८,

शब्द-नित्यतावाद ३१८। शरणागति (वैष्णव तन्त्र) ४५७। शरीर—( रसेश्वर) ४८२, (सांस्य)

शाक्त दर्शन ५१४।
शाश्वतवाद (गीता) ५१।
शिव तत्त्व (वीर शैव) ४८६।
शील (बौद्ध) १२४।
शुद्धाद्वैत सिद्धान्त ४१४।
शून्य (ख़ैद्ध) १३४, १५६, १५७।
शून्यता (बौद्ध) १५६।



## हमारे कतिपय प्रमुख प्रकाशन

| कतार अवताः। महारा मानामान                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| हिन्दी काव्यालक्क्षारस्त्राणि—'काव्यालकारकामनेनु' टीका सहित         | 8400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ु गुरु ग तृतीयाधिकरणमात्रम्                                         | ₹-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| हिन्दी चित्रमीमांसा-'सुधा' संस्कृत टीका सहित डॉ॰ जगदीराचन्द्र नि    | अ२५-००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| त्रिपुरारह्वस्यम् - ज्ञानखण्डम् 'ज्ञानप्रमा' हिन्दी व्याख्या सहित   | <b>१६-00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| आपस्त्रवध्यसस्त्रम्—'उज्ज्वलावृत्ति' सहित 'प्रकाश' हिन्दी व्याख्य   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ुउमेश चन्द्र पाण्डेय                                                | K0-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| चतुर्वेदिसंस्कृतरचनाविकि-शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी प्रथम भाग          | 34-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| हिन्दी बक्रोक्तिजीवित—व्याख्याकार-श्री राधेश्याम मिश्र              | -0-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| हिन्दी वैशेषिकदर्शन—( स्त्रोपस्कार सहित )                           | च्प-००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| शुक्रनीतिः—'विद्योतिनी' हिन्दीव्याध्या मु॰ पण्डितराज राजेश्वर शार्ख | 4-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                     | 44-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| राजतरंगिणीजोनराज कृत । हिन्दीव्याख्या-४ा० रघुनाचसिंह                | 200-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| कालिकापुराणम्—सं० आचार्यं बलदेव उपाध्याम                            | 80-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ब्रह्मसूत्र-प्रमुखभाष्यपञ्चकसमीक्षणम्—लेखक-रामशरण त्रिपाठं          | 34-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| हिन्दी नाट्यशास्त्र—( सचित्र ) व्या०—बाबूलालशुक्ल                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                     | 80-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| प्रथम भाग (१-७ अध्याय)                                              | 24-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                     | चिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| श्रीमुद्भागवत-दशमस्कन्ध-रासपञ्चाध्यायी व्याख्या । हिन्दी व्याख्या   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्री पं॰ जगन्नाय ( मुनमुन जी ) चतुर्वेदी । शुभाशंसक-गी              | स्वामी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| श्री दीक्षित जी महाराज। सचित्र                                      | 34-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| नाटकलक्षणरत्नेकोद्यः—'प्रभा'-हिन्दी व्याख्या सहित                   | 24-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| वैजयन्द्रिकाः—सं । हरगोवित्र्य बाली                                 | 80-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| आपस्तर ्रे असूत्रम्—('अनाकुला,' तात्पबंदर्शना' टीकाइव सहित)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| हिन्दी व्याख्या—डॉ॰ उमेशचन्द्र पाण्डेय                              | 80-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| आत्मानात्मविवेकः—(आत्मबोध सहित) संस्कृत-हिन्दी व्याच्या १           | 4-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| बौधायनधर्मसूत्रम्—(गोबिन्दस्वामि विवरण सहित)                        | 80-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| हिन्दी खण्डनखण्डखाद्य—( वांकरीसहित ) ब्या॰-हनुमानदासर्ज             | 34-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| हिन्दी राजनीतिरज्ञाकरचण्डेश्वर कृत । व्यां०-वाचस्पतिचास्त्री        | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |
| कारिकावली-मुक्तावली-दिनकरी रामखद्री—सहिता                           | 40-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ज्यारकावलानुकावलान्यकरा राजयम् वास्य                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| काशिका वामनजयादित्य-नारायण मिश्रकृत हि. टी. सहित १-२ म              | \$0-0¢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ण्यायदर्शन नात्स्यायन-भाष्य-प्रकाश हि॰ टी॰ दुं विराजशास्त्रीकृत     | 40-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 20 10                                                             | - JESUTANIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

प्राप्तिस्थान चौख्म्भा ओरियन्टालिया पो० बाक्स नं० ३२, वाराणसी-२२१००१ शास्त्रा वंगलो रोड, ६ यू० बी० जवाहर नगर, दिल्ली-११०००